

# श्रीमद्भगवद्गीता

A STREET

## शांकरभाष्य हिन्दी-अनुवाद-सहित

मूल स्रोक, भाष्य, भाष्यार्थ, टिप्पणी, शब्दानुक्रमणिकासहित

अनुवादक

श्रीहरिकृष्णदास गोयन्दका

----

गीताप्रेस, गोरखपुर

### मुद्रक तथा प्रकाशक घनस्थामदास जालान गीताप्रेस, गोरम्बपुर

सं० १९८८ से १९९५ तक १२,२५० सं० १९९८ पश्चम संस्करण २००५ सं० २००१ षष्ठ सस्करण २००५

## बुन्दावन-विद्यागं

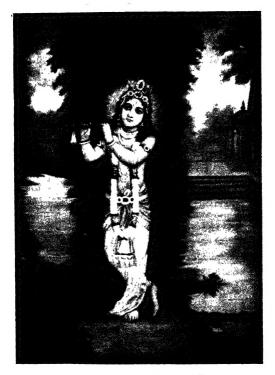

वंशीविम्पिनकरा अवतंत्रः स्मात्यांतास्यरावः शरिष्यकला यरेष्यातः । प्रोगेन्दुसुन्द्रसुन्धादर्गवस्टने बालकुरणात्परे किमापि । तस्यमते न जानः ॥

## मूमिका

श्रीमद्रगबदीता संसारके बनेकानेक धर्मप्रत्यों में एक विशेष स्थान रखती है । श्रीकृष्णभगवान् खयं इसके कक्ता हैं और उनका कहना है 'गीता में हृदयं पार्थ ।' अत्य धर्मावलम्बियों एवं देश-देशान्तर-बासियोंदारा भी यह अति प्रशंसित है । इसका दिन्य सन्देश किसी जानि वा देशविशेषके ही लिय उपारेय नहीं , इसका अन्त्य उपरेश सार्वभीम हैं । अपनी-अपनी भावनोंक अनुसार असंस्थ मनुष्योंने गीताके उपदेशोंका अनुसरण कर संसारयात्राको सुख्युर्वक पूरा किया है, उसके दह आख्यबन्ध ने वेकल भनसागर ही पार नहीं उतरे, अपने और मनोर्योंकी भी सिद्धि कर सके हैं । गीता सर्वशाक्यभी है । समस्त शाल्योंक मयनकर अपन्तर्यों गीताका आविभाव हुआ है । सर्वहान्तर्यों ने प्राप्त देश प्रश्चित ने स्वार्यकार है । स्वर्यकार क्षेत्र स्वर्यकार ही । स्वर्यकार है । इसका स्वर्यकार क्षेत्र स्वर्यकार ही । स्वर्यकार है । स्वर्यकार ही । स्वर्यकार स्वर्यकार है । स्वर्यकार ही । स्वर्यकार ही । स्वर्यकार स्वर्यकार है । स्वर्यकार ही । स्वर्यकार ही । स्वर्यकार स्वर्यकार ही । स्वर्यकार ही ।

मतमनान्तरोके बादिवबाद, परम नि.श्रेयमकी प्राप्तिके नाना मार्गीकी बदाबदीका कोछाइछ गीताके गम्भीर उपदेशमें शान्त होकर परस्पर सङ्गायक हो जाना है। गीतामें नाना सिद्धान्तोंका एकीकरण ऐसी सुन्दरतासे किया गया है कि तत्त्व-जिज्ञासुको समस्त पथ एक ही राजनार्गको और प्रवृत्त करते हैं। अधिकार और भावनाके अनुरूप ही साधनका आदेश मिछ जाना हैं। एक और भी विशेषता इस प्रन्यसकों देखनेकां मिछती हैं। मनुष्यके छिये उच्चतम आदर्शको निध्य किया गया है और साथ ही उसको प्राप्त करनेके छिये सुछम-से-सुछम भावन भी बता गये हैं। यही कारण है कि इस सात सी स्त्रीककी छोटी-सी गीताको कामधेनु और कल्पबृक्की उपमा दो जाती हैं। महाम्माओं ने इसपर भाष्य रचकर आवार्यकी पदनी पायी। अनेक टीकाकारोंने अपनी बुक्किको इस कसीटीपर कस पण्डित और लीकों इसका वृत्तिक करान्तिक सान स्वाप्त प्रवार करान के तत्त्वानुसन्यानमें साधारण गतिके छोगोंको इसका मर्म हरवङ्गम करनेमें सहायना प्रदान की। विद्याका प्रस्ताभ गीताके रहस्थको समझना ही माना गया है।

आचार्योंनं अपने-अपने सिद्धान्तोंकी प्रामाणिकता स्थापन करनेमें गीताको एक मुख्य आधार माना है। गीतापर भाष्य रच अपने सिद्धान्तोंको गीता-सम्मन बताना ही उनका छत्र्य रहा है। गीता-विरोधी किसी धर्म वा सम्प्रदायका प्रचार वे असम्भव समझते और जिस धर्म, आचार वा सिद्धान्तको ब्रह्मरूपा गीतासे सिद्ध कर दिया, वह अवश्य ही सर्वशाख और वेद-सम्मन मान खिया जाता है।

सम्प्रदाय, जाति और देशकी भिन्नताका निराक्तण करनेवाल गीता एक सार्वमीम सिद्धान्त-प्रतिपादक अन्य-रह्म है। उसके उपदेश और निर्दिष्ट साधनोने मानव-वातिके लिये एक महान् धर्मकी नीव डाली है, उसके प्रचारसे प्राणिमात्रका कल्याण सम्भव है। इदय-दौर्बल्यएर विजयी होकर गीतोक उपदेशसे मनुष्य कर्मरत हो सकता है। वह भिक्तरसामृतका आखादन करता हुआ झानी बन सकता है। ऐहिक और पारमार्थिक दोनों ही सुखोंकी प्राप्ति उसे अल्प प्रयाससे ही उपलब्ध होनेमें कोई सन्देह नहीं रहता। आधुनिक कालमें जो अनेकानेक जटिल प्रश्न नित्पप्रति समाज और व्यक्तिके समक्ष उपस्थित होते रहते हैं और बुद्धिको चकरा देते हैं, उनके सुल्क्षानेके लिये भी गीतामें पर्याप्त सामग्री विद्यमान है। परन्तु खेद तो यह है कि ऐसे अवसरोंपर गीतासे पूर्ण सहायता नहीं औ जाती। इस बुटिकी पूर्तिके लिये गीता-प्रचार ही एकमात्र उपाय है।

गीताके अध्ययन, श्रवण आदिसे जो लाभ होता है उसको भगवानने खयं अर्जुनके प्रति अपने उपदेशकी समाप्तिमें कहा है; फिर गीता-प्रचारसे अधिक भगवत्प्रीत्पर्य और कौन कार्य मनुष्यसे बन सकता है। भगत्रदालाको यथाशकि पालन करने और उन्होंके कल्याणकारी उपदेशोंके प्रचारकी प्रेरणासे गीताका यह संस्करण प्रकाशित हुआ है। शाकरभाष्यका छपा हुआ मूळ तो सुलभ प्राप्त है परन्तु मुखके साथ ही सरल हिन्दी-अनुवाद नहीं मिलता। नवलकिशोर-प्रेस, लखनऊसे प्रकाशित 'नवल-माण्य' में कई संस्कृत भाष्य और टीकाएँ प्रकाशित हुई थीं प्रन्तु वह हिन्दी-अनुवाद स्वतन्त्र **धा** तिसपर भी वह ग्रन्थ अग्राप्य है और मृत्य अत्यधिक होनेसे सुलम नहीं, दूसरा ग्रन्थ जिसमें अद्वैत-सिद्धान्तकी टीकाएँ शाकरभाष्यके साथ छपी थीं वह कान्यकुट्ज श्रीजगन्नाथ शुक्रद्वारा सम्पादित होकर कलकत्तेसे प्रकाशित हुआ था । संबत १०२७ का दितीय संस्करण इमारे देखनेमें आया है । इसमें भी हिन्दी-अनुवाद स्वतन्त्र है । शांकरमाध्यका अनुवाद नहीं है । और वह पस्तक भी दृष्प्राप्य है । गीताका एक संस्करण उपादेय था । उसका प्रकाशन श्रीञ्चालाप्रसाद भागवने आगरेसे किया था । इस पस्तकका केवल उत्तरभाग हमारे पास है। छीथोकी छपी पस्तक है, संवत दिया नहीं है। इसमें शाकर और रामानुज-भाष्यके साथ तीन टीकाएँ भी दी है और भाषा-अनुवाद अंकरके आधारपर हैं । श्रीभार्भवर्जी बड़े विद्वान् थे । समग्र महाभारतको मूल और अनुवादसहित उन्होने प्रकाशित किया था और वेदोंको भी अर्थसहित छापा था। उनके प्रति कृतज्ञता प्रकाश करना हमारा धर्म है । खंड यही है कि उनके ग्रन्थ कहीं खोजनेपर भी अब नहीं मिलते । इन बातोंके उल्लेखमें केवल यही तार्क्य है कि प्रस्तुत ग्रन्थकी उपादेयता हमको स्वीकार करना अभीष्ट है । मूल और हिन्दी-अनुवाद शाकरभाष्यका इससे पहले कहीं प्रकाशित हुआ है, ऐसा नहीं जान पडता। हिन्दी-भाषा-भाषियोका परम सीभाग्य है जो अल्प मृत्यमें ही वे इस उच्च कोटिके ग्रन्थको, जिसपर इतनी टीकाएँ हो चकी है, अब महजमे प्राप्त कर सकते है ।

हमारे धर्मप्रत्योमे गीताका क्या स्थान है और अन्य प्रत्योसे उसका क्या सम्बन्ध है, विश्व सुधीजन मही प्रकार जानते हैं, उसका संक्षिप्त वर्णन हो वर्षाप्त होगा । अखिल धर्माका मृत्र हिन्दुलोग वेदको मानते हैं । वेद स्वतः प्रमाण और इंश्वरंध वाणी है । वेदकी आक्षाके अनुसार धर्म और अधर्म-कार्यका अलिम निर्णय होता है । इंग्वरीय बान भी हमको वेदमे ही प्राप्त होता है । उनका आधार है । व्यंत्र धर्मप्रत्य वेदोक्त और वेद-प्रतिपादित धर्मको सुल्भ रातिन समझानेके लिये निर्मत हुए हैं । वेद ही उनका आधार है । परन्तु वेदके दो माग है—गन्त्र और ब्राह्मण । ब्राह्मण-मागके अन्तर्गत यझाद कर्मकाण्ड है और दूसरा आरण्यक वा झानकाण्ड हैं । इसी झानकाण्डमें उपनिपदिको गणना है । प्राचीन शाख और विषाओंमें प्राप्त एक उपनिपद्माग एका करना था जो तिह्वयक रहस्थमय झानकी शिक्षा देता था । उक्त कोटिके अधिकारी उसको गुरुमुखमे अवण कर प्राप्त कर सकते थे । साधारण जिझासुओंको उस रहस्थमय झानक ज्ञानका अधिकारी नहीं ममझा जाता था और उसकी प्राप्तिक लिये गुरुका उपदेश प्रसावव्यक माना जाता था।

वेदान्त-शाक्षमें उपनिपद्का इसी प्रकार मुख्य स्थान है। वेदोंका अन्तिम उपदेश ही वेदान्त है। कर्मकाण्डीको उपनिपद्के रहस्यमय आध्यात्मिक ज्ञानका अधिकारी बननेपर ही उपदेशसे स्थम हो सकता था। इतना ध्यान रखनेकी बात है कि गुढ़ाविया या उपदेश अनिधिकारीको न देनेसे उसीका कल्याण था। खार्थवरा गुप्त रखना सिद्धान्तानुकुछ नहीं था।

बेदान्तके तीन प्रस्थान हैं। श्रीत-प्रस्थान उपनिषद् है जो बेदके ही अंग है, दूसरा स्मार्त-प्रस्थान है जो गीता है और तीसरा प्रस्थान दार्शनिक है जो बेदच्यास-प्रणीत श्रहासूत्र है । इन प्रस्थानत्रयके आधारपर समक्त बेदान्त-साहित्यकी रचना हुई है । इन्हींपर भाष्य जिलकर महान्माओं और धर्म-प्रवर्तिने आचार्य-पदवी प्राप्त की है । देशकी यही प्रणाली थी कि प्रस्थानत्रयपर भाष्य रचकर अपने सिद्धान्तोंकी पुष्टि एने प्रचार किया जाता था । इनका समन्त्रय भाष्योद्धार किये बिना किसी सिद्धान्त-को बेद या धर्म-मूलक कहनेका कोई साहस नहीं कर सकता था । मतल्ब यह कि सिद्धान्तप्रतिपादक खतन्त्र प्रस्थ-रचनाकी अपेक्षा प्रस्थानत्रयीपर भाष्य जिल्डनेको अधिक महत्त्व दिया गया था और भाष्योके समन्त्रयसे मतकी पृष्टि की जाती थी ।

गीनाके अध्यायोकी समाप्तिमें 'उपनिपन्तु' शब्द आता है। भगवानुके श्रीमुख्ये यह उपदेश हुआ है तो बेद और उपनिपद्का दर्जा उसे दिया गया तो कोई आश्चर्य नहीं परन्तु बेद अपीरूप्य हैं और उपनिपद् श्रीत है। अनण्य गीना स्मार्त-प्रस्थानके ही अन्तर्गत है।

गीतापर अनेक भाष्य और टीकाएँ वर्ती है । और अब भी उसके विवेचनमें जो साहित्य बनता जाता है, यह भी उपेक्षणीय नहीं है । परन्तु गीताका अप्ययन खतनकरूपसे बहुत कम हुआ है । सिद्धान्य-प्रानिपादन और माध्यदायिक दृष्टिमें ही उसपर अधिक विचार हुआ है । उसका परिणाम यह हुआ है कि गीताका वास्तविक अर्थ कठिनतामें मश्क्रमें आता है । प्रतिभाशाली आचार्यों और टीकाकारी मान-विभिन्तामें माधारण बुद्धिक लेग ववड़ा जाते हैं । महाकवि और उसके उन्छर काल्यमें ऐसी शिक्त होती है कि माजकों प्रगतिक माथ उसमें नेते अर्थ निकाल जाते हैं और उसके हारा नवीन मावनाऑकों पूर्ति होती रहती है। कि गीता-जैसे अनुकतीय प्रत्यमें समय-समयपर आवश्यकतानुसार अनेक आश्रय और अर्थ निकाले गये तो कोई नयी बात नहीं है । इससे प्रत्यकों महिमाका परिचय मिलता है । परन्तु उसके गृत्व सिद्धान्तोंको यथावत् निध्यपूर्वक क्षांत्र निकालना अवस्य ही अति कठिन हो जाता है । किस प्रत्ये अपूर्व समस्य किया है, वहीं मन-विभिन्नताक कारण परस्पविरोधी सिद्धान्तोंका समर्थक बना लिया गया है । मनुष्यको सत्यका अंश भी बुद्धिगम्य हो जात ते वह हतहत्व है । जाता है । आप्यकारोंने जैसा अपने अपनुभवसे गीताके तत्वको समझा, वैसा हो वर्णन किया है उनके समन्वयमें जो आनन्द है, वह उनके प्रथ्वात कारणेंनों सही भागान्य इति हो अत्रयुव इस बातकी चर्चा यहाँ अभीष्ट नहीं है कि गीताके वास्तिक अर्थवी रक्षा मगवान् शकराचारिन अपने माध्यमें कहाँतक की है । प्रचारकको सम्भवतः अत्रुतिका आश्रय आवश्यक होता है ।

यह भी याद रखना उचित है-

शहरः शहरः साक्षाद् व्यासो नारायणः स्वयम् । तयोर्विवादे सम्प्राप्ते न जाने किं करोम्यहम् ॥ भगवान् शंकराचार्यके कुछ सिद्धान्तोंका स्थूल्क्ससे वर्णन करना युक्तियुक्त है जिससे गीतामाष्यमें जो उनका दृष्टिबिन्दु है वह सहजमें अवगत हो जाय । इस बातके माननेमें हमें कोई संकोच नहीं कि अनेक बाक्य गीतामे ऐसे मिछ सकते हैं, जिनको हैंत और अहँतसिद्धान्ती अपना प्रमाणवचन बना सकते हैं, गीताके कई मार्गिक स्त्रोक दोनों पक्षोंके समर्थक समक्षे जा सकते हैं ।

श्रीशंकराचार्यसे पूर्व जो गीतापर भाष्य छिखं गये उनमेंसे अब एक भी नहीं मिळता । भर्तप्रपश्चके भाष्यका श्रीशंकराचार्यने उन्लेख किया है और उसका खण्डन भी किया है । भर्तप्रपश्चके अनुसार कर्म और बान दोनोसे मिळकर मोश्वकी प्राप्ति होती है, श्रीशंकराचार्य केवळ विश्वद्ध बान ही मोश्वप्राप्तिका उपाय बताते हैं । यही भेद एकायन-सम्प्रदाय और उपनियद्में भी है । एकायनके मनमें आत्मा परमेश्वरका अश्वर है और उसीके आध्रत है । उपनियद् आत्मा और ब्रह्मको अभिन्नताका निम्पण करते है । उपनियद् के आत्मा और ब्रह्मको अभिन्नताका निम्पण करते हैं । उपनियद् में साम मोश्वरका साम्प्रम है और एकायन प्रयक्ति मोश्वर मानने हैं । और गीतामें स्पष्ट ऐसे बचन है कि जीव ईश्वरका सनातन अंश है 'ममेंबांशो जीवलोंक जीवभूतः मनातनः' और ईश्वरकी शरणागित और आश्रयमें ही उसका कल्याण है, 'मामेंकं अरणं त्रज' यह सिद्धानवाक्त्य प्रयक्तिका पोषक है । भक्तिहीन कर्म व्यर्थ है और भक्तिहीन ब्राम ग्रुष्टक एवं नीरस है । उपनियद्के अनुसार प्रकृति मिथ्या है और एकायन प्रकृतिको नित्य परन्तु परमेश्वरके अभीन मानते है । उपनियद्के अनुसार ब्रानोके लिये प्रकृति किलीन हो जाती है और एकायनका मत है कि ज्ञारी प्रकृतिक केला होता है कि पाञ्चरात्र और एकायनके सिद्धान्त गीतामे स्पष्ट मिळने है । परन्तु पर भी सहसा नहीं कहा जा सक्ता कि श्रीशंकरात्रवाके सिद्धान्तिका भी ममर्थन गीता पूर्णन नहीं करती ।

वैसे तो शांकरसिद्धान्तका विस्तृतरूपसे प्रतिपादन ब्रह्मसूत्रके शागिग्क नामक भाष्यमें किया गया है, परन्तु गीता-भाष्यसे भी वह भली प्रकार अवगन हो जाता है । सिद्धान्त अति संक्षेपसे यह है कि मतृष्यको निष्कामभावसे स्वकर्ममें प्रवृत्त रहकर चित्तशुद्धि करनी चाहिये । चित्तशुद्धिका उपाय ही पत्राकांशाको छोड़कर कर्म करना है । नवतक चित्तशुद्धि न होगी, निज्ञासा उत्पत्र नहीं हो सकती, बिना जिज्ञासा-के मोक्षकी इच्छा ही असम्भन है । पथात् विवेकका उद्गर होता है । विवेकका अर्थ है तित्य और अतिन्य वस्तुका भेद समझना । संसारके सभी परार्य अतिन्य हैं और केम्च आत्मा उत्पन्न होतो है । लोक-परखेकके यावत् खु और भोगोंक 'प्रति पूर्ण चिर्ति वेना वेराग्य उद्घ नहीं होता । अनित्य वस्तुओं में बेराग्य भोक्षका प्रथम कारण है और इसीसे शम, दम, नितिक्षा और कर्म-व्याग सम्भव होते है, इसके पथात् भोक्षका प्रथम कारण हो और इसके। उदय होता है । विना विश्वद्ध झानके मोक्ष किसी प्रकार भी नहीं मिल सकता ।

### न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया। ब्रह्मात्मकवोधेन मोक्षः सिङ्गयति नान्यथा॥

जिन साधनोंका फल अनिन्य है वे मोक्षके कारण हो ही नहीं सकते । मोक्षका खरूप है जीवाला-परमास्माकी अभिनताका ज्ञान । दोनों एक खरूप हैं, इसी ज्ञानका नाम मोक्ष है । जीवात्मा-परमात्मामें जो मेद माइम होता है वह महातिक कारणसे है। इस आन्तिकी निर्वृत्ति झानद्वारा होती है। दैत जो भासता है उसका कारण माया है। और वह माया अनिर्वचनीया है। न तो वह सत् है और न असत् है और दोनोंहींके धर्म उसमे भासने है। इसीछिये उसको 'अनिर्वचनीया' विशेषण दिया गया है। बास्तवमें माया भी मिथ्या है। स्थोकि सत्तसे असत्को उत्पत्ति सम्भव नहीं और सत्-असत्का मेछ भी सम्भव नहीं और असत्में कोई शक्ति ही नहीं। अतप्व जगत् केवछ आन्तिमात्र है और समवत् है।

भगवान् शंकराचार्यको 'मायावादी' कहना न्यायसंगत नहीं । उन्होंने मायाका प्रतिपादन नहीं किया । जब विषक्षी स्रयमान परन्तु मिथ्या जगतका कारण आग्रहपूर्वक पृष्ठता है तो मायाको, जो स्वयं मिथ्या है, बता दिया जाता है । यही कारण है कि जीवभाव वा जीवका यह अनुभव कि बह बद्ध है, वास्तवमें कल्पित है, अज्ञानके आवरणसे जीव अपने स्वरूपको भूख हुआ है और ज्ञान ही इस अज्ञानका नाशक है ।

भगवान् शंकराचार्य निवृत्ति-मार्गके उपरेष्टा है और गीताको भी उन्होंने निवृत्ति-मार्ग-प्रतिपादक प्रन्य माना है। उनके मनानुसार संन्यासके बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। यही उनका पुन:-पुन: कपन है। परन्तु इनना व्यान रखना उचिन है कि कर्म वा प्रवृत्ति-मार्गको वे चित्त-शुद्धिके लिये आवश्यक समझने है। अन्य वे समीको संन्यासका अधिकारी नहीं मानते। सचा संन्यास अर्थात् विदरसंन्यास नहीं है जिसमें मनुष्य किसी कर्सुका त्याग नहीं करता वर पके फल जैसे हक्षमें आप ही गिर पड़ने है, ससारसे बह सबंधा निर्लिश हो जाता है। लोहके तस गोलेको हापसे छोड़ देनेके लिये किसनों आउंशकी प्रनिक्षा होनी है?

गीताभाष्यमे यही सिद्धान्त भगवान् शंकराचार्यने प्रतिपादित किया है । आधुनिक संसारके इतिहासमें शंकर-जैसा कोई ज्ञानी और दार्शनिक दूसरा नहीं मिछता । उनके सिद्धान्तोको समक्षनेमें यह हिन्दी-अनुवाद अत्यन्न सहायक होगा, इसमे कोई सन्देह नहीं । अनुवादक महाशयके सराहनीय परिश्रमकी सफलना इसीमे हैं कि आचार्यके सिद्धान्तोसे हम सुगमतापूर्वक परिचय प्राप्त करे और हममें सुमुश्चनाका भाव भछी प्रकार जाग्रत् हो ।

काशी हिन्दूविश्वविद्यालय आश्विन शुक्क ४, सं० १९८८

जीवनशंकर याज्ञिक





#### श्रीपरमात्मने नमः

## नम्र निवेदन

त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव ।

त्वमेव बिद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॥

मूकं करोति वाचाउं पट्टुं छङ्घयते गिरिम् ।

यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ॥

परम आदरणीय जगद्गुरु श्रीशीजायशंकराचार्य भगवान्छत विश्वविष्यान श्रीमद्रगवद्गीता-भाष्यको कौन नहीं जानता ? आज यह भाष्य गीनाके समस्त भाष्य और टीकाओंमें मुकुटमणि माना जाता है, वेदान्तके पिथकींके लिये नो यह परमोत्कृष्ट पयमदर्शक है, हसीलिये प्रायः सभी अद्वैतवादी टीकाकारोंने इसका सर्वधा अनुसरण किया है। आवार्यके कथनसे यह सिख होता है कि उनके भाष्य-निर्माणके समय श्रीमद्रगवद्गीतापर अन्य बहुत-सी टीकाएँ प्रचलित धीं, खद है कि अन उनमेंसे एक भी उपलब्ध नहीं है। परन्तु आचार्यकहते हैं कि उनसे प्रत्यका यथार्थ तत्त्व भलीभाँति समझमें नहीं आता था, उसी पथार्थ तत्त्वको दिखलानेके लिये आवार्यको स्वतन्त्र भाष्य-रचना करनी पड़ी। इस भाष्यमें आवार्यने वड़ी ही बुद्धिमानीके साथ अपने मतको स्थापना की है। स्थान-स्थानपर शास्त्रार्थकी पद्मित विवेचन कर अर्थको सुस्वष्ट किया है।

कुछ समयसे जगत्में श्रीमङ्गगवद्गीताका प्रचार जोरसे बढ़ रहा है। सभी प्रकारके विद्वाद अपनी-सपनी दृष्टिसे गीताका मनन कर रहे हैं, एरतु गीताका मनन करनेके लिये आधार्यछत भाष्यको समझनेकी बढ़ी ही आवह्यकता है। हसीसे अनेक विभिन्न भाषाओं भाष्यका अनुवाद भी हो चुका है। हिन्दीमें भी दो-एक अनुवाद हससे पूर्व निकले थे, एरन्तु कई कारणोंसे उनसे हिन्दी-जनता विदोप लाभ नहीं उठा सकी, इसीसे हिन्दीमें एक ऐसे अनुवादके प्रकाशित होनेकी आवायकता प्रतीत होने लगी, जिससे गीताप्रेमी हिन्दी-भाषी पाठक सुगमतासे आवार्यका मत जान सकें।

मेरे पूजनीय ज्येष्ठ श्राता श्रीजयदयालजी गोयन्दकाने, जिनके अनवरत सङ्ग और सदुपदेशों-से मेरी इस ओर किञ्चित मञ्चित्त इंड और होती है, मुझे भाष्यका अनुवाद करनेकी आहा दी; पहले तो अपनी विद्या-युद्धिकी ओर देखकर मेरा साहस नहीं हुआ, परन्तु उनकी रूपामरी प्रेरणाने अन्तमें मुझे इस कार्यमें प्रवृत्त कर ही दिया।

गत सं० १९८७ के मार्गाशीर्थ-मासमें मैंने व्यापारके कामसे प्रतिदिन कुछ समय निकालकर अनुवाद करना आरम्भ किया और माघके अन्ततक सतरहवें अध्यायतकका अनुवाद लिख गया। इसके प्रधात अनेक बार प्रश्यके प्रकाशित करनेकी बात उठी परन्तु अपनी अल्पहताके कारण किसी

गी० जा० भा० २--

अच्छे विद्वानको दिखलाकर संशोधन करवाये बिना छपानेका साहस नहीं हुआ । इस बार मेरे प्रार्थना करनेपर श्रीविशुद्धानन् सरस्थती-अस्पताल कलकत्ताके असिख वैच पं॰ श्रीहरिवक्षजी जोशी काव्य-सांस्थ-स्मृतिनीर्थ महोदयने प्रायः एक मासतक कठिन परिश्रम करके समस्य प्रन्यको मूल माप्यके साथ अक्षरशः मिलाकर यथोचित संशोधन कर देनेकी छपा की। इसीसे आज यह आय-लोगोंकी सेवामें मुद्रितकएमें उपस्थित किया जा सका है। इस छपाके लिये मैं सम्मान्य श्रीजोशीजी महाराजका हुदयसे छता हुँ।

अपनी अत्यव्धिं और सीमित सामर्थ्यके अनुसार यथासाध्य मैंने सरल हिन्दीमें आचार्यका भाव उयों-का-त्यों रखनकी चंद्य की है, तथापि मैं यह कह नहीं सकता, में इसमें सम्पूर्णतया सफल हुआ हूँ। यक तो परम तारिचक विषय, दूसरे आचार्यकी लिखी हुई उस कालकी कठिन संस्कृत. जिसमें यह चे विद्यार भी गीता-सम्बन्धी विषयका अध्ययन कम होनेके कारण अममें पढ़ जाया करते हैं, मुझ जैसा साधारण मनुष्य सर्वथा अमरहित होनेका दावा कैसे कर सकता है? तथापि भगवन्त्रपासे जो कुछ हो सका है, वह आपके सामने है। विषयको कठिनतासे कहीं-कहीं वाष्य-रचनामें कठिनता आ गयी हो तो सहदय पाठक कमा करें। येसे प्रन्यके अनुवादमें किन-किन कठिनाइगोंका सामना करना पड़ता है और अपनी स्वतन्त्रताको छोड़कर पराधीनताके किन-किन नियमोंमें कैसे वैंच जाना पड़ता है, इसका अनुअब उन्हीं पाठक और लेखक महोदयोंको है जो कभी इस प्रकारका कार्य कर चुके हैं, या कर रहे हैं।

भगवान् औरुष्णके परम अनुष्रहसे मुझ-सरीसे व्यक्तिको आचार्यकृत भाष्यके किञ्चित् मननका सुम्रवसर प्राप्त हुआ, यह मेरे लिये बड़े ही सौभाग्यका विषय है। अटेय चिद्वनमण्डली और गीतांप्रमी महानुभावोंने प्रार्थना है कि वे बालकके इस प्रयासको स्नेहपूर्वक देखें और जहाँ कहीं प्रमादवदा मूल रह गयी हो, उसे बतलानकी कृपा अवहय करें, जिससे मुझे अपनी भूलोंको सुचारनेका अवसर मिले और यदि सम्भव हो तो आगाभी संस्करणमें भूलें सुचार दी जायें।

यरापि में मराठी नहीं जानता, तथापि जहाँ कुछ विशेष समझनेकी आवश्यकता हुई है वहाँ मैंने पूना आचार्यकुलके आबार्य भक्त पं० श्रीविष्णु वामन वापट शास्त्रीजीकृत मराठी भाष्यार्थसे सहायता ही है, इसके लिये में पण्डितजीका कृतक हूँ।

एक वात ध्यानमें रखनी चाहिये। अनुवाद कैसा ही क्यों न हो, जो आनन्द और स्वारस्य मूल प्रन्यमें होता है वह अनुवादमें नहीं आ सकता। इसी विचारसे इसमें मूल भाष्य भी साथ रफ्का गया है। साधारण संस्कृत जाननेवाले सरजन भी आवार्यके मूल लेखको सहज ही समझ सकें, इसके लिये भाष्यके पद अलग-अलग करके और वाक्योंके झोटे-छोटे भाग करके लिखे गये हैं। व्याकरणके नियमानुसार यदि इसमें किसी प्रकारकी दृटि जान पढ़े तो विद्वान् महोदयगण क्षमा करें।

जहाँ शास्त्रार्थकी पद्धतिसे भाष्य छिल्ला गया है वहाँ अनुवादमें पूर्वपक्ष और उत्तरपक्षकी करपना करके 'पू-' और 'उ०-' शब्द लिल्ल दिये गये हैं, आशा है, पाटकींको इससे विषयके समक्षतेमें बहुत सुविधा होगी। भाष्यमें मूल स्त्रोकके जो शब्द आये हैं, वे दूसरे टाइपोमें, तथा जहाँ प्रतीक आये हैं, वे दूसरे टाइपोमें दिये गये हैं। मूल स्त्रोकके पर्योका आगे-पीछेका सम्बन्ध जोड़नेके लिये भाष्यकारने जैसा लिखा है वैसा ही कर दिया गया है परन्तु सभी जगह यह बात हिन्दीमें लिखकर नहीं जनायी जा सकी, जतः कहीं-कहीं तो टिप्पणीमें इसका स्पर्धिकरण कर दिया है, कहीं स्त्रोकके अन्तमें लिखा गया है और कहीं उसके अनुसार कार्य कर दिया गया है, शब्दोंका अर्थ नहीं दिया गया है।

आचार्यने समासांका जो विष्ठह दिखाया है, उसके सम्बन्धमें भी यही बात है। जहाँतक बन पड़ा है, उसी प्रणाळीसे अनुवादमें समासका विष्ठह दिखळानेकी चेद्य की गयी है, परन्तु जहाँ भाषाकी शैळी बिगड़ती दिखळायी दी है वहाँ उस विष्ठहके अनुकूळ केवळ अर्थ ळिख दिया गया है/ विष्ठह नहीं दिखळाया गया है। पाठकगण भेरी असुविधाओंको देखकर इसके लिये क्षमा करेंगे।

आचार्यने श्रुति-स्मृति-पुराण-इतिहासोंके जो प्रमाण उद्घृत किये हैं, वे किस प्रन्यके किस स्थलके हैं, यह भी दिखलानकी चेष्टा की गयी हैं। वहाँ जिन सांकेतिक चिक्रोंका प्रयोग किया गया है, उनकी सची अलग छपी है।

अनुवादमें पर्याय बतलानेके लिये कहीं 'अर्थात्' शब्दले तथा कहीं (—) डैससे काम लिया गया है। समास करनेके लिये (-) छोटी लाइन लगायी गयी है।

प्रकाशककी प्रार्थनापर काशी हिन्दृविश्वविद्यालयके विद्वान् प्रोफेसर सम्मान्य एं० जीवनशंकरजी याहिक एम्० प्र• महोदयने इस प्रन्थकी सुन्दर भूमिका लिखनेकी कृषा की है, इसके लिये मैं उनका हृदयस कृतव हूँ।

विनीत

हरिकृष्णदास गोयन्दका

### निवेदन

तीसरे संस्करणमें अनुवादक महोदयने इसमें यत्र-तत्र और भी आवश्यक संशोधन और परिवर्तन कर दिया। संशोधनके सम्बन्धमें जिन-जिन सज्जनोंने अपनी मूल्यवाद सम्मति दी थी उनके प्रमुखानारी हैं।

प्रमार्थ-प्रिय प्रेमी बाहकोंने इस पुस्तकको आदर देकर इसके पाँच संस्करण जल्दी विक जानेमें जो क्रमें सहायता दी उसके लिये हम सबके कृतक हैं।

इस संस्करणको भी प्रेमपूर्वक अपनानेकी मननशील सज्जनोंसे प्रार्थना है।

विनीस

प्रकाशक



## अध्याय-सूची

| अध्याय          |     |     | पृष्ठ | अध्याय          |     |     | वृष्ट       |
|-----------------|-----|-----|-------|-----------------|-----|-----|-------------|
| प्रथमोऽध्यायः   |     | ••• | १७    | दशमोऽध्यायः     | ••• |     | રક્ષ્ય      |
| द्वितीयोऽध्यायः |     | ••• | રષ્ઠ  | पकादशोऽध्यायः   | ••• | ••• | २६०         |
| त्रतीयोऽष्यायः  |     | ~   | ওছ    | द्वादशोऽध्यायः  |     |     | २८५         |
| चतर्थोऽध्यायः   |     | ••• | १०६   | त्रयोदशोऽध्यायः |     |     | २९८         |
| पञ्जमोऽध्यायः   | ••• | ••• | १४२   | चतुर्दशोऽध्यायः | ••• | ••• | 340         |
| षष्ठोऽध्यायः    | ••• | ••• | १६७   | पञ्चदशोऽध्यायः  | ••• |     | ३६५         |
| सप्तमोऽध्यायः   |     | ••• | १९६   | षोडशोऽध्यायः    |     |     | ३८०         |
| अष्टमोऽध्यायः   | ••• |     | २११   | सप्तवृशोऽध्यायः |     |     | <b>३९</b> २ |
| नवमोऽध्यायः     |     |     | २२६   | अप्रादशोऽध्यायः | ••• |     | 808         |

#### - 3 % TO THE STATE OF

## सांकेतिक चिह्नोंका स्पष्टीकरण

| संकेत     | स्पष्ट               | संकेत        | स्पष्ट                   |
|-----------|----------------------|--------------|--------------------------|
| बृह् ० उ० | = वृहदारण्यक उपनिषद् | नृ० पू० उ०   | = नृसिंहपूर्वतापनीयोपनिय |
| छा॰ उ०    | = छान्दोग्य उपनिषद्  | मु॰ उ॰       | = मुण्डकोपनिषद्          |
| ना० उ०    | = नारायणोपनिषद्      | तै० ब्रा०    | = तैसिरीय ब्राह्मण       |
| जाबा० उ०  | = जावालोपनिषद्       | तै० आर०      | = तैत्तिरीय आरण्यक       |
| तै॰ सं॰   | = तैत्तिरीयसंहिता    | महा० शान्ति  | ०= महाभारत शान्तिपर्व    |
| तै• उ०    | = तैत्तिरीय उपनिषद्  | महा० स्त्री० | = महाभारत स्त्रीपर्व     |
| के० उ०    | = केन उपनिषद्        | मनु०         | = मनुस्मृति              |
| प्र• उ०   | = प्रक्नोपनिपद्      | विष्णुपु०    | = विष्णुपुराण            |
| क० उ      | = कठोपनिषद्          | बोघा० स्मृ०  | = बोघायनस्मृति           |
| €० उ०     | = ईशोपनिषद्          | गौ० स्मृ०    | = गौतमस्मृति             |
| श्वंब उ०  | = श्वेताश्वतरोपनिपद् | आ० स्मृ०     | = आपस्तम्बस्मृति         |

A Transfer By

## चित्र-सूची

| १-वृन्दावन-विहारी          | (रंगीन) |     |     | भूमिकाके सामने |
|----------------------------|---------|-----|-----|----------------|
| १-भगवान् श्रीशङ्कराचार्यजी | ( ")    | ••• | ••• | पृष्ठ १३       |
| ३-मोहनाराक श्रीकृष्ण       | ( ")    | ••• | ••• | पृष्ठ ३१       |



भगवान श्रीशंकराचार्यजी

ॐ तस्तदब्रह्मणे नमः

## श्रीमद्भगवद्गीता

शां करभाष्य

### हिन्दी-भाषानुवादसहित

( उपोद्धात )

ॐ नारायणः परोऽव्यक्तादण्डमव्यक्तसंभवम् । अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी ॥

अन्यक्तसे अर्थात् मायासे श्रीनारायण—आदिपुरुष सर्वेषा अतीत (अस्पुष्ट) हैं, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड अन्यक्त— प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ है, ये भू:, भुवः आदि सब छोक और सात द्वीपींबाली पृथिबी ब्रह्माण्डके अन्तर्गत हैं।

स भगवान् सृष्ट्रा इदं जगत् तस्य च स्थिति चिकीर्षुः मरीच्यादीन् अग्रे सृष्ट्रा प्रजापतीन् प्रश्वत्तिलक्षणं धर्मे ग्राह्यामास वेदोक्तम्।

ततः अन्यान् च सनकसनन्दनादीन् उत्पाद्य निवृत्तिरुक्षणं धर्मे ज्ञानवैराग्यरुक्षणं ग्राहयामाम ।

द्विविधो हि वेदोक्तो धर्मः प्रष्टृत्तिरुक्षणो निष्टृत्तिरुक्षणः च ।

जगतः स्थितिकारणं प्राणिनां साक्षात् अस्युद्यनिःश्रेयसहेतुः यः स धर्मो ब्राक्कणाद्यैः वर्णिभिः आश्रमिभिः च श्रेयोऽधिभिः अद्यष्टीयमानः। इस जगत्को रचकर इसके पालन करनेकी इन्द्रम्याले उस भगशान्ने पहले मरीचि आदि प्रजापतियोंको रचकर उनको नेदोक्त प्रवृत्तिरूप धर्म (कर्मयोग) प्रवृण करवाया ।

फिर उनमें अलग सनक, सनन्दनादि ऋषियोंको उत्पन्न करके उनको ज्ञान और नैराग्य जिसके लक्षण हैं ऐसा निवृत्तिरूप धर्म ( ज्ञानयोग ) ऋण करवाया । नेदोक्त धर्म दो प्रकारका है—एक प्रवृत्तिरूप, दूसरा निवृत्तिरूप।

जो जगत्की स्थितिका कारण तथा प्राणियों-की उजितिका और मोक्षका साक्षात् हेतु है एवं कल्याणकामी बाह्यणादि वर्णाश्रम-अवलिम्बर्योद्वारा जिसका अनुष्ठान किया जाता है उसका नाम धर्म है। दीर्घेण कालेन अनुष्ठातृष्णां कामोद्भवाद्
हीयमानविवेकविज्ञानहेतुकेन अधर्मेण अभिभूयमाने धर्मे प्रवर्धमाने च अधर्मे,
जगतः स्थिति परिपिपालिषपुः स आदिकर्ता
नारायणाख्यो विष्णुः भौमस्य ब्रह्मणो
ब्राह्मणत्वस्य रक्षणार्थं देवक्यां वसुदेवाद्
अंक्षेन कष्णाः किल संबभव ।

ब्राह्मणत्वस्य हि रक्षणेन रक्षितः स्याद् वैदिको धर्मः तदधीनत्वाद् वर्णाश्रमभेदानाम् ।

स च भगवान् ज्ञानैश्वर्यश्चित्तवलवीर्य-तेजोभिः सदा संपन्नः विगुणात्मिकां वैष्णवीं स्वां मायां मृत्यकृति वशीकृत्य अजः अव्ययो भूतानाम् ईश्वरो नित्यगुद्धवुद्ध-कुक्तस्थावाः अपि सन् स्वमायया देहवान् इच जान इव च लोकानुग्रहं कुर्वन् इव लक्ष्यते।

स्वप्रयोजनाभावे अपि भृतानुजिष्टृक्षया वैदिकं हि धर्मद्रयम् अर्जुनाय शोकमोहमहोदधौ निमग्राय उपदिदेश, गुणाधिकः हि गृहीतः अनुग्रीयमानः च धर्मः प्रचयं गमिष्यति इति ।

तं धर्मे भगवता यथोपदिष्टं वेद-व्यासः सर्वज्ञो भगवान् गीतारूयैः सप्तभिः क्षोकशतैः उपनिवचन्य ।

तद् इदं गीताशास्त्रं समस्तवेदार्थसार-संग्रहभृतं दुर्विज्ञेयार्थम् ।

बहुत काळके बाद, जब धर्मानुष्ठान करनेवाळीके अन्तः करणमे कामनाओंका विकास होनेसे विवेक-विज्ञानका हास हो जाना ही जिसकी उत्पत्तिका कारण है ऐसे अध्यम्से धर्म दबता जाने छ्या और अध्यम्मे इद्धि होने छ्या तब जगत्की स्थिति सुरक्षित रखनेकी इच्छाबाले वे आदिकर्ता नारायण-नामक श्रीविष्णुमगवान् मूलेकके ब्रक्कि अर्धात् भूदेवें (ब्राह्मणों) के ब्राह्मणवकी रक्षा करनेके छिये श्रीवसुदेवजीने श्रीवस्त्राजीके गर्भमें अपभे जंदासे ( छीलाविश्रहसे ) श्रीवृष्णाक्यमें प्रकट हुए । यह प्रसिद्ध है ।

ब्राह्मणत्वकी रक्षासे ही वैदिक धर्म सुरक्षित रह सकता है क्योंकि वर्णाश्रमोंके भेद उसीके अधीन हैं।

ह्यान, ऐषर्य, शक्ति, बल, बीर्य और तेज आदिसे सदा सम्पन्न वे भगवान् यद्यपि अज, अविनाद्यो, सम्पूर्ण भूनोके ईश्वर और नित्य शुद्ध-सुद्ध-मुक-स्वभाव है, तो भी अपनी त्रिगुणापिका मूल प्रकृति वैणावी मायाको वदामे करके अपनी लीलासे शरीराशीकी तसह उपन हुए-से और लोगों-पर अनुग्रह करते हुए-से दीखने हैं।

अपना कोई प्रयोजन न रहनेपर भी भगवान्ने भृतोपर दया करनेकी इच्छासे, यह सोचकर कि अधिक गुणवान् पुरुगेंद्वारा प्रहण किया हुआ और आचरण किया हुआ धर्म अधिक विस्तारको प्राप्त होगा, शोकमोहरूप महासमुद्रमें हुवे हुए अर्जुनको दोनों ही प्रकारके वैदिक कर्मोका उपदेश किया ।

उक्त दोनों प्रकारके धर्मोंको भगवान्ने जैसे-जैसे कहा या ठीक वैसे ही सर्वड्र भगवान् वेदव्यासजीने गीतानामक सात सौ श्लोकोंके रूपमें प्रयित किया।

ऐसा यह गीताशास्त्र सम्पूर्ण वेदार्थका सार-संग्रह-रूप है और इसका अर्थ समझनेमें अत्यन्त कठिन है । तदर्थाविष्करणाय अनेकैः विश्वतपदपदार्थ-वाक्यार्थन्यायम् अपि अत्यन्तविरुद्धानेकार्थ-त्वेन लौकिकैः गृद्धमाणम् उपलभ्य अदं विवेकतः अर्थनिर्धारणार्थं संक्षेपतो विवरणं करिष्यामि ।

तस्य अस्य गीताशास्त्रस्य संक्षेपतः प्रयोजनं परं निःश्रेयसं सहेतुकस्य संसारस्य अत्यन्तोपरमलक्षणम् । तत् च सर्वकर्मसंन्यास-पूर्वकाद् आत्मज्ञाननिष्टारूपाद् धर्माद् भवति ।

तथा इमम् एव गीतार्थधर्मम् उदित्र्य भगवता एव उक्तम् 'स हि धर्मः सुपर्याता वक्षणः पदवेदने' इति अनुगीतासु ।

किं च अन्यदिष तर्त्रेव उक्तम्—
'नैव धर्मा न चाधर्मा न चेव हि शुभाशुमी ।
यः स्यादेशसने स्थीनस्तृष्णी किश्चिदिचन्तयन्॥'

'ज्ञानं संन्यासलक्षणम्' इति च ।

इह अपि च अन्ते उक्तम् अर्जुनाय-'सर्वधर्मान्परित्यच्य मामेकं शरणं त्रज' इति

अस्युद्यार्थः अपि यः प्रश्चतिलक्षणो धर्मो वर्णाश्रमान् च उद्दिज्य विहितः स देवादि-स्थानप्राप्तिहेतुः अपि सन् ईश्वरार्पणयुद्ध्या अनुष्टीयमानः सच्चग्रुद्धये भवति फलाभि-सन्धिवर्जितः।

शुद्धसत्त्वस्य च ज्ञाननिष्ठायोग्यताप्राप्ति-द्वारेण ज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वेन च निःश्रेयसहेतुत्वम् अपि प्रतिपद्यते ।

यथपि उसका अर्थ प्रकट करनेके छिये अनेक पुरुषोने पदच्छेद, पदार्थ, वाक्यार्थ और आक्षेप, समापानपूर्वक उसकी विस्तृत व्याह्मार्थ की हैं, तो भी छौकिक मनुष्योंद्वारा उस गीताशाक्षका अनेक प्रकारसे (परस्पर) अत्यस्त विरुद्ध अनेक अर्थ प्रहण करे जाते टेक्कर, उसका विवेकपूर्यक अर्थ निक्षत करनेके छिये मैं संग्रेपने व्याच्या करूँगा।

संक्षेपमें इस गीताशास्त्रका प्रयोजन परमकल्याण अर्थात् कारणसिहत संसारकी अत्यन्त उपरित हो जाना है, वह (परमकल्याण) सर्वकर्मसंन्यास-पूर्वक आत्मक्षाननिष्ठारूप धर्मसे प्राप्त होता है।

इसी गीतार्थरूप धर्मको छश्य करके स्वयं भगवान्-ने ही अनुगीतामें कहा है कि, 'ब्रह्मके परमपदको (मोक्षको ) प्राप्त करनेके लिये वह (गीतोक्त झान-निष्ठारूप) घर्म ही सुसमर्थ है।'

इसके सिवा वहीं ऐसा भी कहा है कि, 'जो न घर्मी, न अघर्मी और न गुआगुभी होता है तथा जो कुछ भी विन्तन न करता हुआ तूष्णीभावसे एक जगराघार ब्रह्मों ठीन हुआ रहता है (वही उसको पता है)।'

यह भी कहा है कि, 'शानका लक्षण (चिक्र) संन्यास है।'

यहाँ (गीताशास्त्रमे) भी अन्तमे अर्जुनसे कहा है— 'सत्र धर्मोंको छोड़कर एकमात्र मेरी शरणमें आजा।

अन्युदय — सांसारिक उन्नित ही जिसका फल है ऐसा जो प्रवृत्तिक्य धर्म, वर्ण और आश्रमोंको ठन्द करके कहा गया है, वह यथि स्वर्गादिकी प्राप्तिका ही साधन है तो भी फल्कामना छोड़कर इंस्पर्गणबृद्धिसे किया जानेपर अन्त:करणकी इहि करनेवाळा होता है।

तथा शुद्धान्तःकरण पुरुषको पहले ज्ञाननिप्राकी योग्यता-प्राप्ति कराकर फिर ज्ञानोत्पत्तिका कारण होने-से (बह प्रवृत्तिरूप धर्म) कल्याणका भी हेतु होता है। तथा च इमम् एव अर्थम् अभिसंघाय वश्यति-'नवाण्याघाय कर्माणि' 'योगिनः कर्म कुर्विन्त सङ्गं स्वक्तात्मशुक्ये' इति ।

हमं द्विप्रकारं धर्मं निःश्रेयसप्रयोजनं परमार्थतत्त्वं च वासुदेवाख्यं परं ब्रक्क अभिषेय-भृतं विशेषतः-अभिव्यञ्जयद् विशिष्टप्रयोजन-सम्बन्धाभिषेयवद् गीताशास्त्रम् ।

यतः तद्थें विज्ञाते समस्तपुरुपार्थसिद्धिः

अतः तद्विवरणे यतः क्रियते मया ।

इसी अर्थको उक्स्यमें रखकर आगे कहेंगे कि, 'कर्मोंको ब्रह्ममें अर्थण कर''योगिजन आसक्ति छोड़-कर आत्मग्रुद्धिके छिये कर्म करते हैं' इत्यादि।

परमकत्याण ही जिनका प्रयोजन है, ऐसे इन दो प्रकारके धर्मोंको और छक्ष्यभूत बाधुदेवनामक परज्ञक्षरूप परमार्थतत्त्वको विशेषरूपसे अभिन्यक (प्रकट) करनेवाळा यह गीताशास्त्र, असाधारण प्रयोजन, सम्बन्ध और विश्यवाळा है।

ऐसे इस (गीताशाख) का अर्थ जान लेनेपर समस्त पुरुषायोंकी सिद्धि होती है, अतर्व इसकी व्याख्या करनेके लिये मै प्रयत्न करता हूँ।



## श्रीमद्भगवद्गीता

### प्रथमोऽध्यायः

. धृतराष्ट्र उत्राच—

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः।

मामकाः पाण्डवादचैव किमकुर्वत संजय॥ १॥

धृतराष्ट्र बोले—हे संजय ! धर्मभूमि कुरुक्षेत्रमे युद्धकी इच्छासे इकट्ठे होनेबाले मेरे और पाण्डुके पुत्रोंने क्या किया ! ॥ १ ॥

संजय उवाच---

दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा। आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमञ्जवीत्॥२॥

संजय बोला — उस समय राजा दुर्योधन पाण्डवींकी सेनाको ब्यू**हरचनासे** युक्त देख**कर गुरु** द्रोणके पास जाकर कहने लगा ॥ २॥

> पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम्। व्युटां दृपद्पुत्रेण तव शिष्येण धीमता॥ ३ ॥

गुरुजी ! आपके बुद्धिमान् शिष्य दृषदपुत्र चृष्टबुम्रहारा व्यृहरचनासे युक्त की हुई पाण्डवींकी इस वड़ी भारी सेनाको देखिये ॥ ३ ॥

अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि।

युयुधानो विराटश्च दृषदश्च महारथः॥ ४ ॥

धृष्टकेतुरुचेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्।

पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः॥ ५ ॥

युधामन्युश्च विकान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्।

सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः॥ ६ ॥

इस सेनामें महाअनुर्यर बीर, लड़नेमे भीम और अर्जुनके समान सात्यकि, बिराट और महारची टुपद, बल्बान् धृष्टकेतु, चेकितान तथा काशिराज एवं नरश्रेष्ठ पुरुजित्, कुन्तिभोज और शैन्य, पराक्रमी युआमन्यु, बल्बान् उत्तमीजा, सुभग्नापुत्र अभिमन्यु और द्रीपदीके पाँची पुत्र ये सभी महारची हैं ॥४,५,६॥ गी० था० भा० ३—

### अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्त्रवीमि ते ॥ ७ ॥

हे द्विजोत्तम ! **इ**मारे पक्षके भी जो प्रशान हैं उनको आप समझ लीजिये । **आपकी जानकारीके** लिये मैं उनके नाम बतलाता हूँ जो कि मेरी सेनाके नेता है ॥ ७ ॥

> भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिजयः। अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८ ॥

आप, पितामह मीष्य. कर्ण और रणविजयी इत्याचार्य, वैसे **द्दी अश्व**त्यामा. विकर्ण और सोमदत्तका पुत्र ( मुस्थिता ) ॥ ८ ॥

> अन्ये च बहवः शूरा मद्धें त्यक्तजीविताः। नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे यद्धविशारदाः॥ ६ ॥

इनके सिवा अन्य भी बहुत-से शूरवीर मेरे लिये प्राण टेनेको तैयार है, जो कि नाना प्रकारके श**कालों**को धारण करनेवाले और सब-के-सव युद्धविद्यामें निपुण है ॥ ९॥

> अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्। पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्॥१०॥

ऐसी वह पितामह भीष्मद्वाग रक्षित हमारी सेना सब प्रकारसे अजेय है और भीमद्वाग रक्षित इन पाण्डवींकी यह सेना सहज ही जीती जा सकती है ॥ १०॥

> अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः। भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि॥११॥

अतः आपलोग सब-के-सब, सभी मोरचोंगर अपनी-अपनी जगह डटे हुए, केवल पिनामह भीष्मकी ही रक्षा करने रहें ॥ ११॥

> तस्य संजनयन्हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः। सिंहनादं विनयोचैः शङ्कं दृथ्मौ प्रतापवान्॥ १२॥

इसके बाद कुरुवंशियोंमें वृद्ध प्रतापी पिनामङ भीष्मने उस दुर्योधनके हृदयमें हुर्प उत्पन्न करने हुए उस खरसे सिंहके समान गर्जकर शङ्ख बजाया ॥ १२ ॥

> ततः राङ्खाश्र भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः। सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तम्लोऽभवत्॥१३॥

फिर एक साथ ही शक्क, नगारे, ढोळ, मृदंग और रणिसेंगा आदि बाजे बजे; वह शब्द बड़ा भयद्वर हुआ ॥ १३ ॥ ततः व्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ। माधवः पाण्डवरचैव दिव्यौ राङ्क्षौ प्रदघ्मतुः ॥ १४॥

फिर सफेद घोड़ोंसे युक्त बड़े भारी रथमें बैठे हुए श्रीकृष्ण और अर्जुनने भी अपने अर्छोकिक

शङ्क बजाये ॥ १८ ॥

पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः। पौण्डं दध्मौ महाशङ्कं भीमकर्मा वृकोदरः ॥ १५ ॥

श्रीकृष्णते पाञ्चजन्यनामक और अर्जनने देवदत्तनामक शह बजाया । भयानक कर्मकारी वृकोदर भीमने पौण्डुनामक अपना महान् राङ्क बजाया ॥ १५॥

> अनन्तविजयं राजा कन्तीपत्रो यधिष्ठिरः। सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ १६॥

कुरतीपुत्र राजा युधिष्टिरने अनन्तविजय, नकुछने सुवीय और सहदेवने मणिपुष्पकनामबाछ। शक्त बजाया ॥ १६॥

> कारयश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः। धृष्टयुम्रो विरादश्च सात्यिकश्चापराजितः ॥ १७॥ द्रपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते । सौभद्रश्च महाबाहुः राङ्कान्द्रध्मुः पृथक् पृथक् ॥ १८ ॥

हे पृथ्वीनाय ! महाधनुर्धारी काशिराज, महारयी शिखण्डी, धृष्टशम्न और विराट, अजेय सात्यिक, इपद और द्रीपदीके पाँचों पुत्र तथा महाबाह सुभदापुत्र अभिमन्यु इन सबने भी सब ओरसे अलग-अलग शह्व बजाये ॥ १७, १८॥

> स घोषो धार्तराष्टाणां हृदयानि व्यदारयत् । नभश्र पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् ॥ १६॥ वह भयद्वर राज्य आकारा और पृथिवीको गुँजाता हुआ धृतराष्ट्र-पुत्रोंके हृदय विदीर्ण करने छगा ॥१९॥

व्यवस्थितान्दष्टा धार्तराष्ट्रान्कपिध्वजः । प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ॥ २०॥ हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१ ॥ यावदेतानिरीक्षेऽहं योद्धकामानवस्थितान् । कैमया सह योद्धव्यमस्मिन्रणसमुद्यमे ॥ २२ ॥ हे पृथ्वीनाथ ! फिर उस शब चलनेकी तैथारीके समय युद्धके लिये समकर डटे हुए शृतराष्ट्रपुत्रींको देखकर किएयन अर्जुन चनुष उठाकर श्रीकृष्णसे इस तरह कहने लगा कि, हे अय्युत ! जबतक मैं इन खड़े हुए युदेच्छुक वीरोंको भ्रत्योगोंत देखूँ कि इस रण-उद्योगमें मुझे किन-किनके साथ युद्ध करना है तबतक आप मेरे रथको दोनो सेनाओंके बीचमें खड़ा रखिये ॥ २०, २१, २२ ॥

योत्स्यमानानवेक्षेऽँहं य एतेऽत्र समागताः। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः॥ २३॥

( मेरी यह प्रवल इच्छा है कि ) दुर्मति दुर्योधनका युदमे भला चाहनेवाले जो ये राजालोग यहाँ आये है, उन युद्ध करनेवालोको में भली प्रकार देखें ॥ २३ ॥

संजय उवाच--

एवसुक्तो हषीकेशो गुडाकेशेन भारत । सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा स्थोत्तमम् ॥ २४ ॥ भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् । उवाच पार्थे पद्यैतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २५ ॥

मंत्रय बोळा—हे भारत ! निदाजित् अर्जुनदारा इस प्रकार प्रेरित हुए श्रीकृष्ण उस उत्तम रचको दोनो सेनाओंके बीचमें भीष्म और ट्रोणाचार्यके तथा अन्य सब राजाओंके सामने खड़ा करके बोले, हे पार्थ ! इन इकट्टे हुए कौरवोंको देख ॥ २४, २५ ॥

तत्रापदयत्थितान्पार्थः पितृनथ पितामहान् ।
आचार्यान्मातुळान्धातृन्पुत्रान्पौत्रान्सर्खीस्तथा ॥२६॥
अधुरान्मुहृदृश्चैत्र सेनयोरुभयोरपि ।
तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्बन्धृन्वस्थितान् ॥२७॥
कृपया परयात्रिष्टो विषीद्वित्तद्मन्नवीत् ।
इष्ट्रेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम् ॥२८॥
सीदन्ति मम मात्राणि मुखं च परिशुष्यति ।
वेषयुश्च द्यारी मे रोमहर्षश्च जायते ॥२६॥

िंतर बह एथापुत्र अर्जुन वहाँ दोनो सेनाओंमें लड़े हुए अपने ताऊ-चार्चोको, दादोको, गुरुऑको, मामोंको, भाइयोंको, पुत्रोंको, पीत्रोको, मित्रोको, समुरिको और मुहद्दवर्गको देखने छगा। वहाँ उन समी कुटुम्बियोंको लड़े हुए देक्कर अत्यन्त करुणासे विरक्तर वह कुन्तीपुत्र अर्जुन शोक करता हुआ इस प्रकार कहने छगा, हे छणा! सामने लड़े हुए युढेच्छुक खजन-समुदायको देखकर मेरे सब अङ्ग शिष्छ हो रहे है, मुख सुख रहा है, मेरे शरीरमें कम्प और रोमाञ्च होते हैं ॥ २६, २७, २८, २८, १९॥

## गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्त्वक्चैव परिद्द्यते।

### न च राक्रोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः॥३०॥

गाण्डीव धनुष हायसे खिसक रहा है, त्वचा बहुत जलती है, साथ ही मेरा मन अमित-सा हो रहा है, ( अधिक क्या ) मैं खड़ा रहनेमें भी समर्थ नहीं हूँ  $\parallel$  ३०  $\parallel$ 

### निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ।

### न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा खजनमाहवे॥३१॥

हे केशव ! इसके सिवा और भी सब रुक्षण मुझे विषरीत ही दिखायी देते हैं, युद्धमें अपने कुरुक्तो नष्ट करके मैं कल्याण नहीं देखता ॥ ३१॥

### न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैजीवितेन वा ॥ ३२ ॥

है कृष्ण ! मै न विजय ही चाहता हूँ और न राज्य या सुख ही चाहता हूँ । हे गोकिन्द ! हर्मे राज्यसे, भोगोसे या जीवित रहनेसे क्या प्रयोजन है ! ॥ ३२ ॥

> येषामर्थे काङ्कितं नो राज्यं भोगाः मुखानि च । त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ ३३ ॥ आचार्याः पितरः पुत्रास्त्रथेव च पितामहाः । मातृलाः श्वशुराः पौत्राः क्यालाः संबन्धिनस्त्यथा ॥ ३४ ॥

हमें जिनके लिये राज्य, भोग और सुख आदि इष्ट है, वे ये हमारे गुरु, ताऊ, चाचा, छड़के, दादा, मामा, ससुर. पोने, साले और अन्य कुटुम्बी लोग धन और प्राणींको त्यागकर युद्धमें खड़े है ॥३३,३६॥

> एतान हन्तुभिच्छामि व्रतोऽपि मधुसूद्रन । अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥ ३५ ॥

है मधुसूदन ! मुझपर वार करते हुए भी इन सम्बन्धियोंको त्रिञोकीका राज्य पानेके छिये भी मै मारता नहीं चाहता, फिर जरा-सी पृथ्वीके छिये तो कहना ही क्या है ?॥ ३५॥

> निहत्य धार्तराष्ट्राञ्चः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन । पापमेवाश्रयेदस्सान्हत्वैतानाततायिनः ॥ ३१

है जनार्टन ! इन धृतराष्ट्र-पुत्रोंको मारनेसे हमें क्या प्रसन्नता होगी <sup>2</sup> प्रत्युत इन आततायियोंको मारनेसे हमें पाप ही क्योगा ॥ ३६ ॥

> तस्मान्नाही वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्स्वबान्धवान् । स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३७ ॥

इसलिये हे माधव ! अपने कुटुम्बी गृतराष्ट्र-पुत्रोंको मारना हमे उचित नहीं है, क्योंकि अपने कुटुम्बको नष्ट करके हम कैसे सुखी होगे / ॥ २० ॥

### यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः। कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्॥३८॥

यद्यपि लोभके कारण जिनका चित्त श्रष्ट हो जुका है ऐसे ये कौरव कुलक्षपजनित दोषको और मित्रोंके साथ वैर करनेमें होनेवाले पापको नहीं देख रहे हैं ॥ ३८ ॥

> कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् । कलक्षयकतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन ॥ ३६ ॥

तो भी हे जनार्दन ! कुळनाशजन्य दोषको भळी प्रकार जाननेवाले हमलोगोंको इस पापसे बचनेका उपाय क्यों नहीं खोजना चाहिये !॥ ३९॥

> कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः। धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिमवत्युत्।। ४०॥

(यह तो सिद्ध ही है कि ) कुळका नाश होनेसे सनातन कुळवर्म नष्ट हो जाने है और धर्मका नाश होनेसे सारे कुळको सब ओरसे पाप दबा लेता हैं॥ ४०॥

> अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः । स्त्रीपु दुष्टासु वार्णेय जायते वर्णसंकरः ॥ ४१ ॥

हे कृष्ण ! इस तरह पापसे घिर जानेपर उस कुळकी कियाँ दृषिन हो जानी है, हे बार्थोय ! क्षियोंके दृषित होनेपर उस कुळमें बर्णसंकरता आ जाती हैं ॥ ४१ ॥

> संकरो नरकायैव कुलझानां कुलस्य च। पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः॥ ४२॥

बह वर्णसंकरता उन कुळवातियोको और कुळको नरकार्से ले जानेका कारण बनती है, क्योंकि उनके पितरलोग पिण्डकिया और जलकिया नष्ट हो जानेके कारण अपने स्थानसे पतित हो जाने हैं॥ ४२॥

दोपैरेतैः कुलझानां वर्णसंकरकारकैः।

उत्साचन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्र शाश्वताः ॥ ४३ ॥

( इस प्रकार) वर्णसंकरताको उत्पन्न करनेवाले उपर्युक्त दोपोसे उन कुळवातियोंके सनातन कुळवर्म और जातिवर्म नष्ट हो जाते हैं ॥ १३ ॥

> उत्सन्नकुरुधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन । नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ११ ॥

हे जनार्दन ! जिनके कुळवर्म नष्ट हो चुके हैं ऐसे मनुष्योंका निस्सन्देह नरकमें वास होता है, ऐसा हमने सुना है ॥ ४४ ॥

> अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् । यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनसुद्यताः ॥ ४५ ॥

अही ! शोक है कि, हमलेग बड़ा भारी पाप करनेका निधय कर बैठे हैं, जो कि इस राज्य-प्रुखके लोभसे अपने कुटुम्बका नाश करनेके लिये तैयार हो गये हैं ॥ ४५ ॥

> यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः। धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्॥ ४६॥

यदि मुझ शखरहित और सामना न करनेवालेको ये शक्तवारी धृतराष्ट्रपुत्र (दुर्योधन आदि ) रणभूमिमें मार डार्ले तो वह मेरे लिये बहुत ही अच्छा हो ॥ ५६ ॥

संजय उवाच---

एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये स्थोपस्य उपाविशत् । विसःच्य सशरं चापं शोकसंविद्यमानसः॥ ४७॥

राजय जोला---उम रणभूमिमे वह अर्जुन इस प्रकार कहकर बार्णोसहित धनुषको छोड़ शोकाकुल-चित्त हो रचके ऊपर (पहले सैन्य देखनेके लिये जहाँ बड़ा हुआ या वहीं ) बैठ गया ॥ २७ ॥

> इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रवां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपूर्वणि श्रीमङ्गगबद्गीता-सूपनिषस्त त्रहाविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादेऽर्जुनविदाद-

योगो नाम प्रथमोऽध्याय. ॥ १ ॥



### द्वितीयोऽध्यायः

संजय उवाच---

तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णोकुलेक्षणम् । विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसुद्दनः ॥ १ ॥

संजय बोला—इस तरह जाँसूमरे कातर नेत्रोंसे युक्त करुणासे घिरे हुए उस शोकातुर अर्जुनसे भगवान् मधुसूदन य**ह** वचन कहने छो ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच--

कुतस्त्वा कदमलमिदं विषमे समुपस्थितम् । अनार्यज्ञष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥ २ ॥

हे अर्जुन ! तुझे यह श्रेष्ट पुरुषोंसे असेवित, खर्गका विरोधी और अपकीर्ति करनेवाला मोह इस रणक्षेत्रमें क्यों हुआ ? || २ ||

> क्केट्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते । क्षद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्र परंतप् ॥ ३ ॥

हे पार्थ ! कायरता मत टा, यह तुझमे शोभा नहीं पाती, हे शत्रुतापन ! इंदयकी श्रुद्र दुर्वळना-को छोडकर युद्धके छिये खड़ा हो ॥ ३ ॥

अर्जुन उवाच---

कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसुदन । इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजाहीवरिसुदन ॥ ४ ॥

अर्जुतने कहा —हे मधुसूदन ! रणभूमिमे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणके साथ मैं किस प्रकार बाणोसे युद्ध कर सर्कुंगा ? क्योंकि हे अस्सिटन ! वे टोनों ही पूजाके पात्र है ॥ २ ॥

गुरूनहत्वा हि महानुभावाञ्चेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके । हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुद्धीय भोगान्हियरप्रदिग्धान् ॥ ५ ॥

ऐसे महानुमाब पूर्श्योको न मारकर इस जगत्में भीख माँगकर खाना भी अच्छा है, क्योंकि इन गुरुजनोंको मारकर इस संसारमें रुथिरसे सने हुए अर्थ और कामरूप नोगोंको ही तो भोगूँगा अर्थात् उनको मारनेसे भी केक्ट भोग ही तो मिटेंगे॥ ५॥ न चैतद्विद्धाः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे घार्तराष्ट्राः॥ ६॥ हम यह नहीं जानते कि हमारे लिये क्या करना अच्छा है, (पना नहीं इस युद्धमें ) हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। (अहो !) जिनको मारकर हम जीवित रहना भी नहीं चाहते वे ही शृतराष्ट्रके पत्र हमारे सामने खड़े हैं॥ ६॥

कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः प्रन्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः । यन्द्धेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥ ७ ॥ कायतारूप दोपसे नष्ट हुए खमाववात्रा और धर्मका निर्णय करनेमे मोहिनचित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो निश्चित की हुई हितकर वात हो वह मुझे बनजहये । मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरणमे आये हुए मुझ दासको उपदेश टीजिये ॥ ७ ॥

न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् । अवाप्य भूमावसपत्रमृष्टं राज्यं सुराणामिष चाधिपत्यम् ॥ ८ ॥ क्योकि पृथ्वीमे निष्कष्टक धन-धान्य-सम्पन्न राज्यको या देवताओं के खामित्रको पाकर भी मै ऐसा कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ जो मेरी इन्द्रियोके सुखानेवाल शोकको दूर कर सबे ॥ ८ ॥ संजय दुवाच—

> एवमुक्त्वा हषीकेशं गुडाकेशः परंतप। न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूरणीं बभूव ह ॥ ६ ॥

संजय बोळा-हं राजुतापन एतराष्ट्र ! निहायिजयी अर्जुन अन्तर्यामी भगवान् श्रीकृष्णते इस प्रकार कह जुक्तनेके बाद साफ-साफ यह बान कहकर कि मै युद्ध नहीं कल्हेगा, जुप हो गया ॥ ९ ॥

> तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत । सेनयोरुभयोर्भध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥१०॥

हे भारत ! इस तरह दोनो सेनाओंके बीचमे शोक करने हुए उस अर्श्वनसे भगवान् श्रीकृष्ण मुसकराकर यह वचन कहने लगे ॥ १०॥

अत्र च---'हृषा तु पाण्डवानीकम्' इत्यारम्य 'न गोस्य इति गोविन्दमुक्ता तृष्णी वभूव हु' इति एतदन्तः प्राणिनां शोकमोहादिसंसारवीज-भूतदोषोद्भवकारणप्रदर्शनार्थरवेन व्याक्त्रयेगो ग्रन्थः। यहाँ 'हप्नु तु पाण्डवानीकम्' इस श्लोकसे त्रेकर 'न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूर्णी वभूव इ' इस श्लोकतकके प्रत्यकी त्र्याख्या यों कर लेनी चाहिये कि. यह प्रकरण, प्राणियोंके शोक, मोह आदि जो संसारके बीजभूत दोप है, उनकी उत्पत्ति-का कारण दिख्छानेके लिये हैं। तथा हि अर्जुनेन राज्यगुरुपुत्रमित्रसुहृत्य-जनसंबन्धियान्धवेषु 'अहम् एपां मम एते' इति एवं आन्तिप्रत्ययनिमित्तस्तेहविच्छेदादिनिमित्ती आत्मनः शोकमोही प्रदक्षितौ 'क्ष्मं मीष्ममहं संस्थे' इत्यादिना।

शोकमोहाभ्यां हि अभिभृतविवेकविज्ञानः स्वत एव क्षात्रघर्में युद्धे प्रवृत्तः अपि तस्माद् युद्धाद् उपरराम । परधर्मं च भिक्षाजीवनादिकं कर्तं प्रवृत्ते ।

तथा च मर्वप्राणिनां शोकमोहादिदोषा-विष्टचेतमां स्वभावत एव स्वधर्मपरित्यागः प्रतिपिद्धसेवा च स्थात् ।

स्वधर्मे प्रवृत्तानाम् अपि तेषां वाष्ट्रानः-कायादीनां प्रवृत्तिः फलाभिसंधिपूर्विका एव साहंकारा च भवति ।

तत्र एवं मति धर्माधर्मोपचयात् इष्टानिष्ट-जन्मसुखदुःखमंत्राप्तिलक्षणः संसारः अनुपरतो भवति, इत्यतः संसारवीजभृतौ क्षोकमाहौ । तयोः च सर्वकर्ममंन्यासपूर्वकात् आत्म-

ज्ञानाद न अन्यतो निष्टत्तिः इति, तदुपदि-दिक्षुः सर्वलोकानुग्रहार्थम् अर्जुनं निमित्तीकृत्य आह भगवान् वासुदेवः—'अशोच्यान्' इत्यादि ।

तत्र केचिद् आहुः, सर्वकर्मसंन्यासपूर्वकाट् आत्मज्ञाननिष्टामात्राद् एव केवलात् कैवल्यं न प्राप्यते एव, किं तिर्हे अधिहोत्रादिश्रीतसार्त-कर्मसहिताद् ज्ञानात् कैवल्यप्राप्तिः इति सर्वासु गीतासु निश्चितः अर्थ इति । क्योंकि 'कथं भीष्ममहं संबंध' ह्यादि छोकों-हारा अर्जुनने इसी तरह राज्य, गुरु, पुत्र, मित्र, सुद्द्, खत्रन, सम्बन्धी और बान्धवींके विषयमें प्यह मेरे हैं, में इनका हुँ' इस प्रकार अज्ञानजनित तंह-विन्छेद आदि कारणोरे होनेवाले अपने शोक और मोड दिखाये हैं।

यविष (वह अर्जुन) खर्य ही पहले क्षात्रधर्म-रूप युद्धमें प्रवृत्त हुआ था तो भी शोक-मोहके द्वारा विवेच-विज्ञानके दव जानेपर (वह ) उस युद्धसे रुक गया और भिक्षाद्वारा जीवन-निवंह करना आदि दूसरोके धर्मका आवरण करनेके लिये प्रवृत्त हो गया।

इसी तरह शोक-मोह आदि दोवोंसे जिनका चित्त घरा हुआ हो, ऐसे सभी प्राणियोंसे खपर्मका त्याग और निषिद्ध धर्मका सेवन खाभाविक ही होता है।

यदि वे स्वयमपालनमे लगे हुए हो तो भी उनके मन, वाणी और शरीरादिकी प्रवृत्ति फलाकाक्षा-पूर्वक और अहंकारमहित ही होती है।

्सा होनेसे पुण्य-पाप दोनो बहुने रहनेक बारण अच्छे-बुरे जन्म और सुन्य-दृ:खोकी प्राप्तिरूप संसार निबुत्त नहीं हो पाना, अनः शोक और मोह यह दोनो संसारके बीजरूप हैं।

इन दोनोकी निवृत्ति सर्व-कर्म-सन्यासपूर्वक आमग्रज्ञानके अतिरिक्त अन्य उपायसे नहीं हो सकती। अतः उसका (आमज्ञानका) उपदेश करनेकी इच्छावाले भगवान् वासुदेव सब छोगोपर अनुषद्ध करनेके लिये अर्जुनको निमिन बनाकर कहने छगे- 'अद्योच्यान' इन्यादि।

इसपर कितने ही टीकाकार कहते है कि केवल सर्व-कर्म-संन्यासपूर्वक आत्मकार-निष्ठामात्रसे ही केवल्यको ( मोक्षको ) प्राप्ति नहीं हो सकती, किन्तु आफ्रहोत्रादि औत-स्मार्त-कर्मोदाहित झानसे मोक्ष-की प्राप्ति होती है, यही सारी गीताका निश्चित अभिप्राय है । ज्ञापकं च आहुः अस्य अर्थस्य—'अय चेत्त्वमिमं घम्यं सङ्ग्रामं न करिष्यति' 'कमण्ये-वाधिकारते' 'कुरु कमैंव तस्मात्त्वम्' इत्यादि ।

वापकारत 'कुरु कम्प तत्माचन् इत्यादि ।
हिंसादियुक्तत्वाद् वैदिकं कर्म अधर्माय
इति इयम् अपि आशङ्का न कार्या, कथम्, क्षात्रं
कर्म युद्धलक्षणं गुरुआत्पुत्रादिहिंसालक्षणम्
अत्यन्तक्र्रम् अपि स्वधर्मः इति कृत्वा न
अधर्माय, तदकरणे च 'ततः स्वधर्म कीर्त च
हित्या पापमवापस्यति' इति ब्रुवता यावजीवादिश्चतिचोदितानां पञ्चादिहिंसालक्षणानां
च कर्मणां प्राग् एव न अधर्मत्वम् इति सुनिश्वितम् उक्तं भवति इति ।

तद् असत्, ज्ञानकर्मनिष्टयोः विभाग-वचनाद् बुद्धिद्वयाश्रययोः।

'अगोच्यान' इत्यादिना भगवता यावत् 'व्यथमंमि चायेश्य' इति एतदन्तेन ग्रन्थेन यत् परमार्थात्मतत्त्वनिरूपणं कृतं तत् मांच्यम्, तद्विषया बुद्धिः आत्मनो जन्मादि पद्विकियाभावाद् अकर्ता आत्मा इति प्रकरणार्थनिरूपणाद् या जायते सा सांच्य-बुद्धिः, सा येषां ज्ञानिनाम् उचिता भवति ते सांच्याः।

एतस्या बुद्धेः जन्मनः प्राग् आत्मनो देहा-दिच्यतिरिक्तत्वकर्तृत्वभोक्तृत्वाद्यपेक्षो धर्मी-धर्मिववेकपूर्वको मोक्षसाधनानुष्ठाननिरूपण-रुक्षणो योगः, तद्विषया बुद्धिः योगबुद्धिः, सा येषां कर्मिणाम् उचिता भवति ने योगिनः। इस अर्थमें ने प्रमाण भी बतलाते हैं, जैसे-'अथ चेस्त्रमिमं धर्म्य सङ्ग्रामं न करिष्यस्ति' 'कर्मण्ये-वाधिकारस्ते' 'कुरु कर्मैंव तस्मास्वम्' इत्यादि ।

(वे यह भी कहते है कि) हिंसा आदिसे
युक्त होनेके कारण वैदिक कर्म अधर्मका कारण
है, ऐसी शंका भी नहीं करनी चाहिये । क्योकि
गुरु, आता और पुत्रादिकी हिंसा ही जिसका खरूप
है ऐसा अन्यन्त कृर युद्धरूप क्षात्रकर्म भी स्वधर्म
माना जानेके कारण अधर्मका हेनु नहीं है, ऐसा
कहनेवाल तथा उसके न करनेमें 'ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापमाणस्यक्ति' इस प्रकार दीप
वतलानेवाल भगवान्का यह कपन तो पहले ही
गुनिश्चित हो जाता है कि 'वीनवार्यन्यत्व कर्म करें'
इत्यादि श्रुतिवारूपेशत वर्णन पशु आदिकी हिमारूप कर्मोकी करना अधर्म नहीं है।

परन्तु वह (उन लेगोका कहना) ठीक नहीं है क्योंकि भिन्न-भिन्न दो बुद्धियोके शाश्रित रहनेवाली ज्ञाननिष्ठा और कर्मनिष्ठाका अलग-अलग वर्णन है।

'अशोच्यान्' इस ख्लेकसे लेकर 'ख्यामंमिये चांबक्य' इस ख्लेकके पहलेक प्रकरणसे भगवान्ते जिस परमार्थ-आस्मारक्का निरूपण किया है वह साक्य है तदियक्क जो शुद्धि है अर्थात् आस्मार्य जन्मादि छत्रो विकारोक्ता अभाव होनेके कारण आस्मा अकर्ता है इस प्रकारका जो निध्यय उक्त अरुपके अर्थका विवेचन करतेसे उत्पन्न होता है, बह सांस्यशुद्धि है, वह जिन झांनियोके लिये उचित होती हैं (जो उसके अधिकारी है) वे सांस्थरोगी है।

इस (उगर्युक्त) बुद्धिक उत्पन्न होनेसे पहले-पहले, आसाबात देहादिसे पृथक्त्रान, कतापन और मोक्तापन माननेकी अपेक्षा रखनेवाला, जो धर्म-अध्यक्ति विवक्त युक्त मार्ग है, मोक्षसाधनोक्ता अनुष्ठान करनेके लिये वेद्या करना ही जिसका स्वरूप है, उसका नाम योग है, और तहिप्पक जो चुद्धि है, बह पोग-चुद्धि है, बह जिन किर्मियोंके लिये उचित होती है ( जो उसके अधिकारी है ) वे योगी है। तथा च भगवता विभक्ते हे बुद्धी निर्दिष्टे-'एपा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिगों क्वियां भृज' इति । तथोः च सांख्यबुद्धधाश्रयां ज्ञानयोगेन निष्ठां सांख्यानां विभक्तां वस्यति-'पुरा वदासमा मया शोका' इति ।

तथा च योगबुद्ध्याश्रयां कर्मयोगेन निष्टां विभक्तां वक्त्यति-'कर्मयोगेन योगिनाम्' इति ।

एवं सांस्थपुद्धं योगपुद्धं च आश्रित्य दे निष्टे विभक्ते भगवता एव उक्ते ज्ञानकर्मणोः कर्तृत्वाकर्तृत्वैकत्वानेकत्वयुद्धयाश्रययोः एक-पुरुषाश्रयत्वासंभवं पश्यता ।

यथा एतद् विभागवयनं तथेव दरितं शातपथीये त्राक्षणे-'एनमेव प्रताविनो स्त्रेव-भिष्कुलो त्राह्मणाः प्रवर्तना' (पृ० श्राश २२) इति सर्वकर्ममंन्यासं विधाय तज्छेषण—'किं प्रवया करिष्यामो वेषां नोऽयमास्मायं स्त्रेकः' (पृ० शा श २२) इति ।

तत्र एउ च-'माग्टास्परिमहासुरूष आस्मा प्राकृतो धर्मश्रिक्षासोत्तरकार्ल लोकत्रवसाधनं पुत्रं द्विप्रकारं च वित्तं सानुषं देवं च तत्र सानुषं वित्तं कर्मरूपं वित्तलोकपातिसाधनं विद्यों च देवं वित्त देवलोकपातिसाधनं सोऽकायवत' (३०१।४१४)।

इति अविद्याकामवत एव सर्वाणि कर्माणि

श्रीतादीनि दर्शितानि ।

इसी प्रकार भगवान्ने 'क्या तेऽभिहिता सांस्ये बुद्धियोंगे त्विमां श्रृणु' इस श्लोकसे अलग-अलग दो बुद्धियाँ दिखलायी हैं।

उन दोनो बुहियोमेंसे सांस्यवृद्धिके आश्रित रहनेवाळी सांस्ययोगियोको ज्ञानयोगसे (होनेवाळी) निष्ठाको 'पुरा वेदात्मना मया घोका' इत्यादि बचनोसे अटण कहेंगे।

तथा योगबुद्धिके आश्रित रहनेवाली कर्मयोगसे (होनेवाली) निष्ठाको 'कर्मयोगेन योगिनाम्' इत्यादि वचनोसे अलग कहेगे।

कर्तापन अकर्तापन और एकता अनेकता जैसी भिन-भिन्न बुद्धिके आक्रित रहनेवाले जो झान और कर्म है उन टोनोका एक पुरुष्में होना असम्मय माननेवाले भगवान्ते ही स्वयं उपर्युक्त प्रकारसे सास्ट्यबुद्धि और योगबुद्धिका आश्रय लेकर अल्या-अच्छा दो निष्ठाएँ कहीं है।

जिस प्रकार (गीनाशाखसे) इन दोनों निष्ठाओं का काल्य-अलग वर्णन हैं वेसे ही शतपथ-आहाणमें भी दिख्लाया गया हैं। (वहाँ) 'इस आत्मलोकको ही बाहनेवाले वेदारयद्गील आहाण संन्यास लेते हैं' इस प्रकार तर्य-कर्म-मन्यासका विशान वर्गके उसी गाक्यके शा (सहायक) वाक्यसे कहा है कि 'जिन हमलोगांका यह आत्मा ही लोक हैं (वे हम) सन्ततिसं क्या (सिद्ध) करेंग।'

बही यह भी वहा है कि 'प्राकृत आत्मा अर्थाल् अज्ञाली मनुष्य घमीजज्ञासाके बाद और विवाहसे पहले तीनों लोकोंकी प्राप्तिक साधनरूप पुत्रकी तथा देव और मानुष्य ऐसे दो प्रकारके घनकी इच्छा करने लगा। इनमें पिटलोककी प्राप्तिका साधनरूप 'कर्म' तो मानुष्यका है और देवलोक जी प्राप्तिका साधनरूप 'विद्या' देव-धन है।'

इस तग्ह ( उपर्युक्त श्रुतिमें ) अशिषा और कामनावाले पुरुषके लिये ही श्रौतादि सम्पूर्णकर्म बताये गये है । 'तेभ्यो ब्युत्याय प्रवजन्ति' ( वृ० ४ । ४ । २२ ) इति व्युत्थानम् आत्मानम् एव लोकम् इच्छतः

इति व्युत्थानम् आत्मानम् एव लोकम् इच्छत अकामस्य विहितम् ।

तद् एतद् विभागवचनम् अनुपपन्नं स्वाद् यदि श्रीतकर्मज्ञानयोः सम्रुचयः अभिप्रेतः स्याद् भगवतः।

न च अर्जुनस्य प्रश्न उपपन्नो भवति

'ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते' इत्यादिः ।

एकपुरुषानुष्टेयत्वासंभवं बुद्धिकर्मणोः भगवता पूर्वम् अनुक्तं कथम् अर्जुनः अश्वतं

बुद्धेः च कर्मणो ज्यायस्त्वं भगवति अध्यारोपयेद् मृषा एव 'ज्यायसं चेरकर्मणस्त मता बुद्धिः' इति ।

किं च यदि बुद्धिकर्मणोः सर्वेषां सम्रुचय उक्तः स्याद् अर्जुनस्य अपि स उक्त एव इति— 'यण्ड्रं य एतयोरकं तन्मे बृह्धि सुनिश्चितम्' इति कथम् उभयोः उपदेशे मति अन्यतर्राविषयः एव

प्रश्नः स्यात् । न हि पित्तप्रशमनार्थिनो वैद्येन मधुरं

शीतं च भोक्तव्यम् इति उपदिष्टे तयोः अन्यतस्त्

शात च माक्तव्यम् इति उपादष्ट तयाः अन्यतस्त्

पित्तप्रश्चमनकारणं बृहि इति प्रश्नः संभवति ।

अथ अर्जुनस्य भगवदुक्तवचनार्थविवेकानवधारणनिमित्तः प्रश्नः कल्प्येत, तथापि
भगवता प्रश्नानुरूपं प्रतिवचनं देयम्, सया
बुद्धिकर्मणोः समुच्य उक्तः किमर्थम् इत्थं त्वं
श्रान्तः असि इति ।

न तु पुनः प्रतिवचनम् अनतुरूपं पृष्टाद् अन्यद् एव द्वे निष्ठे मया पुरा प्रोक्ते इति वक्तुं युक्तम् ।

'उन सब (कर्मों) से निवृत्त होकर संन्यास प्रहण करते हैं' इस कथनसे केवल आत्मलोकको चाहनेवाले निष्कामी पुरुषके लिये संन्यासका ही विधान किया है।

यदि ( इसपर भी यह बात मानी जायगी कि ) भगवान्को श्रौतकर्म और ज्ञानका समुख्य इष्ट है तो यह उपर्युक्त विभक्त विवेचन अयोग्य टहरेगा।

तथा (ऐसा मान लेनेसे) 'ज्यायसी बेरकर्मणस्ते' इत्यादि जो अर्जुनका प्रश्न है वह भी नहीं वन सकता।

यदि जान और कर्मका एक पुरुषद्वारा एक साथ किया जाना असम्भव और कर्मकी अरेक्षा झानका श्रेष्ठच भगवान्ने पहले न कहा होता, तो इस तरह अर्जुन बिना सुनी हुई बातका झुटे ही भगवान्ने अच्यारोप कैसे करता कि 'ज्यायसी चेन्कर्मणस्ते मता बुद्धिः'।

यदि सभीके लिये झान और कर्मका समुख्य कहा होता तो अर्जुनके लिये भी वह कहा ही गया था, फिर दोनोंका समुख्यित उपदेश होते हुए 'यच्छ्रेय पतचोरक तन्मे सृष्टि सुनिश्चितम्' इस मकार दोनोंमेंसे एकके ही सम्बन्धमें प्रश्न कैसे होता !

क्योंकि पित्तकी शान्ति चाहनेवालेको वैषके हारा यह उपदेश दिया जानेपर कि, मधुर और शीन पदार्थ सेवन करना चाहिये, रोगीका यह प्रश्न नहीं वन सकता कि उन दोनोंमेसे किसी एकको ही पित्तकी शान्तिका उपाय बतलाइये।

यदि ऐसी कल्पना की जाय कि भगवानुद्वारा कड़े हुए बचन न समझनेके कारण अर्जुनने प्रस्त किया है, तो फिर भगवानुको प्रश्नके अनुरूप ही यह उत्तर देना चाहिये या कि मैने तो ज्ञान और कर्मका समुख्य बतलाया है, तु ऐसा आन्त क्यों हो रहा है ?

परन्तु प्रश्नसे विपरीत दूसरा ही उत्तर देना कि मैने दो निष्ठाएँ पहले कही हैं ( उपर्युक्त कल्पनाके ) उपयुक्त नहीं हैं। न अपि सार्तेन एव कर्मणा बुद्धेः सम्रुचये अभिप्रेते विभागवचनादि सर्वम् उपपन्नम् । किं च क्षत्रियस्य युद्धं सार्तं कर्म स्वधर्म इति

जानतः 'तित्कं कर्मणि घोरं मां नियोजयिसं'

इति उपालम्भः अनुपपन्नः । तस्माद गीताशास्त्रे ईपन्मात्रेण अं

तसाद् गीताशास्त्रे ईपन्मात्रेण अपि श्रौतेन स्मार्तेन वा कर्मणा आत्मज्ञानस्य समुचयो न केनचिद् दर्शयितुं शक्यः।

यस्य तु अज्ञानाद् रागादिदोषनो वा कर्मणि प्रवृत्तस्य यज्ञेन दानेन तपसा वा विशुद्धमत्त्वस्य ज्ञानम् उत्पन्नं परमार्थतत्त्वविषयम् एकम् एव इदं सर्वं ब्रह्म अकर्तृ च इति ।

तस्य कर्माण कर्मप्रयोजने च निष्टने अपि लोकसंग्रहार्थं यन्नपूर्वं यथा प्रदृत्तः तथा एव कर्माण प्रदृत्तस्य यत् प्रदृत्तिस्यं दश्यते न तत् कर्मा येन बढोः सम्बद्धाः स्थातः।

यथा भगवतो वामुदेवस्य क्षात्रकर्मचेष्टितं

न ज्ञानेन समुचीयते पुरुषार्थसिद्धये तद्वत् फला-

भिसंध्यहंकाराभावस्य तुल्यत्वाद् विदुषः । तत्त्ववित् तु न अहं करोमि इति मन्यते न च तत्फलम् अभिमंधत्ते ।

यथा च स्वर्गादिकामाधिनः अधिहोत्रादि-कामसाधनानुष्टानाय आहिताग्नेः काम्ये एव अभिहोत्रादौ प्रवृत्तस्य सामिकृते विनष्टे अपि कामे तद् एव अधिहोत्रादि अनुतिष्ठतः अपि न तत्काम्यम् अधिहोत्रादि भवति ।

इसके सिवा यदि केवल स्मार्त-कर्मके साथ ही झानका समुखय माना जाय तो भी विभक्त वर्णन आदि सब उपयुक्त नहीं ठहरते।

तया ऐसा माननेसे युद्धरूप स्मार्त-कर्म क्षत्रियका स्वयमं है, यह जाननेवाले अर्जुनका इस प्रकार उलाहना देना भी नहीं बन सकता कि 'तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि'।

सुतरां यह सिद्ध हुआ कि गीताशास्त्रमें किश्चित्-मात्र भी श्रीत या स्मार्त किसी भी कर्मके साथ आत्मज्ञानका समुचय कोई भी नहीं दिखा सकता !

अञ्चानसे या आसिक आदि दोधोसे कर्ममें लगे हुए जिस पुरुषको यज्ञसे, दानसे या तपसे अन्त -करण शुद्ध होकर परमार्थ-तस्विषयक ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि यह सब एक ब्रग्न ही हैं और बह अकर्ता है।

उसके कर्म और कल दोनो ही यदांप निवृत्त हो चुकते हैं तो भी श्रोकसंग्रहके छिथे पहल्की भौति यवपूर्वक कसोंगे छगे रहनेवाछे ऐसे पुरुपका जो प्रवृत्तिकप कर्म दीग्या करता है, वह वास्त्रवेम कर्म नहीं है, जिससे कि ज्ञानके साथ उसका समुख्य हो सके। जैसे भगनन वासुटेक्दारा किये हुए क्षात्रकमीं-का मोक्सकी सिद्धिके छिथ ज्ञानके साथ समुख्य नहीं होता वैसे ही फल्प्छा और अहंकारके अभावकी समानता होनेके कारण ज्ञानीके कर्मोका भी ( ज्ञानके साथ समुख्य नहीं होता )।

क्योंक आन्मज्ञानी न तो ऐमा हो मानता है कि मै करता हूँ और न उन कर्मोका फल ही चाहता है । इसके सिंवा जैसे काम साधनम्हण अग्निहोत्रादि कर्मोका अनुष्ठान करनेक लिये सकाम आग्निहोत्रादि-मे लगे हुए व्यादिको कामनावाल आग्निहोत्रीको कामना यदि आधा कर्म कर चुकनेपर नष्ट हो जाय और फिर भी उसके हारा वहीं अग्निहोत्रादि कर्मे होता रहे, तो भी वह काम्य-कर्म नहीं होता (वैसे

ही ज्ञानीके कर्मभी कर्मनहीं है।



अञाङ्यानस्वजाजस्य प्रजायाताध्य भाषम् । गतामुसगताम्ध्य नातुजाबन्ति पण्डिताः ॥

तथा च दर्शयति भगवान् 'कुर्वविप' 'न

करोति न लिप्यते' इति तत्र तत्र ।

यच 'पूर्वे: पूर्वतरं कृतम्' 'कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः' इति तत् तु प्रविभज्य विज्ञेयम् ।

तत् कथम्, यदि तावत् पूर्वे जनकादयः तत्त्वविदः अपि प्रष्टतकर्माणः स्युः ने ट्येक-संग्रहार्थे 'गुणा गुणेषु वर्तन्ते'इति ज्ञानेन एव संसिद्धिम् आस्थिताः, कर्ममंन्यासे प्राप्ते अपि कर्मणा सह एव संसिद्धिम् आस्थिता न कर्म-संन्यासं क्रतवन्न इति एपः अर्थः ।

अथ न ते तत्त्वविदः, ईश्वन्समपितेन कर्मणा साधनभृतेन संसिद्धि सत्त्वशुद्धि ज्ञानोत्पत्ति-रुक्षणां वा संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः इति व्याख्येयम् ।

एतम् एव अर्थं वस्यति भगवान् 'सत्त्वशुद्धये कर्म कुर्वन्ति' इति ।

'स्वकर्मणा नमन्यन्यं सिद्धं विन्दति मानवः' इति उक्त्वा सिद्धं प्राप्तस्य च पुनः ज्ञाननिष्ठां वस्यित 'सिद्धं प्राप्तं यथा त्रव्ध' इत्यादिना ।

तस्माद् गीतामु केवलाद् एव तत्त्वज्ञानाद् मोक्षप्राप्तिः न कर्मसमुचिताद् इति निश्चितः अर्थः।

यथा च अयम् अर्थः तथा प्रकरणशो विभज्य

तत्र तत्र दर्शयिष्यामः।

तत्र एवं धर्मसंमृहचेतसो महति शोकसागरे निमप्रस्य अर्जुनस्य अन्यत्र आत्मज्ञानाद् उद्धरणम् अपस्यन् भगवान् वासुदेवः ततः अर्जुनम् उद्दिधारयिषुः आत्मज्ञानाय अवतारयन् आह— 'कुर्बन्निप न लिप्यते' 'न करोति न लिप्यते' इत्यादि वचनोंसे भगवान् भी जगह-जगह यही बात दिखळाते हैं।

इसके सिवा जो 'पूर्वे: पूर्वतरं कृतम्' 'कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः' इत्यादि वचन हैं उनको विभागपूर्वक समझना चाहिये।

बह किस प्रकार समझे ? यदि वे पूर्वमें होनेवाले जनकादि तत्त्वनेता होकर भी लोकतंप्रवृक्षे लिये कमंभें प्रकृत थे, तब तो यह अर्थ समझना चाहिये कि 'गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं' इस ज्ञानसे ही वे परम सिहिको प्राप्त हुए अर्थात् कर्म-संन्यासकी योग्यता प्राप्त होनेपर भी कर्माका स्थाग नहीं किया, कर्म करते-करते ही परमसिहिको प्राप्त हो गये |

यदि वे जनकादि तत्त्वज्ञानी नहीं थे तो ऐसी व्याख्या करनी चाहिये कि वे ईश्वरके समर्पण किये हुए साधनरूप कर्मोद्वारा चित्त-शुदिरूप सिद्धिको अथवा झानोरपन्त्रिप सिद्धिको प्राप्त हुए।

यही बात भगवान् कहेंगे कि '(योगी) अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये कर्म करते हैं।'

तथा 'स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिर्वेड विन्हति
मानवः' ऐसा कड्रकर फिर उस सिडिंग्राम पुरुषके
लिय 'सिर्वेड प्रामो यथा ब्रक्ष' इत्यादि वचनोसे
ज्ञाननिष्ठा कहेगे।

सुतरां गीताशास्त्रमे निश्चय किया हुआ अर्थ यही है कि केवल तत्त्रज्ञानसे ही मुक्ति होती है, कर्मसहित ज्ञानसे नहीं।

जैसा यह भगवान्का अभिप्राय है वैसाही प्रकरण-के अनुसार विभागपूर्वक यथास्थानपर हम आगे दिखलायेंगे।

इस प्रकार धर्मके विषयमें विश्वका चित्र मोहित हो रहा हैं और जो महान् शोकसागरमे हुब रहा है, ऐसे अर्जुनका बिना आरम्झानके उदार होना असम्भव समझकर उस शोक-समुद्रसे अर्जुनका उद्धार करनेकी इच्छाबाले भगवान् वासुदेव आत्म-शानकी प्रस्तावना करते हुए बोले—

### अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। गतासुनगतासुंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः॥११॥

न शोच्या अशोच्या भीष्मद्रोणादयः सद्धत्तत्वात् परमार्थरूपेण च नित्यत्वात्, तान् अशोच्यान् अन्यशोचः अनुशोचितवान् असि ते ब्रियन्ते मित्रमित्तव् अहं तैः विना-भृतः कि करिष्यामि राज्यसुखादिना इति ।

लं प्रज्ञावादान् प्रज्ञावतां बुद्धिमतां वादान् च वचनानि च भावसे । तद् एतद् सौद्धां पाण्डित्यं च विरुद्धम् आत्मनि दर्शयसि उन्मच इव इति अभिप्रायः ।

यस्माद् गतासून् गतप्राणान् मृतान् अगनासून् अगतप्राणान् जीवतः च न अनुशोचन्ति पण्डिताः आरमजाः ।

पण्डा आत्मविषया बुद्धिः येषां ते हि पण्डिताः 'पाण्डित्यं निर्विध' ( वृ० ३ । ५ । १ ) इति श्रुतेः ।

परमार्थतः तु नित्यान् अशोच्यान् अनु-

शोचसि अतो मृढः असि इति अभित्रायः ॥११॥

कुतः ते अशोच्याः, यतो नित्याः। कथम्-

वे भीप्पादि अञोच्य क्यों है ? इसलिये कि वे नित्य है। नित्य कैसे हैं ?——

न त्वेवाहं जातुनासंन त्वं नेमे जनाधिपाः। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्॥१२॥

न तु एव जातु कदाचिद् अहं न आसं किन्तु आसम् एव, अतीनेषु देहोत्पत्तिविनाशेषु नित्यम् एव अहम् आसम् इति अभिप्रायः।

तथान हैं न आसीः किन्तु आसीः एव । तथान इमे जनाधियान आसन् किन्तु आसन् एव । जो शोक करने योग्य नहीं होते उन्हें अशोन्य कहने हैं, भीम्म, होण आदि सदाचारी और एरमार्थरूपसे निग्य होनेके कारण अशोम्य है। उन न शोक करने योग्य भीम्मादिके निमित्त द शोक करता है कि वे मेरे हार्यों मारे आर्थेंगे, मैं उनसे रहित होकर राज्य और खुलादिका क्या करूँणा ? तथा च् प्रज्ञाबानोंके अर्थाच् बुद्धिमानोंके यक्त भी बोल्ता है, अभिप्राय यह कि हस तरह च उन्मत्तकी भीति मूर्यता और बुद्धिमत्ता इन दोनों परस्पर-विरुद्ध मांबोको अपनेमें दिख्लाना है।

क्योंकि जिनके प्राण चले गये है—जो मर गये है उनके लिये और जिनके प्राण नहीं गये—जो जीते हैं उनके लिये भी पण्डित—आस्म्रज्ञानी शोक नहीं करते । 'पाण्डित्यको सस्यादन करके' इस श्रुति-वाक्यानुसार आत्मिक्यक युद्धिका नाम पण्डा है और वह युद्धि जिनमे हो वे पण्डित हैं।

परन्तु परमार्थर्टाष्टमे नित्य और अशोचनीय भीष्म आदि श्रेष्ठ पुरुषोक्षे लिये त् शोक्ष करता है, अतः त् मृद है। यह अभिप्राय है॥११॥

किसी कालमें में नहीं था, ऐसा नहीं किन्तु अवस्थ या अर्थात् भृतपूर्व शरीरोंकी उत्पत्ति और विनाश होते हुए भी मैं सदा ही था।

वैसे ही त् नहीं था सो नहीं किन्तु अवस्य था, ये राजागण नहीं थे सो नहीं किन्तु ये भी अवस्य थे। तथा न च एव न मविष्यामः, किन्तु भविष्याम एव सर्वे वयम् अतः अस्माद् देह-विनाद्यात् परम् उत्तरकाले अपि, त्रिषु अपि कालेषु नित्या आत्मस्वरूपेण इति अर्थः।

देहभेदानुष्ट्रन्या बहुवचनं न आन्मभेदा-भित्रायेण ॥ १२ ॥ इसके बाद अर्थात् इन शरीरोका नाश होनेके बाद भी हम सब नहीं रहेगे सो नहीं किल्नु अवस्य रहेगे। अभिप्राय यह है कि तीनो कालोमे ही आक्षरूपमे सब निष्य है।

यहाँ बहुवचनका प्रयोग दंहमेदके विचारसे किया गया है, आत्ममेदके अभिप्रायसे नहीं ॥ १२ ॥

तत्र कथम् इव नित्य आत्मा इति | इष्टान्तम् आह—

आमा किसके सदश नित्य है ? इसपर दष्टान्त कहने है—

# देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं योवनं जरा ।

देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्र

देह: अस्य अस्ति इति देही तस्य देहिनो देहवदात्मनः अस्मिन् वर्तमाने देहे यथा येन

प्रकारण कीमार कुमारभावो चाल्यावस्या, यीवन यूनो भावो मध्यमावस्या, जग वयो-हानिः जीर्णावस्था इति एताः तिस्रः अवस्था अन्योन्यविलक्षणाः।

तामां प्रथमावस्थानाक्षे न नाक्षो डितीया-वस्थोपजनने न उपजननम् आत्मनः, किं तर्हि, अविक्रियस्य एव डितीयतृतीयावस्थाप्राप्तिः आत्मनो दृष्टा ।

तथा तद्वत् एव देहाद् अन्यो देहान्तरं तस्य प्राप्तिः देहान्तरप्राप्तिः अविक्रियस्य एव आत्मन इत्यर्थः ।

धीरो **धीमान्** तत्र एवं सति न मुद्यति

न मोहम् आपद्यते ॥ १३ ॥

यद्यपि आत्मविनाशिनिमित्तों मोहो न संभवति नित्य आत्मा इति विजानतः तथापि शीतोष्णमुखदुःखप्राप्तिनिमित्तों मोहो लांकिको दृश्यते, मुखबियांगानिमित्तो दुःख-संयोगानिमित्तः च शोक इति एतद् अर्जुनस्य यचनम् आशक्कृष्य आह—

जिसका टेंह है वह टेही है, उस टेहीं की अर्थात् शर्राराशं आत्माको इस-वर्तमान शरीरमे जैमे कीमार--वाल्यावम्था, योवन-तरुणावस्था और जमा - बुद्धात्रम्था---ये परम्पर विटक्षण तीनों अवस्थाएँ होती हैं।

न महाति॥१३॥

इनमे पहली अवस्थाके नाशमे आन्माका नाश नहीं होना और दूसरी अवस्थाकी उत्पत्तिम आत्माकी उत्पत्ति नहीं होती, तो किर क्या होता है ८ कि निर्विकार आत्माको ही दूसरी और तीसरी अवस्थाकी प्राप्ति होती हुई देखी गयी है।

वैसे ही निर्विकार आत्माको ही देहान्तरकी प्राप्ति अर्थात् इस शरीरसे दूसरे शरीरका नाम देहान्तर है, उसकी प्राप्ति होती हैं (होती हुई-सी दीख़ती हैं )।

ऐमा होनेने अर्थात् आत्माको निर्धिकार और नित्य समझ लेनेके कारण धीर— बुढिमान् इस विश्वमे मोहित नहीं होता—मोहको ग्राम नहीं होता॥ १३॥

यवांप 'आत्मा नित्य है' एंभ जाननेवाले झानीको आत्म-विनाश-निमित्तक मोह होना तो सम्भव नहीं, तथापि शीन-उष्ण और सुन-दु:ख-प्राप्ति-जनित लीकिक मोह तथा सुख-वियोग-जनित और दु:ख-संयोग-जनित शोक भी होता हुआ देखा जाता है, ऐसे अर्जुनके वचनोंकों आशका करके भगवान् कहते हैं—

गी० शा० मा० ५

#### मात्रास्पर्शास्त कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ १४॥

मात्रा आभिः मीयन्तं शब्दादय इति श्रोत्रा-दीनि इन्द्रियाणि, मात्राणां स्वर्गा अन्दादिभिः मंयोगाः ते शीनोष्णसम्बद्धाः शीनम् उप्णं मुखं दु:खं च प्रयच्छन्ति इति ।

अथवा स्प्रज्ञ्चन्ते इति स्पर्जा विषयाः शब्दादयः, मात्राः च म्पर्शाः च शीतोष्णमुख-

दःखदाः ।

शीनं कदाचित् मुखं कदाचित् द:खं तथा उष्णम् अपि अनियनहर्षं मुखदु:खे पनः नियतरूपे यतो न व्यभिचरतः अतः ताभ्यां पृथक शीनोष्णयोः ग्रहणम् ।

आगमापायशीलाः तमाद अनित्या अतः तान् शीतोष्णादीन् तितिक्षम्य प्रसहस्य तेष हुष विषादं च मा कार्षाः इत्यर्थः ॥ १८ ॥

यसात ते मात्राम्पर्शादय आगमापायिन

मात्रा अर्थात शब्दादि विषयोको जिनसे जाना जाय ऐसी श्रोत्रादि इन्द्रियाँ और इन्द्रियोंके स्पर्श अर्थात् शब्दादि त्रिपयोंके साथ उनके संयोग, वे सब शीत-उप्म और सुख-दाय देनेबाले हैं अर्थात शीत-उष्ण और सम्ब-द ख दंते है ।

अथवा जिनका स्पर्श किया जाता है वे स्पर्श अर्थात् शब्दादि विषयः, ( इस व्यापनिके अनुसार यह अर्थ होगा कि । मात्रा और स्वर्ग यानी श्रोत्रादि इन्द्रियाँ और शब्दादि श्रिय ( य सब ) शीत-उष्ण और सुम्ब-द म्ब देनेवाले हैं।

शांत कभी मुख्याप होता है कभी दु:ख्याप, इसी नरह उप्ण भी अनिश्चितरूप है. परन्तु सुख और दुख निश्चितरूप हें. क्योंकि उनमें व्यभिचार (फंरफार ) नहीं होना । इसलिये सन्व-द न्वमं अलग जीत और उणाका प्रहण किया गया है।

जिसमें कि व मात्रा-स्पर्शादि ( इन्द्रियों उनके विषय और उनके सयोग ) उपनि-विनाशशील हैं, इसम अनिन्य हें, अत. उन शीतोष्णादिको न सहन कर अर्थात उनमें हुई और विवाद मत कर ॥ १४॥

शीतोष्णादीन सहतः कि स्याद इति शृण – शीत-उपादि सहन करनेवालको क्या (लाभ ) होता है ? मी मन --

#### व्यथयन्त्यते पुरुषं परुपपंभ । ममद्:खमुखं धीरं माऽमतत्वाय कल्पते ॥ १५ ॥

यं हि पुरुष समद् खसुख समे दःखसखे यस्य तं समदःग्वमग्वं सम्बदःग्वप्राप्तां हपविपाद-रहितं धीर धीमन्तं न व्यवयन्ति न चालयन्ति नित्यान्मदशनाद एव यथोक्ताः ञीनो-प्णादयः ।

नित्यात्मदशननिप्रो द्वन्द्वमहिष्णः अमृतन्वाय अमृतभावाय माक्षाय कल्पने समर्थो भवति ॥१५॥

स्व-द खको समान समझनेवाल अर्थात जिसकी दृष्टिमं सुख दु ग्व समान है--सुख-दु खर्का प्राप्तिमे जो इप विपादमे रहित रहता है ऐसे जिस धीर---बुद्धिमान् पुरुपको ये उपर्यक्त शीनोन्णादि न्यथा नहीं पहेंचा सकते अर्थात् नित्य आन्मदर्शनसे विचलित नहीं कर सकते।

वह नित्य आत्मदर्शननिष्ठ और शीतोष्णादि दन्दों-को सहन करनेवाला पुरुष अमृतरूप हो जानेके लिये यानी माक्षक लिये समर्थ होता है ॥ १५॥

इतः च शोकमोहौ अकृत्वा शीतोष्णादि-सहनं युक्तं यसात्—

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदृर्शिभिः॥१६॥

नासनः अविद्यमानम्य शीतोष्णादेः सकारणस्य न विषते नाम्ति भावो भवनम् अस्तिता । न हि शीनोष्णादि सकारणं प्रमाणः निरूष्यमाणं वस्त संभवति ।

विकागे हि सः । विकागः च व्यभिचरित,
यथा षटादिसंस्थानं चश्चपा निरूप्यमाणं
मुद्रयितिरेकेण अनुपरुष्येः असत तथा सर्वे विकागः कारणव्यतिरेकेण अनुपरुष्येः असन् ।
जन्मप्रध्यंमास्यां प्राम् उत्वं च अनुपरुष्येः।

मृदादिकारणस्य तन्कारणस्य च तन्कारण-व्यतिरेकेण अनुपलन्धेः अमन्त्रम् । तदमन्त्रे च सर्वाभावप्रसङ्ग इति चेत् ।

न, मर्वेत्र बृद्धिडयोपलञ्घेः सद्युद्धिः असद्-बद्धिः इति ।

यद्विपया बुद्धिः न व्यभिचरति तत् सन्, यद्विपया बुद्धिः व्यभिचरति तद् असद् इति सदसद्विभागे बद्धितन्त्रे स्थिते ।

सर्वत्र द्वे बुद्धी मर्वेः उपलभ्येने ममाना-धिकरणे।

न नीलोन्पलवत् मन् घटः मन् पटः मन् हर्मा

इति एवं सर्वत्र ।

तयोः बुद्धयोः घटादिवुद्धिः व्यभिचरति, तथा च दर्शितम् । न तु सदबुद्धिः ।

कारणोका भाव अर्थात अस्तित्व हैं ही नहीं, क्योंकि प्रमाणोदारा निरूपण किये जानेपर शीनोण्णादि और उनके कारण कोर्ट पदार्थ ही नहीं ठहरने। क्योंकि ने शीनोण्णादि सब विकार हैं. और विकार-

इमलिये भी शोक और मोह न करके शीतोण्णादि-

वास्तवमें अविद्यमान शीतोष्णादिका और उनके

को सहन करना उचित है, जिमसे कि-

क्योकि वे शांतोगणादि सब क्किर हैं, और विकार-का मदा नाश होता है। जैसे चशुद्वारा निक्पण किया जानेपर पर्शादका आकार मिहाको छोड़कर और कुछ भी उपलब्ध नहीं होता इमलिंग असत् हैं, बैसे हो सभी विकार बारणके सिंवा उपलब्ध न होनेसे असत् हैं।

क्योंकि उत्पत्तिमें पूर्व और नाशके प्रधात उन सबकी उपरुच्चि नहीं है।

ए०- मिट्टी आदि कारणका और उसके भी कारण-का उसके निर्जा कारणकी 94क् उनकी उपरुद्धि नहीं होनेसे अभाव सिंग्ड हुआ, फिर इसी तरह उसका सी अभाव सिंग्ड होनेसे सुवके अभावका प्रसङ्ख आ जाता है। उल-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि सर्वन्न सत्त

बुद्धि और अमन् बुद्धि ऐसी टी बुद्धियों उपलब्ध होती है। जिस पराचको श्विप करनेवाणी बुद्धि नए नहीं होती यह परार्थ मत् हैं और जिसको प्रियम करने-वाणी बुद्धि नए हो जाती हैं वह असन् हैं। इस प्रकार गत और असतका विमाग बुद्धिकों अर्थान है।

मनी जगह समानाविकरणमें (एक ही अधिष्ठानमें) सबको हो बृद्धियो उपलब्ध होती है ।

नीत वसलके मध्य नहीं, किल्तु घड़ा है। कपड़ा है, हाथी है, इस तरह सब जगह दोन्डो बिद्रयों उपलब्द होती हैं ।

उन दोनो बुद्धियोमेंसे घटादिको विषय करने-याटी बुद्धि नष्ट हो जाती है, यह पहले दिख्ळाया जा जुका है परन्तु सत्-बुद्धि नष्ट नहीं होती।

<sup>\*</sup> अर्थात् भीलेक्क्स इस जानमे जैसे कमाध्रे कम्माक्कि और नीलामकी दो बुद्धियां होती है उसी प्रकार गुण गुणी-जावसे यहा दा बुदि ।। तथा दो गयी है किन्तु अन्वर्गाणकामे आस्तिके कारण जैसे अधिप्रातसे अतिरिक्त करबुदि भी कर्ता है उसी तम्हर्या हो शहि ।। हिस्साई मध्ये है ।

तस्माद् घटादिबुद्धिविषयः अमन् व्यभि-बारात्, न तु सद्बुद्धिविषयः अव्यभि-

चारात् ।

घटे विनष्टे घटबुढों व्यभिचग्न्यां सद्-बुद्धिः अपि व्यभिचरति इति चेत् ।

न, पटादाँ अपि सद्बुद्धिदर्शनात् । विशेषण-

विषया एव मा सद्वृद्धिः ।

सद्बुद्धिवद् घटबुद्धिः अपि घटान्तरे दृश्यते इति चेत् ।

न, पटादो अदर्शनात् । मद्युद्धिरपि नष्टे घटे न दृज्यने इति

चेत । न, विशेष्याभावात् । सद्वुद्धिः विशेषण-

विषया सती विशेष्याभावे विशेषणानुषपत्ती किविषया स्थात, न तु पुनः सद्वुद्धेः विषया-

भावात् ।

एकाधिकरणन्त्रं घटादिविशेष्याभावे न

युक्तम् इति चेत्।

न, इदम् उदकम् इति मरीच्यादौ अन्यतरा-

भावे अपि सामानाधिकरण्यदर्शनात् ।

तस्माद् देहादेः इन्द्रस्य च सकारणस्य

असतो न विद्यते भाव इति ।

तथा सतः च आत्मनः अभागः अविद्य-मानता न विश्वते मर्वत्र अञ्यभिचाराद् इति अयोचाम । अनः घटादि बुद्धिका बिषय ( घटादि ) असत् है क्यों कि उसका व्यभिचार होता है। परन्तु सत्-बुद्धिका विषय ( अस्तिन्व ) असत् नहीं है, क्योंकि उसका व्यभिचार नहीं होता।

प्०-घटका नाश हो जानेपर घटिवपयक बुद्धिके नष्ट होने ही सत्-बुद्धि भी तो नष्ट हो जाती है।

उ०-यह कहना टीक नहीं । क्योंकि बखारि अन्य वस्तुओंमें भी सत्-बुद्धि देखी जानी हैं । वह सत्-बुद्धि केकर विशेषणकों ही विषय करनेवाली हैं । यू०-सत्-बुद्धिकों तरह घर-बुद्धि भी नो दूसरे घटमें टीम्बी हैं !

उ०-यह ठीक नहीं,क्योंकि क्वादिमें नहीं दीखती। ए०-व्यक्ता नाश हो जानेपर उसमे मत्-बुद्धि भी तो नहीं दीखती।

ड ०--यह टीक नहीं. क्योंकि ( वहाँ ) घटक्य विशयका अभाव हैं । भत्-चुद्धि विशयकों भिय करनेवारी हैं सो जब घटक्य विशयकों अभाव हो गया बिना विशयकों बेश्यकों अनुप्यित होनेसे बढ़ । सत्-चुंठ । किसकों विषय करें 'पर विययका अभाव होनेंसे । सत्-चदिका अभाव नहीं होता ।

ए०-घटादि विज्ञायका अभाव होते में एकाधिकरणता (दोनो बुद्धियोका एक अविष्टानमें होता ) युक्तियुक्त नहीं होती ।

उ०-यह टीक नहीं, क्योंक मुण्यूणिकारिमे अधिप्रानमे अतिरिक्त अन्य कर्नुका ( जलका ) अभाव हैं तो भी प्यह जल हैं ऐमी बुढ़ि होनेसे समानाधिकणणा देखी जाती हैं।\*

रैसे ही मत् जो आध्यनत्त्व है उसका अभाव अर्थात् अत्रिवमानता नहीं है; क्योंकि वह सर्वत्र अटल है यह पहले कह आये है।

एवम् आत्मानात्मनोः मदसतोः उभयो. अपि दृष्ट उपलब्धः अन्तो निर्णयः सत् सद् एव असद् असद् एव इति तु अनयोः यथोक्तयोः तत्त्वदर्शिभि: ।

तद इति सर्वनाम सर्वे च ब्रह्म तस्य नाम तद्

इति तद्भावः तत्त्वं ब्रह्मणो याथान्म्यं तद् द्रप्टुं

श्रीलं ग्रेषां ते तस्त्रदर्शिनः तैः तस्त्रदर्शिभिः । त्वम अपि तत्त्वदर्शिनां दृष्टिम आश्रित्य शोकं मोहं च हित्वा शीताणादीनि नियतानियत-रूपाणि द्वन्द्वानि विकारः अयम् असन् एव मरीचिजलवत मिथ्या अवभामते इति मनिम

निश्चित्य तिनिक्षम्य इति अभिप्राय: ॥ १६ ॥

कि पूनः तद् यत् सद् एव सर्वदा एव अम्नि इति उच्यन-

> अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्विमिदं ततम । विनाजमध्ययस्यास्य

अविनाशि न विनष्टं भीलम् अग्य द्वांत । त

जब्दः अमतो विजेपणाथः

तद् विक्वि विजानीहि। कि येन सर्वम् इद जगत तनं व्याप्तं मदारुयेन त्रहाणा साकाशम आकाशेन इव घटाद्यः ।

विनाशम् अदर्शनम् अभावम् अन्ययस्य न च्येति, उपचयापचर्या न याति इति अध्ययं तस्य अञ्ययम्य ।

न एतत मदाख्यं ब्रह्म स्वेन रूपंण व्येति

व्यभिचरति निरवयवन्याद देहादिवत ।

इस प्रकार सत्-आत्मा और असत्-अनात्मा इन दोनोका ही यह निर्णय तत्त्वदर्शियोद्वारा देखा गया है अर्थात प्रत्यक्ष किया जा चका है कि सत् सत् ही है और असत् असत ही है।

'तत्' यह सर्वनाम हं और सर्व ब्रह्म ही है, अतः उसका नाम 'तत्' है, उसके भावको अर्थात् ब्रह्मके यथार्थ स्वरूपको तस्य कहते हैं, उस तस्यको देखना जिनका स्वभाव है वे तत्त्वदर्शी हैं, उनके दाग उपर्युक्त निर्णय देखा गया है।

त भी तत्त्वदर्शी परुपोकी बद्धिका आश्रय लेकर शोक और मोहको छोडकर तथा नियन और अनियत-स्त्य ज्ञीनोष्णादि दन्होको, इस प्रकार मनमें समझकर कि य सब विकार है, ये बास्तवमें न होते हुए ही मगत्रणाक जलकी भौति मिथ्या प्रतीत हो रहे हैं, ( इनको ) सहन कर । यह अभिप्राय है ॥ १६॥

तो, जो निस्सन्देह सन हे और सदंव रहना है वह क्या है 'इसपर कहा जाता है ---

कश्चित्कर्तुमहीति ॥ १७ ॥

नष्ट न होना जिसका खभाव है, वह अविनाशी है। 'न' शब्द असत्मे सत्की विशेषता दिखानेके

उसको न ( अविनाशी ) जान-समझ, किसको ? जिस सत नामके ब्रह्मसे यह आकाशसहित सम्पूर्ण विश्व आकाशसे घटादिके सहश न्याप्त है ।

इस अञ्ययका अर्थात् जिसका व्यय नहीं होता जो घटता-बढता नहीं उसे अन्यय कहने है, जसका विनाश-अभाव (करनेके लिये कोई भी समर्थ नहीं है )।

क्योंकि यह सत् नामक ब्रह्म अवयवरहित होनेके कारण देहादिकी तरह अपने स्वरूपसे नष्ट नहीं होता अर्थात् इमका त्यय नहीं होता ।

न अपि आत्मीयेन आत्मीयाभावातुः यथा देवदत्तो धनहान्या व्येति न त एवं ब्रह्म व्येति ।

अतः अञ्ययस्य अस्य ब्रह्मणो विनाशं न कथित् कर्तुम् अर्हीत न कथित् आत्मानं विनाशयितं शक्रोति ईश्वरः अपि ।

आत्मा हि ब्रह्म म्यात्मनि च क्रिया-विरोधात ॥ १७॥

कि पुनः तद असद यत म्यान्ममत्तां।

व्यभिचरित इति उच्यते-

अन्तवन्त इमे देहा अनाशिनोऽप्रमेयस्य

अन्तवन्तः अन्तो विनाशो विद्यते येषां ते । अन्तवन्तो यथा मृगतृष्णिकादाँ मदवृद्धिः अनुवृत्ता प्रमाणनिरूपणान्ते विच्छिद्यते स तस्या अन्तः तथा इमे देहा स्वप्नमायादेहा-दिवत् च अन्तवन्तः।

नित्यस्य शरीरिणः शरीरवतः अनाशिन अश्रमयस्य आत्मनः अन्तवन्त इति उक्ता विवेकिभि: इत्यर्थ: ।

नित्यस्य अनाशिन इति न पुनरुक्तं नित्य-

त्वस्य द्विविधत्वात् लोके नाशस्य च ।

यथा देही भर्माभृतः अद्यनं गता नष्ट उच्यते विद्यमानः अपि अन्यथा परिणतो व्याध्यादियुक्तां जातां नष्ट उच्यते ।

तथा इसका कोई निजी पदार्थ नहीं होनेके कारण निजी पदार्थोंके नाशसे भी इसका नाश नहीं होता, जैसे देवदत्त अपने धनकी हानिसे हानिवाला होता है, ऐसे ब्रह्म नहीं होता ।

इमलियं कहते है कि इस अधिनाशी ब्रह्मका विनाश करनेके लिये कोई भी समर्थ नहीं है । कोई भी अर्थात् ईश्वर भी अपने आपका नाश नहीं कर सकता।

क्योंकि आत्मा ही स्वयं ब्रह्म हैं और अपने-आपमें क्रियाका विरोध है ॥ १७ ॥

तो फिर वह असन पदार्थ क्या है जो अपनी मत्ताको छोड देना है <sup>?</sup> (जिस**की** स्थिति बदल जानी है ) इसपर कहने है---

भागत ॥ १८ ॥

नित्यस्योक्ताः तस्माद्यस्व

जिनका अन्त होना है-विनाश होता है व सब अन्तवाने हैं। जैसे मृगनुष्णादिमें रहनेवाची जड-विषयक सत-बुद्धि प्रमाणद्वारा निरूपण की जानेके बाद विच्छित्र हो जाती है वही उभका अन्त है, वेसे ही ं सव शरीर अन्तवान है तथा स्वप्न और मध्याके हारीसदिकी भाति भी ये सब हारीर अन्तवाले हैं ।

इम्लिंग इम् अधिनाशी, अप्रमेय, शरीरधारी नित्य आत्माके ये सब शरीर विवेकी परुपोद्वारा अन्तवांत कहे गये हैं। यह अभिप्राय है।

'नित्य' और 'अविनाशी' यह कहना पुनरुक्ति गहीं है, क्योंकि संसारमें नित्यत्वके और नाशके दो दो भेड प्रसिद्ध है ।

उसे. गरीर जलकर भस्मीसन हुआ अहूरय होकर भी भाग हो गया। कहलाता है और रोगादिसे यक्त हुआ विपरीत परिणामको प्राप्त होकर विद्यमान रहता एका भा नाए हो गया। बहाराता है।

तत्र अनाशिनो नित्यस्य इति डिविधेन
अपि नाशेन अमंबन्धः अस्य इत्यर्थः ।
अन्यथा पृथिच्यादिबद् अपि नित्यत्वं
स्याद् आत्मनः तद् मा भृद् इति नित्यस्य
अनाशिन इति आह ।

अप्रमेयस्य न प्रमेयस्य प्रत्यक्षादिप्रमाणः अपरिच्छेदास्य इत्यर्थः ।

नतु आगमेन आत्मा परिच्छिद्यते प्रत्यक्षा-

### दिना च पूर्वम् ।

न, आत्मनः स्वतःसिद्धन्वातः । सिद्धे
 हि आत्मिन प्रमाति प्रमित्सोः प्रमाणान्वेषणा
 भवति ।

न हि पूर्वम् इत्थम् अहम् इति आत्मानम् अप्रमाय पथात् प्रमेयपग्निष्ठदाय प्रवतेते । न हि आत्मा नाम कस्यचिद् अप्रमिद्धां भवति । शास्त्रं तु अन्त्यं प्रमाणम् अतद्वर्माध्यागेषण-मात्रनिवर्तकत्वेन प्रमाणन्वम् आत्मिन प्रति-पद्यते न तु अज्ञानार्थज्ञापकत्वेन ।

तथा चश्रुतिः 'यत्साक्षाटपरोक्षाटकसः य आरमा सर्वोन्तरः' (बृ०३।४।१) इति । यसाद् एवं नित्यः अविक्रियः च आरमा

यसाद् एवं नित्यः अविक्रियः च आत्मा तसाद् युष्यस्त्र युद्धाद् उपरमं मा कार्पाः इत्यर्थः। अतः 'अविनाशी' और 'नित्य' इन दो विशेषणो-का यह अभिप्राय है कि उस आत्माका दोनों प्रकारके ही नाशसे सम्बन्ध नहीं हैं।

ऐसे नहीं कहा जाता तो आत्माका नित्यत्व भी पृथ्वी आदि भृतोंक सदस होता । परन्तु ऐसा नहीं होना चाहिये, इसलियं इसको 'अविनाशी' और 'नित्य' कहा है ।

प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे जिसका स्वग्दप निश्चित नहीं किया जा सके वह अप्रमेय हैं।

००-जब कि बेदशस्याद्वाग आस्माका स्वरूप निध्यत किया जाता है, तब प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे उसका जात देना तो पहले ही सिद्ध हो चुका (फिर वह अप्रमेय केंसे हैं ')

उ० यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा स्यतः सिद्ध ही। प्रमानास्त्य आत्माके सिद्ध होनेके बाद ही जिज्ञासुकी प्रमाणिश्ययक खोज (शुरू) होनी है।

क्योंकि भी अमुक हूं। इस प्रकार पहले अपनेको विना जाने ही अन्य जाननेयोग्य पदार्थको जाननेके क्रिये कोई प्रवृत्त नहीं होता। तथा अपना आपा किमीसे भी अप्रत्यक्ष (अञ्चात) नहीं होता है। शास्त्र जो कि अन्तिम प्रमाण हैं\* वह आस्मार्से

शास्त्र जो कि अन्तिम प्रमाण हं\* वह आत्मामें क्रिये हुए अनात्मपदार्थोक अध्यारोपको हूर करने-मात्रसे ही आत्माके विषयमे प्रमाणरूप होता है, अञ्चात वस्तुका ञ्चान करवानेके निर्मिससे नहीं।

एसे ही श्रुति भी कहती है कि 'जो साक्षात् अपरोक्ष है वही ब्रह्म है जो आत्मा सबके हृदयमें व्यान है' इत्यादि ।

जिससे कि आत्मा इस प्रकार नित्य और निर्विकार सिंछ हो चुका है, इसल्यिये त् युद्ध कर, अर्थात् युद्धसे उपराम न हो।

प्रत्यक्षः, अनुमान और आगम इन तीन प्रमाणीमें आगम अर्थात् शास्त्र अत्निम प्रमाण है । जा वस्तु शास्त्रदारा बतलाबी जाती है वह पहलेमें किमी-निक्सीदारा प्रत्यक्ष की हुई होती है या अनुमानमें समझी हुई होती है, यह युक्तियुक्त बात है, इस युक्तिको लेकर ही उपर्युक्त शद्दा है । उनका यह उत्तर दिया गया है ।

न हि अत्र युद्धकर्तच्यता विधीयते। युडे प्रवृत्त एव हि असी शोकमोहप्रतिवदः तृष्णीम् आस्ते, तस्य कर्तच्यप्रतिवन्धापनयनमात्रं भगवता क्रियते। तस्यात् ख्रप्यस्यं इति अनुवादमात्रं न विधिः ॥ १८ ॥

शोकमोहादिसंमारकारणनिवृत्त्यर्थ गीता-शास्त्रं न प्रवर्तकम् इति, एनस्य अर्थस्य माक्षिभृते ऋर्षा आनिनाय भगवान ।

यत् तु मन्यसे युद्धे भीष्मादयो मया हन्यन्ते अहम् एव तेपां हन्ता इति एषा वृद्धिः सृषा एव ते । कथम--

य एनं बेचि हन्तारं यश्चेनं मन्यते हतम् । उभौ तौ न बिजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १६ ॥

य एतम प्रकृतं देहिनं वित्त जानाति हत्तारं । हननक्रियायाः कर्तारम्, यः च एतम् अन्यो मन्यते हतं देहहननेन 'हतः अहम् इति' हननक्रियायाः कर्मभृतम् ।

ती उभी न विजानीतो न ज्ञानवन्ती अविवेकेन आत्मानम् अहंप्रत्ययविषयम् ।

'हन्ता अहं हतः अस्मि अहम्' इति देहहननेन आत्मानं यो विजानीतः तो आत्मस्वरूपानभिज्ञो इत्यर्थः ।

यसाद् न अथम् आत्मा हिन्त न हनन-क्रियायाः कर्ता भवति, न हन्यने न च कर्म भवति इत्यर्थः अविकियत्वात् ॥१९॥

कथम् अविक्रिय आत्मा इनि द्वितीयो मन्त्रः--- यहां (उपर्युक्त कथनसे) युद्धकी कर्तव्यताका विश्वान नहीं है, क्योंकि युद्धमें प्रष्टुत हुआ ही वह (अर्जुन) शोक-मोहसे प्रतिबद्ध होकर जुप हो गया था, उसके कर्तव्यके प्रतिबन्धमात्रको भगवान् हटाते हैं। इसल्यि 'युद्ध कर' यह कहना अनुमोदन-मात्र हैं. विधि (आजा) नहीं है ॥ १८॥

गीताशास्त्र संसारके कारणस्य शोक मोह आदि-को निवृत्त करनेवाला है, प्रवर्तक नहीं है। इस अर्थकी साक्षिमृत दो ऋचाओको मगवान् उद्धृत करते है।

जो तू मानता है कि 'मेरेद्वारा युद्धमे भीप्मादि मारे जायँगे, में ही उनका मारतेवाला हूँ? - यह तेरी बुद्धि (भावना ) सर्वथा मिथ्या है । कैसे ?—

जिसका वर्णन अपसे आ रहा है इस आस्त्राकों जो मारनेवाल समझना है अर्थान हननिक्रयाका कर्ता मानता है और जो दूसरा (कोई) इस आस्त्राको देहके नाशसे भी नष्ट हो गया —ऐसे नष्ट हुआ मानता है — अथान इननिक्रयाका कर्म मानता है ।

वं दोनो ही अहप्रत्ययके विषयमृत आत्माको अविवेकके कारण नहीं जानते।

अभिप्राय यह कि जो शरीरके सरनेसे आस्त्राको भैं मारनेवाटा हूँ भैं मारा गया हूं — इस प्रकार जानते हैं वे दोनों ही आसम्बन्ध्यसे अनभिज्ञ हैं।

क्योंकि यह आग्मा विकाररहित होनेके कारण न तो किसीको मारता है और न मारा जाता है अर्थात न तो हननिक्रयका कर्ता होता है और न कुर्म होता है ॥ १९॥

आत्मा निर्विकार कें.से हैं / इसपर दूसरा मन्त्र (इस प्रकार हैं)--- न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भृत्वाऽभविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ २०॥

न जायते न उत्पद्यते जनिरुक्षणा वस्तु-विक्रिया न आत्मनो विद्यते इत्यर्थः । न वियते वा । वाज्ञस्दः चार्थे ।

न म्रियने च इति अन्त्या विनाशलक्षणा विकिया प्रतिषिध्यने ।

कदाचित् शब्दः सर्वविकियाप्रतिषेधः संबध्यते न कदाचिद् जायते, न कटाचिद् भ्रियते, इति एवम् ।

यस्मार् अपन आत्मा भूत्या भवनक्रियाम् अनुभूय पश्चार् अभिवता अभावं गन्ता न भूवः पुनः तस्मार् न स्त्रियते । यो हि भूत्वा न भविता म स्रियते इति उच्यते लोके।

वाद्यब्दाद् नशब्दात् च अयम् आन्मा अभृत्वा भविता वा देहवद् न भृयः पुनः तम्माद् न जायते । यो हि अभृत्वा भविता स जायते इति उच्यते, न एवम् आत्मा अतो न जायते ।

यस्माद् एवं तस्माद् अत्र यस्माद् न भ्रियते तस्मादु नित्यः च ।

यद्यपि आद्यन्तयोः विकिययोः प्रतिषेधे सर्वा विकियाः प्रतिपिद्धा भवन्ति, तथापि मध्यभाविनीनां विकियाणां स्वश्चन्द्रंः एव तद्दश्चें प्रतिषेधः कर्तन्य इति अनुक्तानाम् अपि यौवनादिसमस्विकियाणां प्रतिषेधो यथा स्याद् इति आह 'शाश्वत' इत्यादिना ।

यह आत्मा उत्पन्न नहीं होता अर्थात् उत्पत्तिरूप वस्तुविकार आत्मामें नहीं होता और यह मरता भी नहीं। 'वा' राज्य यहाँ 'च' के अर्थमें हैं।

'मरता भी नहीं' इस कथनसे विनाशस्य अन्तिम विकारका प्रतियेव किया जाता है ।

'कदाचित्' शब्द सभी विकारोंके प्रतिपेशके माथ सम्बन्ध रखता है अर्थात् यह आहमा न कभी जन्मता है, न कभी मरता है।

जिससे कि यह आध्या उत्पन्न होकर अर्थात् उत्पत्तिस्य विकारका अनुभव करके फिर अभावको प्राप्त होनेवाला नहीं है इसल्विय मरता नहीं, क्योंकि जो उत्पन्न होकर फिर नहीं रहता वह भारता है' इस प्रकार लोकमें कहा जाता है।

भा' अध्यसे और भा' अध्यसे यह भी पाया जाता है कि यह आत्मा असीरको भीति पहले न होकर फिर होनेबाला नहीं है उसल्यि यह जन्मना नहीं: क्योंकि जो न होकर फिर होता है वहीं 'जन्मना है' यह कहा जाना है। आग्मा ऐसा नहीं है, इसल्यि नहीं जन्मना।

ऐसा होनेके कारण आत्मा अज है और मरता नहीं, इसलिये नित्य है।

यथपि आदि और अन्तकं दो विकागेके प्रतिवेशसे ( बीचकं ) सभी विकारोका प्रतिपेत हो जाता है, तो भी बीचमे होनेवाल विकारोका भी उन-उन विकारोके प्रतिपेवार्थक खास-खास शब्दोंद्वारा प्रतिवेश करना उचित हैं । इसल्यिं उत्पर न कहे हुए जो पीवनादि सब विकार है उनका भी जिस प्रकार प्रतिवेश हो, ऐसे भावको शाक्षत' इत्यादि शब्दोसे कहते हैं— शासत इति अपक्षयतक्षणा विक्रिया प्रति-पिष्यते अस्त्रद्भवः शास्त्रतः । न अपक्षीयते स्वरूपेण निरुवयवन्त्रात् निर्मुणन्त्रात् च न अपि गुणक्षयेण अपक्षयः।

अपक्षयविषरीता अपि बृद्धिलक्षणा विक्रिया प्रतिषिध्यते पुराण इति । यो हि अवयवागमेन उपचीयते स वर्धते अभिनव इति च उच्यते । अयं तु आत्मा निरवयवत्वात् पुरा अपि नव एव इति पुराणो न वर्धते इत्यर्थः ।

तथा न इन्यते न विपरिणम्यते इन्यमाने

विपरिणम्यमाने अपि शरीरे । हन्तिः अत्र विपरिणामार्थो द्रष्टव्यः अपुन-

रुक्ततार्ये न विपरिणम्यते इत्यर्थः । अस्मिन् मन्त्रे पड्भावविकारा ठाँकिक-वस्तुविकिया आत्मिनि प्रतिषिध्यन्ते । मर्व-प्रकारविकियारहित आत्मा इति वाक्यार्थः । यस्माद् एवं तस्माद् उभा ता न विजानीत

इति पूर्वेण मन्त्रेण अस्य संबन्धः ॥२०॥

सदा रहनेवालेका नाम शाश्वत है, 'शाश्वत' शब्दसे अपक्षय (क्षय होना ) रूप विकारका प्रतिपंत्र किया जाता है क्योंकि आत्मा अव्यवसहित है, इस कारण खरूपसे उसका क्षय नहीं होता और निर्मुण होनेके कारण गुणोंके क्षयसे भी उसका क्षय नहीं होता।

'पुराण' इस शब्दसे, अपक्षयके विपरीत जो वृद्धिरूप विकार हैं उसका भी प्रतिपंत्र किया जाता है। जो पदार्थ किसी अवधवकी उत्पक्तिसे पुष्ट होता है वह 'बहता हैं' 'नया हुआ है' ऐसे कहा जाता है, परन्तु यह आत्मा तो अवधवसहित होनेके कारणपहले भी नया था, अत. 'पुराण' है अर्थात् बहता नहीं।

तथा, इसीसका नाश होनेपर यानी विपरीत परिणामको प्राप्त हो जानेपर भी आत्मा नष्ट नहीं होता अर्थात दुर्बळतादि बुरी अवस्थाको प्राप्त नहीं होता ।

यहाँ इन्ति क्रियाका अर्थ पुनरुक्तिदोषसे वबनेक किय विवरीन परिणाम समझना चाहिय, इसल्पिय यह अर्थ हुआ कि आत्मा अपने न्यूक्यसे बदलता नहीं। इस मन्त्रमे लैक्किक बस्तुओंमें होनेवाल ले आविकागेका आत्मामें क्षभाव दिख्लयमा जाता है। आत्मा सब प्रकारके विकारोंसे रहित है, यह इस श्रोकका वाक्यार्थ है।

ऐसा होनेके कारण वे दोनों ही (आसम्बम्धको ) नहीं जानते । इस प्रकार पूर्व मन्त्रसे इसका सम्बन्ध है।। २०॥

·64142-

'य गनं येति हन्नारम्' इति अनेन मन्त्रेण हननक्रियायाः कर्ता कर्म च न भवति इति प्रतिज्ञाय 'न जायते' इति अनेन अविक्रियत्वे हेतम् उक्त्वा प्रतिज्ञातार्थम् उपसंहरति— 'य पत्रं बेचि हत्तारम्' उस मन्त्रते 'आत्मा हननिकायका कर्ता और कर्म नहीं हैं' प्यह प्रतिका करके, तथा 'न जायते' इस मन्त्रसे आत्माकी निर्विकारतांक हेतुको बतलाकर, अब प्रतिक्वा किये इए अर्थका उपसंहार करते हैं —

वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्। कथं म पुरुषः पार्थकं घातयति हन्ति कम्॥ २१॥ वेद विज्ञानाति अविनाशिनम् अन्त्यभाव-विकाररहिनं निन्यं विषरिणामरहिनं यो वेद इति संबन्ध एनं पूर्वेण मन्त्रेण उक्तलक्षणम् अजं जनमरहितम् अन्ययम् अपक्षयरहितम् ।

कथं केन प्रकारेण स विद्वान पुरुष अधिकृतो हन्ति हननक्रियां करोति । कथं वा धातयित हन्तारं प्रयोजयित ।

न कथंचित् कंचिद् हन्ति न कथंचित् कंचिद्

घातयित इति । उभयत्र आक्षेप एव अर्थः प्रशार्थामंभवात ।

हेन्वर्थस्य अविक्रियन्त्रस्य तुल्यन्वाद् विदृषः सर्वकर्मप्रतिषेध एव प्रकरणार्थः अभिष्रेतो भगवतः।

हन्तेः तु आक्षेप उदाहरणार्थन्वेन ।

विदृषः कं कर्मासंभवे हेतुविशेषं पञ्चन् कर्माणि आक्षिपति भगवान कर्यं म पुरुषः' इति ।

ननु उक्त एव आत्मनः अविक्रियत्वं सर्वकर्मामंभवकारणविशेषः।

सत्यम् उक्तो न तु स कारणविशेषः, अन्यन्वाद् विदुषः अविक्रियाद् आन्मन इति, न हि अविक्रियं स्थाणुं विदितवतः कर्म न संभवति इति चेत्।

पूर्व मन्त्रमें कहे हुए लक्षणोंसे युक्त इस आत्मा-को जो अविनाशी—अन्तिम भाव-विकारक्त मरणसे रहित, नित्य—रोगादिजनित दुर्वल्दा, क्षीणता आदि विकारोसे रहित, अज—जन्मरहित और अल्यय-अक्षस्यकृष्ण विकारसे रहित आनता है।

बह आत्मतत्वका झाता-अधिकारी पुरुप कैसे (किमको) मारता है और कैसे (किमको) मरबाता है! अर्थात बह कैसे तो हननरूप किया कर सकता है और कैसे किसी मारनेवालको नियक्त कर सकता है!

अभिग्राय यह नि. यह न किसीको किसी प्रकार भी मारना है और न किसीको किसी प्रकार भी मग्याता है । इन दोनो बानोमें 'किस?' और 'क्थम?' रास्ट आक्षेपके बोधक है, क्योंकि प्रनक्ते अर्थमें यही इनका प्रयोग सम्भव नहीं। \*

निर्विकारतारूप हेनुका ताल्ये सभी कर्मिका प्रतियंग करनेमें समान हैं, उसने इस प्रकरणका अर्थ भगवान्को यही इष्ट हैं कि आप्मवेता किसी भी कर्मका करने-करवानेबाला नहीं होता।

अकेटी इननक्रियाके विषयमें आक्षेप करना उदाहरणके रूपमे हैं।1

ए०-कर्म न हो सकनेमे कौन-से ग्वास हेनुको देशकार ज्ञानीके लिये भगवान् 'कथं स पुरुषः' इस कथनमे कर्मविषयक आक्षेप करते हैं /

उ०-पहले ही कह आये हैं कि आत्माकी निर्विकारना ही (ज्ञानी-कर्नक) सम्पूर्ण कमेंकि न होनेका खास हेन हैं।

ए०-कहा है सही, परन्तु अत्रिक्षियआत्मासे उसको जाननेत्राला भिन्न है, इसलिये ( वह ऊपर बतलाया हुआ ) ग्यास कारण उपयुक्त नहीं है। क्योंकि स्थाणुको आविकिय जाननेत्रालेसे कर्म नहीं होते, ऐसा नहीं।

अर्थात् आत्मा किसीका किसी प्रकार भी भारते या मरवानेवाला नहीं हो सकता—यह चनलानेके लिये ही यहाँ फिस्से और फ्यम्' शब्द है, प्रश्लंक उद्देश्यम नहा ।

<sup>्</sup>रीअर्थात जानी केवल हननिक्षाका ही कतो और कर्स नहीं हो सकता, इतना हो नहीं, आत्मा निर्विकार और निन्य होनेके कारण वह किसी भी क्रियाका कतो और कर्म नहीं हो सकता । वहाँ जो केवल हननिक्रयाका ही प्रतिकोश किया गया है, उसे उदाहरणके रूपमे समझता चाहिये ।

न, विदुष आत्मस्वात । न देहादिसंघातस्य विद्वत्ता । अतः पारिशेष्याद् अमंहत आत्मा विद्वान अविक्रिय इति, तम्य विदुषः कर्मी-संभवाद् आक्षेपो युक्तः 'क्यं स पुरुषः' इति ।

यथा बुद्धचाह्यहम्य अन्दाद्यर्थस्य अविक्रिय एव सन् बुद्धिबुत्त्यविवेकविज्ञानेन अविद्यया उपलब्धा आन्मा कल्प्यने ।

एवम् एव आत्मानात्मविवेकज्ञानेन बृद्धि-बृत्त्या विद्यया अमन्यरूपया एव परमार्थतः अविकिय एव आत्मा विद्वानु उच्यते ।

विदुषः कमीमंभववचनात् यानि कमीण शास्त्रण विधीयन्ते तानि अविदुषो विहितानि इति भगवनो निश्चयः अवगम्यने ।

ननु विद्या अपि अविदूष एव विधीयते, विदिनविद्यस्य पिष्टंपरणवह विद्याविधानान-र्थक्यान् । तत्र अविदूषः कर्माणि विधीयन्ते न विदूष इति विशेषो न उपषदाते ।

न, अनुष्ठेयस्य भावाभावविद्येषोपपनेः अग्नि-होत्रादिविष्यर्थज्ञानोन्तरकालम् अग्निहोत्रादिकमे अनेकसाधनोपसंहारपूर्वकम् अनुष्ठेयम् 'कतो अहं मम कर्तव्यम्' इति एवंप्रकारविज्ञानवतः अविदुषो यथा अनुष्ठेयं भवति न तु तथा 'न जायते' इत्यादि आत्मस्वरूपविष्यर्थज्ञानोन्तर-कालभावि किचिद् अनुष्ठेयं भवति । उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा स्वयं ही जाननेवाला है। देह आदि संवातमें (जड होनेके काग्ण), बातापन नहीं हो सकता, इसल्ये अन्तमें देहादि सवातसे मिल्र आत्मा ही अविकिय ठहरता है और वहीं जाननेवाला है। पेरे उस ज्ञानीसे कमें होना असंभव है, अतः 'क्यां स पुरुषः' यह आक्षेप उचित ही हैं।

जंसे ( वास्तवमें ) निविकार होनेपर भी आसा, सुद्धि-वृत्ति और आन्माका भेटआन न रहनेके कारण अविदा-के सम्बन्बसे, बुद्धि आदि इन्द्रियोद्वाग प्रद्रण किये हुए सम्दादि विपर्योक्षा प्रद्रण करनेवाला मान लिया जाता है।

ऐसे ही आत्म-अनात्म-विषयक विवेकज्ञानरूप जो बुद्धिवृत्ति है जिसे विधा कहने है, वह यद्यपि असत्-रूप हैं, तो भी उसके सम्बन्धसे, वास्तवमे जो अविकारी हैं, ऐसा आत्मा ही विद्वान् कहा जाता है।

ज्ञानीके लिये सभी कर्म असम्भव बनलाये हैं. इस कारण भगवानुका यह निश्चय समझा जाता है कि शासद्वारा जिन कर्मोका विधान किया गया है वे सब अज्ञानियोके लियं ही बिहित हैं।

00--बिद्या भी अज्ञानीके लिये ही विहित है, क्योंकि जिसने विद्याको जान लिया उसके लिये पिसेको पीसनेकी भौति विद्याका विभाग व्यर्थ है। अत. अज्ञानीके लिये कर्म कड़े गये हैं, ज्ञानीके लिये नहीं, इस प्रकार विभाग करना नहीं बन सकता।

उ०-यह कहना टीक नहीं, क्योंकि कर्तव्यक्षे मात्र श्रीर अभावते मिलना सिद्ध होती है, अभिप्राय यह कि अग्निहोत्राटि कर्मोका विचान करनेवालं विचित्रास्योके अर्थको जान लेनेके बाद 'अनेक साधन और उपसंहारके सहित अमुक अग्निहोत्रादि कर्म अनुग्रन करनेवे योग्य हैं' भै कर्ता हूँ 'गेस कर्म अनुग्रन करनेवे योग्य हैं' भै कर्ता हूँ 'गेस कर्म अनुग्रन करनेव योग्य हैं' भै कर्मा हूँ 'गेस कर्म अनुक अर्थको क्या कर्म कर्म अनुक कर्म अन्य कर्म कर्म अग्निहोत्री क्या कर्म अग्निहोत्री कर्म कर्म अग्निहोत्री कर्म अग्निहोत्री अग्निहोत्री अग्निहोत्री कर्म अग्निहोत्

किन्तु 'न अहं कर्ता न भोक्ता' हत्यादि आत्मैकत्वाकर्तृत्वादिविषयज्ञानात् अन्यद् न उत्पद्यते इति एष विशेष उपपद्यते ।

यः पुनः 'कर्ता अहम्' इति वेति आत्मानं तस्म 'मम इदं कर्नव्यम्' इति अवश्यम्भाविनी युद्धिः स्मात्, तदपेक्षया मः अधिक्रियते इति तं प्रति कर्माणि। म च अविद्वान्—'उमी ती न विभागीनः' इति वचनात्।

विशेषितस्य च विदुषः कर्माक्षेपवचनात् 'कथं स पुरुषः' इति ।

तम्माद् विशेषितस्य अविक्रियात्मर्दाश्चनो विदुषो मृमुक्षोः च सर्वकर्ममंन्यासे एव अधिकारः।

अत एव भगवान नागयणः सांस्थान विदृषः अविदृषः च कसिंणः प्रविभज्य द्वे निष्ठे प्रह्नयति—ःशानयोगन सास्थाना कसीयोगन योगिनाम् द्वित ।

तथा च पुत्राय आह भगवान् व्यासः—'द्वाविमायय पन्धानी' ( महा० जा० २४१ । ६ )
इत्यादि । तथा च 'कियापधश्चेत्र गुम्स्तास्पथान्
संन्यासथ' इति ।

एतम् एव विभागं पुनः पुनः दुर्शियप्यति अगवान् । अनःविष्यु अहंकार्यबन्दारमा बनां अहंकार अहस् इति मन्यते, 'तन्यविष् न अहं करोमि' इति । हेः तथा च 'सर्वक्रमीण मनसा संस्थरयास्ते' इत्यादि । इत्यादि ।

क्योंकि ( ज्ञानीको ) 'मैं न कर्ता हूँ, न भोका हूँ' इत्यादि जो आस्माके एकस्व और अकर्तृत आदि-नेव्यक ज्ञान है इससे अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का भी ज्ञान नहीं होता। इस प्रकार यह ( ज्ञानी और अज्ञानीके कर्तन्थका ) विभाग सिद्ध होता है।\*

जो अपनेको ऐसा समझता है कि 'मै कर्ता हूँ' उसकी यह बुद्धि अवस्य ही होगी कि 'मेरा असुक कर्तव्य हैं' उस बुद्धिकी अपेक्षासे वह कर्मोका अधिकारी होता है, इंपीम उसके लिये कर्म हैं। और 'उभी तो न विज्ञानीन:' इस वचनके अनुसार वही अज्ञानी है।

क्योंकि पूर्वोक्त बिशेपणोंद्वारा बर्णित ज्ञानीके लिये तो 'क्कथं स पुरुषः' इस प्रकार कमाका निषेव करनेवाल बचन हैं।

सुतरा (यह मिद्ध हुआ कि )आत्माको निर्विकार जाननेवाले विशिष्ट विद्वान्का और मुमुक्षुका भी मर्वकर्मसंन्यासमें ही अधिकार है।

इमीलिये भगवान् नारायण 'क्वानयोगेन सांस्थानां कर्मयोगेन योगिनाम्' इस कथनमे सांस्थ्योगी-ञानियो और कसी-अञ्चानियोका विभाग करके अल्प-अल्प टी निष्ठा प्रहण करवाने हैं।

ऐसे ही अपने पुत्रसे भगवान् वेदय्यासजी कहने हैं कि 'ये दो मार्ग हैं डिस्थादि, तथा यह भी कहने हैं कि 'यहले क्रियामार्ग और पीछे संस्थान ।'

इमी विभागको बारंबार मणबान् दिखलायेगे। जैसे 'अहंकारसे मोहिन हुआ अज्ञानी में कर्ता हूँ। ऐसे मानता है 'तत्ववन्ता में नहीं करता ऐसे मानता है' तथा 'सब कर्मीको मनसे त्यागकर रहता है' इन्यादि।

<sup>\*</sup> अर्थात अशानीके लिथे कर्नव्य शेष रहता है। जानीके लिये कोई कर्नव्य शेष नहां रहता । इसल्यि शानीका क्यांग अविकार नहीं है और अजानीका अधिकार है। यह भेट करना अंगत ही है।

तत्र केचित पण्डितंमन्या वदन्ति जन्मा-दिषडभावक्रियारहितः अविक्रिय: अकतो एकः अहम् आत्मा इति न कस्यचिद् ज्ञानम् उत्प-द्यते यस्मिन सति सर्वकर्ममंन्यास उपदिश्यते । न, 'न जायते' इत्यादि शास्त्रोपदेशानर्थ-

क्यात् ।

यथा च शास्त्रोपदेशसामध्याद धर्मास्तित्व-विज्ञानं कर्तः च देहान्तरमंबन्धिज्ञानं उत्पद्यते, तथा शास्त्रात् तस्य एव आत्मनः अविक्रियन्त्राकर्रन्वंकन्त्रादिविज्ञानं कसात न उत्पद्यते इति प्रष्टच्याः ते । करणागोचरत्वाद इति चेतु ।

न, 'मनसैवानुद्रष्टव्यम्' ( व० ४।४।१९ ) इति श्रुतेः । शास्त्राचार्योपदेशश्रमदमादिसंस्कृतं मन आत्मदशने करणम् ।

तथा च तद्धिगमाय अनुमाने आगमे च सति ज्ञानं न उपपद्यते इति माहमम् एतत् ।

ज्ञानं च उत्पद्यमानं निहपरीतम् अज्ञानम अवस्यं वाधते इति अभ्यूपगन्तव्यम् ।

तत् च अज्ञानं दक्षितं हन्ता अहं हतः असि इति । 'उभी नी न विजानीनः' इति अत्र च हननिक्रयायाः कतत्वं क्रमंत्र हेतुकर्तन्वं च अज्ञानकृतं दक्षितम् ।

तत च सर्वेक्रियास अपि समानं कर्तृत्वादः अविद्याकृतत्वम् अविक्रियत्वाद् आत्मनः। विक्रियावान हि कर्ता आत्मनः कर्मभृतम् अन्यं प्रयोजयति कुरु इति ।

इस विषयमें कितने ही अपनेको पण्डित समझने-वाले कहते है कि जन्मादि छ: भावविकारोसे रहित निर्विकार, अकर्ता, एक आत्मा मैं हूँ -ऐसा ज्ञान किसीको होता ही नहीं कि जिसके होनेसे सर्व कर्मोंके संन्यासका उपदेश किया जा सके।

यह कहना ठीक नहीं। क्योंकि (ऐसा मान लेनेसे) '**न जायते'** इत्यादि शास्त्रका उपदेश व्यर्थ **हो**गा ।

उनसे यह पूछना चाहिये कि जैसे शास्त्रीपदेश-की सामर्थ्ये कर्म करनेवाले मनष्यको धर्मके अस्तित्वका ज्ञान और देहान्तरकी प्राप्तिका ज्ञान होता है, उसी तरह उसी पुरुषको शास्त्रसे आत्माकी निविकारता, कर्तृत्व और एकत्व आदिका विज्ञान क्यों नहीं हो सकता ≀

यदि वे कहे कि ( मन-बुद्धि आदि ) कारणोंसे आत्मा अगोचर है इस कारण ( उसका ज्ञान नहीं हो सकता )।

तो यह कहना ठीक नहीं। क्योंकि 'मनके हारा उस आत्माको देखना चाहिये' यह धृति है, अतः शास्त्र और आचार्यके उपदेशद्वारा एवं शम. दम आदि साधनोंद्वारा शुद्ध किया हुआ मन आत्म-दर्शनमे 'करण' (साधन ) है ।

इस प्रकार उस ज्ञान-प्राप्तिके विषयमे अनुमान और आगमप्रमाणोंके रहते हुए भी यह कहना कि बान नहीं होता, साहसमात्र है !

यह तो मान ही लेना चाहिये कि उत्पन्न हुआ जान अपनेसे विपरीत अज्ञानको अवस्य नष्ट कर देता है।

वह अज्ञान भी मारनेवाला हुँ। भी मारा गया हुँ। 'ऐसे माननेवाल दोनों नही जानत' इन उचनी-द्वारा पहले दिग्वलाया ही था, फिर यहाँ भी यह बात दिखायी गयी है कि आत्मामें हननक्रियाका कर्तत्व, कर्मल और हेतुकर्तृत्व अज्ञानजनित है।

आत्मा निर्विकार होनेके कारण 'कर्तत्व' आदि भागोंका अत्रिद्यामूलक होना सभी क्रियाओंमें समान हैं। क्योंकि विकारत्रान् ही (स्वयं) कर्ता (बन-कर ) अपने कर्मरूप दूसरेको कर्ममे नियुक्त करता हैं कि 'तू अमुक कर्म कर ।'

तद् एतत् अविशेषेण बिदुषः सर्वेक्रियास्
कर्तृत्वं हेतुकर्तृत्वं च प्रतिषेधति भगवान् विदुषः
कर्माधिकाराभावप्रदर्शनार्थं 'वेदाविनाशिनम्'
'क्यं स पृरुषः' इत्यादिना ।

क पुनः विदुषः अधिकार इति एतद् उक्तं पूर्वम् एव 'ज्ञानयोगन सांस्यानाम' इति । तथा च मर्वकर्मभन्यामं बक्ष्यति 'सर्वकर्माणि मनसा' इत्यादिना ।

ननु मनसा इति वचनाद् न वाचिकानां

कायिकानां च मंन्याम इति चेत् । न, सर्वेकर्माणि इति विशेषितत्वात ।

मानसानाम् एव सर्वकर्मणाम् इति चेत् ।

न, मनोव्यापारपूर्वकत्वाद् वाकाय-

व्यापाराणां मनोव्यापाराभावे तदनुषपत्तेः । शास्त्रीयाणां वाकायकर्मणां कारणानि मानसानि वर्जयित्वा अन्यानि सर्वकर्माणि मनसा संन्यसेंद् इति चेत् ।

न, न एव कुर्वन न कारयन् इति विशेषणात् ।

सर्वकर्ममंन्यामः अयं भगवता उक्तो मरिष्यतो न जीवत इति चेत् । न, नवद्वारे पुरे देही आस्ते, इति विदेशपणा-नपपत्तेः ।

न हि सर्वकर्मसंन्यासेन मृतस्य तदेहे आमनं संभवति अकुर्वतः अकारयतः च। सुतरां ज्ञानीका कमेंमें अधिकार नहीं है यह दिखानेके ल्यि भगवान् 'बदाविनादिशनम्' 'कथं स पुरुषः' इत्यादि वाक्योंने सभी क्रियाओंमें समान भावसे विद्वानके कर्ता और प्रयोजक कर्ता होनेका प्रतियंग करते हैं।

क्षानीका अधिकार किसमे हैं ? यह तो 'क्षानयोगेन सांस्थानाम्' इत्यादि वचनोंद्वाग पहले ही बनलाया जा चुका है वेसे ही फिर भी 'स्ववैक्रमाणि मनन्मा' इत्यादि वाक्योंसे सर्व कर्मोंका संन्यास (भगवान्) कहंगे।

ए०-( उक्त क्ष्रोकर्मे ) 'मनमा' यह शब्द है, इसिलये मानसिक कर्मोका ही त्याग बतलाया है, शरीर और वाणीसम्बन्धी कर्मोका नहीं।

उ०- यह कहना टीक नहीं। क्योंकि 'सर्व कमोंको छोड़कर' इस प्रकार कमेंकि साथ 'सर्व' विशेषण हैं। पू०-यदि मनसम्बन्धी सर्व कमेंका त्याग मान लिया जाय तो /

उ०-ठीक नहीं । क्योंकि बाणी और शरीरकी क्रिया मनोव्यापारपूर्वक ही होती हैं । मनोव्यापार-के अभावमें उनकी क्रिया वन नहीं सकती ।

ए०-शास्त्रशिहित कायिक्र-त्राचिक कर्मोके कारण रूप मानसिक कर्मोके सिन्ना अन्य सब कर्मोका मनसे सन्याम करना चाहिये-यह मान लिया जाय तो १

उ०-टीक नहीं। क्योंकि 'न करता हुआ और न करवाता हुआ' यह विशेषण साथमे हैं ( इसिटिये तीनो तरहके कर्माका सन्यास सिद्ध होता है )।

पू०-यह भगवान्द्वारा कहा हुआ सर्व कमोंका सन्यास तो मुम्पूर्वे लिये हैं, जीते हुएके लिये नहीं, यह माना जाय तो ?

उ०-ठीक नहीं । क्योंकि ऐसा मान लेनेसे भी द्वारवाले शरीरख्प पुरमे आत्मा रहता है? इस विशेषणकी उपयोगिता नहीं रहती ।

कारण, जो सर्वकर्मसंन्यास करके मर चुका है, उसका न करने हुए और न करवाते हुए उस शरीरमें रहना सम्भव नहीं। देहे संन्यस्य इति संबन्धो न देहे आस्ते इति चेत्र।

न, सर्वत्र आन्मनः अविकियन्वावधारणात् । आमनक्रियायाः च अधिकरणापेक्षत्वात् तदनपेक्षत्वात् च मंन्यामस्य, मंप्त्रः तु न्याम-शब्द इह त्यागार्थो न निक्षेपार्थः ।

तसाइ गीताशास्त्रे आत्मज्ञानवतः संन्यासे एव अधिकारो न कर्मणि इति तत्र तत्र उपरिदाद आत्मज्ञानत्रकरणे दर्शीयप्यामः ।२१। पू०--उक्त वाक्यमे शरीरमें कमोंको रखकर, इस तरह सम्बन्ध है 'शरीरमे रहता है' इस प्रकार सम्बन्ध नहीं है, ऐसा माने तो ?

उ० - शैक नहीं है। क्योंकि सभी जगह आस्माको निर्विकार माना गया है। तथा 'आस्तर' क्रियाको आधारको अपेक्षा है और भूग्यास' को उसकी अपेक्षा नहीं है। एवं स्त' पूर्वक 'स्वास' दास्दका अर्थ यहो त्यामना है, निर्वेष (रख देना) नहीं।

सुनरा गीनाशासमें आत्महानीका संन्यासमें ही अधिकार है, कमेंमे नहीं । यही बात आगे चलकर आत्महानके प्रकरणमें हम जगह-जगह दिख्छायेंगे ॥ २१ ॥

प्रकृतं तु वक्ष्यामः, तत्र आत्मनः अविनाशि-त्वं प्रतिज्ञानं तत् किम् इव इति उच्यने--- अब हम प्रकृत विषय वर्णन करेंगे । यहाँ (प्रकरणमे । आध्माके अविनाशिध्यकी प्रतिज्ञा की गर्थी है वह किसके सदश है ! सो कहा जाता हैं—

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२ ॥

वामांसि बस्ताणि जीणीन दुर्बलनां गनानि यया लोके विहाय परिन्यज्य नवानि अभिनवानि गृह्याति उपादने नरः पुरुषः अपराणि अन्यानि नया नद्वद् एव वर्गराणि विहाय जीणीनि अन्यानि मंयानि संगच्छिनि नवानि वहीं आन्मा पुरुषवद् अविक्रिय एव इत्यथे: ॥२२॥

त्रंसे जगनमं मनुष्य प्रराने जीर्ण बल्लोको त्याग-कर अन्य नवीन बल्लोको प्रष्टण करते हैं, वैसे ही जीवाला पुराने शरीरोको छोड़कर अन्यान्य नवीन शरीरोको प्राप्त करना है। अभिप्राय यह कि (पुराने बल्लोको छोड़कर नये थारण करनेवाले) पुरुषको भौति जीवाला मदा निर्विकार ही रहता है ॥२२॥

कस्माद् अविक्रिय एव इति । आह—

आत्मा सदा निर्विकार किस कारणसे हैं ? सो

नेनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नेनं दहति पावकः।

न चैनं क्रेदयन्त्यापा न शोषयति मारुतः॥ २३॥

एनं प्रकृतं देहिनं न क्रिन्टिन शक्षाणि | निरवयवन्वाद् न अवयवविभागं कुर्वन्ति | शक्षाणि अस्यादीनि ।

इस उपर्युक्त आत्माको राख्न नहीं काटते, अभिग्राय यह कि अक्यबरहित होनेके कारण तज्वार आदि राख इसके अङ्गोंके दुकड़े नहीं कर सकते। तथान एनं दहति पावकः अग्निः अपिन भसीकरोति।

तथा न एनं क्षेदयन्ति अपः । अपां हि सावयवस्य वस्तुन आर्ट्रीभावकरणेन अवयवविञ्लेषापादने सामर्थ्यं तद् न निरवयवे आत्मनि संभवति ।

तथा स्नेहबद् द्रव्यं स्नेहशोषणेन नाश्चयति वायुः एनं स्नात्मानं न शोष्यति भारतः अपि ॥ २३ ॥ वैसे ही अग्नि इसको जला नहीं सकता अर्थात् अग्नि भी इसको भस्मीभत नहीं कर सकता।

जल इसको भिगो नहीं सकता । क्योंकि सावयव क्सुको ही भिगोकर उसके अर्क्कोको पृथक् पृथक् कर देनेमें जलकी सामर्प्य हैं। निरवयव आरमामें ऐसा होना सम्भव नहीं।

उसी तरह बायु आई इन्यका गीलपन शोषण करके उसको नए करता है अतः बहु बायु भी इस स्व-स्कल्प आलाका शोषण नहीं कर सकता ॥ २३ ॥

यत एवं तस्मात्-

ऐसा होनेके कारण---

अन्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्केद्योऽशोष्य एव च

नित्यः सर्वगतः स्थाण्रस्चलोऽयं सनातनः॥२४॥

यसाद् अन्योन्यनाशहेत्नि भृतानि एनम् आत्मानं नाशियतुं न उत्सहन्ते । तसाद् नियः।

नित्यन्वात् सर्वगतः सर्वगतन्वात् स्थाणुः स्थाणुः इव स्थिर इति एतन् । स्थिरन्वाद् अचनः अयम् आत्मा अतः सनातन चिरंतनो न कारणात् कुतिथिद् निष्यन्नः अभिनव इत्यर्थः ।

न एतेषां श्लोकानां पाँनश्रक्तयं चोदनीयम् । यद् एकेन एव श्लोकेन आत्मनो नित्यत्वम् अविक्रियत्वं च उक्तम् 'न जायते क्षियते वा' इत्या-दिना । तत्र यद् एव आत्मविषयं किंचिद् उज्यते तद् एतसात् श्लोकार्थाद् न अतिरिज्यते किंचित् श्रव्दाः पुनश्चनं किंचित् अर्थत इति ।

दुनोंधत्वाद् आत्मवस्तुनः पुनः पुनः प्रसङ्गम् आपाद्य अब्दान्तरेण तद् एव वस्तु निरूपयति भगवान् बासुदेवः कथं तु नाम संसारिणाम् अन्यक्तं तक्त्वं बुद्धिगोचरताम् आपन्नं सत् संसारनिष्टक्तये स्वाद् इति ॥ २४॥ (यह आत्मा न कटनेवाला, न जलनेवाला, न गलनेवाला और न सुबनेवाला हैं)। आपसमे एक दूसरेका नाश कर देनेवाले पश्चभूत इस आत्माका नाश करनेके लिये समर्थ नहीं हैं। इसलिये यह नित्य हैं।

नित्य होनेसे सर्वगत है। सर्वव्यापी होनेसे स्थापु है अर्थात् स्थापु (ट्रेट) की नाँति स्थिर है। स्थिर होनेसे यह आसा अचल हैं और इसीलिये सनातन है अर्थात् किसी कारणसे नया उरान्न नहीं हुआ है। प्रगता हैं।

इन श्लोकोंने पुनरुक्तिके दोषका आरोप नहीं करना चाहिये, क्योंकि 'न जायने चियते बाग्र इस एक श्लोकके द्वारा ही आत्माकी निरयता और निर्विकारता तो कही गयी, फिर आत्माके विययमें बो भी कुछ कहा जाय बह इस श्लोकके अपरेसे अतिरिक्त नहीं हैं। कोई शब्दसे पुनरुक्त हैं और कोई अपरेसे (पुनरुक्त हैं)।

परन्तु आसतन्त्र बड़ा दुबींध है — सहब ही समझ-में आनेवाळा नहीं है, इसिंछ्ये बारेंबार प्रसंग उपस्थित करके दूसरे-दूसरे अध्येत मगान् बासुदेव उसी तत्त्रका निरूपण करले दे, यह सोचकर कि किसी मी तहह वह अध्यक्त तत्व इन संसारी पुरुपोक बुद्धिगोचर होकर संसारकी निष्टृत्तिका कारण ही ॥ २४ ॥ कि च---

#### अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते

विदित्वैनं

नानशोचितमहीस ॥ २५ ॥

यह आत्मा बुद्धि आदि सब करणोंका विषय

इति अञ्चक्तः अयम् आत्मा ।

नहीं होनेके कारण व्यक्त नहीं होता (जाना नहीं जा सकता ) इसलिये अन्यक्त है । इसीलिये यह अचिन्त्य है, क्योंकि जो पदार्थ

अत एव अचिन्त्यः अयम् । यद हि इन्द्रिय-गोचरं वस्तु तत् चिन्ताविषयत्वम् आपद्यते अयं त आत्मा अनिन्द्रियगोचरत्वाद अचिन्त्यः। अविकार्यः अयम्, यथा क्षीरं दध्यातञ्चना-

अन्यक्तः सर्वकरणाविषयत्वाद न व्यज्यते

इन्द्रियगोचर होता है वही चिन्तनका विषय होता है । यह आत्मा इन्द्रियगोचर न होनेसे अचिन्त्य है।

दिना विकारि न तथा अयम आत्मा ।

यह आत्मा अविकारी है अर्थात जैसे दहीके जाँवन आदिसे दूध विकारी हो जाता है वैसे यह नहीं होता ।

निरवयवत्वात् च अविक्रियः । न हि निरवयवं किंचिद विक्रियात्मकं दृष्टम् अविक्रियत्वाद अविकार्यः अयम आन्मा **ड**च्यते ।

तथा अवयवरहित ( निराकार ) होनेके कारण भी आतमा अविकिय है, क्योंकि कोई भी अवयव-रहित ( निराकार ) पदार्थ, विकारवान, नहीं देखा गया । अतः विकाररहित होनेके कारण यह आत्मा अविकारी कहा जाता है।

तस्माद एवं यथोक्तप्रकारेण एनम् आत्मानं विदित्वा त्वं न अनुशोचितुम् अर्हसि हन्ता अहम् एषां मया एते हन्यन्ते इति ॥ २५ ॥

सुतरां इस आत्माको उपर्युक्त प्रकारमे समझ-कर तुझे यह शोक नहीं करना चाहिये कि 'मै इनका मारनेवाला हूँ' 'मुझमे ये मारे जाने हैं' इत्यादि ॥ २५ ॥

अनित्यत्वम् अध्युपगम्य इदम् उच्यते---

औपचारिक रूपसे आत्माकी अनिन्यता स्वीकार करके यह कहते है-

अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् ।

महाबाहो नेवं शोचित्रमर्हिस ॥ २६ ॥

अय च इति अभ्युपगमार्थः ।

'अय' 'च' ये दोनों अन्यय औपचारिक स्वीकृतिके बोधक है।

एनं प्रकृतम् आत्मानं नित्यजातं लोकप्रसिद्धधा प्रत्यनेकशरीरोत्पत्तिं जानो जात इति मन्यसे । तथा प्रतितद्विनाशं नित्यं वा मन्यसे मृतं मृतो मृत इति ।

यदि त इस आत्माको सदा जन्मनेवाला अर्थात् ठोकप्रसिद्धिके अनुसार अनेक शरीरोंकी प्रत्येक उत्पत्तिके साथ-साथ उत्पन्न हुआ माने तथा उनके प्रत्येक विनाशके साथ-साथ सदा नष्ट

तथाभाविनि अपि आत्मनि वं महाबाहो एवं न शोचितुम् अर्हसि, जन्मवतो नाञ्चो नाञ्चवता जन्म च इति एतौ अवस्यं-भाविनौ इति ॥ २६ ॥

तो भी अर्थात् ऐसे नित्य जन्मने और नित्य मरनेवाले आत्माके निमित्त भी हे महाबाही ! तुझे इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है। क्योंकि . जन्मनेवालेका मरण और मरनेवालेका जन्म, यह दोनों अवस्य ही होनेवाले हैं ॥२६॥

तथाचमति-

ऐसा होनेसे--

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च। तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचित्रमहीस ॥ २७॥

जातस्य हि लब्धजनमनो ध्रवः अव्यभिचारी मृत्युः मरणं धुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यः अयं जन्ममरणलक्षणः अर्थः तस्मिन् अपरिहार्ये अर्थे न वं शोचितुम् अर्हसि ॥ २७ ॥

जिसने जन्म लिया है उसका मरण ध्रव---निश्चित है और जो मर गया है उसका जन्म भ्रव-निश्चित है, इसलिये यह जन्म-मरणरूप भाव अपरिहार्य है अर्थात् किसी प्रकार भी इसका प्रति-कार नहीं किया जा सकता, इस अपरिहार्य विषय-के निमित्त तुझे शोक करना उचित नहीं ॥२७॥

कार्यकरणसंघातात्मकानि अपि भृतानि उद्दिश्य शोको न यक्तः कर्तं यतः-

कार्य-करणके संघातरूप ही प्राणियोंको माने तो उनके उद्देश्यसे भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि-

अव्यक्तादीनि भृतानि

अन्यक्तनिधनान्येव

अञ्चक्तादीनि अञ्चक्तम् अदर्शनम् अनुप-

लब्धिः आदिः येषां भतानां पत्रमित्रादिकार्य-करणसंघातात्मकानां तानि अव्यक्तादीनि भूतानि प्राग उत्पत्तेः ।

उत्पन्नानि च प्राग मरणाद व्यक्तमध्यानि अन्यक्तनिधनानि एव पुनः अञ्यक्तम अदर्शनं निधनं मरणं येषां तानि अव्यक्तनिधनानि मरणाद ऊर्घ्वम अपि अञ्चक्तताम एव प्रति-पद्यन्ते इत्यर्थः ।

तथा च उक्तम्---'अदर्शनादापतितः पुन-श्वादर्शनं गतः । नासौ तव न तस्य त्वं का परिदेवना॥' ( महा० स्त्री० २ । १३) इति। व्यक्तमध्यानि

अञ्चक्त यानी न दीखना-उपरुच्ध न होना ही जिनकी आदि है ऐसे ये कार्य-करणके संघातरूप पुत्र, मित्र आदि समस्त भूत अञ्यक्तादि हैं अर्थात् जन्मसे पहले ये सब अदश्य थे।

उत्पन्न होकर मरणसे पहले-पहले बीचमें व्यक्त हैं--- दश्य है । और पनः अन्यक्त-निधन हैं, अदश्य होना ही जिनका निधन यानी मरण है उनको अन्यक्त-निधन कहते है, अभिप्राय यह कि मरनेके बाद भी ये सब अहरूय हो ही जाते हैं।

ऐसे डी कहा भी है कि 'यह भतसंघात अदर्शनसे आया और पुनः अदृहय हो गया। न वह तेरा है और न तु उसका है, व्यर्थ ही शोक

तत्र का परिदेवना को वा प्रलापः अदृष्टदृष्ट-। प्रणष्टभ्रान्तिभृतेषु भृतेषु इत्यर्थः ॥ २८ ॥

सुतरां इनके विषयमें अर्थात् बिना हुए ही दीखने और नष्ट होनेवाले भ्रान्तिरूप भूतोंके विषयमें चिन्ता ही क्या है? रोना-पीटना भी किसलिये है ? ॥२८॥

दविंज्ञेय: अयं प्रकृत आत्मा किं त्वाम् एव |

एकम् उपालमे साधारणे श्रान्तिनिमित्ते । कथं दर्विज्ञेयः अयम् आत्मा इति । आह--

जिसका प्रकरण चल रहा है यह आत्मतत्त्व दुर्वि झेय है। सर्वसाधारणको आन्ति करा देनेवाले विषयमें केवळ एक तुझे **ही** क्या उळाहना दूँ ? यह आत्मा दुर्विबेय कैसे हैं ? सो कहते हैं—

आश्चर्यवत्परयति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वदति तथैव आश्चर्यवज्ञैनमन्यः शृणोति श्रत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् ॥ २६ ॥

आश्चर्यवद् आश्चर्यम् अदृष्टपूर्वम् अद्भुतम् अकस्माद दृश्यमानं नेन तुल्यम् आश्चर्यवद् आश्चर्यम इब पनम् आस्मानं पश्यति कश्चित् । आश्चर्यवट एजं बदति तथा एव च अन्यः। आश्चर्य-बत् च एनम् अन्य, शृणोति । श्रुत्वा दृष्टा उवन्या आणि एनं बेट न च एव कश्चित ।

हुआ हो ऐसे अद्भुत पदार्थका नाम आश्चर्य है, उसके सदशका नाम आश्चर्यवत है, इस आत्माको कोई (महापुरुप) ही आश्चर्यमय वस्तकी भाँति देखता है । कहता है, अन्य ( कोई ) इसको आधर्यवत् सनता

पहले जो नहीं देखा गया हो अकस्माद दृष्टिगीचर

अथ वा यः अयम् आत्मानं पञ्यति स आश्चर्यतुल्यो यो वदति, यः च शृणोति. सः अनेकसहस्रेष कश्चिद एव भवति, अतो दर्बोध

वैसे ही दूसरा ( कोई एक ) इसको आश्चर्यवत है एवं कोई इस आत्माको सनकर, देखकर और कहकर भी नहीं जानता ।

अथवा जो इस आन्माको देखता है वह आश्चर्य-के तुल्य है, जो कहता है और जो सनता है वह भी ( आधर्यके तुल्य है )। अभिप्राय यह कि अनेक सहसोंमेसे कोई एक ही ऐसा होता है । इसछिये आत्मा बड़ा दुर्बोध है ॥ २९॥

अथ इदानीं प्रकरणार्थम् उपसंहरन् ब्रुते-

आत्मा इति अभिग्रायः ॥ २९ ॥

अब यहाँ प्रकरणके विषयका उपसंहार करने हुए कहते हैं-

नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य तस्मात्सर्वाणि भृतानि न त्वं शोचितुमहीस ॥ ३०॥

देही शरीरी नित्यं सर्वदा सर्वावस्थास् 🗎 अवध्यः अयं देहे शरीरे सर्वस्य सर्वगतत्वात् | स्थावरादिषु स्थितः अपि ।

यह जीवात्मा सर्वव्यापी होनेके कारण सबके अवध्यो निरवयवत्वाद् नित्यत्वात् च तत्र स्थावर-जंगम आदि शरीरोंमें स्थित है तो भी अवयवरहित और नित्य होनेके कारण सदा-सब अवस्थाओंमें अवध्य ही है।

सर्वस्य प्राणिजातस्य देहे वध्यमाने अपि अयं देही न बध्यो यसात् तस्माद् भीष्मादीनि सर्वाणि भृतानि उद्दिश्य न वं शोचितुम् अर्हसि ।३०। तुझे शोक करना उचित नहीं है ॥३०॥

जिससे कि सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरोंका नाश किये जानेपर भी इस आत्माका नाश नहीं किया जा सकता, इसलिये भीष्मादि सब प्राणियोंके उद्देश्यसे

इह परमार्थतत्त्वापेक्षायां शोको मोहो वा न संभवति इति उक्तम्, न केवलं परमार्थ-तत्त्वापेक्षायाम् एव किन्त-

यहाँ यह कहा गया कि परमार्थ-तत्त्वकी अपेक्षासे शोक या मोह करना नहीं बन सकता। केवल इतना ही नहीं कि परमार्थ-तत्त्वकी अपेक्षासे शोक और मोह नहीं बन सकते, किन्तु—

न विकम्पित्मईसि । स्वधर्ममपि चावेध्य धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ ३१ ॥

स्वधर्मम् अपि स्वो धर्मः क्षत्रियस्य युद्धं तम् अपि । अवेक्य स्वं न विकस्पितुं प्रचलितं न अर्हसिः स्वाभाविकाद धर्माद आत्मस्वाभाव्याद इति अभिग्रायः ।

क्षत्रियके लिये जो युद्धक्रप स्वधमं है उसे देख-कर भी तुझे कम्पित होना उचित नहीं है, अभिप्राय यह कि अपने स्त्राभाविक धर्मसे विचलित होना (हटना) भी तुझे उचित नहीं है।

तत च युद्धं पृथिवीजयद्वारेण धर्मार्थं प्रजारक्षणार्थं च इति धर्मोद अनपेतं परं धर्म्यं तमाद धर्म्याद् युद्धात् श्रेय. अन्यद् क्षत्रियम्य न विद्यते हि यस्मात् ॥ ३१ ॥

क्योंकि वह युद्ध पृथ्वी-विजयहारा धर्म-पालन और प्रजा-स्थणके लिये किया जाता है इसलिये धर्मसे ओतप्रोत परम धर्म्य है, अतः उस धर्ममय युद्धके सिवा दूसरा कुछ क्षत्रियके लिये कल्याणप्रद नहीं है ॥३१॥

-----

क़ुतः च तद् युद्धं कर्तेच्यम् इति उच्यते— | और भी बह युद्ध किसिल्ये कर्तव्य है सो कहते हैं—

स्वर्गद्वारमपावृतम् । यदच्छया चोपपन्नं

स्रुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् ॥ ३२॥

यदच्छया च अप्रार्थिनया उषपन्नम् आगतं । स्वर्गद्वारम् अपावृतम् उद्घाटितं ये तद् ईटशं युद्धं ऐसे खुले हुए खर्गद्वाररूप युद्धको जो क्षत्रिय पाते लभनते क्षत्रियाः हे पार्थ सुम्बिनः ते ॥ ३२ ॥

हे पार्थ ! अनिच्छासे प्राप्त-विना माँगे मिले हुए, है, क्या वे सुखी नहीं है ? ॥३२॥

एवं कर्तव्यताप्राप्तम् अपि-

इस प्रकार कर्तव्यरूपसे प्राप्त होनेपर भी---

अथ चेस्विममं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यित । ततः स्वधमें कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३॥

**अय** चेत् त्वम् इमं धर्म्यं **धर्माद् अनपेतं सं**मामं युद्धं न करिष्यसि चेत् ततः तदकरणात् स्त्रधर्म कीर्ति च महादेवादिसमागमनिमित्तां हिला केवलं पापम् अवास्यसि ॥३३॥

यदि तू यह धर्मयुक्त-धर्मसे ओतप्रोत युद्ध नहीं करेगा, तो उस युद्धके न करनेके कारण अपने धर्मको और महादेव आदिके साथ युद्ध करनेसे प्राप्त हुई कीर्तिको नष्ट करके केवल पापको ही प्राप्त होगा ॥ ३३ ॥

न केवलं स्वधर्मकीर्तिपरित्यागः

केवल स्वधर्म और कीर्तिका त्यान होगा, इतना हो नहीं---

## अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम ।

**मंभावितस्य** चाकीर्तिर्भरणादितरिच्यते ॥ ३४ ॥

अकीर्तिच अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ने तव अन्ययां दीर्घकालाम् । धर्मात्मा शूर इति एव-मादिभिः गुणैः संभावितस्य च अकीर्तिः मरणाद अतिरिच्यते । संभावितस्य च अकीर्तेः वरं मरणम् इत्यर्थः ॥ ३४ ॥

सब छोग नेरी बहुत दिनोतक स्थायी रहनेवाछी अपकीर्ति (निन्दा) भी किया करेंगे । धर्मात्मा, शुरवीर इत्यादि गुर्णोंसे प्रतिष्ठा पाये हुए पुरुपके लिये अपकीर्ति, मरणसे भी अधिक होती है। अभिप्राय यह है कि संभावित (इञ्जतदार) पुरुपके छिये अपकीर्तिकी अपेक्षा मरना अच्छा है ॥ ३४॥ -

किंच--

तथा--

भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् ॥ ३५॥

भयात् कर्णादिभ्यो रणाद् युद्धाद् उपरतं। निवृत्तं मंस्यन्ते चिन्तयिष्यन्ति न कृषया इति बहुत गुणोसे युक्त माना जाकर अब लघुताको एवं बहमतो भूवा पुनः यास्यसि लाघवं लघुभावम् ।

जिन दूर्योत्रनादिके मतमेत् पहले बहुमत अर्थात् त्वां महारथा दुर्योधनप्रभृतयः येषा च त्वं प्राप्त होगा, वे दुर्योवन आदि महारथीगण तुझे दुर्योधनादीनां बहुमतो बहुभि: गुणै: युक्त इति कर्णाटिके भयसे ही युद्धसे निवृत्त हुआ मानेंगे, 'दया करके इट गया है' ऐसा नहीं ॥ ३५॥

कि च---

-C1 31000001505 तथा---

अवाच्यवादांश्च बहुन्वदिष्यन्ति तवाहिताः ।

निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं तु किम् ॥ ३६ ॥

अवाच्यवादान् अवक्तव्यवादान् च बहुन् | अनेकप्रकारान् विदय्यन्ति तव अहिनाः शत्रयो करनेमें दिखलाये हुए तेरे सामर्थ्यकी निन्दा करते निन्दन्तः कुत्सयन्तः तव त्वदीयं सामर्थ निवात- हुए बहुत-से-अनेक प्रकारके न कहनेयोग्य वाक्य कवचादियुद्धनिमित्तम् ।

वे तेरे शत्रुगण, निवातकवचादिके साथ युद्ध भी तझे कहेंगे।

तसात् ततो निन्दाप्राप्तेः दुःखाद् दुःखतरं तु |

उस निन्दाजनित दु:ग्वसे अधिक बड़ा द:ख क्या है ? अर्घात् उससे अधिक कष्टकर कोई भी

किम्। ततः कष्टतरं दुःखं न अस्ति इत्यर्थः ॥३६॥ दुःख नहीं है ॥ ३६ ॥

THE STATE OF THE PARTY OF THE P युद्धे पुनः क्रियमाणे कर्णादिभिः-पक्षान्तरमें कर्ण आदि शुरवीरोंके साथ युद्ध करनेपर-

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम्। तस्माद्वतिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः॥ ३७॥

इतो वा प्राप्यसि स्वर्ग हतः सन् स्वर्ग प्राप्स्यसि जिला वा कर्णादीन शूरान भोक्ष्यसे महीम् । उभयथा अपि तव लाभ एव इति अभिप्रायः ।

यत एवं तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय यद्भाय कत-निश्वयो जेप्यामि शत्रुन् मरिप्यामि वा इति निश्चयं कृत्वा इत्यर्थः ॥ ३७ ॥

—या तो उनके द्वारा मारा जीकर (त्) खर्गको प्राप्त करेगा अथवा कर्णादि शूरवीरोंको जीतकर पृथिवीका राज्य भोगेगा। अभिप्राय यह कि दोनों

तरहसे तेरा लाभ ही है।

लिये यह उपदेश है, सन---

जब कि यह बात है, इसलिये हे कौन्तेय ! युद्ध-के लिये निश्चय करके खड़ा हो जा अर्थात् भी या तो शत्रुओंको जीतुँगा या मर ही जाऊँगा' ऐसा निश्चय करके खड़ा हो जा ॥ ३७॥

'युद्ध स्त्रधर्म है' यह मानकर युद्ध करनेवालेके

तत्र युद्धं स्वधर्म इति एवं युध्यमानस्य उपदेशम् इमं भूण्--

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८ ॥

ततो युद्धाय युज्यस्व सुखदुः सं समे तुल्ये कृत्वा रागद्वेषी अकृत्वा इति एतत । तथा लामालामी जयाजयी च समी कृत्वा ततो युडाय युव्यस्य घटस्य । न एवं युडं कुर्वन पापम् अवास्यसि इति एष उपदेशः श्रास-क्रिकः ॥ ३८॥

सुख-द. खको समान-तुल्य समझकर अर्थात् ( उनमें ) राग-द्वेप न करके तथा लाभ-हानिको और जय-पराजयको समान समझकर, उसके बाद त् युद्धके लिये चेष्टा कर, इस तरह युद्ध करता हुआ त् पापको प्राप्त नहीं होगा । यह प्रासंगिक उपदेश है ॥ ३८ ॥

लोकिको 'स्वधर्ममिप चावेश्य' इत्याद्यैः श्लोकैः उक्तो न त तात्पर्येण ।

परमार्थदर्शनं तु इह प्रकृतं तत् च उक्तम् उपसंहरति 'एपा तेऽभिहिता' इति शास्त्रविषय-विभागप्रदर्शनाय ।

- NOTE OF SEC.

'स्वधर्ममपि चाचेक्य' इत्यादि श्लोकोंद्वारा शोक और मोहको दूर करनेके छिये छौकिक न्याय बतछाया गया है, परन्तु पारमार्थिक दृष्टिसे यह बात नहीं है। यहाँ प्रकरण परमार्थ-दर्शनका है, जो कि पहले (श्लोक ३० तक) कहा गया है। अब शास्त्रके विषयका विभाग दिखलानेके लिये 'पषा तेऽभिहिता' इस श्लोक-द्वारा उस ( परमार्थ-दर्शनका ) उपसंहार करते हैं। इह हि दिशिते पुनः शास्त्रविषयविभागे उपिष्टात् 'ज्ञानयोगेन सांल्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्' इति निष्टाद्वयविषयं शास्त्रं सुखं प्रवर्तिच्यते श्रोतारः च विषयविभागेन सुखं ग्रहीच्यन्ति इति अत आह—

क्योंकि यहाँ शासको विषयका विभाग दिख्लाया जानेसे यह होगा कि आगे चळकर क्षानयोगेन सांक्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् 'इत्यादि जो दो निष्टानोंको बतानेवाळा शास्त्र है वह सुख्यूर्वक समझाया जा सकेगा और श्रोतागण भी विषयविभागपूर्वक अनायास ही उसे ग्रहण कर सकेंगे। इसिटियं कहते हैं —

एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमां श्रृणु । बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ ३६ ॥

्या ने तुभ्यम् अभिक्षिता उक्ता सांख्ये परमार्थ-वस्तुविवेकविषये शुद्धिः ज्ञानं साक्षात् शोक-मोहादिसंसारहेतुदोषनिश्चरिकारणम् ।

योगे त तत्प्राप्ययुपाये निःसङ्गतया इन्द्र-प्रहाणपूर्वकम् ईश्वराराधनाथें कर्मयोगे कर्मातु-ष्टाने समाधियोगे च स्मान् अनन्तरम् एव उच्यमानां बुद्धि थणु ।

तां बुद्धि स्ताँति प्ररोचनार्थम्— बुद्धण यथा योगविषयया युको हे पार्थ कर्मकर्थं कर्म एव धर्माधर्माच्या बन्बः कर्म-बन्धः तं प्रदास्यसि ईश्वरमसादिनिमित्तज्ञानप्राप्तेः इति अभिप्रायः ॥ ३९ ॥

मैने तुझसे साल्य अर्थात् परमार्थ वस्तुकी पिह्रचान-के क्षियमें यह बुद्धि यानी ज्ञान कह धुनाया। यह ज्ञान, संसारके हेतु जो शोक, मोह आदि दोप है, उनकी निकृतिका साक्षात् कारण है।

इसकी प्राप्तिक उपायरूप योगके विषयमे, अर्थात् आसक्तिरहित होकर सुख-दु.श आदि इन्होंके त्याग-पूर्वक ईश्वरागंधनके छिये कर्म किये जानेवाले कर्म-योगके बिरयमे और समाधियोगके विययमे इस दुद्धि-को, जो कि अर्थी आगे कही जाती है, सुन— रुचि बदानेके छिये उस दुद्धिकी स्तुनि करने हैं— हे अर्जुन ! जिस योगविश्यक दुद्धिले युक्त हुआ त धर्मांधर्म नामक कर्मरूप बन्धनको ईश्वर-कृयासे होनेवाछी ज्ञान-प्रासिद्धारा नाश कर

किं च अन्यत-

इसके सिवा और भी सुन--

नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥ ४० ॥

न इह मोक्षमार्गे कर्मयोगे अभिक्रमनाशः अभिक्रमणम् अभिक्रमः प्रारम्भः तस्य नाशो न अस्ति यथा कृष्यादेः । योगविषये प्रारम्भस्य न अनैकान्तिकफळत्वम् इत्यर्थः ।

आरम्भका नाम अभिक्रम है, इस कमेंयोगरूप मोक्ष-मार्गेमें अभिक्रमका यानी प्रारम्भका छिष आदिके सदश नाश नहीं होता। अभिप्राय यह कि योगशिष्यक प्रारम्भका फळ अनैकान्तिक (संशययुक्त) नहीं है। कि च न अपि चिकित्सावत् प्रत्यवायो विद्यते । |

किंत भवति । खल्पम् अपि अस्य योग-धर्मस्य अनुष्टितं अयते रक्षति महतः संसार-भयात् जन्ममरणादिलक्षणात् ॥ ४० ॥

तथा चिकित्सादिकी तरह (इसमें ) प्रत्यवाय ( विपरीत फल ) भी नहीं होता है।

तो क्या होता है ? इस कर्मयोगरूप धर्मका थोड़ा-सा भी अनुष्ठान (साधन) जन्म-मरणरूप महान् संसारभयसे रक्षा किया करता है ॥४०॥

या इयं सांख्ये बुद्धिः उक्ता योगे च । वश्यमाणलक्ष्मणा सा

जो यह बुद्धि सांख्यके विषयमे कही गयी है और जो योगके विषयमें अब कही जानेवाळी है बह---

## व्यवसायात्मका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन ।

### बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥ ४१ ॥

व्यवसायात्मिका **निश्चयस्वभावा** एका एव बुद्धिः इतरविपरीतवृद्धिशाखाभेदस्य वाधिका सम्य-क्प्रमाणजनितत्वादु इह श्रेयोमार्गे हे कुरुनन्दन ।

याः पनः इतरा बद्धयो यासां शाखाभेद-संसारो निन्यप्रततो विस्तीणीं भवति, प्रमाण-जनितविवेकबुद्धिनिमित्तवशात च उपरतासु अनन्तभेदबुद्धिषु संसारः अपि उपरमते ।

ता बुद्धयो बहुशाखा बह्धयः शाखा यासां ता बहशाखा बहुभेदा इति एतत् । प्रतिशाखाभेदेन हि अनन्ताः च बुद्धयः, केषाम् अन्यवसायिनां प्रमाणजनितविवेकबुद्धिरहितानाम् इत्यर्थः ।४१।

**कुरुनन्दन** व्यवसायात्मिका—निश्चय खभाववाली बुद्धि एक **ही** हैं, यानी यथार्थ प्रमाणजनित होनेके कारण अन्य विपरीत बुद्धियोंके शाखा-भेदोंकी बाधक है।

जो इतर ( दूसरी ) बुद्धियों है, जिनके शाखा-भेदके विस्तारसे संसार अनन्त, अवार और अनुपरत होता है अर्घात् निरन्तर अत्यन्त विस्तृत होता है, उन अनन्त भेदोंबाडी बुद्धियोका, प्रमाण-जनित विवेक-युद्धिके बलसे, अन्त हो जानेपर संसारका भी अन्त हो जाता है।

परन्तु जो अन्यवसायी है, जो प्रमाणजनित विवेक-बुद्धिसे रहित है उनकी वे बुद्धियाँ बहुत शाखा अर्थात् बहुत मेदोवाळी और प्रति शाखा-मेदसे अनन्त होती हैं ॥४१॥

येषां व्यवसायात्मिका बुद्धिः नास्ति ते— जिनमे निश्वयात्मिका बुद्धि नहीं है वे-

यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः।

#### वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः॥ ४२॥

याम् इमां वक्ष्यमाणां पुष्पितां पुष्पितवृक्ष इव शोभमानां श्रूयमाणरमणीयां वाचं वाक्य- शोभित—सुननेमें ही रमणीय जिस वाणीको कहा लक्षणां प्रवदन्ति ।

इस आगे कही जानेवाळी, पुष्पित वृक्षों-जैसी

अविपश्चितः अल्पमेधसः अविवेकिन बह्वर्थवादफलसाधन-वेदवादरता प्रकाशकेष वेदवाक्येष रताः।

पार्थ न अन्यत् स्वर्गप्राप्त्यादिफल-साधनेभ्यः कर्मभ्यः अस्ति इति एवं वादिनो वदनशीलाः ॥ ४२ ॥

ते च---

तथा वे.

अन्य कुछ है ही नहीं ॥४२॥

स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् । क्रियाविशेषबहलां भोगैश्वर्यगति प्रति॥ ४३॥

कामात्मानः कामस्वभावाः कामपरा इत्यर्थः । खर्गपराः स्वर्गः परः पुरुषार्थौ येषां ते स्वर्गपराः स्वर्गप्रधाना जन्मकर्मफलप्रदां कर्मणः फलं कर्म-फलं जन्म एव कर्मफलं जन्मकर्मफलं तत प्रददाति इति जन्मकर्मफलप्रदा तां वाचं प्रवदन्ति इति अनुषज्यते ।

क्रियात्रिशेषबद्धलां क्रियाणां विशेषाः क्रिया-विशेषाः ते बहला यस्यां वाचि तां स्वर्गपश-पुत्राद्यर्था यया वाचा बाहल्येन प्रकाञ्चनते । भोगैश्वर्यगर्ति प्रति भागः च ऐश्वर्यं च भोगैश्वर्ये तयोः गनिः प्राप्तिः भोगैश्वर्यगतिः तां प्रति साधनभूता ये क्रियाविशेषाः तद्वहलां तां वाचं प्रवदन्तो मुढाः संसारे परिवर्तन्ते इति अभिप्रायः ॥ ४३ ॥

कामाल्मा-जिन्होंने कामको ही अपना खभाव बना लिया है ऐसे कामपरायण और खर्मको प्रधान मानने-वाले यानी खर्ग ही जिनका परम पुरुपार्थ है ऐसे पुरुप जनमञ्जूप कर्म-फलको देनेवाली ही बातें किया करते हैं। कर्मके फलका नाम 'कर्म-फल' है, जनमरूप कर्म-फल 'जन्म-कर्म-फल' कहलाता है, उसको देनेवाली

वाणी 'जन्म-कर्म-फल-प्रदा' कही जाती है। ऐसी

कौन कहा करते हैं ? अज्ञानी अर्थात् अल्प-बुद्धि-

तथा है पार्य ! जो ऐसे भी कहनेवाले हैं कि

खर्ग प्राप्ति आदि फलके साधनरूप कमेंसे अतिरिक्त

वाले अविवेकी, जो कि बहुत अर्थवाद और फल-

सावनोंको प्रकाश करनेवाले वेदवाक्योंमें रत हैं।

वाणी कहा करते है । इस प्रकार भोग और ऐश्वर्यकी प्राप्तिके लिये जो कियाओंके भेद हैं वे जिस वाणीमें बहुत हों अर्थात् खर्ग, पश्च, पुत्र आदि अनेक पदार्थ जिस बाणीदारा अधिकतासे बतलाये जाने हो, ऐसी बहत-से क्रिया-मेटोंको बतलानेवाली वाणीको बोलनेवाले वे मृह वारंबार संसार-चक्रमें श्रमण करते हैं. यह अभिप्राय है ॥ ४३॥

भोगेश्वयंत्रमक्तानां

J. No

तयापहृतचेतसाम् । व्यवसायात्मका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ४४ ॥

तेषां च-भोगेश्वर्यप्रसकानां भोगः कर्तव्यम्। ऐश्वर्य च इति भोगेश्वर्ययोः एव प्रणयवतां तदात्मभूतानां तया क्रियाविशेषबहुलया वाचा अपद्दतचेतसाम् आच्छादितविवेकप्रज्ञानां

जो भीग और ऐश्वर्यमे आसक्त है, अर्थात भीग और पेश्वर्य ही पुरुषार्थ है ऐसे मानकर उनमें ही जिनका प्रेम हो गया है इस प्रकार जो तदय हो रहे है, तथा किया-मेदोंको विस्तारपूर्वक बतलानेवाली उस उपर्युक्त वाणी-द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है अर्थात् (जिनकी) विवेक-बुद्धि रही है; उनकी समाधिमें व्यवसायात्मिका सांख्ये योगे वा बुद्धिः समाधी योगविषयक निश्चयात्मिका बुद्धि ( नहीं ठहरती )।

समाधीयते अस्मिन् पुरुषोपभोगाय सर्वम् इति समाधिः अन्तःकरणं बुद्धिः तस्मिन् समाधौ न विधीयते न भवति इत्यर्थः ॥४४॥

'पुरुषके मोगके छिये जिसमें सब कुछ स्थापित किया जाता है, उसका नाम समावि है।' इस ज्युत्पत्तिके अनुसार समाधि अन्त:करणका नाम है, उसमें बुद्धि नहीं ठहरती अर्थात् उत्पन्न ही नहीं होती॥४४॥

#### --- Professional Contraction

य एवं विवेकवुद्धिरहिताः कामात्मनाम्-- तेषां | जो इस प्रकार विवेक-बुद्धिसे रहित हैं, उन कामफरायण पुरुवोंके—

त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन । निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ॥ ४५ ॥

त्रैगुण्यिक्षयाः त्रैगुण्यं संसारो विषयः प्रकाशियतच्यो येषां ते वेदाः त्रैगुण्यविषयाः स्वं तु निक्षैगुण्यो मत्र अर्जुन निष्कामा भव इत्यर्थः । निर्वन्दः सरवदःखद्वेत् सप्रतिपक्षी पदार्थो

निर्दन्दः सुखदुःखहेत् सप्रतिपक्षौ पदार्थौ इन्डशन्दबार्च्यौ ततो निर्गतो निर्द्वन्दो भव । स्वं निष्यसख्यः सदासच्चगुणाश्रितो भव । तथा निर्वोगक्षेतः अनुपात्तस्य उपादानं योग उपात्तस्य रक्षणं क्षेमः, योगक्षेमप्रधानस्य श्रेयमि प्रवृत्तिः दुष्करा इति अतो निर्योगक्षेमो भव ।

आत्मवान् अप्रमत्तः च भव । एष तव उपदेशः

स्वधर्मम् अनुतिष्ठतः ॥४५॥

वेद त्रैगुण्यविषयक हैं अर्थात् तीनों गुणोंके कार्य-रूप संसारको ही प्रकाशित करनेवाले है। परन्तु हे अर्जुन! त् असंसारी हो—निष्कामी हो।

तथा निर्दृत्व हो अर्थात् सुख-दु:खके हेतु जो परस्पर-विरोधी (युग्न) पदार्थ है उनका नाम द्वन्व है, उनसे रहित हो और नित्य सत्त्वस्थ हो अर्थात् सदा सत्त्वराणके आश्रित हो।

तथा निर्योगक्षेम हो । अप्राप्त क्लुको प्राप्त करनेका नाम योग है और प्राप्त क्लुके रक्षणका नाम क्षेम है, योगक्षेमको प्रथान माननेवालेकी कल्याण-मार्गमें प्रवृत्ति होनी अत्यन्त कठिन है, अतः त् योगक्षेमको न चाहनेवाला हो ।

तथा आत्मवान् हो अर्थात् (आत्म-विषयोमें) प्रमादरहित हो । तुझ स्वर्मानुष्ठानमें छगे हुएके छिये यह उपदेश हैं॥ ४५॥

सर्वेषु वेदोक्तेषु कर्मसु यानि अनन्तानि फलानि तानि न अपेस्यन्ते चेत् किमर्थं तानि ईश्वराय इति अनुष्ठीयन्ते इति, उच्यते शृषु—

सम्पूर्ण वेदोक्त कर्मोंके जो अनन्न फल हैं, उन फलोको यदि कोई न चाहता हो तो वह उन कर्मोंका अनुशान ईश्वरके लिये क्यों करें? इसपर कहते हैं, सुन—

यावानर्थे उद्पाने सर्वतःसंप्छुतोद्के। तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः॥४६॥ यथा लोके क्ष्मतहागाधनेकस्मिन् उदयाने परिच्छिकोदके यावान् यावत्यरिमाणः स्नानपानादिः अर्थः फलं प्रयोजनं स सर्वः अर्थः सर्वतःसंच्छनोदके तावान् एव सम्पद्यते तत्र अन्तर्भवति इत्यर्थः।

एवं तावान् तावत्परिमाण एव सम्पदाते सर्वेषु वेदेषु वेदोक्तेषु कर्मसु यः अथों यत् कर्मफलम् । सः अथों बालालयः संन्यासिनः परमार्थतन्त्वं विवानतो यः अथों विज्ञानफलं सर्वतःसंप्तृतोद-कल्यानीयं तस्मिन् तावान् एव सम्पद्यते तत्र एव अन्तर्भवति इत्यर्थः।

'सर्वं तरभिसमेति यत्किच प्रमाः साषु कुर्वन्ति यस्तद्देर यत्स वेट' ( छा० ४ । १ । ४ ) इति श्रुतेः ।

'सर्वं कर्माख्लिय' इति च वस्यति । तस्मात् प्राग् ज्ञाननिष्टाधिकारप्राप्तेः कर्मणि अधिकृतेन कृपतडागाद्यर्थयानीयम् अपि कर्म कर्तव्यम् ॥ ४६ ॥

जैसे जगत्में कृप, तालाव आदि अनेक छोटे-छोटे जलाशयोंमें जितना स्नान-पान आदि प्रयोजन सिंद्र होता है, बहु सब प्रयोजन सब ओरसे परिपूर्ण महान् जलशयमें उतने ही परिमाणमें (अनायास) सिंद्र हो जाता है। अर्थात् उसमें उनका अन्तर्भाव है।

इसी तरह सम्पूर्ण वेदोंमें यानी वेदोक्त कमेंसि जो प्रयोजन सिद्ध होता है अर्थात् जो कुछ उन कमेंका फल मिळता है, वह समस्त प्रयोजन परमार्थ-तत्त्वको जाननेवाले ब्राह्मणका यानी संन्यासीका जो सब ओरसे परिपूर्ण महान् जळाशय-श्वानीय विज्ञान आनन्दरूप फळ है, उसमें उत्तने ही परिमाणने (अनायास) सिद्ध हो जाता है। अर्थात उसमें उसका अन्तर्भाव है।

शुनिमं भी कहा है कि — 'जिसको वह (रेक) जानता है उस (परजहा) को जो भी कोई जानता है, वह उन सबके फड़को पा जाता है कि जो कुछ प्रजा अच्छा कार्य करती है।' आगे गीतामं भी कहेंगे कि 'सम्पूर्ण कमें हानमें समाप्त हो जाने हैं।' उत्पादि । सुनर्रा, यद्यपि कूप, तालाव आदि छोटे जलाइपोंकी मंति कमें अन्य पल देनेवाले है तो भी जानिएएका अधिकार मिन्टनेसे पहरू पहले पहले कमीधिकारीको कर्म करना चाहिये॥ १६॥

#### - HERECH-

## कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूमी ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥१७॥

कर्मण एव अधिकारो न ज्ञानिनष्टायां ते तव । तत्र च कर्म कुर्वनो मा फलेष्ट अधिकारः अस्तु कर्मफलतृष्णा मा भृत् कदाचन कस्यांचिद्द अपि अवस्थायाम् इत्यर्थः । यदा कर्मफले तथ्या ते स्थात तदा कर्म-

यदाकमफल तृष्णात स्थात् तदा कम

फलप्राप्तेः हेतुः स्याः, एवं मा कर्मफलहेतुः भूः।

तेरा कर्ममें ही अधिकार है, झानलिय्रामें नहीं। वहाँ (कर्ममार्गमें) कर्म करते हुए तेरा फल्में कभी अधिकार न हो, अर्थात् तुझे किसी भी अवस्थामें कर्मफल्की इच्छा नहीं होनी चाहिये। यदि कर्मफल्में तेरी तथ्या होगी तो तु कर्म-

यदि कर्मफलमें तेरी तृष्णा होगी तो तृकर्म-फल-प्राप्तिका कारण होगा। अतः इस प्रकार कर्म-

यदा हि कर्मफलतष्णाप्रयुक्तः कर्मणि प्रवर्तते तदा कर्मफलस्य एव जन्मनो हेतः भवेत् ।

यदि कर्मफलं न इच्यते कि कर्मणा दःख-रूपेण इति मा ते तव सङ्गः अस्तु अकर्मणि अकरणे प्रीतिः मा भृत् ॥ ४७ ॥

क्योंकि जब मनुष्य कर्म-फलकी कामनासे प्रेरित होकर कर्ममें प्रवत्त होता है तब वह कर्म-फल्ह्प पुनर्जन्मका हेतु बन ही जाता है।

'यदि कर्म-फलकी इच्छान करें तो द:खरूप कर्म करनेकी क्या आवश्यकता है ?' इस प्रकार कर्म न करनेमें भी तेरी आसक्ति-प्रीति नहीं होनी

यदि कर्मफलप्रयुक्तेन न कर्तव्यं कर्म कथं। तर्हि कर्तव्यम इति उच्यते

यदि कर्म-फलसे प्रेरित होकर कर्म नहीं करने चाहिये तो फिर किस प्रकार करने चाहिये ! इसपर

योगस्यः करु कर्माणि सङ्गं त्यक्तवा धनंजय । सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८ ॥

योगस्थः मन् कुरु कर्माणि केवलम् ईश्वरार्थ तत्र अपि ईश्वरों में तप्यत इति सह त्यक्त्वा धनंजय ।

फलतप्णाश्चन्येन क्रियमाणे कर्मेणि सन्त्व-श्रद्भिजा ज्ञानप्राप्तिलक्षणा सिद्धिः तद्विपर्ययजा असिद्धिः नयोः सिडयसिडयोः अपि समः तल्यो भला करु कर्माणि।

कः असौ योगो यत्रस्थः करु इति उक्तम् इदम्

हे धनंजय ! योगमें स्थित होकर केवल ईश्वरके लिये कर्म कर । उनमें भी 'ईश्वर मुझपर प्रसन्न हो ।' इस आशास्त्र आसक्तिको भी छोड्कर कर ।

फलतणारहित परुपदारा कर्म किये जानेपर अन्तःकरणकी शदिसे उत्पन्न होनेवाली ज्ञान-प्राप्ति तो मिद्धि है और उसमे विपरीत ( ज्ञान-प्राप्तिका न होना ) असिद्धि हैं, ऐसी मिदि और असिद्धिमें भी सम होकर अर्थात दोनोको तत्य समझकर कर्म कर। वह कीन-सा योग है, जिसमें स्थित होकर

कर्म करनेके लिये कहा है ? यही जो सिद्धि और एव तन सिद्ध्यसिद्ध्यो: समन्वं योग उच्यने ॥४८॥ । असिद्धिमे समन्व है, इमीको योग कहने है ॥४८॥

यत पुनः समत्वबुद्धियुक्तम् ईश्वराराधनार्थं कर्म एतसात कर्मणः।

जो समन्त्र-बुद्धिसे ईश्वराराधनार्थ किये जाने-वाने कर्म है उनकी अपेक्षा ( सकाम कर्म निकृष्ट हैं, यह दिखलाते हैं )——

बद्धियोगाद्धनंजय । कृपणाः फलहेतवः॥ ४६॥ दरेण अतिविश्वकर्षेण हि अवर निकृष्टं कर्म फलार्थिना क्रियमाणं बुद्धियोगात् समन्वयुद्धि-युक्तात् कर्मणो जन्ममरणादिहेतुत्वात् धनंत्रय ।

यत एवं योगविषयायां बुढी तत्परिपाकजायां वा सांख्यबुद्धी शरणर् आश्रयम् अभयप्राप्ति-कारणम् अन्विष्ठ प्रार्थयस्य परमार्थज्ञानशरणो भव इत्यर्थः।

यतः अवरं कर्म कुर्वाणाः इपणा दीनाः फल्हेतवः फल्लुच्णाप्रयुक्ताः सन्तः 'यो स एतदक्षरं गार्थविदित्यास्त्राक्षास्त्रीति स इपणाः' (५० ३।८।१०) इति श्रुतेः॥ ४९॥

हे धनंजय! बुद्धियोगकी अपेक्षा, अर्थात् समलबुद्धि-से युक्त होकर किये जानेवाले कर्मोकी अपेक्षा, कर्मफल बाहनेवाले सकामी मनुष्यद्वारा किये हुए कर्म, जन्म-मरण आदिके हेतु होनेके कारण अस्यन्त ही निकृष्ट हैं। इसलियं त् योगविषयक बुद्धिमें, या उसके परिपाक्ते उत्पन्न होनेवाली सांस्य-बुद्धिमें, शरण— आश्रय अर्पात् अभ्य-प्राप्तिके हेतुको पानेकी इच्छा कर। अभिप्राय यह कि एरमार्थ-बानकी सरणमें जा। क्योंकि फल्ट-नृष्णासे प्रेरित होकर सकाम कर्म करनेवाले छुपण है—दीन हैं। श्रुतिमें भी कहा है— है गार्मी ' को इस अक्सर ब्रह्मकी न जानकर इस लोकरें जाता है वह छुपण हैं। ॥ ४९,॥

समन्वबुद्धियुक्तः सन् स्वधर्मम् अनुतिष्टन् । यत् फलं प्रामोति तत् शृणु —

> बुद्धियुक्तो जहातीह उमे सुकृतदुष्कृते। तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्॥ ५०॥

बुद्धियुक्तः समस्वविषयया बुद्ध्या युक्तो बुद्धियुक्तो बहानि परित्यज्ञति इद अस्मिन् लोके उमे सुक्ष्तदुष्कृते पुण्यपापे सम्बद्धाद्धि-ज्ञानप्राप्तिद्वारेण यतः, तस्मात् समस्वबुद्धि-योगाय युज्यल घटम्ब ।

योगो हि कर्मसु कौशल स्वधर्माक्येषु कर्मसु वर्तमानस्य या मिद्धधरिद्धयोः ममत्वबुद्धिः ईश्वराषितचेतम्तया तत् कौशलं कुशलभावः।

तद् हि कौशलं यद् बन्धस्यभावानि अपि कर्माणि समन्वबृद्धया स्वभावाद् निवर्तन्ते । तस्मात् समन्वबृद्धयुक्तो भव त्वम ॥ ५०॥ समन्वयोगिबस्यक बुद्धिसे युक्त हुआ पुरुष, अन्त:करणकी बुद्धिके और ज्ञानप्रामिक हारा सुक्त-दुष्कृतको—पुण्य-पाप दोनोको यहाँ त्याग देता है, इसी छोकमें कर्म-वन्धनसे मुक्त हो जाता है। इसछिये त् समन्व-बुद्धिरूप योगकी प्रामिके छिये यन कर — चेष्टा कर।

समल-बुद्धिसे युक्त होकर खधर्माचरण करने-

वाला पुरुष, जिस फलको पाता है वह सुन--

क्योंकि योग ही तो कमींमें कुशलता है अर्थात् खश्मेंरूप कमीमें लगे हुए पुरुषका जो ईश्वरसमर्पित-बुद्धिसे उत्पन्न हुआ, सिद्धि-असिद्धि-त्रिययक समस्व-भाव है, वही कुशलता है।

यही इसमें कौशल है कि स्नभावसे ही बन्धन करनेवाले जो कर्म हैं वे भी समध्य-बुद्धिके प्रभावसे अपने स्नभावको छोड़ देते हैं, अतः त् समध्य-बुद्धिसे युक्त हो ॥ ५० ॥ यस्मात्-

क्योंकि---

कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । जन्मबन्धविनिर्मक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् ॥ ५१ ॥

कर्मजं फलं त्यक्त्वा इति व्यवहितेन सम्बन्धः ।

इष्टानिष्टदेहप्राप्तिः कर्मजं फलं कर्मभ्यो जातं बुद्धियुक्ताः समत्वबुद्धियुक्ता हि यस्मातु फलं व्यक्ता परित्यज्य मनीषिणो ज्ञानिनो भूत्वा जन्मबन्ध-विनिर्मुका जन्म एव बन्धो जन्मबन्धः तेन विनिर्भक्ता जीवन्त एव जन्मबन्धविनिर्भक्ताः सन्तः पदं परमं विष्णोः मोक्षास्त्र्यं गच्छन्ति अनामयं सर्वोपद्रवरहितम् इत्यर्थः ।

अथ वा 'बुद्धियोगाद्धनंजय' इति आरभ्य परमार्थदर्शनलक्षणा एव सर्वतःसंप्छतोदकस्था-कर्मयोगजसत्त्वशुद्धिजनिता वृद्धिः दिशंता साक्षात् सुकृतदुष्कृतप्रहाणादिहेतुत्व-श्रवणात ॥ ५१ ॥

'कर्मजम्' इस पदका 'फलं त्यक्त्वा' इस अगले पदसे सम्बन्ध है।

कमेंसि उत्पन्न होनेवाली जो इष्टानिष्टदेहप्राप्ति है वहीं कर्मज फल कहलाता है, समन्त्र-बुद्धि-युक्त पुरुष, उस कर्म-फुटको छोडकर मनीधी अर्धात ज्ञानी होकर जीवित अवस्थामें ही जनम-बन्धनसे निर्मुक्त होकर अर्थात् जन्म नामके बन्धनसे छटकर विष्णुके मोक्ष नामक अनामय — सर्वोपदवरहित परमपदको पा लेते है ।

अथवा ( यों समझो कि ) 'बुद्धियोगाद्धनंजय' इस श्लोकसे लेकर (यहाँतक बुद्धि शब्दसे) कर्मयोगजनित सत्त्र-शुद्धिसे उत्पन्न हुई जो सर्वत.-संप्छतोदकस्थानीय परमार्थ-ज्ञानरूपा बुद्धि है वही दिखळायी गयी हैं। क्योंकि (यहाँ) यह बुद्धि पुण्य-पापके नाशमे साक्षात् हेतुरूपसे वर्णित है ॥ ५१ ॥

योगानुष्टानजनितसत्त्वशुद्धिजा बुद्धिः कदा प्राप्यते इति उच्यते-

योगानुष्ठानजनित सत्त्व-शुद्धिसे उत्पन्न हुई बुद्धि कव प्राप्त होती है ? इसपर कहने है---

ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति ।

तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतन्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२ ॥

यदा श्रीसन्काले ते तव मोहकलिलं मोहात्मकम् अविवेकरूपं कालुष्यं येन आत्मानात्मविवेक-बोधं कलपीकत्य विषयं प्रति अन्तःकरणं प्रवर्तते तत् तव बुद्धिः व्यतितरिष्यति व्यति-क्रमिष्यति ग्रद्धिभावं आपत्स्यते इत्यर्थः ।

तदा तिसन्काले गन्तासि प्राप्स्यसि निर्वेदं वैराग्यं श्रोतन्यस्य श्रुतस्य च तदा श्रोतव्यं श्रुतं च निष्फलं प्रतिपद्यते इति अभिप्रायः ॥ ५२ ॥

जब तेरी बुद्धि मोह-कठिलको अर्थात जिसके द्वारा आत्मानात्मके विवेक-विज्ञानको कछुषित करके अन्त:करण त्रिषयोमें प्रवृत्त किया जाता है उस मोहात्मक अविवेक-कालिमाको उल्लब्स कर जायगी

अर्थात जब तेरी बुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो जायगी, तब-उस समय तु सुननेयोग्यसे और सने हुएसे वैराम्यको प्राप्त हो जायगा । अर्थात् तब तेरे छिये सुननेयोग्य और सुने हुए ( सब विषय ) निष्पछ हो जायँगे, यह अभिप्राय है ॥ ५२ ॥

मोहकलिलात्ययद्वारेण लब्धान्मविवेकजः ।
प्रज्ञः कदा कर्मयोगजं फलं परमार्थयोगम्
अवाप्स्यामि इति चेत् तत् शृणु—

यिंट त् पूछे कि मोहरूप मिन्नतासे पार होकर आत्मविवेकजन्य बुद्धिको प्राप्त हुआ मै, कर्मयोगके फल्रूप परमार्थयोगको (झानको ) कब पाऊँगा ? तो धुन —

### श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । समाधावचला बुद्धितदा योगमवाप्त्यपि ॥ ५३॥

शृतिविव्रतिपत्रा अनेकसाध्यसाधनसम्बन्ध-प्रकाशनश्रुतिभः अवणः विश्रतिपत्रा नाना-प्रतिपत्रा भृतिविश्रतिपत्रा विश्विता सती ते तव बुद्धिः यदा यसिन्काले स्थारयति स्थिरीभृता भविष्यति निध्या विश्वेषचलनवर्जिता सती समाधौ समाधौयते चित्तम् अस्मिन् इति समाधिः आत्मा तस्मिन् आत्मिनि इति एनत् । अचला तत्रापि विकल्पवर्जिता इति एनत् । बुद्धिः अन्तःकरणम्,

तदा तस्मिन्काले योगम् अवास्यमि विवेकप्रज्ञां समाधि प्राप्स्यमि ॥ ५३ ॥

समाधि प्राप्स्यिस ॥ ५३ ॥ ——◆ॐ

अनेक साच्य, साधन और उनका सम्बन्ध वतलानेवाली श्रुतियांसे विव्रतिपन्न अर्थात् नाना भावोंको प्राप्त हुई —िविद्विप्त हुई तेरी बुद्धि जब समाधिमें यानी जिसमें चितका समाधान किया जाय वह समाधि है, इस ल्युत्यत्तिमें आत्माका नाम समाधि है, उसमें अचल और हुई स्थिर हो जायगी –यानी विद्यापस्य चलनसे और विकल्पसे रहित होकर स्थिर हो जायगी,

तब त् योगको प्राप्त होगा अर्थात् विवेक-जनित बुद्धिरूप समाधिनिष्ठाको पावेगा॥ ५३॥

प्रश्नके कारणको पाकर, समाधिप्रज्ञाको प्राप्त हुए पुरुवके लक्षण जाननेकी इन्छाम अर्जुन बाला—

ख़ितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम् ॥ ५४ ॥

स्थिता प्रतिष्ठिता अहम् अस्मि परं ब्रह्म इति
प्रज्ञा यस्य स स्थितप्रज्ञः तस्य का भागा कि
भाषणं वचनं कथम् असी परंः भाष्यते समाविस्थत्य समार्था स्थितस्य केशव ।

स्थितश्रः स्थितग्रज्ञः स्वयं वा किं प्रभापत । किस आसीत ब्रजेत किस्। आसनं ब्रजनं वा तस्य कथम् इत्यर्थः।

स्थितप्रज्ञस्य लक्षणम् अनेन श्लोकेन प्रच्छति ॥ ५४ ॥ जिसकी बुद्धि इस प्रकार प्रतिष्ठित हो गयी हैं कि 'मैं परब्रह्म परमान्मा ही हूँ, वह स्थितप्रब्न हैं। हे केशव! ऐसे समाप्ति स्थित हुए स्थितप्रब्न पुरुषको क्या भाषा होती हैं / यानी बहु अन्य पुरुषको क्या भाषा होती हैं / यानी बहु अन्य पुरुषोहारा किस प्रकार—किन लक्षणोंसे बतलाया जाता हैं /

तथा वह स्थितप्रज्ञ पुरुष स्वयं किस तरह बोळता है ? केमे बैटता है ? और केसे चळता है ? अर्थात् उसका वैटना, चळना किस तरहका होता है ?

इस प्रकार इस क्लोकसे अर्जुन स्थितप्रञ्ज पुरुषके लक्षण पूछता है ॥ ५४ ॥

यो हि आदित एव संन्यस्य कर्माणि ज्ञान-योगनिष्रायां प्रवृत्तो यः च कर्मयोगेन, तयोः स्थितप्रजस्य 'प्रजहाति' इति आरभ्य अध्याय-परिसमाप्रिपर्यन्तं स्थितप्रज्ञलक्षणं साधनं च उपदिज्यते ।

सर्वत्र एव हि अध्यात्मशास्त्रे कृतार्थलक्षणानि यानि तानि एव साधनानि उपदिश्यन्ते यत्तसाध्यत्वातु । यानि यत्तसाध्यानि साधनानि लक्षणानि च भवन्ति तानि ।

श्रीभगवानुवाच--

जो पहलेसे ही कमोंको त्यागकर ज्ञाननिष्टार्मे स्थित है और जो कर्मयोगसे (ज्ञाननिष्ठाको प्राप्त हुआ है ) उन दोनों प्रकारके स्थितप्रज्ञोंके लक्षण और साधन 'प्रजहाति' इत्यादि श्लोकसे लेकर अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त कहे जाते हैं।

अध्यात्मशास्त्रमे सभी जगह ऋतार्थ पुरुषके जो लक्षण होते हैं, वे ही यतदारा साध्य होनेके कारण (दूसरोंके लिये) साधनरूपसे उपदेश किये जाते है। जो यनसाध्य साधन होते हैं वे ही (सिद्ध पुरुषके स्वाभाविक ) लक्षण होते हैं।

श्रीभगवान बोले-

कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान । यदा आत्मन्येवात्मना

प्रजहाति प्रकर्षेण जहाति परिन्यजित यदा यामान्काले सर्वान समन्तान कामान् इच्छाभेदान हे पार्थ मनोगनान मनसि प्रविष्टान हदि प्रविष्टान ।

तष्टिकारणाभावात् सर्वकामपरित्यागे

शरीरधारणनिमित्तशेषे च सति उन्मनप्रमत्तस्य

इव प्रवृत्तिः प्राप्ता इति अत उच्यते-

आत्मनि एव प्रत्यगातमस्बरूपे एव आत्मना स्वेन एव बाह्यलाभनिरपेक्षः तुष्टः परमार्थदर्शना-मृतरसलाभेन अन्यसाद स्थितप्रज्ञः स्थिता प्रतिष्ठिता विवेकजा प्रज्ञा यस्य स स्थितप्रज्ञो विद्वान तदा उन्यते ।

त्यक्तपत्रवित्तलोकैषणः संन्यासी आत्माराम आत्मकीडः स्थितप्रज्ञ इत्यर्थः ॥ ५५॥

स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥

हे पार्थ ! जब मनुष्य मनमें स्थित-हृद्यमें प्रविष्ट सम्पर्ण कामनाओको-सारे इच्छा-मेदोंको भली प्रकार त्याग देता है -- छोड़ देता है ।

सारी कामनाओका त्याग कर देनेपर तृष्टिके कारणोंका अभाव हो जाता है और शरीरधारणका हेतु जो प्रारूच है, उसका अभाव होता नहीं, अतः शरीर-स्थितिके लिये उस मनुष्यकी उन्मत्त-पुरे पागलके सदश प्रवृत्ति होगी, ऐसी शंका प्राप्त होनेपर कहते हैं---

तब वह अपने अन्तरात्मस्वरूपमे ही किसी बाह्य लाभकी अपेक्षा न रखकर अपने आप सन्तष्ट रहनेबाला अर्थात परमार्थदर्शनरूप अमृतरस-छाभसे तृह, अन्य सब अनात्मपदार्थोसे अलंबुद्धित्राला तृष्णारहित पुरुष स्थितप्रज कहलाता है अर्थात् जिसकी आत्म-अनात्मके विवेकसे उत्पन्न हुई बुद्धि स्थित हो गयी है, वह स्थित-प्रज्ञ यानी ज्ञानी कहा जाता है।

अभिप्राय यह कि पुत्र, धन और लोभकी समस्त तब्बाओंको त्याग देनेवाला संन्यासी ही आत्माराम, आत्मकीड और स्थितप्रज है।। ५५ ॥

किंच-

दुःखेष्वतुद्विग्नमनाः

वीतरागभयक्रोधः

दुःखेषु आध्यात्मिकादिषु प्राप्तेषु न उद्विग्नं न प्रक्षभितं दःखप्राप्तौ मनो यस्य सः अयम् अनुद्रिग्नमनाः ।

तथा सुखेषु प्राप्तेषु विगता स्पृहा तृष्णा यस्य न अग्निः इव इन्धनाद्याधाने सुखानि अनु-विवर्धते स विगतस्प्रहः ।

बीतरागभयकोधी रागः च भयं च क्रोधः च वीना विगता यसात स वीतरागभयकोधः, स्थितधीः स्थितप्रज्ञो मुनिः संन्यासी उच्यते ॥ ५६ ॥

किंच---

सखेष विगतस्पृहः ।

स्थितधीर्मनिरुच्यते ॥ ५६ ॥

आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकारके दु:खोंके प्राप्त होनेमें जिसका मन उद्विग्न नहीं होता अर्थात् क्षुभित नहीं होता उसे 'अनुद्विग्रमना' कहते हैं।

तथा सुर्खोकी प्राप्तिमें जिसकी स्प्रहा-तृष्णा नष्ट हो गयी है अर्थात् ईंधन डाळनेसे जैसे अग्नि बढ़ती है वैसे ही सुखके साथ-साथ जिसकी ठाउसा नहीं बढ़ती, वह 'विगतस्पृह' कहलाता है ।

एवं आसक्ति. भय और क्रोध जिसके नष्ट हो गये है, वह 'वीतरागभयक्रोध' कहलाता है, ऐसे गुणोंसे युक्त जब कोई हो जाता है तब वह स्थितधी यानी स्थितप्रज्ञ और मुनि यानी संन्यासी कहलाता है॥५६॥

तथा--

सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तरप्राप्य

शुभाशुभम् । नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्रिता ॥ ५०॥

यो मुनिः सर्वत्र देहजीवितादिष अपि अनभिस्नेहः अभिस्नेहवर्जितः तत्तत्प्राप्य शुभाशुमं तत तत शभम अशमं वा लब्ध्या न अभिनन्दति न देष्टि शुभं प्राप्य न तुप्यृति न हृप्यति अशुभं च प्राप्य न द्वेष्टि इत्यर्थः ।

तस्य एवं हर्पविषादवर्जितम्य विवेकजा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति ॥ ५७॥

जो मुनि सर्वत्र अर्थात् शरीर, जीवन आदितकमें भी स्नेहसे रहित हो चका है तथा उन-उन श्रम या अञ्चभको पाकर न प्रसन्न होता है और न देप ही करना है अर्थात् शुभको पाकर प्रसन्न नहीं होना और अञ्चभको पाकर उससे द्वेष नहीं करता।

जो इस प्रकार हुर्प-विपादसे रहित हो चुका है उसकी विवेकजनित बुद्धि प्रतिष्ठित होती है ॥५७॥

किंच---

तथा -

क्रमोंऽङ्गानीव सर्वशः । यदा संहरते चायं **इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य** प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८॥

यदा संहरते सम्यग उपसंहरते च अयं ज्ञाननिष्ठायां प्रवृत्तां यतिः कुर्मः अङ्गानि इव सर्वशो यथा कुर्मी भयात स्वानि अङ्गानि उपसंह-रति सर्वत एवं ज्ञाननिष्ठ इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः सर्वविषयेभ्य उपसंहरते । तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इति उक्तार्थं वाक्यम् ॥ ५८ ॥

जब यह ज्ञाननिष्ठामे स्थित हुआ संन्यासी कछएके अङ्गोंकी भाँति अर्थात् जैसे कछुआ भयके कारण सब ओरसे अपने अङ्गोको संकृचित कर लेता है,उसी तरह सम्पूर्ण विषयोंसे सब ओरसे इन्द्रियोंको खींच लेता है-भलीभाँति रोक लेता है तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। इस वाक्यका अर्थ पहले कहा हुआ है।। ५८॥

तत्र विषयान् अनाहरत आतुरस्य अपि इन्द्रियाणि निवर्तन्ते कृमीङ्गानि इव संहियन्ते न तु तद्विषयो रागः, स कथं संहियते, इति उच्यते—

कलुएके अद्गोकी भाँनि संकुचित हो जाती हैं, परन्तु विश्यसम्बन्धी राग (आसक्ति ) नष्ट नहीं होता । उसका नाश जैसे होता है ! सो कहते हैं..... निराहारस्य देहिन: ।

विपर्योको प्रहण न करनेवाले रोगी मनुष्यकी

भी इन्द्रियाँ तो विषयोंसे हट जाती हैं, यानी

विषया विनिवर्तन्ते रसवर्जं रसोऽप्यस्य

िनराहारस्य देहिनः । परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥ ५६ ॥

यद्यपि विषयोपलक्षितानि विषयशब्दवा-च्यानि इन्द्रियाणि अथ वा विषया एव निगहारस्य अनाहियमाणविषयस्य कष्टे तपसि स्थितस्य मृर्खस्य अपि विनिवर्तन्ते देहिनो देहवतः, रसवर्ज रसो रागो विषयेषु यः तं वर्जयित्वा ।

यद्यपि विषयोंको प्रहण न करनेवाले, कष्टकर तप-में स्थित, देहामिमानी अज्ञानी पुरुषकी भी, विषय-शस्दवाष्य इन्द्रियों अथवा केवल शस्दादि विषय तो निवृत्त हो जाते हैं परन्तु उन विषयोंमें रहनेवाला जो रस अर्थात् अससिक है उसको छोडकर निवृत्त होने है, अर्थात् उनमे रहनेवाली आसिक निवृत्त नहीं होती।

रसञ्ज्दो रागे प्रसिद्धः 'स्वरसेन प्रवृत्तो

रस-शब्द राग ( आसिक ) का वाचक प्रसिद्ध है, क्योंकि 'खर**सेन प्रवृत्तो रसिको रसकः**' इत्यादि वाक्य देखे जाने हैं।

रसिको रसज्ञः' इत्यादिदर्शनात् ।

बह रागात्मक स्हम आसक्ति भी इस यतिकी परमार्थतत्त्वरूप ब्रद्धका प्रत्यक्ष दर्शन होनेपर निकृत हो जाती है, अर्थात् भी ही वह ब्रह्म हूँ। इस प्रकारका भाव दह हो जानेपर उसका विषय-विज्ञान निर्वात हो जाता है।

सः अपि रसो रज्ञनरूपः सक्ष्मः अय्य यतेः परं परमार्थतत्त्वं ब्रह्मः इष्टा उपलम्य अहम् एव तद् इति वर्तमानस्य निवर्तते निवीजं विषय-विज्ञानं संपद्यते इत्यर्थः ।

अभिप्राय यह कि यथार्थ ज्ञान हुए बिना रागका मूळोच्छेद नहीं होता, अतः यथार्थ ज्ञानरूप युद्धिकी स्थिरता कर लेनी चाडिये ॥ ५९ ॥

न असित सम्यग्दर्शने रसस्य उच्छेदः, तस्मात् सम्यग्दर्शनात्मिकायाः प्रज्ञायाः स्थैर्यं कर्तव्यम् इति अभिप्रायः ॥ ५९ ॥

2000

सम्यग्दर्शनलक्षणप्रज्ञास्थेयं चिकीर्पना आदौ इन्द्रियाणि खनशे खापयितच्यानि यसात् तदनवस्थापने दोषम् आह—

यथार्थ ज्ञानरूप बुद्धिकी स्थिरता चाहनेवाले पुरुपोंको पहले इन्द्रियोंको अपने वशमें कर लेना चाहिये। क्योंकि उनको वशमें न करनेसे दोष बतलाने हैं—

यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपरिचतः। इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमं मनः॥६०।

यततः प्रयत्नं कुर्वतः अपि हि ससात कौन्तेय प्ररूपस्य विपश्चितो मेधाविनः अपि इति व्यवहि-तेन सम्बन्धः । इन्द्रियाणि प्रमाथीनि प्रमथन-शीलानि विषयाभिमुखं हि पुरुषं विश्लोभयन्ति आकलीकविन्ति । आकलीकत्य च हरन्ति प्रसमं प्रसह्य प्रकाशम् एव पश्यतो विवेकविज्ञानयुक्तं मनः ॥६०॥

हे कौन्तेय ! जिससे कि प्रयत्न करनेवाले विचार-शील-बुद्धिमान् पुरुपकी भी प्रमथनशील इन्द्रियाँ, उस विपयाभिमख हर पुरुषको क्षव्य कर देती हैं---ज्याकुल कर देती हैं और ज्याकुल करके, ( उस ) केवल प्रकाशको ही देखनेवाले विद्वानके विवेक-विज्ञानयुक्त मनको ( भी ) क्लान्कारसे विचलित कर देती है।। ६०॥

यतः तस्मात-

जब कि यह बात है, इसलिये--

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः।

वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ ६१॥

तानि सर्वाणि संयम्य संयमनं वशीकरणं कत्वा यक्तः समाहितः सन् आसीत मत्परः अहं वासुदेवः सर्वप्रत्यगात्मा परो यस्य म मत्परो न अन्यः अहं तस्माद इति आसीत इत्यर्थः । एवम् आसीनस्य यतेः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि

उन सब इन्द्रियोंको रोककर यानी वशमें करके और युक्त-समाहितचित्त हो मेरे परायण होकर बैठना चाहिये। अर्थात् सबका अन्तरात्मारूप मै वासुदेव ही जिसका सबसे पर हूँ, वह मत्पर है, इस प्रकार मुझमे अपनेको अभिन्न माननेवाला होकर बैठना चाहिये।

क्योंकि इस प्रकार बैठनेकाले जिस यतिकी इन्द्रियाँ अभ्यास-बलसे ( उसके ) वशमें है उसकी

वर्तन्ते अभ्यामबलात् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।।६१।। प्रजा प्रतिष्ठित है ॥ ६१ ॥

अथ इदानीं पराभविष्यतः सर्वानर्थमलम इदम् उच्यते-

इतना कहनेके उपरान्त अब यह पतनामिम्ख पुरुषके समस्त अनथींका कारण वतलाया जाता है---

ध्यायतो विपयान्पंसः सङ्गात्संजायते कामः

सङ्गरतेपूपजायते । कामात्कोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥

ध्यायतः चिन्तयनो विपयान् शब्दादिविषय- | विशेषान् आलोचयतः पुंसः पुरुषस्य सङ्ग आसक्तिः प्रीतिः नेषु विषयेषु उपजायते । संजायते समृत्पद्यते कामः तृष्णा । कामात् कुतश्चित् प्रतिहतात् कोधः अभिजायने ॥ ६२ ॥

विषयोंका ध्यान-चिन्तन करनेवाले पुरुषकी अर्थात् राज्दादि विपयोंकी बारंबार आलोचना करनेवाले पुरुपकी उन विषयोंमें आसक्ति-प्रीति उत्पन्न हो जाती है। आसक्तिसे कामना-तृष्णा उत्पन्न होती है। कामसे अर्थात् किसी भी कास्णवश रोकी गयी हुई इच्छासे कोध उत्पन्न होता है ॥ ६२ ॥

#### कोधाद्भवति संमोहः स्मृतिभ्रंशादबुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणस्यति ॥ ६३ ॥

कोधाद भवति संमोद्दः अविवेकः कार्याकार्य-विषयः। कुद्धो हि संमृदः सन् गुरुम् अपि आक्रोजति ।

संमोहात् स्मृतिविश्रमः शास्त्राचार्योपदेशाहित-संस्कारजनितायाः स्पृतेः स्याद् विश्रमो श्रंशः

स्मृत्युत्पत्तिनिमित्तप्राप्तौ अनुत्पत्तिः ।

ततः स्मृतिश्रंशाद बुद्धेः नाशः । कार्याकार्य-विषयविवेकायोग्यता बद्धेः नाञ उच्यते ।

बुद्धिनाशात् प्रणस्यति । तावद् एव हि पुरुषो यावद् अन्तःकरणं तदीयं कार्याकार्यविषय-विवेकयोग्यं तदयोग्यत्वे नष्ट एव पुरुषो भवति।

अतः तम्य अन्तःकरणस्य बुद्धेः नाशात

प्रणस्यति पुरुषार्थायोग्यो भवति इत्यर्थः ॥६३॥

सर्वानर्थस्य मूलम् उक्तं विषयाभिध्यानम् अथ इदानीं मोक्षकारणम् इदम् उच्यते-रागद्वेषवियुक्तैस्त

आत्मवरयैर्विधेयात्मा

रागडेपवियुक्तीः रागश्च द्वेषश्च रागद्वेषौ । तत्पुरःसरा हि इन्द्रियाणां प्रवृत्तिः खाभाविकी । तत्र यो ग्रम्कः भवति स ताभ्यां वियक्तैः श्रोत्रादिभिः इन्द्रियः विषयान् अवर्जनीयान् चरन् उपलभमान आत्मवश्यैः आत्मनो वश्यानि वशीभुतानि तैः आत्मवक्यैः विधेयात्मा इच्छातो विधेय आत्मा अन्तःकरणं यस्य सः अयं प्रसादम अधिगच्छति । प्रसादः प्रसन्नता स्वास्थ्यम् ॥६४॥

# संमोहात्स्मृतिविभ्रमः ।

कोधसे संमोह अर्थात् कर्तव्य-अकर्तव्य-विषयक अविवेक उत्पन्न होता है, क्योंकि कोधी मनुष्य मीहित होकर गुरुको (बड़ेको) भी गाली दे दिया करता है। मोहसे स्पृतिका विभ्रम होता है अर्थात शास्त्र और आचार्यद्वारा सुने हुए उपदेशके संस्कारोंसे जो स्मृति उत्पन्न होती है उसके प्रकट होनेका निमित्त प्राप्त होनेपर वह प्रकट नहीं होती।

इस प्रकार स्मृतिविश्वम होनेसे बुद्धिका नाश हो जाता है। अन्त:करणमें कार्य-अकार्य-विषयक-विवेचन-की योग्यताका न रहना, बुद्धिका नाश कहा जाता है।

बुद्धिका नाश होनेसे (यह मनुष्य ) नष्ट हो जाता है, क्योंकि वह तबतक ही मनुष्य है जबतक उसका अन्त.करण कार्य-अकार्यके विवेचनमें समर्थ है. ऐसी योग्यता न रहनेपर मनुष्य नष्टप्राय ( मृतकके वराबर ही ) हो जाता है।

अतः उस अन्तः करणकी ( विवेक-शक्तिरूप ) बुद्धिका नाश होनेसे पुरुषका नाश हो जाता है। इस कथनसे यह अभिप्राय है कि वह मनुष्य परुपार्थके अयोग्य हो जाता है।। ६३ ॥

-विपयोंके चिन्तनको सब अनर्थोका मूल बतलाया गया । अब यह मोक्षका साधन बतलाया जाना है-विषयानिन्द्रियेश्वरन् ।

### प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥

आसक्ति और देवको राग-देप कहते हैं, इन दोनोंको लेकर ही इन्द्रियोंकी स्त्राभाविक प्रवृत्ति हुआ करती है। परन्त जो समक्ष होता है वह स्वाधीन अन्त:करणवाला अर्थात जिसका अन्त:करण इच्छा-नुसार वशमें है, ऐसा पुरुप राग-द्वेपसे रहित और अपने वशमें की हुई श्रोत्रादि इन्द्रियोंद्वारा अनिवार्य विपयोंको ग्रहण करना हुआ प्रसादको प्राप्त होता है । प्रसन्तता और स्वास्थ्यको प्रसाद कहते हैं ॥ ६४ ॥

प्रसादे सति किं स्थात, इति उच्यते-सर्वदुःखानां

प्रसादे सर्वद:खानाम् आध्यात्मिकादीनां हानिः विनादाः अस्य यतेः उपजायते ।

कि च प्रसन्नचेतसः स्वस्थान्तः करणस हि यसाद आशु श्रीघ्रं बुद्धिः पर्यवतिष्ठते आकाशम् इव परि समन्ताद अवतिष्टते आत्मखरूपेण एव निश्वलीभवति इत्यर्थः ।

एवं प्रसन्नचेतसः अवस्थितबुद्धेः कृतकृत्यता यतः तसादु रागद्वेषवियुक्तेः इन्द्रियैः शास्त्रा-विरुद्धेष अवर्जनीयेषु युक्तः समाचरेद् इति वाक्यार्थः ॥ ६५ ॥

प्रसन्तता होनेसे क्या होता है ? सो कहते हैं-हानिरस्योपजायते ।

पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥

प्रसन्ता प्राप्त होनेपर इस यतिके आध्यात्मिकादि तीनो प्रकारके समस्त दु:खोंका नाश हो जाता है। क्योंकि ( उस ) प्रसन्नचित्तवालेकी अर्धात स्वस्थ अन्तःकरणवाले पुरुषकी बद्धि शीप्र ही सब ओरसे आकाशकी भाँति स्थिर हो जाती है--क्रेबल आत्मरूपसे निश्चल हो जाती है।

इस वाक्यका अभिप्राय यह है कि इस प्रकार प्रसन्नचित्त और स्थिरबद्धिवाले प्ररूपको कृतकृत्यता मिलती है, इसलिये साधक पुरुषको चाहिये कि राग-द्वेपसे रहित की हुई इन्द्रियोद्वारा शास्त्रके अविरोधी अनिवार्य विषयोका सेवन करे ॥ ६५ ॥

सा इयं प्रसन्नता स्तूयते—

उस प्रसन्तताकी स्तृति की जानी है---

चायुक्तस्य भावना ।

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कृतः सुखम् ॥ ६६ ॥

न अस्ति न विद्यते न भवति इत्यर्थः, बुद्धिः आत्मम्बरूपविषया अयुक्तस्य असमाहितान्तः-न च अस्ति अयुक्तस्य भावना आत्मजानाभिनिवेशः ।

तथा न च अस्ति अभावयत आत्मज्ञानाभि-

निवेशम् अकुर्वनः शान्तः उपश्रमः । अशान्तस्य कुतः सुख्य, इन्द्रियाणां हि विषयसेवातृष्णातो निवृत्तिः या तन मखम्, न विषयविषया तृष्णा, दुःखम् एव हि सा । न तप्णायां सत्यां मखस्य गन्धमात्रम अपि उपपद्यते इत्यर्थः ॥ ६६ ॥

अयुक्त पुरुपमें अर्थात् जिसका अन्तःकरण समाहित नहीं है, ऐसे पुरुपमें आत्मस्वकृप-विषयक बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त पुरुषमें अर्थात् आत्मज्ञानके छिये तत्परता भी नहीं होती।

तथा भावना न करनेवालको अर्थात आत्मज्ञान-विषयक साधनमें संख्या न होनेवालको शान्ति अर्थात उपरामना भी नहीं मिलती।

शान्तिरहित पुरुपको भला सुख कहाँ ? क्योंकि विपय-सेवन-सम्बन्धी तष्णासे जो इन्द्रियोका निवस होना है, वही सुख है, किय-सम्बन्धी तथ्या कदापि सुख नहीं है, वह तो दु:ख ही है।

अभिप्राय यह कि तृष्णाके रहते हुए तो सुखकी गन्धमात्र भी नहीं मिलती ॥ ६६ ॥

अयुक्तस्य कस्साद् बुद्धिः न अस्ति इति । अयुक्त पुरुषमें बुद्धि क्यो नहीं होती ? इसपर उच्यते—

### इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाविमवाम्मसि ॥ ६७ ॥

हन्द्रियाणां हि यसात् चरतां स्वस्वविषयेषु 
प्रवर्तमानानां यद् मनः अनुविधीयते अनुप्रवर्तते 
तद् इन्द्रियविषयविकल्पने प्रष्टुचं मनः अस्य 
यतेः हरति प्रज्ञाम् आत्मानात्मविवेकजां 
नाग्नयति ।

कथम्, बायुः नावम् इव अम्पति उदके जिम-मिपतां मार्गाद् उद्धृत्य उन्मार्गे यथा वायुः नावं प्रवर्तयति एवम् आत्मविषयां प्रज्ञां हृन्वा मनो विषयविषयां करोति ॥६७॥

'वनतो हापि' इति उपन्यम्तस्य अर्थस्य । अनेकथा उपपत्तिम् उक्त्वा तं च अर्थम् उपपाद्य | उपसंहरति—

'यततो हापि' इस खोकसे प्रतिपादित अर्थकी अनेक प्रकारसे उपपत्ति बतलाकर उस अभिप्रायको सिंद्र करके अब उसका उपसंहार करते हैं—

क्योंकि अपने-अपने त्रिपयमें त्रिचरनेवाळी अर्थात् त्रिपयोंमें प्रवृत्त हुई इन्द्रियोंमेंसे जिसके पीछे-पीछे

यह मन जाता है--विपयोंमें प्रवृत्त होता है वह

उस इन्द्रियके विषयको विभागपूर्वक प्रहण करनेमें लगा हुआ मन, इस साधककी आत्म-अनात्म-

सम्बन्धी विवेक-ज्ञानसे उत्पन्न हुई बुद्धिको हर लेता

कैसे ! जैसे जलमें नौकाको वाय हर लेता है

वैसे ही, अर्थात् जैसे वायु जलमें चलनेकी इच्छा-

वाले परुपोंकी नौकाको मार्गसे हटाकर उन्नटे मार्ग-

पर ले जाता है वैसे ही यह मन आत्मविययक बुद्धिको विचलित करके विषयविषयक बना देता है ॥६७॥

है अर्थात् नष्ट कर देता है।

#### तस्मायस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः। इन्द्रियाणीन्द्रयार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥६८॥

इन्द्रियाणां प्रष्टुची दोष उपपादितो यसात्—तस्माद् यस्य यते: हे महाबाहो निगृष्टीतानि सर्वशः सर्वप्रकारः मानसादिभेदैः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेन्यः शन्द्रादिभ्यः तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता ॥६८॥

यः अयं त्रीकिको वैदिकः च व्यवहारः स उत्पन्नविवेकज्ञानस्य स्थितप्रज्ञस्य अविद्याकार्य-त्वाद् अविद्यानिष्ट्वां निवर्तते । अविद्यायाः च विद्याविरोधाद् निष्ट्वाः इति एतम् अर्थ स्फ्रिटीकुर्वेन आह—

क्योंकि इन्दियोकी प्रशृत्तिमें दोप सिद्ध किया जा जुका है, इसिक्टिये हे महाबाहो ! जिस पतिकी इन्द्रियो अपने-अपने शब्दादि विपयोसे सब प्रकारसे अर्थात् भानसिक आदि भेदोसे निगृष्टीत की जा जुकी है—(वशमें की हुई हैं) उसकी खुढ़ि प्रतिष्टित है।।६८॥

यह जो ठौकिक और विदिक्त व्यवहार है बह सव-का-सब अविधाका कार्य है अतः जिसको विवेक-बान प्राप्त हो गया है, ऐसे स्थितप्रबक्त लिये अविधाको निवृत्तिके साथ-ही-साथ (यह व्यवहार भी) निवृत्त हो जाता हैं । और अविधाका विधाके साथ विरोध होनेके कारण उसकी भी निवृत्ति हो जाती है। इस अमिग्रायको स्पष्ट करते हुए कहते हैं—

## या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ ६६ ॥

या निशा रात्रिः सर्वेषदार्थानाम् अविवेककरी
तमःस्वभावत्वात् सर्वेषां भृतानां सर्वभृतानाम्
किं तत्, परमार्थतच्चं स्थितप्रब्रस्य विषयः ।
यथा नक्तंचराणाम् अद्दः एव सद् अन्येषां निशा
भवति 'तद्दद् नक्तंचरस्यानीयानाम् अञ्चानां
सर्वभृतानां निशा इव निशा परमार्थतच्चम्

तस्यां परमार्थतस्यलक्षणायाम् अज्ञाननिद्रायाः प्रबुद्धो जागति संयमी संयमवान् जितेन्द्रियो योगी इत्यर्थः।

अगोचरत्वाद् अतद्बुद्धीनाम् ।

यस्यां ग्राह्मग्राहकभेदरुक्षणायाम् अविद्या-निशायां प्रसुप्तानि एव भृतानि जावित इति उच्यते यस्यां निशायां प्रसुप्ता इव स्वमदशः सा निशा अविद्यारूपत्वात् परमार्थतस्यं पश्यतो सुनै: ।

अतः कमीणि अविद्यावस्थायाम् एव चोद्यन्ते न विद्यावस्थायाम् । विद्यायां हि सत्याम् उदिते सवितरि द्यार्वरम् इव तमः प्रणाशम् उपमच्छति अविद्या ।

प्राग् विद्योत्पत्तेः अविद्या प्रमाणवुद्धचा
गृह्यमाणा क्रियाकारकफलमेदरूपा सती सर्व-कर्महेतुन्वं प्रतिपद्यते । न अप्रमाणवुद्धचा
गृह्यमाणायाः कर्महेतत्वोपपत्तिः।

तामस स्वभावके कारण सब पदार्थोका अविवेक करानेवाळी रात्रिका नाम निशा है। सब भूतोंकी जो निशा अर्थात् रात्रि है—

बह् (निशा) क्या है ! (उ०) परमार्थतस्त, जो कि स्थितप्रक्षका विषय है ( क्षेय है ) । जैसे उल्ल्य आदि रक्नोचरोके क्लिय दूसरोंका दिन भी रात होती है बैसे ही निशाचरस्थानीय जो सम्पूर्ण अक्षानी मनुष्य है, जिनमें परमार्थतस्य-विथयक बुद्धि नहीं है उन सब भूतोंके क्लिय अक्षात होनेके कारण यह परमार्थतस्य रात्रिकी भौति रात्रि हैं ।

उस परमार्थतस्वरूप रात्रिमे अज्ञाननिद्वासे नगा हुआ संयमी अर्थात् जितेन्द्रिय-योगी जागता है ।

ग्रावा-ग्राह्वक्रमेदरूप जिस अविद्यारात्रिमे सोने हुए भी सब प्राणी जागने कहे जाने है अर्थात् जिस रात्रिमें सब प्राणी सोने हुए स्वम देखनेवालोंकी सहदा जागने हैं। वह (सारा दश्य) अविद्यारूप होनेके कारण परमार्थतस्वको जाननेवाले मुनिके लिये रात्रि हैं।

सुतर्ग (यह सिद्ध हुआ कि) अविधा-अवस्थामें ही (मनुष्यके छिये) कमोंका विधान किया जाता है, विधावस्थामें नहीं । क्योंकि जैसे सूर्यके उदय होनेपर राजिसम्बन्धी अन्धकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान उदय होनेपर अज्ञान नष्ट हो जाता है।

ञ्चानोत्पत्तिमे पहले-पहले प्रमाणबुद्धिसे प्रहण की हुई अविधा ही किया, कारक और फल आदिके भेदोंमें परिणत होकर सब कर्म करवानेका हेतु वन सकती है, अप्रमाणबुद्धिसे प्रहण की हुई ( अविधा) कर्म करवानेका कारण नहीं बन सकती। प्रमाणभृतेन वेदेन मम चोदितं कर्तव्यं कर्म इति हि कर्मणि कर्ता प्रवर्तते न अविद्या-मात्रमु इदं सबै निशा इव इति ।

यस्य पुनः निद्या इव अविद्यासात्रम् इदं सर्वे भेदजातम् इति ज्ञानं तस्य आत्मज्ञस्य सर्वकर्म-संन्यासे एव अधिकारो न प्रवृत्तो ।

तथा च दर्शयिष्यति—'तर्बुदयस्त-दारमानः' इत्यादिना ज्ञाननिष्ठायाम् एव तस्य अधिकारम् ।

तत्र अपि प्रवर्तकप्रमाणाभावे प्रवृत्त्वतुप-पत्तिः इति चेत् ।

न, म्वात्मविषयत्वाद् आत्मज्ञानस्य । न हि

आत्मनः म्बात्मिन प्रवर्तकप्रमाणापेक्षता आत्मत्वाद् एव तदन्तत्वात् च मर्वप्रमाणानां प्रमाणत्वस्य । न हि आत्मन्वरूपाधिगमे सति पुनः प्रमाणप्रमेयञ्यवहारः सम्भवति ।

प्रमातृत्वं हि आत्मनो निवर्तयति अन्त्यं प्रमाणम् । निवर्तयद् एव च अप्रमाणीभवति स्वमकारुप्रमाणम् इव प्रवोधे ।

लोके च वस्त्वधिगमे प्रदृत्तिहेतुत्वादर्शनात् प्रमाणस्य ।

तसाद् न आत्मविदः कर्मणि अधिकार इति सिद्धम् ॥ ६९ ॥

क्योंकि प्रमाणखरूप बेदने 'गरे छिये असुक कर्तत्य-कर्माका विधान किया है, ऐसा मानकर ही कर्ता कर्ममें प्रवृत्त होता है, यह सब रात्रिकी भौति अविधामात्र है, इस तरह समक्षकर नहीं होता।

जिसको ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया है कि यह सारा दश्य रात्रिकी भौति अविधामात्र ही है, उस आनमञ्जानीका तो सर्व कमेकि संन्यासमे ही अधि-कार है, प्रवृत्तिमे नहीं।

इसी प्रकार 'तद्बु द्वयस्तदाग्मानः'इत्यादि श्लोकोसे उस ज्ञानीका अधिकार ज्ञाननिष्टामें ही दिखलार्थेगे।

ए०-उस ज्ञाननिष्ठामे भी (तस्ववेताको ) प्रवृत्त करनेवाले प्रमाणका (विधिवाक्यका ) अभाव है इसस्टियं उसमें भी उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती।

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्म-झान अपने खरूपको विश्य करतेवाळ है, अतः अपने खरूपदानके विश्यमे प्रकृत करतेवाळ प्रमाणकी अपेक्षा नहीं होती। वह आत्मज्ञान स्वयं आत्मा होनेके कारण स्थत-सिद्ध है और उसीमें सव प्रमाणींके प्रमाणक्का अन्त है अर्थात् आत्मज्ञान होनेतक ही प्रमाणोका प्रमाणक है, अतः आत्म-क्रम्लपका साक्षात् होनेके बाट प्रमाण और प्रमेय-का व्यवहार नहीं बन सकता।

(आम्महानरूप) अन्तिम प्रमाण, आत्माके प्रमातापनको भी निवृत्त कर देता है। उसको निवृत्त करता हुआ वह स्वयं भी जागनेके बाद स्वप्रकालके प्रमाणकी भाँति अप्रमाणी हो जाता है अर्थात् लुह हो जाता है।

क्योंकि व्यवहारमें भी वस्तु प्राप्त होनेके बाद कोई प्रमाण ( उस वस्तुकी प्राप्तिके लिये ) प्रवृत्तिका हेतु होता नहीं देखा जाता।

इसिंखिये यह सिद्ध हुआ कि आत्मज्ञानीका कमें। में अधिकार नहीं है ॥ ६९ ॥ विदुषः त्यक्तैषणस्य स्थितप्रञ्जस्य यतेः एव

मोक्षप्राप्तिः न तु असंन्यासिनः कामकामिन इति

एतम् अर्थं दृष्टान्तेन प्रतिपादयिण्यम् आह—

जिसने तीनों एषणाओंका त्याग कर दिया है, ऐसे स्थितप्रज्ञ विद्वान् संन्यासीको ही मोक्ष मिछता है, भोगोंकी कामना करनेबाले असंन्यासीको नहीं। इस अभिप्रायको दृष्टान्द्वारा प्रतिपादन करनेकी इच्छा करते हुए भगवान् कहते हैं—

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्भत्। तद्भत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ ७० ॥

आपूर्यमाणम् अद्भिः अचलप्रतिष्टम् अचलत्वा प्रतिष्ठा अवस्थितिः यस्य तम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रम् आपः सर्वतोगताः प्रविद्यन्ति स्वात्मस्यम् अवि-क्रियम् एव सन्तं यदत्,

तद्दत् कामा विषयसंनिधौ अपि सर्वत इच्छाविशेषा यं पुरुषं ममुद्रम् इव आपः अवि-क्कवन्नः प्रविशन्ति सर्वे आत्मानि एव प्रकीयन्ते न स्वात्मवशं कुर्वन्ति ।

स शान्ति मोक्षम् आम्रोति न इतरः कामकामी काम्यन्ते इति कामा विषयाः तान् कामयितुं श्रीलं यस्य स कामकामी न एव प्रामोति इत्यर्थः॥ ७०॥ जिस प्रकार, जल्से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठाबाले समुद्रमें अर्थात् अचल भावसे जिसकी प्रतिष्ठा---स्थिति है ऐसे अपनी मर्यादामें स्थित, समुद्रमें सब ओरसे गये हुए जल, उसमें किसी प्रकारका विकार उत्पन्न किये बिना ही समा जाते हैं।

उसी प्रकार विषयोंका सङ्ग होनेपर भी जिस पुरुषमें समस्त इच्छाएँ समुद्रमें जलकी भाँति कोई भी विकार उत्पन्न न करती हुई सब ओरसे प्रवेश कर जाती हैं अर्थात् जिसकी समस्त कामनाएँ आत्माने लीन हो बाती है, उसको अपने वशमे नहीं कर सकती---

उस पुरुषको शान्ति अर्थात् मोक्ष मिन्नता है, दूसरेको अर्थात् भोगोंकी कामना करनेवालेको नहीं मिल्ला । अभिग्राय यह कि जिनको पानेके लिय इच्छा की जानी हैं उन भोगोका नाम काम है, उनको पानेकी इच्छा करना जिसका म्बभाव है वह काम-कामी है, वह उस शान्तिको कभी नहीं पाता ॥७०॥

यसादु एवं तसात—

क्योंकि एसा है इसलिये—

विहाय कामान्यः सर्वोन्पुमांश्चरति निःस्पृहः । निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥

विहाय परित्यज्य कामान् यः संन्यासी पुमान् सर्वान् अञ्चेपतः कातम्बर्येन चरति जीवनमात्र-चेष्टाञेषः पर्यटति इत्यर्थः ।

नि स्पृष्टः शरीरजीवनमात्रे अपि निर्गता स्पृहा यस्य स निःस्पृहः सन् । जो संन्यामी पुरुष, सम्पूर्ण कामनाओंको और भोगोंको अशेषतः त्यापकर अर्थात् केवछ जीवन-मात्रके निमित्त ही चेष्टा करनेवाला होकर विचरता है।

तया जो स्पृहासे रहित हुआ है, अर्थात् शरीर-जीवनमात्रमें भी जिसकी लालसा नहीं है। निर्ममः शरीरजीवनमात्राक्षिप्तपरिग्रहे अपि

मम इदम् इति अभिनिवेशवर्जितः।

निरहङ्कारो विद्यावन्त्वादिनिमित्तात्मसम्भाव-नारहित इत्यर्थः।

स एवंभूतः स्थितप्रज्ञो ब्रह्मवित् शान्ति । सर्वसंसारदुःखोपरमलक्षणां निर्वाणाख्याम् अवि-गच्छित प्रामोति ब्रह्मभूतो भवति इत्यर्थः ॥७१॥

समतासे रहित है अर्थात् इ.रीर-जीवनमात्रके ल्यि आवश्यक पदार्थींके संग्रहमें भी 'यह मेरा है' ऐसे भावसे रहित हैं।

तथा अहंकारसे रहित है अर्थात् विहत्ता भादि-के सम्बन्धसे होनेवाले आन्माभिमानसे भी रहित है।

बह ऐसा स्थितप्रञ्ज, ब्रह्मवेता- ज्ञानी संसारके सर्वदु:खोंकी निवृत्तिरूप मोक्ष नामक परम शान्तिको पाता है अर्थात् ब्रह्मरूप हो जाता है ॥७१॥

±9∰GI

सा एषा ज्ञाननिष्ठा स्तूयते-

( अब ) उस उपर्युक्त ज्ञाननिष्टाकी स्तुति की जाती है —

एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति । स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥ ७२ ॥

एवा यथोक्ता आसी ब्रह्मणि भवा इयं स्थिति सर्वे कम संन्यस्य ब्रह्मरूपेण एव अवस्थानम् इति एतत् ।

हे पार्थ न एनां स्थिति प्राप्य लब्ध्वा विमुद्धति न मोहं प्रामोति ।

स्थिया अरगं स्थितौ त्राह्मयां यथोक्तायाम् अन्तकाले अपि अन्ते वयसि अपि ऋशिर्वाणं त्रह्मनिर्वाणं त्रहम्मनिर्वाणं त्रह्मनिर्वाणं त्रहम्मनिर्वाणं त

यह उपर्युक्त अवस्था ब्राह्मी यानी ब्रह्ममे होनेत्राळी स्थिति है, अर्थात् सर्व कर्मोका संन्यास करके केवल ब्रह्मस्पसे स्थित हो जाना है।

हे पार्थ! इस स्थितिको पाकर मनुष्य फिर मोहित नहीं होना अर्थान मोहको प्राप्त नहीं होना।

अन्तकालमे — अन्तकं वयमें भी इस उपर्युक्त ब्राह्मी स्थितमें स्थित होकर मनुष्य, ब्रह्ममें जीनतारूप मोक्षको लाम करता है। फिर जो ब्रह्मबर्याश्रमसे ही संन्यास महण करके जीवनपर्यन्त ब्रह्ममें स्थित रहता है वह ब्रह्मनिर्वाणको प्राप्त होता है इसमें तो कहना ही क्या है ? ॥ २२॥

-3480°

इति श्रीमद्वाभारते शतसाहत्या संहितायां नैयासिक्या भीष्म-. पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषद्म ब्रह्मविद्यायां योगशाखे श्रीकृष्णार्जुनसंबादे सांस्थ्यपोगो नाम वित्तीयोऽख्याः ॥ २ ॥

#### तृतीयोऽध्यायः

शास्त्रस्य प्रश्नतिनिष्टत्तिविषयभृते द्वे बुद्धी भगवता निर्दिष्टे, सांख्ये बुद्धिः योगे बुद्धिः इति च ।

तत्र 'श्वहाति यदा कामान्' इति आरम्य आ-अध्यायपरिसमाप्तेः सांख्यबुद्धधाश्रितानां संन्यासं कर्तव्यम् उक्त्वा तेषां तश्चिष्ठतया एव च कृतार्थता उक्ता—'एया बाझी स्थितिः' इति ।

अर्जुनाय च 'कर्मण्येवाधिकारत्ते' 'मा ते सङ्गोऽत्त्वकर्माण' इति कर्म एव कर्तव्यम् उक्तवान् योगबुद्धिम् आश्रित्य, न तत एव श्रेयःप्राप्तिम् उक्तवान् ।

तद् एतद् आलक्ष्य पर्याकुलीभृतवुद्धिः अर्जुन उवाच—

कथं भक्ताय श्रेयोऽधिने यत् साक्षात् श्रेयःमाधनं सांख्ययुद्धितिष्ठां श्रावियत्वा मां कर्मणि दृष्टानेकानर्थयुक्ते पारम्पर्येण अपि अनैकान्तिकश्रेयःप्राप्तिकले नियुक्त्याद् इति युक्तः पर्याकुलीभावः अर्जुनस्य।

तदनुरूपः च प्रश्नः 'ज्यायसी चेत्' इत्यादिः ।

प्रश्नापाकरणवाक्यं च भगवता उक्तं यथोक्तविभागविषये शास्त्रे । इस गीताशास्त्रके दूसरे अध्यायमें भगवान्ने प्रवृत्तिविषयक योगबुद्धि और निवृत्तिविषयक सांख्यबुद्धि—ऐसी दो बुद्धियाँ दिखलायी हैं।

बहाँ सांस्यबुद्धिका आश्रय लेनेवालोंके छिये 'प्रजहाति यदा कामान्' इस स्रोकसे लेकर अध्याय-समाप्तितक, सर्व कर्माका त्याग करना कर्तव्य बनला-कर 'प्रपा ब्राह्मो स्थितिः' इस श्लोकमें उसी ज्ञाननिष्ठासे उनका कुनार्य होना बतलाया है।

परन्तु अर्जुनको 'तेरा कर्ममें ही अधिकार है' 'कर्म न करनेमें तेरी प्रीति न होनी चाहिये' इत्यादि त्रचनोंसे (ऐसा कहा कि )योग्बुद्धिका आश्रय लेकर तुसे कर्म ही करना चाहिये, (पर) उसीसे मुक्तिकी प्राप्ति नहीं बनलायी।

इस बातको विचारकर अर्जुनकी बुद्धि न्याकुळ हो गयी और वह बोळा—('ज्यायसी चेत्' इत्यादि)

कल्याण चाहनेवाले भक्तके लिये मोक्षका साक्षात् सावन वो सांस्व्युद्धिनिग्रा है उसे धुनाकर भी जो प्रत्यक्षीरून अनेक अन्योरी सुक जीर कमसे आगे वहनेपर भी (इसी बन्ममें) एकमात्र मोश्रको प्राप्तिरूप एक जिनका निवित नहीं है ऐसे कांगि मुझे भगवान् क्यो ख्याते हैं। इस प्रकार अर्जुनका व्याकुळ होना उचित ही है।

और उस व्याकुलताके अनुकूल ही यह 'ज्यायसी चेतु' इत्यादि प्रश्न है।

इस प्रथ्नको निवृत्त करनेवाले बचन भी भगवान्ने पूर्वोक्त विभागविषयक शास्त्रमें (जहाँ ज्ञाननिष्ठा और कर्मनिष्ठाका अलग-अलग वर्णन हैं) कहे हैं। केचित् तु अर्जुनस्य प्रश्नार्थम् अन्यथा कल्पयित्वा तत्प्रतिकृष्ठं भगवतः प्रतिवचनं वर्णयित्त । यथा च आत्मना सम्बन्धप्रत्ये गीतार्थो निरूपितः तत्प्रतिकृष्ठं च इह पुनः प्रश्नप्रतिवचनयोः अर्थे निरूपयन्ति ।

कथम्, तत्र सम्बन्धप्रन्थे तावत्—सर्वेषाम् आश्रमिणां झानकर्मणोः समुचयो गीताद्यास्त्रे निरूपितः अर्थ इति उक्तम्, पुनः विदेषितं च यावजीवश्रुतिचोदितानि कर्माणि परित्यज्य केवलाद् एव ज्ञानाद् मोखः प्राप्यते इति एतद् एकान्तेन एव प्रतिषद्धम् इति ।

राष्ट्र एकान्तम एव प्रातापद्धम् इति । इह तु आश्रमविकल्पं दर्शयता यावजीव-

श्रुतिचोदितानाम् एव कर्मणां परित्याग उक्तः। तत् कथम् ईट्सं विरुद्धम् अर्थम् अर्जुताय त्र्याद् भगवान् अ्रोता वा कथं विरुद्धम् अर्थम् अवधारवेत ।

तत्र एतत् स्याद् गृहस्थाताम् एव श्राँतकर्म-परित्यागेन केवलाद् एव ज्ञानाद् मोक्षः प्रतिपिध्यते न त् आश्रमान्तराणाम् इति ।

एतर् अपि पूर्वोत्तरविरुद्धम् एव । कथम्, सर्वाश्रमिणां ज्ञानकर्मणाः सम्रुवयो गीता-शास्त्रे निश्चितः अर्थ इति प्रतिज्ञाय इह कथं तिहरुद्धं केवलाद् एव ज्ञानाद् मोक्षं बृयाद् आश्रमान्तराणाम् ।

अथ मतं श्रीतकमिपिक्षया एतद् वचनं केत्रलाद् एव ज्ञानात् श्रीतकमेरहिताद् गृहस्थानां मोक्षः प्रतिषिष्यते इति । तत्र गृहस्थानां विद्यमानम् अपि सातं कर्म अविद्यमानवद् उपेस्य ज्ञानाद् एव केत्रलाद् न मोक्षे इति उच्यते इति । तो भी कितने ही टीकाकार अर्जुनके प्रश्नका प्रयोजन दूसरी तरह मानकर उससे विपरीत भगवान्-का उत्तर बतलाते हैं तथा पहले भूमिकामें स्वयं जैसा गीताका तार्पयं बतला आये हैं, उससे भी यहाँ प्रश्न और उत्तरका अर्थ विपरीत प्रतिपादन करते हैं।

कंसे ? ( सो कहने हैं कि )—बहाँ भूमिकामें तो ( उन टीकाकारोने ) ऐसे कहा है कि गीताशाक्सें सब आश्रमबालोके लिये बान और कर्मका समुख्य निकपण किया है और विशेषक्षपे यह भी कहा है कि जबतक जीवे अग्निहोताह कमें करता है? इत्यादि श्रुतिबिहित कर्मोंका त्याग करके केवल बानसे मोक्ष प्राप्त होता है, इस सिह्मान्तका गीता-शाक्सें निध्यतकरूपने नियेश है ।

परन्तु यहाँ ( तीसरे अप्यायमें ) उन्होंने आश्रमोंका विकल्प दिखळाते हुए 'जबतक जीवे' हत्यादि श्रुति-विहित कर्मोंका ही त्याग बतळाया है ।

इससे यह शंका होती है कि इस प्रकारके विरुद्ध अर्थवाल वचन भगवान् अर्जुनसे कैसे कहने और मुननेवाळा (अर्जुन) भी ऐरो विरुद्ध अर्थको कैसे स्वीकार करना ?

प्o-यदि वहाँ ( भूमिकामें ) ऐसा अभिप्राय हो कि गृहस्थके छिये ही औत-कर्मके त्यागपूर्वक केवल ज्ञानसे मोक्षप्राप्तिका निपंच किया है, दूसरे आश्रमवालोके लिये नहीं, तो ?

उ०-यह भी पूर्वोपरिकद ही है | क्योंिक सभी आश्रमवालोंके लिये ज्ञान और कर्मका समुखय गीताशास्त्रका निश्चित अभिग्राय हैं<sup>9</sup> ऐसी प्रतिज्ञा करके उसके निपरीत यहाँ दूसरे आश्रमवालोंके लिये ने केवल ज्ञानसे मोक्ष कैसे बतलाते ?

९१-कराचित् ऐसा मान हैं कि यह कहना श्रीतकर्मकी अपेशांसे हैं अर्थात् श्रीत-कर्मसे रिहत केनळ झानसे गृहस्थांके ळिये मोक्षका निपेत्र किया गया हैं, उसमें जो, केनळ झानसे गृहस्थांका मोक्ष नहीं होता, ऐसा कहा है वह विद्यमान स्मात-कर्म-की मी अविद्यमानके सहस उपेक्षा करके कहा हैं। एतद् अपि विरुद्धम् । कथम् , गृहस्थस् एव सार्तकर्मणा सम्रुचिताद् ज्ञानाद् मोक्षः प्रतिषिच्यते न तु आश्रमान्तराणाम् इति कथं विवेकिभिः शक्यम् अवधारयितम् ।

किं च यदि मोक्षसाधनत्वेन सार्तानि कर्माणि उर्ध्वरेतसां समुचीयन्ते तथा गृहस्थस अपि इष्यतां सार्तेः एव समुचयो न श्रोतैः ।

अय श्रोतः सातैः च गृहस्थस्य एव सम्रुचयो मोक्षाय ऊर्ध्वरेतसां तु स्मार्ककर्ममात्र-सम्मचिताद ज्ञानाद मोक्ष इति ।

तत्र एवं सित गृहस्थस्य आयासबादुल्यं श्रीतं सार्तं च बहुदुःखरूपं कर्म शिरसि आरोपितं स्थात् ।

अथ गृहस्थस्य एव आयासवाहुल्यकारणाट् मोक्षः स्याद् न आश्रमान्तराणां श्रौतनित्यकर्म-रहितत्वाद् इति ।

तद् अपि असत् । सर्वोधनिषत्मु इतिहास-पुराणयोगशास्त्रेषु च ज्ञानाङ्गत्वेन मुमुक्षोः सर्व-कर्मसंन्यासविधानाद् आश्रमविकल्पसम्रुचय-विधानात् च श्रुतिसमृत्योः ।

सिद्धः तर्हि सर्वाश्रमिणां ज्ञानकर्मणोः समुचयः।

न, मुमुक्षोः सर्वकर्मसंन्यासविधानात् ।

उ०-यह भी विरुद्ध है। क्योंकि 'गृहस्यके छिये ही केवछ स्मार्त-कर्मके साथ मिले हुए झानारे-गोक्षका प्रतिपेश किया है, दूसरे आश्रमवार्छोंके छिये नहीं'-यह विचारवान् मनुष्य वैसे मान सकते हैं!

दूसरी बात यह भी है कि यदि उच्चेरेताओं को भोक्षप्राप्तिके लिये झानके साथ केवल स्मार्त-कर्मके समुख्यकी ही आवस्यकता है तो इस न्यायसे गृहस्थोंके लिये भी केवल स्मार्त-कर्मोंके साथ ही ब्रानक समुख्य आवस्यक समझा जाना चाहिये, श्रीनकर्मोंके साथ नहीं।

पू०-यदि ऐसा मार्ने कि गृहस्थको ही मोक्षके िव्ये श्रीत और स्मार्त दोनों प्रकारके कर्मोंके साथ झानके समुख्यकी आवश्यकता है, उज्धरेताओका तो केवल स्मार्त-कर्मयुक्त झानमे मोक्ष हो जाता है <sup>2</sup>

उ०-ऐसा मान लेनेसे तो गृहम्थकं ही सिरपर विशेष पित्रिमयुक्त और अति दुःखरूप श्रीत-स्मार्त दोनो प्रकारके कर्मोका बोझ लादना हुआ।

प्०-यदि कहा जाय कि बहुत परिश्रम होनेके कारण गृहस्थकी ही मुक्ति होती हैं, (अन्य आश्रमोंमें) श्रीत नित्यकर्मीका अभाव होनेके कारण अन्य आश्रमवालोका मोक्ष नहीं होता तो ?

उ०-यह भी ठीक नहीं । क्योंकि सब उपनिषद्, इतिहास, पुराण और योगशाखोमें सुमुक्षुके छिये झानका अंग मानकर सब कमेंकि संन्यासका विधान किया है तथा श्रुति-स्पृतियोमें आश्रमोके विकल्प और समझ्यका भी विधान हैं।\*

प्o-तब तो सभी आश्रमबालोंके लिये ज्ञान और कर्मका समुख्य सिद्ध हो जाता है।

उ०-नहीं। क्योंकि मुमुक्षुके लिये सर्व कर्मोंके त्यागका विधान है।

<sup>\*</sup> त्रहाचरीने शहस्य, यहस्यां यानप्रस्त और वानप्रस्ति मंत्राम प्रहण करना चाहिते; यह समुख्यका विधान है और त्रहाचर्यने अथवा गहस्यते वानप्रस्यों संन्यात प्रहण करे, यह आध्यमेके विकल्पका विधान है ।

'खुरबाशाय भिक्षाचर्यं करनि ।' (बृह० उ० ३। ५। १) 'तस्पारसंन्यासमेयां तपसामतिरिक्तमाहुः ।' (ना० उ० २ । ७९) 'न्यास एवारसंस्वयत' (ना० उ० २ । ७९) हित 'न कर्मणा न प्रवया घनेन त्यागेनैकेऽमृतत्वमानमुः' (ना० उ० २। १९) इत्याद्याः श्रेतपः।

त्यत्र धर्ममधमे च उमे सत्यानृते त्यत्र । उमे सत्यानृते त्यन्ता येन त्यत्रीस तत्त्यत्र ॥ संसारमेव निःसारं हृष्ट्रा सारदिहस्रया । प्रत्रजन्त्यकृतोद्वाहाः परं नेरान्यमाधिताः॥

# इति बृहस्पतिः अपि कचं प्रति ।

कर्मणा वश्यतं जन्तुर्वियया च विमुच्यते । तस्मारकर्म न कुर्वन्ति चनयः पारदर्शिनः॥ ( महा० शान्ति० २४१ । ७ ) इति शुकानु शामनम् ।

इह अपि 'सर्वकर्माण मनसा संन्यस्य' इत्यादि।

मोक्षस्य च अकार्यत्वाद् ग्रुमुक्षोः कर्मा-नर्धक्यम् ।

नित्यानि प्रत्यवायपरिहारार्धम् अनुष्ठेयानि इति चेत ।

न, असंन्यासिविषयत्वात् प्रत्यवायप्राप्तेः,

न हि अग्निकार्याद्यकरणात् संन्यासिनः

प्रत्यवायः कल्पयितुं शक्यो यथा ब्रह्मचारिणाम् असंन्यासिनाम् अपि कर्मिणाम् ।

'सब प्रकारके भोगोंसे विरक्त होकर भिक्षा-वृत्तिका अवल्यमन करते हैं।' 'सालिये इन सब तर्पोम संन्यासको ही श्रेष्ठ कहते हैं।' 'संन्यास ही श्रेष्ठ वताया गया है' 'न कर्मसे, न प्रजासे, न धनसे, पर केंग्रल त्यागसे ही कई एक महापुरुष अमृतत्वको प्राप्त हुए हैं।' 'ब्रह्मचर्यसे ही संन्यास प्रहण करें।' ह्यादि श्रतिवचन है।

गृहस्पिनिने भी कवते कहा है कि 'धर्म और अधर्मको छोड़, सत्य और झुट दोनोंको छोड़, सत्य और झुट दोनोंको छोड़कर जिस (अईकार) से इनको छोड़ता है उसको भी छोड़।' 'संसार को सारर्राहत देवकर परवेराग्यके आधित हुए पुरुष, सार वस्तुके दर्शनकी इच्छासे विवाह किये विना (ग्रह्मचर्यआध्रमसे) ही संन्यास ग्रहण करते हैं।'

व्यासजीने भी शुक्तदेवजीको शिक्षा देते समय कहा है कि 'जीव कमोंसे बँघता है और झानसे मुक्त होता है, इसलिये आत्मतस्वके झाता यति कम नहीं करते।'

यहाँ (गीतामें) भी 'सव कमौंको मनसे छोड़कर' इत्यादि वचन कहे हैं।

मोक्ष अकार्य है अर्थात् किसी क्रियासे प्राप्त होने-वाल नहीं है, इससे भी मुमुभुके लिये कर्म व्यर्थ है।

ए०—यदि एंसा कहे कि प्रत्यवाय∗ दूर करनेके छिये नित्य-कर्मोंका अनुष्ठान करना आवश्यक है, तो ?

उ० -यह कहना टीक नहीं। क्योंकि प्रत्यवाय-की प्राप्ति सन्यासीके लिये नहीं, असंन्यासीके लिये हैं। जो संन्यासी नहीं हैं, ऐसे कर्म करतेवाले गृहस्थोको और अस्मचारियोंको भी जिस प्रकार विहित कर्म न करनेसे प्रत्यवाय होता है, वैसे अग्निहोत्रार्दि कर्म न करनेसे संन्यासीके लिये प्रत्यवाय-प्राप्तिकी कल्पना नहीं की जा सकती।

विहित कर्मोका अनुष्ठान न करनेसे जो पाप लगता है, उसका नाम प्रत्यवाय है ।

न तावद् नित्यानां कर्मणाम् अभावाद् एव भावरूपस्य प्रत्यवायस्य उत्पत्तिः कल्पयितुं शक्या 'कथमसतः सञ्जावत' ( छा० उ० ६ । २ । २ ) इति असतः सञ्जन्मासंभवश्रतेः ।

यदि विहिताकरणाद् असम्भान्यम् अपि प्रत्यवायं ब्याद् वेदः तदा अनर्थकरो वेदः अप्रमाणम् इति उक्तं स्वातः।

विहितस्य करणाकरणयोः दुःखमात्र-फलत्वातु ।

तथाच कारकं शास्त्रं न झापकम् इति अनुपपचार्थं कल्पितं स्थात्। न च एतद् इष्टम्।

तस्माद् न संन्यासिनां कर्माणि अतो

ज्ञानकर्मणोः समुचयानुपपत्तिः । 'व्यायसी चेरकर्मणस्त मता वृद्धः' इति ।

'ज्यायसा चरकमणस्त मता बुग्दः' इति अर्जुनस्य प्रश्नानुपपत्तेः च ।

यदि हि भगवता द्वितीये अध्याये ज्ञानं कर्म च समुचयेन त्वया अनुष्टेयम् इति उक्तं स्थात् ततः अर्जुनस्य प्रश्नः अनुपपन्नो 'व्यायसी चेरकर्मणस्त मना वुद्धः बनार्दन' इति ।

अर्जुनाय चेद् बृद्धिकर्मणी त्वया अनुष्टेये इति उक्ते या कर्मणो ज्यायमी बृद्धिः सा अपि उक्ता एव इति 'तिक्तं कर्मण योरे मां नियोजयीस कंशव' इति प्रश्नो न कथश्चन उपपद्यते।

तथा नित्यकर्मोके अभावमे ही भावरूप प्रश्ववायके उत्पन्न होनेकी भी कृपना नहीं की जा सकती, क्योंकि 'असत्से सत्तको उत्पत्ति कैसे हो सकती है ?' इस प्रकार अभावसे भावकी उत्पत्तिको असम्भव वाटानेवाले अतिके वचन है।

यदि कहा कि (कमोंके अभावसे भावरूप प्रत्यवाय) असम्भव होनेपर भी विहित कमोंके न करनेसे प्रत्यवायका होना वेद बतलाता है, तब तो यह कहना हुआ कि वेद अनर्थकारक और अग्रामाणिक हैं।

क्योंकि (ऐसामाननेसे ) वेदविहित कर्मोंके करने और न करने दोनोहीमे केवल दु:ख ही फल हुआ।

इसके सिवा शास ज्ञापक नहीं बल्कि कारक है अर्थात् अपूर्व शक्ति उत्पन्न करनेवाल है, ऐसा युक्तिश्न्य अर्थ भी मानना हुआ \*। यह किसीको इप्ट नहीं है।

सुनरां यह सिद्ध हुआ कि संन्यासियोंके लिय कर्म नहीं है, अनज्ब ज्ञान-कर्मका समुख्य भी यक्तियक नहीं है।

तथा 'ज्यायसी नेत् कर्मणस्ते मना युद्धिः' इत्यादि अर्जुनके प्रश्नोकी संगति नहीं बैटनेके कारण भी ज्ञान और कर्मका समुख्य नहीं बन सकता।

क्योंकि यदि दूसरे अध्यायमे भगवान्नं अर्जुनसे यह कहा होता कि ज्ञान और कर्म दोनोंका तुझे एक साथ अनुशन करना चाहिये तो फिर अर्जुन-का यह पृछना नहीं बनता कि 'हं जनार्द्न ! यदि कर्मोंको अपेक्षा आप झानको श्रेष्ट मानते हैं' हैं ग्यादि।

यदि भगवान्ते अर्जुनमे यह कहा हो कि तुझे झान और कर्मका एक साथ अनुष्ठान करना चाहिये, तब जो कर्माको अपेक्षा श्रेष्ठ है, उस झानका (सम्पादन करनेके लिये) भी कह ही दिया गया, फिर यह पूछना किसी तरह भी नहीं बन सकता कि 'तो है केशव! मुझे धोर कर्मोमें क्यों लगाते हैं।'

बास्तवमे शास्त्र केवल पदार्थांकी शक्तिको बतलानेवाला है, उसमे नवीन शक्ति उत्पन्न करनेवाला नहीं है।

न च अर्जुनस्य एव ज्यायसी चुद्धिः न अरुष्टेया इति भगवता उक्तं पूर्वम् इति कल्पवितुं युक्तम्, येन 'ज्यायसी चेत्' इति प्रश्नः स्यात् ।

यदि पुनः एकस्य पुरुषस्य झानकर्मणोः विरोधाद् युगपद् अनुष्टानं न संभवति इति भिभपुरुषानुष्टेयत्वं भगवता पूर्वम् उक्तं स्यात् ततः अयं प्रश्न उपपन्नः 'व्यावसी चेन' इत्यादिः।

अविवेकतः प्रश्नकल्पनायाम् अपि भिन्न-पुरुषाजुष्टेयस्वेन भगवतः प्रतिवचनं न उपपद्यते।

न च अज्ञाननिमित्तं भगवत्प्रतिवचनं कल्प्यम् ।

असात् च भिन्नपुरुषानुष्टेयन्वेन झानकर्म-निष्ट्योः भगवतः प्रतिवचनदर्श्वनात्, झान-कर्मणोः समुचयानुषपत्तिः।

तसान् केवलाद् एव ज्ञानाद् मोक्ष इति एषः अर्थो निश्चिनां गीतास् सर्वोपनिपन्स् च । ज्ञानकर्मणोः एकं वद् निश्चित्य इति च एकविषया एव प्रार्थना अनुपपन्ना उभयोः सम्रुचयर्सभवे ।

'कुरु कमेंब तस्मात्वम्' इति च ज्ञाननिष्ठा-संभवम् अर्जुनस्य अवधारणेन दर्शयिष्यति ।

**अ**र्जुन उवाच---

गी० शा० गा० ११---

ऐसी तो कल्पना की ही नहीं जा सकती कि भगवान्ने पहले ऐसा कह दिया था कि उस श्रेष्ट श्चानका अनुष्ठान अर्जुनको नहीं करना चाहिये,जिससे कि अर्जुनका 'ज्यायसी चेन्' हत्यादि प्रश्न बन सके।

हाँ, यदि ऐसा हो कि ज्ञान और कर्मका परस्पर विरोध होनेके कारण एक पुरुषसे एक कार्ल्स (दोनोंका) अनुष्ठान सम्भव नहीं, इसल्यि भगवान्त् दोनोंका भिन्न-भिन्न पुरुषीद्वारा अनुष्ठान करनेके योग्य पहले बनल्या है तो ज्यायसी बेस्' इस्वादि प्रश्न बन सकता है।

यदि ऐसी कल्पना करें कि 'अजुनने यह प्रश्न अविवेकसे किया है' तो भी भगवानका यह उत्तर देना युक्तियुक्त नहीं ठहरता कि. ज्ञाननिष्ठा और कमीनिष्ठा टोनों भिन्न-भिन्न पुरुषोंद्वारा अनुष्ठान की जानेयोग्य हैं।

भगवान्के उत्तरको अज्ञानमूलक मानना तो (सर्वधा) अनुचित है।

अतर्व भगवात्के इम उत्तरको कि जानिष्ठा और कर्मनिष्ठाका अनुष्ठान करनेवाले अधिकारी भिन्न-भिन्न है,' देखनेसे यह सिद्ध होता है कि झान-कर्मका समुख्य सम्भव नहीं।

इसल्यि गीतामे और सब उपनिषदोमे यही निश्चित अभिप्राय है कि केवल ज्ञानसे ही मोक्ष होता है।

यदि दोनोका समुखय सम्भव होना तो ज्ञान और कर्म इन दोनोंमेसे एकको निश्चय करके कहो, इस प्रकार एक ही बात कहनेके जिये अर्जुनकी प्रार्थना नहीं बन सकती।

इसके सिवा 'कुरु कर्मैंव तस्मात्त्वम्' इस निश्चित कथनसे मगवान् भी अर्जुनके लिये (आगे) ज्ञान-निष्ठा असम्भव दिख्लायेंगे।

अर्जुन बोका--

### ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन। तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव॥ १

ज्यायसी श्रे**यसी** चेद् यदि कर्मणः सकाशात्

ने तब मता अभिप्रेता बुद्धि झानं हे जनार्दन ।
यदि बुद्धिकर्मणी सम्रुचिते इष्टे तदा एकं
अयःसाधनम् इति कर्मणो ज्यायसी बुद्धिः
इति कर्मणः अतिरिक्तकरणं बुद्धेः अनुपपम्रम्
अर्जुनेन कृतं स्यात्।

न हि तद् एव तसात् फलतः अतिरिक्तं स्यात् ।

तथा कर्मणः श्रेयस्करी भगवता उक्ता बुद्धिः अश्रेयस्करं च कर्मकुरु इति मां प्रतिपाद-यति तत् किं नु कारणम् इति भगवत उपालम्भम् इव कुर्वन् तत् कि कसात् कर्मण वोरे क्रूरे हिंसालक्षणे मा नियोजयित केशन इति च यद आइ तत च न उपपदाते।

अथ सार्तेन एव कर्मणा समुचयः सर्वेषां भगवता उक्तः अर्जुनेन च अवधारितः चेत् तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि इत्यादि कथं युक्तं वचनम् ॥ १ ॥ हे जनार्दन ! यदि कमोंकी अपेक्षा ज्ञानको आप श्रेष्ठ मानते हैं (तो हे केशव! मुझे इस हिंसारूप कुर कर्ममें क्यों लगाते हैं ?)

यदि ज्ञान और कर्म दोनोंका समुख्य भगवान्को सम्मत होता तो फिर 'कल्याणका वह एक साधन कहिये' कर्मोंसे ज्ञान श्रेष्ठ है, इत्यादि वाक्योंद्वारा अर्जुनका ज्ञानसे कर्मोंको पृथक् करना अनुचित होता।

क्योंकि ( समुन्वय-पक्षमें ) कर्मकी अपेक्षा उस ( ज्ञान ) का फलके नाते श्रेष्ठ होना सम्भव नहीं ।

तथा भगवान्ने कर्मोकी अपेक्षा झानको कल्याण-कारक बतलाया और मुझसे ऐसा कहते हैं कि 'यू अकल्याणकारक कर्म ही कर' इसमे क्या कारण हैं यह सोचकर कर्मने भगवान्तको उल्ह्रहान्सा देते हुए जो ऐसा कहा कि 'तो फिर हे केशव ! मुझे इस हिसाक्य बोर कुर कर्ममे क्यो लगाते हैं ?? वह भी उचित नहीं होता।

यदि भगवान्ने स्मानं-कर्मके साथ ही झानका समुख्य सबके लिये कहा होना एवं अर्जुनने भी ऐसा ही समझा होना, तो उसका यह कहना कि 'फिर हे केशव! मुझे बोर कर्ममें क्यो लगान है ?' कैसे युक्तियुक्त हो सकता ?॥ १॥

कि च--

तथा---

व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे । तदेकं वद् निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् ॥ २ ॥

व्यामिश्रेण इव सद्यपि विविक्ताभिभाषी । भगवान् तथापि सम मन्दबुद्धेः व्यामिश्रम् इव सगबद्धाक्यं प्रतिभाति । तेन सम बुद्धि मोहयसि इव ।

यवपि भगवान् स्पष्ट कहनेवाले हैं तो भी मुख मन्दबुद्धिको भगवान्के वाक्य मिले हुए-से प्रतीत होते हैं, उन मिले हुए-से वचनोंसे आप मानो भेरी बुद्धिको मोहित कर रहे हैं। मम बुद्धिन्यामोहापनयाय हि प्रवृत्तः त्वं तुकथं मोहयसि अतो त्रवीमि बुद्धं मोहयसि इव ने मम इति ।

त्वं तु भिष्मकर्तृकयोः ज्ञानकर्मणोः एक-पुरुषानुष्टानासम्भवं यदि मन्यसे तत्र एवं सति तत् तयोः एकं वृद्धिं कर्म वा इदम् एव अर्जुनस्य योग्यं बुद्धिशक्त्यवस्थानुरूपम् इति निश्चित्य वट मृहि । येन ज्ञानेन कर्मणा वा अन्यतरेण श्रेयः अहस् आन्त्रयां प्राप्तुसाम् ।

यदि हि कर्मनिष्ठायां गुणभूतम् अपि ज्ञानं भगवता उक्तं स्थात् तत् कथं तयोः एकं वद इति एकविषया एव अर्जुनस्य ग्रुश्रृषा स्थात् ।

न हि भगवता उक्तम् अन्यतस्द एव ज्ञान-कर्मणोः वक्त्यामि न एव द्वयम् इति । येन उभयप्राप्त्यसम्भवम् आत्मनो मन्यमान एकम् एव प्रार्थनेत् ॥२॥ वास्तवमें आप तो मेरी बुद्धिका मोह दूर करनेके लिये प्रवृत्त हुए हैं, फिर मुझे मोहित कैसे करते ! श्वीलिये कहता हूँ कि आप मेरी बुद्धिको मोहित-सी करते हैं।

आप यदि अल्ग-अल्ग अनिकारियोंद्वारा किये जाने योग्य झान और कर्मका अनुष्ठान एक पुरुष-द्वारा किया जाना असम्भव मानने हैं, तो उन दोनोमेंसे 'झान या कर्म यही एक झुद्धि, शक्ति और अवस्थाके अनुसार अर्जुनके लिये योग्य हैं'—ऐसा निश्चय करके मुक्क्से कहिये, जिस झान या कर्म किसी एकसे मैं कल्याणको प्राप्त कर सकूँ।

यदि कर्मनिष्ठामें गौणरूपसे भी ज्ञानको भगवान्ने कहा होता तो 'दोनोमेसे एक किंद्रेग' इस प्रकार एक-हीको सुननेकी अर्जुनकी इच्छा कैंसे होती ?

क्योंकि 'झान और कर्म इन दोनोंमेसे में तुझसे एक ही कहूँगा, दोनों नहीं'—ऐसा भगवान्ने कहीं नहीं कहा, कि जिससे अर्जुन अपने किये दोनोंकी प्राप्ति असम्भव मानकर एकके लिये ही प्रार्थना करता ॥ २ ॥

#### was the

प्रश्नानुरूपम् एव प्रतिवचनम् — श्रीभगवानुवाच— प्रश्नके अनुसार ही उत्तर देने हुए---श्रीभगवान् बोले---

ळोकेऽस्मिन्द्विवधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ॥ ३ ॥

लोके अस्मिन् शास्त्रानुष्टानाधिकृतानां विविधा द्विप्रकारा निष्टा स्थितिः अनुष्टेयतास्पर्य प्रस् पूर्व सर्वादी प्रजाः सृष्ट्वा तासाम् अस्युद्यनिःश्रेयसप्राप्तिसाधनं वेदार्थ-सम्प्रदायम् आविष्कृतिता श्रोका मया सर्वज्ञेन ईसरेण हे अनव अपाप ।

हे निष्पाप अर्जुन ! इस मनुष्यलोकमें शाखोक कर्म और ज्ञानके जो अधिकारी है, ऐसे तीनों वर्णवालोके लिये ( अर्थात् आसण, क्षत्रिय और देश्योंके लिये ) दो प्रकारकी निग्छा-विष्यति अर्थात् कर्तन्य-तत्परता, पहले-सृष्टिके आदिकाल्में प्रजाको रक्कर उनकी लैकिक उनति और मोक्षकी प्राप्तिक साधनक्ष्य वैदिक सम्प्रदायको आधिकार करतेवाले मुक्क सर्वत्र देशव्हारा कट्ठी गयी है। तत्र का सा द्विविधा निष्ठा इति आह— क्षानयोगेन ज्ञानस् एव योगः तेन सांख्यानाम् आत्मानात्मविषयविवेकज्ञानवतां ब्रह्मचर्या-श्रमाद् एव कृतसंन्यासानां वेदान्तविज्ञान-सुनिश्चितार्यानां परमहंसपरिव्राजकानां ब्रह्मणि एव अवस्थितानां निष्ठा प्रोक्ता।

कर्मयोगेन कर्म एव योगः कर्मयोगः तेन कर्म-योगेन योगेनां कर्मिणां निष्ठा प्रोक्ता इत्यर्थः । यदि च एकेन पुरुषेण एकस्मै पुरुषार्थाय

ज्ञानं कर्म च समुचित्य अनुष्टेयं भगवता इष्टम्

उक्तं वक्ष्यमाणं वा गीतासु वेदेषु च उक्तम् ।

कथम् इह अर्जुनाय उपसन्नाय प्रियाय विशिष्ट-

भिषपुरुषकर्तृके एव ज्ञानकर्मनिष्टे ब्र्यात् । यदि पुनः अर्जुनो ज्ञानं कर्म च इयं श्रुत्वा स्वयम् एव अनुष्टास्यति अन्येषां तु भिष्ठपुरुषा-नुष्टेयतां वस्त्यामि इति मतं भगवतः कल्येत । तदा रागद्वेषवान् अप्रमाणभूतो भगवान् कल्पितः स्यात् । तत् च अयुक्तम् ।

तस्मात् कया अपि युक्त्या न सम्रुचयो ज्ञानकर्मणोः।

यद् अर्जुनेन उक्तं कर्मणो ज्यायस्त्वं बुद्धेः तत् च स्थितम् अनिराकरणात् ।

तस्याः च ज्ञाननिष्ठायाः संन्यासिनाम् एव अनुष्टेयन्यं भिन्नपुरुषानुष्टेयत्ववचनात् च भगवत एवम् एव अनुमतम् इति गम्यते ॥३॥

बह दो प्रकारकी निष्ठा कौन-सी हैं : सो कहते हैं— जो आत्म-अनात्मके विश्वयमें विवेकजन्य झानसे सम्पन्न हैं, जिन्होंने बद्रान्य आग्रमसे ही संन्यास प्रहण कर लिया है, जिन्होंने बदान्यके विद्वानदारा अग्नत्यक्का मळीमीति निश्चय कर लिया है, जो परमहांस संन्यासी है, जो निरन्तर ब्रावमें स्थित हैं ऐसे सांख्ययोगियोंकी निष्ठा झानस्प योगसे कही हैं।

तथा कर्मयोगसे कर्मयोगियोंकी अर्थात् कर्म करनेवालोंकी निष्ठा कही है।

यदि एक पुरुष्द्वारा एक ही प्रयोजनकी सिद्धिके लिये ज्ञान और कर्म दोनों एक साथ अनुष्ठान करनेयोग्य हैं, ऐसा अपना अमिश्राय भगवान्द्वारा गीतामें पहले कहीं कहा गया होता, या आगे कहा 
जानेवाल होता, अथवा वेदमें कहा गया होता, तो 
त्रारणमें आये हुए प्रिय अर्जुनको यहाँ भगवान् यह 
कैसे कहने कि ज्ञाननिष्ठा और कर्मनिष्ठा अल्गअल्ग-मिक्स-मिक्स अधिकारियोदारा ही अनुष्ठान की 
जानेयोग्य हैं।

यदि भगवान्का यह अभिप्राय मान लिया जाय कि ज्ञान और कर्म टोनोंको सुनकर अर्जुन खर्य ही टोनोंका अनुष्ठान कर लेगा, टोनोंको भिन्न-भिन्न पुरुषों-हारा अनुष्ठान करनेयोग्य तो दूसरोंके लिये कहूँगा। तव तो भगवान्को राग्हेयपुक्त और अप्रामाणिक मानना हुआ। ऐसा मानना सर्वया अनुचित है।

इसिन्निये किसी भी युक्तिसे ज्ञान और कर्मका समुख्य नहीं माना जा सकता।

कर्मोकी अपेक्षा ज्ञानकी श्रेष्ठता जो अर्जुनने कही थी वह तो सिद्ध है ही, क्योंकि भगवान्ने उसका निराकरण नहीं किया।

उस ज्ञाननिष्ठाकै अनुष्ठानका अधिकार संन्यासियों-का ही है । क्योंकि दोनों निष्ठा भिन्न-भिन्न पुरुषों-द्वारा अनुष्ठान करनेयोग्य बतलायी गयी है, इस कारण भगवान्की यही सम्मति है, यह प्रतीत होता है॥ ३॥ मां च बन्धकारणे कर्माण एव नियोजयिस इति विषण्णमनसम् अर्जुनं कर्म न आरमे इति एवं मन्यानम् आरुक्ष्य आहं भगवान्— 'न कर्मणामनारभात्'—इति ।

अथ वा ज्ञानकर्मनिष्ठयोः परस्परविरोधाद एकेन पुरुषेण युगपद् अनुष्टातुम् अञ्चक्यत्वे सति इतरेतरानपेक्षयोः एव पुरुषार्थहेतुत्वे प्राप्ते—

कर्मनिष्ठाया ज्ञाननिष्ठाप्राप्तिहेतुत्वेन पुरुवार्थहेतुत्वं न स्वातन्त्र्येण, ज्ञाननिष्ठा तु कर्मनिष्ठोपायरुव्धान्मिका सती स्वातन्त्र्येण पुरुवार्थहेतुः अन्यानपेक्षा इति एतम् अर्थ प्रदर्शिष्यन् आह भगवान— बन्धनके हेतुरूप कर्मोमें ही भगवान् मुझे लगाने हैं—ऐसा समझकर व्यपित-चित्त हुए और मै कर्म नहीं करूँगा, ऐसा माननेवाले अर्जुनको देखकर भगवान् बोले—'न कर्मणामनारम्भात्त' इति

अथवा ज्ञानिष्ण और कर्मनिष्ठाका परस्पर विरोध होनेके कारण एक पुरुषद्वारा एक कार्ल्म दोनोंका अनुष्ठान नहीं किया जा सकता। इससे एक दूसरेकी अपेक्षा न रखकर दोनों अल्ला-अल्ला मोक्षमें हेतु है, ऐसी शंका होनेपर—

यह बात स्पष्ट प्रकट करनेकी इच्छासे कि झान-निष्ठाकी प्राप्तिमें साधन होनेके कारण कर्मनिष्ठा मोक्षरूप पुरुषार्थमें हेतु है, स्वतन्त्र नहीं है; और कर्मनिष्ठारूप उपायसे सिद्ध होनेवाली झाननिष्ठा अन्यकी अपेक्षा न स्वक्तर स्वतन्त्र ही मुक्तिमें हेतु हैं। भगवान् बोले—

#### न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्यं पुरुषोऽञ्जुते । न च संन्यसनादेव सिद्धिं सम्प्रिगच्छति ॥ १ ॥

न कर्मणाय अनारम्भाद अन्नारम्भात कर्मणां क्रियाणां यद्वादीनाम् इह जन्मनि जन्मान्तरे वा अनुष्टितानाम् उपाचद्वरितक्षयहेतुत्वेन सच्चश्रुद्धिकारणानां तत्कारणत्वेन च ज्ञानोत्पचिद्वारेण ज्ञाननिष्ठाहेतुनाम्—'शानवः त्यवते पूंसा क्ष्यास्यास्य कर्मणा' ( महा ० शान्ति ० २०४ । ८ ) इत्यादिस्मरणाद् अनारम्भाद् अनुष्टानात्—

नैष्कर्ष्यं निष्कर्मभावं कर्मशृत्यतां ज्ञानयोगेन निष्ठां निष्क्रियात्मस्वरूपेण एव अवस्थानम् इति यावत्, पुरुषे न अस्तुने न प्राप्नोति इत्यर्थः ।

कर्मोंका आरम्भ किये बिना अर्थात् यज्ञादि कर्म जो कि इस जन्म या जन्मान्तरमे किये जाते हैं और सिक्षत पापोंका नाश करनेके द्वारा अन्तः-करणकी शुद्धिनें कारण है एवं 'पाप-कर्मोंका नाश होनेपर सनुष्योंके (अन्तःकरणमें) ज्ञान प्रकट होता है' इस म्हितिक अनुसार जो अन्तःकरणकी शुद्धिमें कारण होनेसे झानिगृगके भी हेतु हैं, उन यशादि कर्माका आरम्भ किये बिना—

मनुष्य निष्कर्मभावको—-कर्मशृत्य स्थितिको, अर्थात् जो निष्किय आत्मन्यरूपमें स्थित होनारूप ज्ञानयोगसे श्राम होनेवाळी निष्ठा है, उसको नहीं पाता । कर्मणाम् अनारम्भाद् नैष्कम्यं न अस्तुते इति वचनात् तद्विपर्ययात् तेषाम् आरम्भाद् नैष्कम्यम् अस्तुते इति गम्यते । कस्मात् पुनः कारणात् कर्मणाम् अनारम्भाद् नैष्कम्यं न अस्तते इति ।

उच्यते, कर्मातम्भस्य एव नैष्कर्म्योपा-यत्वात् । न हि उपायम् अन्तरेण उपेयप्राप्तिः अस्ति ।

कर्मयोगोपायस्वं च नैष्कर्म्यलक्षणस्य ज्ञानयोगस्य श्रुतौ इह च प्रतिपादनातु ।

श्रुतौ तावत् प्रकृतस्य आत्मलोकस्य वेदस्य वेदनोपायत्वेन 'तमेतं वेदान्त्रवचनेन नाह्यणा विविदिषत्ति यम्रेन' (वृह० उ० ४ । ४ । २२ ) इत्यादिना कर्मयोगस्य ज्ञानयोगोपायत्वं प्रतिपादितम् ।

#### इह अपि च---

'संन्यासस्तु महाबाहो दुःसमाप्तुमयोगतः' 'योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्तात्मशुद्धये' 'यह्मो दानं तपक्षेत्र पावनानि मनीषिणाम्' इत्यादि प्रतिपाद्यिष्यति ।

नतु च-- 'अभयं सर्वभृतेभ्यो दस्या नैष्कर्य-माचरेत' इत्यादी कर्तव्यकर्मसंन्यासाद् अपि नैष्कम्येप्राप्ति दर्शयति लोके च कर्मणाम् अनारम्भाद् नैष्कर्म्यम् इति प्रसिद्धतरम् अतः च नैष्कर्म्यार्थिनः किं कर्मारम्भेण इति प्राप्तम् अत आह--

न च संन्यसनाद् एव इति । न अपि संन्यसनाद् एव केवलात् कर्मपरित्यागमात्राद् एव ज्ञान-रहितात् सिद्धि नैष्कम्बलक्षणां ज्ञानयोगेन निष्ठां समधिगच्छति न प्राप्नोति ॥ ४॥

पू०-कार्मोका आरम्भ नहीं करनेसे निष्कार्मभाव-को प्राप्त नहीं होता-इस कपनसे यह पाया जाता है कि इसके विपरीत करनेसे अर्घात् कर्मोका आरम्भ करनेसे मुज्य निष्कार्मभावको पाता है, सी (इसमें) नया कारण है कि कार्मोका आरम्भ किये विना मनुष्य निष्कार्मनाको प्राप्त नहीं होता ?

उ०-क्योंकि कर्सोंका आरम्भ ही निष्कर्मताकी प्राप्तिका उपाय है और उपायके विना उपेयकी प्राप्ति हो नहीं सकती, यह प्रसिद्ध ही है।

निष्कर्मतारूप ज्ञानयोगका उपाय कर्मयोग है, यह बात श्रुतिमें और यहाँ गीतामें भी प्रतिपादित है। श्रुतिमें प्रस्तुत इंग्यूक्प आवस्त्रोकक जाननेका उपाय बतलाते हुए 'उस आरमाको ब्राह्मण बेदाच्ययन और यहासे जाननेकी इच्छा करते हैं' इत्यादि बचनोसे वर्मयोगको ज्ञानयोगका उपाय बतलाया है।

तथा यहाँ (गीताशासमें) भी—'हे महावाहो ! बिना कर्मयोगके संन्यास प्राप्त करना कठिन हैं' 'योगी होग आसक्ति छोड़कर अन्तःकरणकी गुद्धिके हिथे कर्म किया करने हैं' 'यह, दान और तप बुद्धिमानोंको प्राप्त करनेवाहे हैं' इत्यादि बचनोंसे आगे प्रतिपादित करेंगे।

यहाँ यह शंका होती है कि 'सब अूलोंको अभवदान देकर संन्यास प्रहण करे' इत्यादि वचनोंमें कर्लणकार्यक त्याग्हारा भी निष्कर्मताकी प्राप्ति देखळायी है और लोकों भी कर्मोका आरस्भ न करनेसे निष्कर्मता प्राप्त होना अपन्यत प्रसिद्ध है। फिर निष्कर्मता चाहनेवालेको कर्मोक आरम्भसे क्या प्रयोजन ? इसपर कहते हैं—

केवल संन्याससे अर्थात् विना ज्ञानके केवल कर्मपरित्यागमात्रसे मतुष्य निष्कर्मतारूप सिद्धिको अर्थात् ज्ञानयोगसे होनेवाली स्थितिको नहीं पाता ॥ ४॥

कसात पनः कारणात कर्मसंन्यासमात्राद एव ज्ञानरहितात सिद्धिं नैष्कर्म्यलक्षणां पुरुषो निष्कर्मतारूप सिद्धिको क्यों नहीं पाता ? इसका न अधिगच्छति इति हेत्वाकाङ्गायाम् आह—

न हि कश्चित्क्षणमपि

ह्यवद्याः कर्म

न हि यसात क्षणम् अपि कालं जात् कदा-चित कश्चित् तिष्ठति अकर्मकृत् सन् । कस्मात कार्यते हि यसादु अवश एव कर्म सर्वः प्राणी प्रकृतिजै: प्रकृतितो जातै: सन्वरजस्तमोभि: गुणै: 1

अज इति वाक्यशेषो यतो वश्यति-'गृणैयों

विचाल्यते' इति सांख्यानां प्रथकरणाद

अज्ञानाम् एव हि कर्मयोगां न ज्ञानिनाम् । ज्ञानिनां त गुणैः अचाल्यमानानां स्वतः

चलनाभावातु कर्मयोगो न उपपद्यते । तथा च व्याख्यातं वेदाविनाशिनम् इति अत्र ॥५॥

यः त अनात्मज्ञः चोदितं कर्म न आरभते इति तदु असदु एव इति आह-

> कर्मेन्द्रियाणि संयस्य य आस्ते मनसा स्मरन । इन्द्रियार्थान्विमुढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥

कर्मेन्द्रियाणि इस्तादीनि संयम्य संहत्य य आस्ते तिष्रति मनसा सात चिन्तयन इन्द्रियार्थान् विषयान् विमृदात्मा विमृदान्तः-करणो मिथ्याचारो मृषाचारः पापाचारः स उच्यते ॥ ६ ॥

बिना ज्ञानके केवल कर्मसंन्यासमात्रसे मनुष्य कारण जाननेकी इच्छा होनेपर कहते हैं---

जात तिष्ठत्यकर्मकत । सर्वः प्रकृतिजैर्गणैः ॥ ५ ॥

कोई भी मनुष्य कभी क्षणमात्र भी कर्म किये विना नहीं रहता । क्योंकि 'सभी प्राणी' प्रकृतिसे उत्पन्न सत्त्व, रज और तम-इन तीन गुणोंद्वारा परवश हुए अवस्य ही कमोंमें प्रवृत्त कर दिये जाते हैं।

यहाँ सभी प्राणीके साथ अज्ञानी ( शब्द ) और जोडना चाहिये ( अर्थात् 'सभी अज्ञानी प्राणी' ऐसे पढ़ना चाहिये ) । क्योंकि आगे 'ओ गुजोंसे विश्वक्रित नहीं किया जा सकता' इस कथनसे ज्ञानियोंको अलग किया है, अतः अज्ञानियोंके छिये ही कर्मयोग है, ज्ञानियोंके लिये नहीं।

क्योंकि जो गणोंदारा विचलित नहीं किये जा सकते. तन जानियोंमें स्वतः क्रियाका अभाव होनेसे उनके लिये कर्मयोग सम्भव नहीं है।

ऐसे **ही** 'वेदाविनाशिनम' इस श्लोककी व्याख्यामें विस्तारपर्वक कहा गया है ॥ ५॥

जो आत्मज्ञानी न होनेपर भी शास्त्रविहित कर्म नहीं करता, उसका वह कर्म न करना बुरा है: यह कहते है-

जो मनुष्य हाथ, पैर आदि कर्मेन्द्रियोंको रोककर इन्द्रियोंके भोगोंको मनसे चिन्तन करता रहता है, वह विमुदात्मा अर्घात् मोहित अन्तःकरणवास्र मिथ्याचारी, दोंगी, पापाचारी कहा जाता है ॥ ६ ॥ यस्त्विन्द्रयाणि मनसा नियम्यारमतेऽर्जुन । कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७ ॥

यः तु पुनः कर्मणि अधिकृतः अज्ञो बुद्धी-न्द्रियाणि मनसा नियम्य आरमते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः वाक्याण्यादिभिः।

किम् आरभते इति आह— कर्मयोगम् असक्तः सन् स विशिष्यते

इतरसाद् मिथ्याचारात् ॥ ७ ॥

परन्तु हे अर्जुन ! जो कमोंका अधिकारी अज्ञानी, ज्ञानेन्द्रियोको मनसे रोककर वाणी, हाथ इत्यादि कर्नेन्द्रियोंसे आचरण करता है।

किसका आचरण करता है ? सो कहते हैं— आसक्तिरहित होकर कर्मयोगका आचरण करता है वह ( कर्मयोगी ) दूसरेकी अपेक्षा अर्थात् मिथाचारियोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ हैं ॥ ७॥

ऐसा होनेके कारण-

यत एवम् अतः—

नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धचेदकर्मणः॥८॥

नियतं पो यसिन् कमीण अधिकृतः ।
फलाय च अश्वतं तद् नियतं कमं तत् कुरु न्वं
हे अर्जुन । यतः कमं ज्यायः अधिकतरं फलतो
हि यसाद अकर्मण अकरणाद अनारम्भात ।

कथं शरीरयात्रा शरीरिस्यति: अपि च ते तव न प्रसिद्धवेत प्रसिद्धिं न गच्छेट् अकर्मण अकरणात् । अतो दृष्टः कमीकर्मणोः विशेषो लोके॥८॥ हे अर्जुन ! जो कर्म श्रुनिमे किसी फलके छियं नहीं बनाया गया है, ऐसे जिस कर्मका जो अधिकारी हैं उसके छियं यह नियन कर्म है, उस नियन अर्थात् निय्य कर्मका त, आचरण कर । क्योंकि कर्मोंक न करनेकी अपेक्षा कर्म करना परिणानमें बहुन श्रेष्ठ हैं।

क्योंकि कुछ भी न करनेसे तो तेरी शरीरयात्रा भी नहीं चलमां अर्थात् तेरे शरीरका निर्वाह भी नहीं होगा । इसलिये कर्म करने और न करनेमें जो अन्तर है वह संसारमे प्रन्यक्ष हैं ॥ ८ ॥

यत् च मन्यसे बन्धार्थत्वात् कर्म न कर्तव्यम् |

इति तद् अपि असत्, कथम्--

जो तू ऐसा समझता है कि बन्धनकारक होनेसे कर्म नहीं करना चाहिये तो यह समझना भी भट है। कैसे ?

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । तद्र्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर॥ ६ । 'यहां वे विष्णु' (तै तं तं १ । ७ । ४ ) हिं । थुते पेह ईश्वरः तद्यें यत् कियते तद् यहार्थे कर्म, तसात् कर्मणः अन्यत्र अन्येन कर्मणा लोकः अयम् अधिकृतः कर्मकृत् कर्मवन्धनः कर्मे बन्धनं यस्य सः अयं कर्मवन्धनो लोको न त् यहार्थाद् अतः तद्यें यहार्थं कर्म कौन्तेय मुकसङ्गः कर्मफल्लाङ्गवर्जितः सन् समाचर निर्वर्तेष ॥ ९ ॥

थाड ही बिच्यु हैं 'इस श्रुतिप्रमाणसे यह ईस्वर है और उसके लिये जो कमें किया जाय वह 'यहार्ष कर्म हैं' उस (ईक्सार्ष) कर्मको छोड़कर दूसरे कमोंसे, कर्म करनेवाल अधिकारी मनुष्प-समुदाय, कर्मवन्त्रनयुक्त हो जाता है, पर ईक्सार्य किये जानीय कर्मसे नहीं । इसलिये हे कीनेय ! त. कर्मफल और आसक्तिसे रहित होकर ईक्सरर्य कर्मोका मधी प्रकार आचरण कर ॥ ९॥

· 6人的基础 / ) · · · ·

इतः च अधिकृतेन कर्म कर्तव्यम्-

इस आगे बनलाये जानेवाले कारणसे भी अधिकारीको कर्म करना चाहिये—

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः। अनेन प्रसविष्यध्यमेष वोऽस्त्विष्टकामधुकः॥१०॥

सहयक्ष यञ्चसहिताः प्रजाः त्रयो वणीः ताः सृष्टा उत्पादा, पुग समोदी उवाच उक्तवान् प्रजापतिः प्रजानां सृष्टा, अनेन यज्ञेन प्रसिवध्यवं प्रस्तवे इदिः उत्पत्तिः तां कुरुष्ट्यम् । एव यज्ञो वे युप्पाकम् अन्तु अवतु श्यकामधुक् श्रृष्टान् अभिप्रतान् कामान् फलविशेषान् दोग्धि इति इष्टकामधुक् ॥ १०॥

सृष्टिके आदिकालमें यहसहित प्रजाको कर्यात् । ( ब्राज्ञण, स्विन्न्य और वैश्य---हन ) तीनों वर्णोको रचकर जगत्के प्रविद्यात प्रजापतिने कहा कि इस यक्षसे नुमलोग प्रसव--उत्पत्ति, यानी बृद्धिलाभ करो । यह यह तुमलोगोंको इट काममाओंका देनेवाला अर्थात् इच्छिन फल्डस्प नाना भोगोंको देनेवाला हो ॥ १० ॥

--- ACAL BURNELSTON

कथम्—

कैसे--

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवापन्यथः॥११॥

- Z443---

देवान् इन्द्रादीन् भावयत वर्षयत अनेन यज्ञेन ते देवा भावयन्तु आप्याययन्तु दृष्ट्यादिना वो युष्मान् एवं परस्परम् अन्योन्यं भावयन्तः श्रेयः परं मोक्षरुक्षणं ज्ञानप्राप्तिक्रमेण कवाप्त्यय कर्मा वा परं श्रेयः अवाप्त्राथः ॥ ११ ॥

तुमलोग इस यहदारा इन्द्रादि देवोको बदाओं अर्थात् उनकी उन्नि करो । वे देव बृष्टि आदिद्वारा तुमलोगोको बदावें अर्थात् उन्नत करें । इस प्रकार एक दूसरेको उन्नत करने हुए (तुमलेग ) ज्ञान-प्राविद्वारा मोक्षरूप एरमश्रेयको प्राप्त करोगे । अथवा स्कॉक्टप एरमश्रेयको ही प्राप्त करोगे ॥ ११ ॥ किंच---

दूसरी बात यह भी है कि---

इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः॥१२॥

इष्टान् अभिन्नेतान भोगान् हि वो यूष्मभ्यं देवा दास्यन्ते वितरिष्यन्ति स्त्रीपशुपुत्रादीन यज्ञभाविता यज्ञैः वर्धिताः तोषिता इत्यर्थः ।

तै: देवै: दत्तान भोगान अप्रदाय अदत्ता आनुष्यम् अकृत्वा इत्यर्थः, एन्यो देवेभ्यः, यो भुड्के खदेहेन्द्रियाणि एव तर्पयति, स्तेन एव तस्कर एव स देवादिस्वापहारी ।।१२॥

यज्ञद्वारा बढाये हुए —संतुष्ट किये हुए देवता लोग तुमलोगोंको स्त्री, पशु, पुत्र आदि इन्छित भोग देंगे ।

उन देवोंद्वारा दिये हुए भोगोंको उन्हें न देकर अर्थात् उनका ऋण न चुकाकर, जो खाता है—केवल अपने शरीर और इन्द्रियोंको ही तुप्त करता है, वह देवताओंके खत्वको हरण करने-वाळा चोर डी है ॥ १२ ॥

ये पुनः---

परन्तु जो-

मुच्यन्ते सर्विकिल्बिषैः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुझते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥ १३ ॥

देवयज्ञादीन निर्वर्त्य तच्छिष्टम अशनम् अमृतारूयम् अशितं शीलं येषां ने यहशिष्टाशिनः सन्तः, सुच्यन्ते सर्विकिल्बिषैः सर्वपापैः चुल्यादि-प्रमादकतहिंसादिजनितैः पश्चसनाकरोः अन्यैः ।

ये त आत्मंभरयो भुक्षने ने तु अर्ध पापं स्वयम् अपि पापा ये पचन्ति पाकं निर्वर्तयन्ति आत्मकारणाद आत्महेतो: ॥ १३ ॥

यज्ञशिष्ट अन्नका भोजन करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष हैं अर्थात देवयज्ञादि करके उससे बचे हुए अमृत नामक अन्नको भक्षण करना जिनका खभाव है वे सब पापोसे अर्थात गृहस्थमे होनेवाले चकी, चल्हे आदिके पाँच पापोंसे और प्रमादसे होनेवाले हिंसादिजनित अन्य पापोंसे भी छट जाते हैं।

तथा जो उदरपरायण लोग केवल अपने लिये ही अन पकाते हैं वे स्वयं पापी है और पाप ही खाते हैं ॥ १३ ॥

इतः च अधिकृतेन कर्म कर्तव्यम् । जगचक- ।

अञ्चाद्धवन्ति

यज्ञाद्धवति

इसलिये भी अधिकारीको कर्म करना चाहिये, क्योंकि कर्म जगत-चक्रकी प्रवृत्तिका कारण है। कैसे ? सो कहते हैं-

प्रवृत्तिहेतः हि कर्म । कथम् इति उच्यते-

पर्जन्यादन्नसंभवः । भूतानि कर्मसमद्भवः ॥ १४ ॥ यज्ञः

पर्जन्यो कण्डनं पेषणं चुली उदकुरमध्य मार्जनी । पञ्चस्ता ग्रहस्वस्य पञ्चयज्ञात प्रणध्यति ॥

लोहितरेत:परिणतात भकाद प्रत्यक्षं भवन्ति जायन्ते भूतानि । पर्जन्याद् वष्टेः अक्रस्य संभवः अन्नसंभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यः--

'अभी प्रास्ताहृतिः सभ्यगादिस्यमुपतिष्ठते । आदित्याज्ञायते वृष्टिर्वृष्टेरचं ततः प्रजाः ॥' ( मनु० ३ । ७६ ) इति स्मृतेः । यज्ञः अपूर्वे स च यज्ञः कर्मसमुद्भव ऋत्विग्य-जमानयोः च न्यापारः कर्म ततः सम्रद्भवो यस्य

यज्ञस्य अपर्वस्य स यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ १४ ॥

मक्षण किया हुआ अन्न रक्त और वीर्यके रूपमें परिणत होनेपर उससे प्रत्यक्ष ही प्राणी उत्पन्न होते है। पर्जन्यसे अर्थात् वृष्टिसे अन्नकी उत्पत्ति होती है और यजसे वृष्टि होती है।

'अग्निमें विधिपूर्वक दी हुई आहुति सूर्यमें स्थित होती है, सूर्यसे वृष्टि होती है, वृष्टिसे अन होता है और अन्नसे प्रजा उत्पन्न होती है' इस स्मृतिवास्यसे भी यही बात पायी जाती है।

ऋत्विक और यजमानके व्यापारका नाम कर्म है और उस कर्मसे जिसकी उत्पत्ति होती है वह अपूर्वरूप यज्ञ कर्मसमुद्भव है अर्थात् वह अपूर्वरूप यज कर्मसे उत्पन्न होता है ॥ १० ॥

तत च

और उस---

कर्म ब्रह्मोद्धवं विद्धि

ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् । तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥ १५ ॥

कर्म ब्रह्मोड्डवं ब्रह्म वेदः स उद्भवः कारणं यस्य तत कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि जानीहि । ब्रह्म पुनः वेदारूयम् अक्षरसमुद्भवम् अक्षरं ब्रह्म परमात्मा समुद्भवो यस्य तद् अक्षरसमुद्भवं ब्रह्म वेद इत्यर्थः ।

यसात साक्षात परमात्माख्याद अक्षरात पुरुषनिःश्वासवत् समुद्भृतं बद्धा, तस्मात् सर्वार्थ-प्रकाशकत्वात् सर्वगतम् ।

सर्वगतम् अपि सद् नित्यं सदा यज्ञविधि-प्रधानत्वाद यहे प्रतिष्ठितम् ॥ १५ ॥

कियारूप कर्मको तु वेदरूप ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ। जान, अर्थात् कर्मकी उत्पत्तिका कारण वेद है ऐसे जान और वेदरूप ब्रह्म अक्षरसे उत्पन्न हुआ है अर्घात् अविनाशी परब्रह्म परमात्मा वेदकी उत्पत्तिका कारण है ।

वेदरूप बहा साक्षात परमातमा नामक अक्षरसे पुरुषके नि:श्वासकी भौति उत्पन्न हुआ है, इसलिये वह सब अधोंको प्रकाशित करनेवाला होनेके कारण सर्वगत है।

तथा यज्ञ-विविभे वेदकी प्रधानता होनेके कारण वह सर्वगत होता हुआ ही सदा यूजर्मे प्रतिप्रित है। १५।

चक्रं नानुवर्तयतीह यः। अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्ध स जीवति ॥ १६॥ एवम् ईश्वरेषा वेदयञ्चपूर्वकं जगत् वकं प्रवर्तित न अनुवर्तयति इह तोके यः कमिण अधिकृतः सन् अवायुः अयं पापम् आयुः जीवनं यस्य सः अवायुः पापजीवन इति यावत्, इन्द्रियाराम इन्द्रियैः आराम आरमणम् आक्रीडा विषयेषु यस्य स इन्द्रियारामः, मोधं कृषा हे पार्थ स जीवति ।

तसाद अज्ञेन अधिकृतेन कर्तव्यम् एव कर्म इति प्रकरणार्थः ।

प्राग् आत्मञ्जाननिष्ठायोग्यताप्राप्तेः तादर्थेन कर्मयोगातुष्ठानम् अधिकृतेन अनात्मञ्जेन कर्तव्यम् एव इति एतत् 'न कर्मणामनारम्मान्' इत्यत् आरम्य 'शरीरयात्राणि च ते न प्रसिद्धपेदकर्मणः' इति एतम् अन्तेन प्रतिपाध-

'बज्ञार्थारकर्मणीऽन्यत्र' इत्यादिना 'मोधं पार्थं स जीवति' इति एवम् अन्तेन अपि अन्थेन प्रासङ्गिकम् अधिकृतस्य अनात्मविदः कर्माजुष्टाने बहुकारणम् उक्तं तदकरणे च दोष-संकीर्तनं कृतम् ॥ १६ ॥

एवं स्थिते किम् एवं प्रवर्तितं चक्रं सर्वेण अनुवर्तनीयम् आहोस्वित् पूर्वोक्तकर्मयोगानुष्टा-नोपायप्राप्याम् अनात्मविदा ज्ञानयोगेन एव निष्टाम् आत्मविद्धिः सांख्यैः अनुष्टेयाम् अप्राप्तेन एव इति एवम् अर्थम् अर्जुनस्य प्रश्नम् आप्राञ्चन्य,

इस लोकमें जो मनुष्य कमीविकारी होकर इस प्रकार ईक्षरहारा बेद और यज्ञपूर्वक चलाये हुए इस जगत-चक्रके अनुसार (बेदाष्ट्रयन-यज्ञादि) कर्म नहीं करता, हे पार्थ ! वह पापायु अर्थात् पापमय जीवमबाला और इन्द्रियारामी अर्थात् इन्द्रियोंह्रारा विश्योंमें रमण करनेवाल व्यर्थ ही जीता है—-उस पार्यका जीना व्यर्थ ही है।

इसलिये इस प्रकरणका अर्थ यह हुआ कि अज्ञानी अधिकारीको कर्म अवस्य करना चाहिये।

अनारमञ्ज अधिकारी पुरुषको आत्मञ्जानकी योग्यता प्राप्त होनेके पहले ज्ञानिनग्रा-प्राप्तिके लिये कर्मयोगका अनुग्रान अवस्य करना बाहिये, यह 'न कर्मणामनारम्भात्' यहाँसे लेकर 'दारीरयात्रापि ख ते न प्रसिद्ध येवकर्मणः' इस लोकनकके वर्णनसे प्रतियादन करके—

'यज्ञायीत्कर्मणीऽन्यत्र' से लेकर 'मोघं पार्थ स जीवति' तकके प्रन्थसे भी आत्मज्ञानसे रहित कर्माधिकारीके लिये कर्मोक अनुष्ठान करनेमें बहुत-सेप्रसङ्गानुकूल कारणकहे गये तथा उन कर्मोके न करनेमें बहुत-से दोष भी बतलाये गये ॥१६॥

यदि ऐसा है तो क्या इस प्रकार चळाये हुए इस सृष्टि-चकके अनुसार सभीको चळना चाहिये ? अथवा पूर्वोक्त कर्मयोगानुग्रानरूप उपायसे प्राप्त होनेवाळी और आग्नाकानी सांस्ययोगियोंद्वारा सेकन किये जाने योग्य झानयोगसे ही सिंद होनेवाळी निग्राको न ग्राप्त हुए अनात्माक्षको ही इसके अनुसार वर्तना चाहिये ! (बा तो) इस प्रकार अर्जुनके प्रश्नकी आशाङ्का करके (भगवान् बोले--) स्वयम् एव वा श्वासार्थस्य विवेकप्रतिपत्त्यर्थम् 'एतं वै तमात्मानं विदित्ता निवृत्तिभ्याङ्गानाः सन्तो बाद्यणा मिथ्याङ्गानविद्वत्यस्यं कर्तव्येभ्यः पुत्रैपणादिभ्यो व्युत्थायाथ मिक्षाच्यं मरीर्रास्थिति-मात्रप्रयुक्तं चरन्ति, न तेषामात्मज्ञाननिष्ठाव्यति-रेकेणान्यत् कार्यमन्ति'(वृह० उ० २ । ५ । १) इति एवं अुत्यर्थम् इह गीताञ्चास्त्रे प्रतिपिपाद्यि-पितम् आविष्क्रवेन् आहं भगवान

अथवा खर्य ही मगवान् शासके अर्थको मछीभौति समझानेके लिये 'यह जो प्रसिद्ध आत्मा है उसको जानकर जिनका मिण्या कान निवृत्त हो चुका है, ऐसे जो महातमा जाडणगण अझानियाँद्वारा अवस्य की जानेवाली पुत्रादिकी रूच्छाओंसे रहित होकर केवल शरीर-निर्वाहके लिये निष्ठा-का आवस्य करते हैं, उनका आत्मकानिष्ठास अविरिक्त अन्य कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता' ऐसा श्रुतिका तायर्थ जो कि हस गीताशाक्षमे प्रतिपादन करना उनको इष्ट है, उस (श्रुति-अर्थ) को प्रकट करते हुए बोले—

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः । आत्मन्येव च मंतद्वस्तम्य कार्यं न विद्यते ॥ १७ ॥

यः तु सांख्य आत्मज्ञाननिष्ठ आत्मतिः आत्मनिष्ठ व रतिः न विषयेषु यस्य स आत्म-रितः एव स्थाद् भवेदु आत्मन्तः च आत्म-रातः एव रहो। न अक्रम्मादिना मानवो मनुष्यः संन्यासी आत्मनि एव च संतृष्टः। संतोषो हि बाह्यार्थकामे सर्वस्य भवित तम् अनपेक्ष आत्मनि एव च संतृष्टः मर्वतो वीनतृष्ण इति एतत्। य ईद्द्य आत्मवित् तस्य कार्य क्रम्णीयं न विषये न अनित इत्यर्थः ॥ १७॥

परन्तु जो आत्मश्चानिनष्ट साख्ययोगी, केवल आत्मामे ही रिनवाला है अर्थात् जिसका आत्मामें ही प्रेम है, विश्वमों नहीं और जो मनुष्य अर्थात् संन्यासी आत्मासे ही तृप्त है—जिसकी तृप्ति अल-रसारिके अपीन नहीं रह गयी है तथा जो आत्मामे ही सन्तुष्ट है, बाह्य विश्योंके लाभसे तो सबको सन्तोष होता ही है पर उनकी अपेक्षा न करके जो आत्मामे ही सन्तुष्ट है अर्थात् सब औरसे तृष्णा-रहित है! जो कोई ऐसा आत्मश्चानी है उसके लिये कुछ भी कर्तव्य नहीं हैं॥ १७॥

किं च---

क्योंकि-

नैव तस्य कृतेनाथों न न चास्य सर्वभृतेषु

न एव तस्य परमात्मरतेः कृतेन कर्मणा अर्थः प्रयोजनम् अस्ति ।

अस्तु तर्हि अकृतेन अकरणेन प्रत्यवा-याख्यः अनर्थः ।

न अङ्गेन इह लोके कथन कश्चिष् अपि प्रत्यवायप्राप्तिरूप आत्महानिलक्षणो वा न एव अस्ति । न च अस्य सर्वयूनेष्ट ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु भृतेषु कथ्विद अर्थव्यपाश्रयः । नाकृतेनेह कश्चन । कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥ १८ ॥

काश्वद्यञ्चपाश्रयः ॥ १८ ॥ उस परमात्मामें प्रीतिबाले पुरुषका इस लोकमे

कर्म करनेसे कोई प्रयोजन ही नहीं रहता है । तो फिर कर्म करनेसे उसको प्रत्यवायरूप अनर्थ-

की प्राप्ति होती होगी ! (इसपर वहते हैं—)
उसके न क्सनेसे भी उसे इस छोकमें कोई प्रत्यवाय-

उसका न वक्षनस भा उस इस छावन काइ प्रत्यवाय-प्राप्तिरूप या आत्महानिरूप अनर्थकी प्राप्ति नहीं होती तथा ब्रह्मासे लेकर स्थावरतक सब प्राणियोंमें उसका कुछ भी अर्थ-त्यपाश्रय नहीं होता। प्रयोजनिमित्तकियासांच्यो व्ययाश्रयो व्ययाश्रयणम् । कश्चिद् भृतविशेषम् आश्रित्य न साच्यः कश्चिद् अर्थः अस्ति । येन तदर्था क्रिया अनुष्ठेया स्थात् ।

न त्वम् एतस्मिन् सर्वतः संप्छतोदकस्थानीये सम्पन्दर्शने वर्तसे ॥ १८ ॥ किसी फळके ळिये (किसी प्राणिविशेषका) जो क्रियासाच्य आश्रय है उसका नाम अर्थ-व्यपाश्रय है सो इस आत्मज्ञानीको, किसी प्राणिविशेषका सहारा लेकर कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं करना है जिससे कि उसे तदर्यक किसी क्रियाका आरम्भ करना पढ़े।

परन्तु त् इस सब ओरसे परिपूर्ण जलाशय-स्थानीय यथार्थ ज्ञानमें स्थित नहीं है ॥ १८ ॥

यत एवम्---

जब कि ऐसी बात है--

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर । असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ।

तस्माद् असकः सङ्गचितः सततं सर्वदा कार्यं कर्तरुर्यं नित्यं कर्म समाचर निर्वर्तय । असको हि यसात् समाचरन् ईश्वरार्थं कर्म कुर्वन् परं मोश्चम् आप्नोति पुरुषः सच्चयुद्धिद्वारेण इत्यर्थः ॥ १९ ॥

इसिटिये त् आसक्तिरहित होकर कर्तत्य--नित्य कर्मोका सदा भलोमीति आचरण किया कर । क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करनेवाला अर्थात् ईसरार्थ कर्म करता हुआ पुरुष, अन्त:करणकी कुढिद्वारा मोक्षरूप परमपद पा लेना है ॥ १९ ॥

यसात् च-

एक और भी कारण है----

कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकाद्यः।

917XXX

लोकसंग्रहमेवापि

संपश्यन्कर्तमहीस ॥ २०॥

कर्मणा एव हि यसात् पूर्वे क्षत्रिया विद्वांसः संसिद्धि मोक्षं गन्तुम् आस्थिताः प्रश्नुत्ता जनका-दयो जनकाश्वपतिप्रभृतयः।

यदि ते प्राप्तसम्यन्दर्शनाः ततो ठोकसंब्रहार्थं प्रारम्थकर्मत्वात् कर्मणा सह एव असंन्यस्य एव कर्म संसिद्धिम् आस्थिता इत्यर्थः । अथ अप्राप्तसम्यन्दर्शना जनकादयः तदा कर्मणा सच्च- श्चद्धिसाधनभृतेन क्रमेण संसिद्धिम् आस्थिता इति व्याख्येयः श्लोकः ।

क्योंकि-पहले जनक-अश्वपति प्रसृति बिहान् क्षत्रिय लोग कर्मोद्वारा ही मोक्ष-प्राप्तिके लिये प्रवृत्त हुए थे।

यहाँ इस स्लोककी व्याख्या इस प्रकार करनी चाहिये कि यदि वे जनकादि, ययार्थ झानको प्राप्त हो जुके थं नव तो वे प्रारच्यकर्मा होनेके कारण छोकसंघहके लिये कर्म करते हुए ही अर्थात् संन्यास प्रहुण किये विना ही परम सिहिको प्राप्त हुए, और यदि वे जनकादि यथार्थ झानको प्राप्त नहीं थे, तो वे बन्तःकरणकी झुदिके साधनरूप कर्मीसे क्रमशः परम सिदिको प्राप्त हुए।

अथ मन्यसे पूर्वैः अपि जनकादिभिः अपि अजानद्भिः एव कर्तव्यं कर्म कृतं तावता न अवस्यम् अन्येन कर्तव्यं सम्यग्दर्शनवता कतार्थेन इति ।

तथापि प्रारब्धकर्मायत्तः त्वं लोकसंप्रहम् एव अपि लोकस्य उन्मार्गप्रवृत्तिनिवारणं लोकसंब्रहः तम् एव अपि प्रयोजनं संपश्यन्। कर्तम् अर्हसि ॥ २०॥

यदि त यह मानता हो कि आत्मतत्त्वको न जाननेवाले बनकादि पूर्वजोंद्वारा कर्तव्य-कर्म किये गये हैं, इससे यह नहीं हो सकता कि दूसरे आत्म-ज्ञानी कृतार्थ पुरुषोंको भी कर्म अवस्य करने चाहिये।

तो भी त प्रारब्ध-कर्मके अधीन है, इसलिये तुझे लोकसंप्रहको तरफ देखकर भी अर्थात लोगोंकी उलटे मार्गमें जानेवाली प्रवृत्तिको निवारण करनारूप जो लोकसंप्रह है, उस लोकसंप्रहरूप प्रयोजनको देखते हुए भी, कर्म करना चाहिये॥ २०॥

लोकसंग्रहं कः कर्तुम् अर्हति कथं च इति । उच्यते--

लोकसंग्रह किसको करना चाहिये और किसलिबे करना चाहिये ? सो कहते है---

श्रेष्ट्रस्तत्त्तदेवेतरो यद्यदाचरति

क्रुरते लोकस्तद्नुवर्तते ॥ २१ ॥

यद यत् कर्म आचरनि येषु येषु श्रेष्ठः प्रधानः । तत् तद एव कर्म आचरति इतर. अन्यो जनः तदनुगतः ।

कि च स श्रेष्ठों यद प्रमाणं कुरुते लौकिक वैदिकं वा लोक तद् अनुवर्तते तद् एव प्रमाणी-करोति इत्यर्थः ॥ २१ ॥

श्रेष्ठ पुरुष जी-जी कर्म करता है अर्थात प्रधान मनुष्य जिस-जिस कर्ममें वर्तता है, दूसरे छोग उसके अनुयायी होकर उस-उस कर्मका ही आचरण किया करते है।

तथा वह श्रेष्ठ पुरुष जिस-जिस लौकिक या वैदिक प्रथाको प्रामाणिक मानता है, लोग उसीके अनुसार चलते हैं अर्थात उसीको प्रमाण मानते है ॥ २१ ॥

यदि अत्र ते लोकसंग्रहकर्तव्यतायां | बिग्रतिपत्तिः तर्हि मां कि न पञ्यसि-

यदि इस लोकसंग्रहकी कर्तन्यतामें तुझे कुछ शंका हो तो तु मुझे क्यों नहीं देखता---

न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिष् ठोकेषु किंचन। नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि ॥ २२ ॥

न मे सस पार्थ न अस्ति न विद्यते कर्तव्यं। त्रिषु अपि लोकेषु किंचन किंचिव अपि । कस्माद नहीं है अर्थात् मुझे कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि न अनवासम् अप्राप्तम् अवासन्यं प्रापणीयं तथापि मुझे कोई भी अप्राप्त वस्तु प्राप्त नहीं करनी है तो वर्ते एव च कर्मणि अहम् ॥ २२ ॥

हे पार्थ ! तीनों लोकोंमें मेरा कुछ भी कर्तव्य भी मैं कर्मों में बर्तता ही हैं॥ २२॥

# यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः॥२३॥

यदि पुन: अहं न वर्तेयं जातु. कदाचित कर्मणि अतन्द्रितः अनलसः सन् मम श्रेष्टस्य कर्मोमें न बरतँ, तो हे पार्थ! ये मनुष्य सब सतो वर्त्म मार्गम् अनुवर्तन्ते मनुष्या हे पार्य सर्वशः सर्वप्रकारै: ॥२३॥

यदि मै कदाचित् आरुस्यरहित-सावधान होकर प्रकारसे मुझ श्रेष्ठके मार्गका अनुकरण

तथा च को दोष इति आह-

ऐसा होनेसे क्या दोव हो जायगा ? सो कहते हैं-

उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम्।

कर्ता स्यामपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४ ॥

उत्सीदेयुः विनश्येयुः इमे सर्वे लोका लोक-। स्थितिनिमित्तस्य कर्मणः अभावातः न कुर्या कर्म चेद अहम्, कि च संकरस्य च कर्ना स्याम्। तेन कारणेन उपहत्याम् इमाः प्रजाः प्रजानाम अनुब्रहाय प्रवृत्तः तद् उपहतिम् उपहननं कुर्याम् इत्यर्थः मम ईश्वरस्य अनुनुरूपम् आपद्येत ॥ २४ ॥

यदि मैं कर्मन कहूँ तो छोकस्थितिके छिये किये जानेवाले कमींका अभाव हो जानेसे यह सब लोक नष्ट हो जायँगे और मैं वर्णसंकरका कर्ता होऊँगा, इसलिये इस प्रजाका नाश भी करूँगा, अर्थात् प्रजापर अनुप्रह करनेमें लगा हुआ मै इतका हनन करनेवाला बनेंगा। यह सब मझ ईश्वरके अनुरूप नहीं होगा ॥ २४॥

यदि पुनः अहम् इव त्वं कृतार्थबुद्धिः। आत्मविद् अन्यो वा तस्य अपि आत्मनः। कर्तव्याभावे अपि परानुष्रह एव कर्तव्य इति । हिये कर्म ) करना चाहिये---

यदि मेरी तरह तू या दूसरा कोई कुनार्थबुद्धि आत्मवेत्ता हो, नो उसको भी अपने लिये कर्तव्यका अभाव होनेपर भी केवल दसरोपर अनग्रह (करनेके

सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । क्योद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीपुर्लोकसंग्रहम्

सक्ताः कर्मणि अस्य कर्मणः फलं सम भविष्यति इति केचिद् अविद्वासी यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वान् आत्मवित् तथा असक्तः सन् ।

तद्वत् किमर्थं करोति तत् शृणु, चिकीर्षः कर्तुम् इच्छः लोकसंप्रहम् ॥ २५॥

हे भारत ! इस कर्मका फल मुझे मिलेगा' इस प्रकार कमेमि आमक्त हुए कई अज्ञानी मनुष्य जैसे कर्म करते हैं आत्मवेत्ता विद्वानको भी आसक्तिरहित होकर उसी तरह कर्म करना चाहिये।

आत्मज्ञानी उसकी तरह कर्म क्यों करता है ? सी सुन---वह लोकसंग्रह करनेकी इच्छावाला है ( इसलिये करता है ) ॥ २५॥

एवं लोकसंप्रहं चिकीषों: न मम आत्मविदः कर्तन्यम् अस्ति अन्यस्य वा लोकसंप्रहं ग्रुक्तवा ततः तस्य आत्मविद इदम् उपदित्यते—

इस प्रकार लोकतंत्रह करनेकी इच्छावाले सुक्ष परमात्माका या दूसरे आत्मझानीका, लोकतंत्रहको लोककर दूसरा कोई कर्तव्य नहीं रह गया है। अत: उस आत्मवेत्ताको लिये यह उपदेश किया जाता हैं—

न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसंगिनाम् । जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन् ॥ २६ ॥

बुद्धेः भेदो बुद्धिभेदो मया इदं कर्तव्यं भोक्तव्यं च अस्य कर्मणः फलम् इति निश्चित-रूपाया बुद्धेः भेदनं चालनं बुद्धिभेदः तं न जनयेद् न उत्पादयेद् अक्षानाम् अविवेकिनां कर्म-संगिना कर्मणि आसक्तानाम् आसंगवताम् ।

किंतु कुर्यात्, जोपयेत कारचेत् सर्वकर्माणि विद्वान् स्वयं तद् एव अविदुषां कर्म युकः अभियुक्तः समाचन्त् ॥ २६ ॥

अविद्वान् अज्ञः कथं कर्मसु सजते इति आह—

> प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । अहंकारविमुढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ २७ ॥

प्रख्तैः प्रकृतिः प्रधानं सम्चरजन्तमसां गुणानां साम्यावस्या तस्याः प्रकृतेः गुणैः विकारः कार्यकरणरूपः कियमण्णान कर्माण् ठाँकिकानि शास्त्रीयाणि च सर्वश् मर्वप्रकारः। अङ्कारिम्हाना कार्यकरणसंघातान्मप्रत्ययः अहंकारिम्हाना कार्यकरणसंघातान्मप्रत्ययः अहंकारिम्हाना कार्यकरणसंघातान्मप्रत्ययः अहंकारिम्हाना विचार्य नानाविधं मृह आत्मा अन्तःकरणं यस्य सः अयम् । कार्यकरणधमाना अन्तःकरणं यस्य सः अयम् । कार्यकरणधमाना अन्तःकर्मणमाना अवहं कर्ता इति सन्यते ॥ २७ ॥

बुद्धिका विचित्रत करनेका नाम बुद्धिमेट है, ( ज्ञानीको चाहिये कि ) कमोमें आसक्तिबाले-विवेक-रहित अज्ञानियोंकी बुद्धिमें मेर उत्पन न करें अर्थाव् 'मेरा यह कर्नव्य है, इस कर्मका फल मुझे मोगना हैं' इस प्रकार जो उनकी निश्चितरूपा बुद्धि चनी इई है, उसको विचित्रत करना बुद्धिमेर करना है. मो न करें ।

तो फिर क्या करें / समाहितविच विद्वान् खयं अज्ञानियोके हीं (सदश) उन कर्मोका (शास्त्रानुकूछ) आचरण करना हुआ उनसे सब कर्म करावे॥ २६॥

मूर्व अज्ञानी मनुष्य कर्मोंने किस प्रकार आसक होता हैं ? सो कहते हैं—

सस्व, रजस् और तमस्-इन तीनो गुणोकी जो साम्यावस्था ई उसका नाम प्रचान या प्रकृति है, उस प्रकृति है। स्वाचित्र कार्यों कार्यों

आकारा, वायु, अप्रि, जल और पृथिवी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रम और गन्य--इनका नाम कार्य है। बुद्धि,
 अर्दकार और मन तथा ओत्र, त्वचा, रसना, नेत्र और माण एवं वाक् , इस्त, पाद, उपस्थ और गुदा-इनका नाम करण है।

गी॰ शां॰ भा॰ १३---

यः पुनः विद्वान्--

परन्तु जो ज्ञानी है---

तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः । गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥ २८ ॥

तत्त्वित् तु महावाहो कस्य तत्त्वविद् गुणकर्म-विभागयोः गुणविभागस्य कर्मविभागस्य च तत्त्वविद् इत्यर्थः । गुणाः करणात्मका गुणेष्ठ विषयात्मकेषु वर्तन्ते न आत्मा इति मत्वा न सजते । सर्कि न करोति ॥ २८ ॥ हे महावाहो ! वह तत्त्ववेता, किसका तत्त्ववेता ? गुण-कर्म-विभागका, अर्थात् गुणविभाग और कर्म-विभागके तत्त्वको जाननेवाञ्च हानी, 'इन्द्रियादिरूप गुण ही विष्यरूप गुणोंमे वर्ग रहे हैं, आत्मा नहीं वर्तता' ऐसे मानकर आसक्त नहीं होता । उन कर्मोमें प्रीति नहीं करता ॥ २८॥

ये पुनः---

परन्तु जो---

प्रकृतेर्गुणसंमूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु । तानकृत्स्रविदो मन्दानकृत्स्रविन्न विचालयेत् ॥ २६ ॥

प्रकृतेः गुणैः सम्यङ्मृद्धाः संमोहिताः सन्तः सज्जने गुणानां कर्मसु गुणकर्मसु वयं कर्म कुर्मः फलाय इति । तान् कर्मसाङ्गनः अङ्क्लबिदः, कर्मफलमात्रदर्शिनो मन्दान् मन्दप्रज्ञान् इन्स्वविद् आत्मवित् स्वयं न विचालयेत् । बुद्धिभेदकरणम् एव चालनं तद् न कुर्याद् इत्यर्थः ॥ २९ ॥

प्रकृतिके गुणोंसे अत्यन्त मोहित हुए पुरुप 'हम असुक फलके छिये यह कर्म करते हैं' इस प्रकार गुणोंके कर्मीमें आसक्त होने हैं। उन पूर्णक्रपसे न समझतेवाले, कर्मफलमात्रको ही टेखनेवाले और कर्मोंने आसक्त मन्ददृद्धि पुरुपोंको अच्छी प्रकार समस्त तच्को समझनेवाल। आत्मझानी पुरुप स्वयं चलायमान न करें।

अभिप्राय यह कि बुद्धिभेद करना ही उनको चलायमान करना है, सो न करे॥ २९॥

#### HISTORY COM-

कथं पुनः कर्मणि अधिकृतेन अज्ञेन मुम्रुक्षुणा कर्म कर्नव्यम् इति उच्यते—

नो फिर कर्माधिकारी अज्ञानी मुमुक्षुको किस प्रकार कर्म करना चाहिये ? सो कहते हैं—

मिय सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । निराज्ञीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ ३० ॥

<sup>\*</sup> त्रिगुणात्मिका मावांक कार्यरूप पाँच महाभूत और गन, बुद्धि, अहंकार तथा पाँच क्रानेन्द्रियाँ, पाँच कमेन्द्रियाँ और शब्दादि पाँच विषय —इर नवके समुदायका नाम 'गुणविभाग' है और इनको परस्परकी चेष्टाओंका नाम 'क्रमीयभाग' है ।

मिं वासुदेवे परमेश्वरे मर्वज्ञे सर्वात्मिन सर्वाणि कर्माणि संन्यन्य निश्चिष्य अध्यात्मचेतसा विवेकबुद्धया अहं कर्ता ईश्वराय मृत्यवत् करोमि इति अनया बुद्धया,

किं च निराशीः त्यक्ताशीः निर्ममो ममभावः च निर्मतो यस्य तव स त्वं निर्ममो भूवा युष्यख विगतच्चते विगतसंतापो विगतशोकः सन् इत्यर्थः ॥ ३०॥ मुझ सर्वात्मरूप सर्वज्ञ परमेश्वर वासुदेवमें विवेकलुद्धिसे सब कर्म छोड़कर अर्थात् 'मै सब कर्म ईश्वरके छिये सेवककी तरह कर रहा हूँ' इस बुद्धिसे सब कर्म मुझमें अर्पण करके,

तथा निराशी—आशारहित और निर्मम यानी जिसका मेरापन सर्वधा नष्ट हो चुका हो उसे निर्मम कहते हैं ऐसा होकर द् शोकरहित हुआ युद्ध कर अर्थात् चिन्ता-संतापसे रहित हुआ युद्ध कर ॥ ३०॥

यद् एतद् मतं कर्म कर्तव्यम् इति सप्रमाणम् उक्तं तत् तथा--- 'कर्म करने चाहिये' ऐसा जो यह मत प्रमाण-सहित कहा गया वह यथार्थ हैं (ऐसा मानकर)—

ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः॥ ३१॥

ये में मदीयम् इट भतम् अनुतिष्ठत्ति अनुवर्तन्ते मानवा मनुष्याः अदाकृत श्रह्भाना अनस्यत्तः अख्या च मयि गुरी वासुदेवे अकुर्वन्तः, मुन्यन्ते ते अपि एवंभृताः कर्मभिः धर्मा-धर्मास्याः ॥ ३१ ॥

जो श्रद्धायुक्त मनुष्य गुरुखरूप मुझ बाहुदेवमे अस्त्या न करते हुए (मेरे गुणोमें दोष न देखते हुए ) मेरे इस मतक अनुसार चळने है, वे ऐसे मनुष्य भी पुण्य-पापरूप कर्मोसे मुक्त हो जाते है ॥ २१ ॥

#### ये त्वेतदभ्यस्यन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् । सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२ ॥

ये तु तद्विपरीता ९तद् मम मतम् अभ्य-स्थन्तो न अनुतिष्टति न अनुवर्तन्ते मे भनं सर्वेषु झानेषु विविधं मृदाः ते । सर्वज्ञान-विमृदान् तान् विदि नष्टान् नाग्नं गतान् अचेतमः अविवेकिताः ॥ ३२ ॥

परन्तु जो उनसे विपरीन हैं, मेरे इस मतकी निन्दा करते हुए इस मेरे भतके अनुसार आचरण नहीं करते, वे समस्त झानोंमें अनेक प्रकारसे मृद्ध है। सब झानोंमें मोहित हुए उन अधिवेकियोंको तो तु नाशको प्राप्त हुए ही जान ॥ ३२॥

कस्पात् पुनः कारणात् त्वदीयं मतं न तो किर व अनुताहिन्त परधर्मम् अनुतिष्ठिन्त स्वधर्मं च न अनुवर्तन्ते, त्वत्प्रतिकृष्ठाः कयं न विभ्यति देग्से क्यों त्वच्छासनातिक्रमदोषात्, तत्र आह—

तो फिर वे (लोग) किस कारणसे आपके मनके अनुसार नहीं चलते <sup>2</sup> दूसरेके धर्मका अनुष्ठान करते हैं और स्थर्भांचरण नहीं करते ? आपके प्रतिकृत होकर आपके शासनको उछङ्कन करनेके दोधसे क्यों कहाँ करते, इसमें क्या कारण है ? इसपर कहते हैं—

#### सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि । प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ ३३ ॥

सदशम् अनुरूषं चेष्टते कस्याः सस्याः स्वकीयायाः प्रकृतेः, प्रकृतिः नाम पूर्वकृत-धर्माधर्मादिसंस्कारो वर्तमानजन्मादौ अभि-व्यक्तः सा प्रकृतिः तस्याः सदद्यम् एव सर्वो जन्तुः ज्ञानवान् अपि किं पुनः मूर्खः ।

तस्मात् प्रकृतिं यान्ति भृतानि निप्रहः किं करिष्यति सस वा अन्यस्य वा ॥ ३३ ॥ सभी प्राणी एवं ज्ञानवान् भी अपनी प्रकृतिके अनुसार ही चेष्टा करते है अर्थात् जो पूर्वकृत पुण्य-पाप आदिका संस्कार वर्तमान जन्मादिमें प्रकट होता है, उसका नाम प्रकृति है उसके अनुसार ज्ञानवान् भी चेष्टा किया करता है। फिर मूर्वकी तो बान ही क्या है?

इसिंच्ये सभी प्राणी (अपनी) प्रकृति अर्थात् स्वभावकी ओर जा रहे हैं, इसमें मेरा या दूसरेका शासन क्या कर सकता है ? ॥ ३३॥

- october and section

यदि सर्वो जन्तुः आत्मनः प्रकृतिसद्यम् एव चेष्टते न च प्रकृतिग्रन्थः कश्चिद् अमि, ततः पुरुषकारस्य विषयानुपपचेः, ग्राह्मा-नर्थक्यप्राप्तां इदम् उच्यते—

#### इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे तयोर्ने वडामागुच्छेनी

इन्द्रियस्य इन्द्रियस्य अर्थे सर्वेन्द्रियाणाम् अर्थे शब्दादिविषये इष्टे रागः अनिष्टे द्वेष इति एवं प्रतीन्द्रियार्थे गगदेगे अवस्यंभाविनौ । तत्र अर्थे पुरुषकारस्य शास्त्रार्थस्य च विषय उच्यते—

शास्त्रार्थे प्रवृत्तः पूर्वम् एव रागद्वेषयोः वशं न आगच्छेत् ।

या हि पुरुषस्य प्रकृतिः सा गगद्वेषपुरः-सरा एव म्वकार्ये पुरुषं प्रवर्तपति तदा स्वधर्मपरित्यागः परधर्मानुष्टानं च भवति ।

यदि सभी जीव अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुरूप ही चेष्टा करते हैं, प्रकृतिसे रहित कोई है हो नहीं, तब तो पुरुपके प्रयक्षकी आवश्यकता न रहनेसे विधि-निपंध बतलानेवाला शास्त्र निर्धक होगा ! इसपर यह कहते हैं—

#### रागद्वेषौ व्यवस्थितौ। तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ॥३४॥

इन्द्रिय, इन्द्रियके अर्थमे अर्थात् सभी इन्द्रियोके शब्दादि विश्योमें राग और द्वेप स्थित है, अर्थात् इष्टमें राग और अनिष्टमें देव ऐसे प्रत्येक इन्द्रियके विश्यमें राग और द्वेप दोनो अवस्य रहते हैं।

बहाँ पुरुष-प्रयनको और शास्त्रकी आवश्यकताका विषय इस प्रकार बतलाने हैं—

शास्त्रानुसार वर्तनेमें लगे हुए मनुष्यको चाहिये कि वह पहलेसे ही राग-देषके वशमे न हो।

अभिग्राय यह कि मनुष्यकी जो प्रकृति है वह राग-द्वेरपुर्वक ही अपने कार्यमें मनुष्यको नियुक्त करती है। तब खासाविक ही खधर्मका स्याग और परधर्मका अनुष्ठान होता है। यदा पुनः रागद्वेषी तत्प्रतिपक्षेण नियमयति, तदा आस्त्रदृष्टिः एव पुरुषो भवति, न प्रकृतिवज्ञः।

तसात् तयो रागद्वेषयोः वशं न आगच्छेत् । यतः तौ हि अत्य पुरुषस्य परिपन्थिनौ श्रेयो-मार्गस्य विश्वकर्तारौ तस्करौ इव इत्यर्थः ॥२४॥ परन्तु जब यह जीन प्रतिपक्ष-भावनाले राग-देषका संयम कर लेना है, तन केनल शाखदिए-बाला हो जाता है, फिर यह प्रश्नतिके बशर्मे नहीं रहता।

इसलिये (कहते हैं कि ) मतुष्यको राग-देषके वशमें नहीं होना चाहिये । क्योंकि वे (राग-देष) ही इस जीवके परिपन्धी हैं अर्थात् चोरकी भौति कल्याणमार्गमें किन्न करनेवाले हैं ॥ ३४॥

तत्र रागद्वेषप्रयुक्तो मन्यने शास्त्रार्थम् अपि अन्यया परधर्मः अपि धर्मन्वाद् अनुष्टेय एव इति तद् असतः—

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः म्वधर्मे निधनं श्रेयः

श्रेयान् प्रश्नस्यतरः स्वो धर्मः स्वधर्मी विगुणः अपि विगतगुणः अपि अनुष्ठीयमानः परभर्मात् सर्वष्टनात् सादगुण्येन संपादिताद् अपि ।

स्त्रभर्मे व्यितस्य नियन मरणम अपि श्रेयः परधर्मे व्यितस्य जीविनात, कम्मान, परधर्मे भयावहो नरकादिलक्षणं भयम् आवहति यतः ॥ ३५ ॥

उन्हा मान लेता है और परधर्मको भी धर्म होनेके नाने अनुष्टान करनेयोग्य मान बैटना है। परन्तु उसका ऐसा मानना भूल है— परधर्मात्स्वनृष्ठितात ।

राग-द्वेष-युक्त मनुष्य तो शास्त्रके अर्थको भी

श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ ३५॥

अच्छी प्रकार अनुष्ठान किये गये अर्थात् आ-प्रत्यगोसीहत सम्पादन किये गये भी पर-धर्मकी अपेक्षा गुणरहित भी अनुष्ठान किया हुआ अपना धर्म कल्याणकर है अर्थात् अधिक प्रशंतनीय हैं।

पर-प्रमेमे स्थित पुरुषको जीवनकी अपेक्षा स्वयमेंमें स्थित पुरुषको मरण भी श्रेष्ठ है, क्योंकि दूसरेका धर्म भयदायक हैं—नग्क आदि रूप भयको देनेवाला है। २५॥

अर्जुन उवाच—

यद्यपि अनर्थमूनं 'श्वायतो विषयान पृतः' 'रागद्वेषी क्षम्य परिपण्यिनी' इति च उक्तं विश्विप्तम् अनवधारितं चतद् उक्तम्, तत् मंथिमं निश्चितं च इदम् एव इति ज्ञातुम् इन्छन् अर्जुन उबाच ज्ञाते हि तस्सिन् तदुच्छेदाय यहां क्रमीम इति— अर्जुन बोला---

यहाँ 'ध्यायनो विषयान पुंता' 'तौ सम्य परिपाल्यनो' इत्यादि प्रकरणोमें अनर्थका मुख कारण बनळाया गया, पर वह मिन्न-मिन्न प्रकरणोमें और अतिश्वितरूपने कहा गया है। इसिछेचे वह 'अत्यावाका कारण ठीक यही है' इस प्रकार निध्य-पूर्वक और संत्रेपसे जाननेमें आ जाय तो में उसके जाननेकी इच्छा करता हुआ अर्जुन बोखा—

#### अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः । अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः॥ ३६॥

अप केन हेतुभूतेन प्रशुकः सन् राज्ञा इव | भृत्य: अयं पापं कर्म चरति आचरति पृरुषः | स्वयम् अनिष्ठन् अपि हे वार्ष्यंय वृष्णिकुरुप्रस्त बळाद् इव नियोजितो राज्ञा इव इति उक्तो इष्टान्तः ॥ ३६॥

हे वृष्णिकुळमें उत्पन्न हुए कृष्ण ! किस प्रधान कारणसे प्रयुक्त किया हुआ यह पुरुष स्वयं न चाहता हुआ भी राजासे प्रयुक्त किये हुए सेवककी तरह बळपूर्वक ळगाया हुआ-सा पाप-कर्मका आचरण किया करता है ! ॥३६॥

मृणु त्वं तं वैरिणं सर्वानर्थकरं यं त्वं |

प्रच्छिस--श्रीभगवानुवाच- -

'ऐस्वर्यस्य समयस्य धर्मस्य यशसः श्रियः। वैराग्यस्याथ मोक्षस्य पण्णां भग इतीरणा ॥' (विष्णुप्० ६।५।७४)

ऐश्वर्यादिषट्कं यस्मिन् वासुदेवे नित्यम् अप्रतिबद्धत्वेन सामस्त्येन च वर्तते ।

'उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानामागतिं गतिम् । वैत्तिविद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥' (विष्णपु० ६ । ५ । ७८ )

उत्पत्त्यादिविषयं च विज्ञानं यस्य स वासुदेवो वाच्यो भगवान् इति । जिसको न् पूछता है, सर्व अनयिकि कारणरूप उस वैरीके विश्वयमें सुन (इस उद्देश्यसे) भगवान् बोले---[ आचार्य पहले भगवान् शब्दका अर्थ करते हैं।] 'सम्पूर्ण ऐष्वर्यं, धर्म, यदा, लक्ष्मी, वैरान्य और मोश्च-इन छःका नाम भग है' यह ऐखर्य आदि छओं गुण बिना प्रतिकच्यके. सम्पूर्णतासे जिस

वासुदेवमे सदा रहते हैं।

तथा व्हर्माच और प्रख्यको, भूतोंके आने और जानको एवं विद्या और अविद्याको जो जानता है उसका नाम भगवान हैं अतः उत्पत्ति आदि सब विषयोंको जो मळीमोंति जानते हैं वे वासुदेव 'भगवान' नामसे वाष्य हैं।

काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः । महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम् ॥ ३७॥

काम एव सर्वलोकश्चत्रः यिश्वमिचा सर्वानर्थप्राप्तिः प्राणिनाम्, स एप कामः प्रति-हतः केनचित् कोधत्वेन परिणमते । अतः कोशः अपि एव एव ।

रजोगुणममुद्रको रजोगुणात् समुद्रको यस्य स कामो रजोगुणसमुद्रवो रजोगुणस्य वा समुद्रकः । कामो हि उद्भूतो ग्जः प्रवर्तयन् पुरुषं प्रवर्तयति ।

यह काम जो सब छोगोका शत्रु है, जिसके निमित्तसे जीवोंको सब अनर्योंकी प्राप्ति होनी है, बढ़ी यह काम किसी कारणसे बाधित होनेपर क्रोधके रूपमें बदल जाता है, इसल्पिये क्रोध भी यहाँ हैं।

यह काम रजोगुगसे उत्पन्न हुआ है अथवा यों समझो कि रजोगुगका उत्पादक है। क्योंकि उत्पन्न हुआ काम ही रजोगुगको प्रकट करके पुरुषको कर्ममें खगाया करता है। रुणया हि अहं कारित इति दुःखितानां रजःकार्ये सेवादौ प्रवृत्तानां प्ररुपः श्रृयते ।

महाशनो महत् अशनम् अस्य इति महाशनः अत एव महापामा । कामेन हि शेरितो जन्तुः पापं करोति । अतो विद्धि एनं कामम् इह संसारे वैरिणम् ॥ ३७ ॥

नथा रजोगुणके कार्य—सेवा आदिमें लगे हुए दु:खित मनुष्योंका ही यह प्रलाप सुना जाता है कि 'नृष्णा ही हमसे अमुक कार्य करवाती है' इत्यादि।

तथा यह काम बहुत खानेबाला है। इसीलिये महापापी भी हैं, क्योंिक कामसे ही प्रेरित हुआ जीव पाप किया करता है। इसिल्ये इस कामको ही द इस संसारमें वैरी जान ॥ २७॥

कथं वैरी इति दृष्टान्तेः प्रत्याययति--

यह काम किस प्रकार वैरी है, सो दृष्टान्तोंसे

## धूमेनात्रियते बह्विर्यथादशों मलेन च। यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्॥३८॥

धूनेन सहजेन आवियने बिहः प्रकाशात्मकः । अप्रकाशात्मकेन यथा वा आदशों मलेन च, यया उत्वेन गर्भवेष्टनेन जगपुणा आइत आच्छादितों गर्भ तथा तेन इदम् आइतम् ॥३८॥।

जैसे प्रकाशस्करंप अग्नि अपने साथ उत्पन हुए अप्थतास्क्य धूर्येसे और दर्पण जैसे सलसे आच्छादित हो जाता है तथा जैसे गर्भ अपने आव्हायरूप नेस्से आच्छादित होता है वैसे ही उस कामसे यह (श्रान) ढका हुआ है॥ ३८॥

किं पुनः तद् इदंशब्दवाच्यं यत् कामेन आञ्चतम् इति उच्यते— जिसका (उपर्युक्त ख़ोकमें) 'इदम्' शब्दमे संकेत किया गया है — जो कामसे आच्छादित है, वह कौन है ! सो कहा जाता है —

आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ ३६ ।

आइतम् एतेन झानं झानिनो नित्यवैरिणा । झानी हि जानाति अनेन अहम् अनर्थे प्रयुक्तः पूर्वम् एव इति । दुःस्वी च भवति नित्यम् एव । अतः असौ झानिनो नित्यवैरी न तु मूर्वस्य स हि कामं तृष्णाकाले भित्रम् इव पत्यन् तत्कार्ये दुःखे प्राप्ते जानाति, तृष्णया अहं दुःखित्वम् आपादित इति, न पूर्वम् एव अतो झानिन एव नित्यवैरी ।

शानीके (विवेक्तोक) इस कामरूप नित्य वैरीसे ज्ञान टका हुआ है । ज्ञानी ही पहलेसे जानना है कि इसके हारा मैं अनर्थोमें नियुक्त किया गया हूँ । इससे वह सदा दुःखी भी होता है । इसक्लिय यह श्रानीका ही नित्य वैरी है यूर्चका नहीं । क्योंकि वह मूर्ख तो तृष्णा-के समय उसको मित्रके समान समझता है फिर जब उसका परिणामरूप दुःख प्राप्त होता है तब समझता है कि 'तृष्णाके हारा मैं दुःखी किया गया हूँ' पहले नहाँ जानना, इसक्लियं यह 'काम' श्रानीका ही नित्य वैरी हैं । किरूपेण, कामरूपेण काम इच्छा एव रूपम् अस्य इति कामरूपः तेन दुय्रेण दुःखेन पूरणम् अस्य इति दुप्पूरः तेन अनलेन न अस्य अलं पर्याप्तिः विद्यते इति अनलः तेन ॥ ३९॥

कैसे कामके द्वारा ( ज्ञान आच्छादित है ! इसपर कहते हैं— ) कामना—इच्छा ही जिसका स्वरूप है, जो जति कष्टमे पूर्ण होना है तथा जो अनल है, भोगोंसे कभी भी तृप्त नहीं होता, ऐसे कामनाम्हप वेरीद्वारा ( ज्ञान आच्छादित है )॥३९॥

- AND STEEL

किमधिष्ठानः पुनः कामो ज्ञानस्य आवरणत्वेन वैरी सर्वस्य इति अपेक्षायाम् आह ज्ञाते हि अत्रोः अधिष्ठाने सुस्वेन शत्रुनिवर्हणं कर्तुं शक्यते इति—

ज्ञानको आच्छादित करनेवाला होनेके कारण जो सबका बेरी है वह काम कहाँ रहनेवाला है ! अर्थात् उसका आश्रय क्या है ! क्योंकि शत्रुके रहनेका स्थान जान लेनेपर सहजमें ही उसका नाश किया जा सकता है | इसपर कहने है—

## इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् ॥ ४०॥

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः च अस्य कामस्य अधिष्ठानम् आश्रय उच्यने। एनैः इन्द्रियादिभिः आश्रयैः विमोहयनि त्रिविधं मोहयति एव कामो ज्ञानम् आदृत्य आच्छाद्य देहिनं द्वारीरिणम् ॥४०॥

डिन्दियों, मन और बुद्धि यह सब इस कामके अधिष्टान अर्थात् रहनेके स्थान बतलाये जाते हैं। यह काम इन आश्रयभूत डिन्द्रयादिके द्वारा ज्ञानको आध्यदिन करके इस जीवास्माको नाना प्रकारसे मोहित किया करता है॥४०॥

\_03)200(co... -

यत एवम्--

जब कि एमा है.---

### तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्पभ । पाप्मानं प्रजिहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ॥ ४१ ॥

तस्मात त्वम् इन्द्रियाणि आदौ पूर्वे नियम्य वर्योक्कन्य भरतर्पम पाप्मान पापाचारं कामं प्रजिद्दिह परिन्यज, एन प्रकृतं वैरिणं क्षानिक्कान-नाशनम् ।

क्षानं शास्त्रत आचार्यतः च आत्मादीनाम् अववोधः, विक्षानं विशेषतः नदनुभवः तयोः क्षानविक्षानयोः श्रेयःप्राप्तिहेत्योः नाञ्चनं प्रजाहिति आत्मनः परित्यन इन्यर्थः॥ ४१॥ . इसिट्यि हे भरतर्पन ! त पहले इन्टियोको बशर्मे करके श्रान और विश्रानके नाशक इस ऊपर बनलाये हुए वैशे पापाचारी कामका परित्याग कर ।

अभिग्राय यह कि शास और आचार्यके अभिग्राय यह कि शास और विद्या-अविदाश आदि पटार्थोका बोध होता हैं उसका नाम 'झान' है, एवं उसका जो विशेषरूपसे अनुभव हैं उसका नाम विश्वान हैं, अपने कल्याणकी प्राप्तिक कारणरूप उन झान और विश्वानको यह काम नष्ट करनेवाछा है, इसक्थिं उसका परित्याग कर ॥ १२ ॥

इन्द्रियाणि आदौ नियम्य कामं शत्रुं। जहिहि इति उक्तं तत्र किमाश्रयः कामं त्यागकर —ऐसाकहा, सो किसका आश्रय लेकर जह्याद इति उच्यते-

पहले इन्द्रियोंको वशमें करके कामरूप शत्रुका इसका त्याग करना चाहिये, यह बतलाते हैं---

## इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः। मनसस्त परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्त सः ॥ ४२ ॥

इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि पञ्च देहं स्थुलं बाह्यं परिच्छिन्नं च अपेक्ष्य सौक्ष्म्यान्तरस्यत्वव्यापि-त्वादि अपेक्ष्य पराणि प्रक्रष्टानि आह. पण्डिता: । तथा इन्द्रियेभ्यः परं मनः संकल्पविकल्पातम-

कम् । तथा मनसः न पग बुद्धि निश्चयात्मिका । . तथा य सर्वेद्दश्येभ्यां बृद्ध्यन्तेभ्यः अभ्यन्तरः, यं देहिनम् इन्द्रियादिभिः आश्रयः युक्तः कामा ज्ञानावरणद्वारेण मोहयति इति उक्तम्, स बुद्धेः द्रष्टा परमान्मा ॥ ४२ ॥

पण्डितजन बाह्य, परिच्छिन और स्थल देहकी अपेक्षा सूक्ष्म अन्तरस्थ और व्यापक आदि गुणोंसे युक्त होनेके कारण श्रोत्रादि पञ्च ज्ञानेन्द्रियोंको पर अर्थात् श्रेष्ठ कहते है ।

तथा इन्द्रियोंकी अपेक्षा संकल्प-विकल्पात्मकः मनको श्रेष्ठ कहते हैं और मनकी अपेक्षा निश्रयात्मिका बुद्धिको श्रेष्ठ बताते है।

एत्रं जो बुद्धिपर्यन्त समस्त दश्य पदार्थीके अन्तरनमञ्चापी है, जिसके विषयमें कहा है कि उस आत्माको इन्द्रियादि आश्रयोसे यक्त काम. श्रानावरणद्वारा मोहित किया करता है, **वह बुद्धिका** ( मी ) द्रष्टा परमात्मा ( सबसे श्रेष्ठ ) है ॥ २२॥

## एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । जिह रात्रं महाबाही कामरूपं दुरासदम् ॥

एवं बुद्धेः परम् आत्मानं बृद्ध्या ज्ञात्वा संन्तभ्य सम्बद्ध स्तम्भनं कृत्वा स्वेन एव आत्मना संस्कृतन मनमा सम्यक समाधाय इत्यर्थः । जहि एनं शत्रं हे महात्राहो कामरूपं दुरायदम् , दुःखेन आसद आसादनं प्राप्तिः यस्य तं

दरासदं दविज्ञेयानेकविशेषम् इति ॥ ४३ ॥

इस प्रकार बुद्धिसे अति श्रेष्ठ आत्माको जानकर और आत्मासे ही आत्माको स्तम्भन करके अर्थात शुद्ध मनसे अच्छी प्रकार आःमाको समाधिस्थ करके. हे महाबाहो ! इस कामरूप दर्जय शत्रका त्याग कर शर्थान् जो दु खसे वशमे किया जाता है उस अनेक दुर्विज्ञेय विशेषणोसे युक्त कामका त्याग कर दे॥ ४३ ॥

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासप-निषस्य ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

## चतुर्थोऽध्यायः

यः अयं योगः अध्यायद्वयेन उक्तो झान-निष्टालक्षणः ससंन्यासः कर्मयोगोपायः, यस्मिन् वेदार्थः परिसमाप्तः प्रश्चलिलक्षणो निष्ठचिलक्षणः च, गीतासु च सर्वासु अयम् एव योगो विवक्षितो भगवता अतः परिसमाप्तं वेदार्थं मन्वानः तं वंश्चकथनेन स्तीति श्रीभगवान्—

श्रीभगवानुवाच--

इमं विवस्वते योगं विवस्वान्मनवे प्राह

हमम् अध्यायद्वयेन उक्तं योगं विवस्तने आदि-त्पाप सर्गादाँ प्रोक्तशन् अहं जगत्परिपाल-यितृणां क्षत्रियाणां बलाधानाय । तेन योग-बलेन युक्ताः समर्था भवन्ति ब्रह्म परिरक्षितुम् । ब्रह्मक्षत्रे परिपालिते जगत्परिपालियतुम् अलम् । अन्ययम् अन्ययफलत्वात् । न हि अस्य सम्यग्दर्शननिष्ठालक्षणस्य मोक्षान्त्यं फलं न्योत । स च विवस्तात् मनवे प्राह मन् इव्वक्रवे

स्वपुत्राय आदिराजाय अन्नीत् ॥ १ ॥

कर्मयोग जिसका उपाय है ऐसा जो यह संन्यास-सहित झाननिष्ठारूप योग पूर्वक दो अप्यायमिं (इसरे और तीसरेमें) कहा गया है, जिसमें कि वेदका प्रश्नुतिपर्मरूप और निश्नुतिधर्मरूप दोनों प्रकारका सम्यूर्ण तात्वर्य आ जाता है, आगे सारी गीतामे मी भगवान्को प्योग शब्दले यही (झानयोग) विवक्षित है। इसल्यि वेदके अर्थको (झानयोगमें) पिसमास यानी पूर्णरूपसे आ गया समझकर भगवान् वंशपरम्याक्षमनसे उस (झाननिष्ठारूप योग) की स्तुनि करते है—

श्रीभगवान बोले--

प्रोक्तवानहमन्ययम् । मनुरिक्ष्वाकवेऽबवीत् ॥ १ ।

जगत्-प्रनिपालक क्षत्रियोमें बल स्थापन करनेके लिये मैत तक दो जप्यायोमें कहे हुए इस (म्योक्तो पहले सृष्टिके आदिकाल्ये सुर्यंसे कहा था। (म्योक्ति) उस स्थोगबल्से युक्त हुए क्षत्रिय, महत्त्वकी रक्षा करनेमें सर्यं होते हैं तथा महाया और क्षत्रियोका पालन कीक तरह हो जानेपर ये दोनो सब जगत्का पालन अनायास कर सकते हैं।

इस योगका फल अविनाशी हैं इसलिये यह अव्यय हैं क्योंकि इस सम्यक् ज्ञाननिष्ठारूप योगका मोक्षरूप फल कभी नष्ट नहीं होता।

उस सूर्यने यह योग अपने पुत्र मनुसे कहा और मनुने अपने पुत्र सबसे पहले राजा बननेवाले इस्वाकुसे कहा॥ १॥

#### - + 23 TO SER

एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः। स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २ ॥ एवं क्षत्रियपरम्पराप्राप्तम् इमं राजर्षयो राजानः

च ते ऋषयः च राजर्षयो विदुः इमं योगम्।

स योगः कालेन इह महता दीर्घेण नष्टो विच्छिकसम्प्रदायः संवत्तो हे परंतपः आत्मनो विपक्षभुताः पर उच्यन्ते तान शौर्यतेजोगभ-स्तिभिः भानः इव तापयति इति परंतपः श्रुतापन इत्यर्थः ॥ २ ॥

इस प्रकार क्षत्रियोंकी परम्परासे प्राप्त हए इस योगको राजर्षियोने -- जो कि राजा और ऋषि दोनों

हे परन्तप ! ( अब ) वह योग इस मनुष्यछोकमें बहुत कालसे नष्ट हो गया है। अर्थात् उसकी सम्प्रदाय-परम्परा टट गयी है। अपने विपक्षियोंको पर कहते हैं. उन्हें जो शौर्यरूप तेजकी किरणोंके द्वारा सूर्यके समान तपाता है वह परन्तप यानी शत्रुओंको तपाने-वाला कहा जाता है ॥ २ ॥

अजितेन्द्रिय और दुर्बल मनुष्योंके हाथमें पड़कर

दर्बलान अजितेन्द्रियान् प्राप्य नष्टं योगम् ।

यह योग नष्ट हो गया है, यह देखकर और साथ ही इमम् उपलभ्य लोकं च अपुरुषार्थसंबन्धिनम्— । लोगोको पुरुषार्थरहित हुए देखकर---

स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः प्ररातनः ।

भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् ॥ ३ ॥

स एव अयं मया ने तुभ्यम् अब इदानीं योगः प्रोक्तः पुरातनः । भक्तः असि मे सम्बाच असि इति । रहस्यं हि यसाद एतद् उत्तमं योगो ज्ञानम् इत्यर्थः ॥ ३ ॥

वहीं यह पुराना योग, यह सोचकर कि तूं मेरा भक्त और मित्र है, अब मैने तुझसे कहा है; क्योंकि यह ज्ञानरूप योग बड़ा ही उत्तम रहस्य है ॥ ३॥

भगवता विप्रतिषिद्धम् उक्तम् इति मा भृत् | कस्यचिद् बुद्धिः इति परिहारार्थं चोद्यम् इव कर्वन---

अर्जुन उवाच---

भगवान्ने असङ्गत कहा, ऐसी धारणा किसीकी न हो जाय, अत<sup>.</sup> उसको दूर करनेके लिये शंका

अर्जन बोला

अपरं भवतो जन्म परं जन्म

कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥ आपका जन्म तो अर्वाचीन है अर्थात् अभी

अपरम् अर्वाग वसुदेवगृहे भवतो जन्म, परं

पूर्व सर्गादौ जन्म उत्पत्तिः विवस्तत आदित्यस्य । तत कथम् एतद् विजानीयाम् अविरुद्धार्थतया

यः लम् एव आदौ प्रोक्तवान् इमं योगम् , स एव त्वम् इदानीं महां प्रोक्तवान् असि इति ॥ ४ ॥

वसदेवके घरमें हुआ है और सूर्यकी उत्पत्ति पहले सृष्टिके आदिमें हुई थी। तब मै इस बातको अविरुद्धार्थयुक्त ( सुसङ्गत )

कैसे समहुँ कि जिन आपने इस योगको आदि-कालमें कहा था, वहीं आप अब मुझसे कह रहे हैं।।४॥ या वासुदेवे अनीश्वरासर्वज्ञाशङ्का मृर्स्साणां तां परिहरन् श्रीभगशानुबाच यदर्थों हि अर्जुनस्य प्रश्नः—

ेणां भगवान् श्रीवासुदेवके विश्वमें मुखेंकी जो ऐसी
हा है कि ये ईश्वर नहीं है, सर्वव नहीं हैं तथा
जिस शङ्काको दूर करनेके लिये ही अर्जुनका यह प्रश्न
है, उसका निवारण करते हुए श्रीभगवान् बोलें--

## बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेस्थ परंतप ॥ ५ ॥

बहुनि में मम व्यतीनानि अतिकान्तानि जन्मानि तव च हे अर्जुन तानि अहं वेद जाने सर्वाणि न स्वं वेत्य जानीपे, धर्माधर्मादिप्रतिचद्ध-झानशक्तित्वात् ।

अहं पुनः नित्यगुद्धबुद्धमुक्तस्वभावत्वाद् अनावरणज्ञानशक्तिः इति वेद अहं हे परंतप ॥ ५ ॥ हे अर्जुन ! मेरे और तेरे पहले बहुत जन्म हो चुके हैं। उन सबको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता; क्योंकि पुण्य-पाप आदिके संस्कारोंसे तेरी ज्ञानशक्ति आध्छादित हो रही हैं।

परन्तु मै तो नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-खभावबाल हुँ, इस कारण मेरी ज्ञानशक्ति आवरणरहित है, इसल्यि हे परन्तप! मैं (सब कुछ) जानता हूँ॥५॥

कथं तर्हि तव नित्येश्वरस्य धर्माधर्माभावे । अपि जन्म इति उच्यते—

तो फिर आप नित्य ईश्वरका पुण्य-पापसे सम्बन्ध न होनेपर भी जन्म कँसे होता है <sup>2</sup> इस-पर कहा जाता है—

## अजोऽपि सन्नन्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् । प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥

अजः अपि जन्मरहितः अपि सन् तथा अव्ययात्मा अश्लीणञ्चानद्यक्तिम्मयपर्यन्तानाम् ईश्वर ईश्वनद्योत्तः अपि सन् तथा भूगानां ब्रह्मादिस्तम्मयपर्यन्तानाम् ईश्वर ईश्वनद्योत्तः अपि सन्, प्रकृति खां मम बैष्णवीं मायां त्रिगुणात्मिकां यस्या बशे सर्व जगद्व वर्तते यथा मोहितं मन् स्वम् आत्मानं वामर्देवं न जानाति, तां प्रकृतिं स्वाम् अविष्ययं वर्षाकृत्य संभवामि देहवान् इव भवामि जात इव आत्मायया आत्मनो मायया न परमार्थतो लोकवत् ॥६॥

यद्यपि मै अजन्मा—जन्मरहिन, अव्ययासा— अक्षीण ज्ञानशक्ति-सभाववाला और ब्रह्मासे लेकार सम्बप्यंन्त सम्पूर्ण भूतोका नियमन करनेवाला हंबर भी हूँ, तो भी अपनी त्रिगुणानिका वैष्णची मायाको, जिसके वशमें सब जगत् बर्तना है और जिससे मीहित हुआ मनुष्य बासुटेकरूप अपने आपको नहीं जानता, दस अपनी प्रकृतिका अपने वशमें रखकर केवल अपनी जीलासे ही शरीरवाला-सा जन्म निया हुआ-मा हो जाता हूँ; अन्य लोगोंकी भौति बासकामें जन्म नहीं लेता ॥ ६॥

तत् च जन्म कदा किमर्थ च इति । उच्यते—

वह जन्म कब और किसिटिये होता है ! सो कहते हैं----

## यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । अभ्यत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ ७ ॥

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः हानिः वर्णी-अमादिरुक्षणस्य प्राणिनाम् अभ्युदयनिःश्रेयस-साधन है उस धर्मकी जन-जब हानि होती है, और साधनस्य भवति भारत, अभ्युत्यानम् उद्भवः अधर्मस्य तदा आत्मानं सुजामि अहं मायया ॥ ७॥

हे भारत ! वर्णाश्रम आदि जिसके लक्षण हैं अधर्मका अम्युत्यान अर्थात् उन्नति होती है, तब-तब ही मैं मायासे अपने खरूपको रचता हूँ ॥ ७ ॥

किमर्थम्-

किसलिये ?--

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ ८॥

परित्राणाय परिरक्षणाच साधूना मन्मार्ग-। स्थानां विनाशाय च दृष्कृता पापकारिणाम् । किं च धर्मसंस्थापनार्थाय धर्मस्य सम्यकः स्थापनं तदर्थं संभवामि युगे युगे प्रतियुगम् ॥८॥

सन्-मार्गमे स्थित साधुओंका परित्राण अर्थात् (उनकी) रक्षा करनेके लिये, पाप-कर्म करनेवाले दुष्टोंका नाश करनेके लिये और धर्मकी अच्छी प्रकार स्थापना करनेके छिये मै युग-युगमे अर्थात् प्रत्येक युगमें प्रकट हुआ करता हूँ ॥ ८॥

तत्-

जन्म कर्म च में दिन्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥ ६ ॥

जन्म मायारूपम्, कर्म च साधुपरित्राणादि, मे मम दिव्यम् अप्राकृतम् ऐश्वरम् एवं यथोक्तं यो वेति तत्त्वतः तत्त्वेन यथावतः ।

त्यक्तवा देहम् इ**मं** पुनर्जनम् **पुनरुत्पत्ति** न एति न प्रामोति माम् एति आगच्छति स मुच्यते हे अर्जुन ॥ ९ ॥

मेरा मायामय जन्म और साधुरक्षण आदि कर्म दिव्य है, अर्थान् अलैकिक है--यानी केवल ईश्वर-शक्तिसे ही होनेवाले हैं। इस प्रकार जो तत्त्वसे यधार्थ जानता है।

हे अर्जुन ! वह इस शरीरको छोड़कर पुनर्जन्म अर्थात् पुनः उत्पत्तिको प्राप्त नहीं होता, ( बल्कि ) मेरे पास आ जाता है अर्थात् मुक्त हो जाता है ॥९॥

यह मोक्ष-मार्ग अभी प्रारम्भ हुआ है, ऐसी बात न एष मोक्षमार्ग इदानीं प्रवृत्तः किं तर्हि पूर्वम् अपि---नहीं, किन्तु पहले भी---

> मन्मया मामपाश्रिताः । वीतरागभयकोधा बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ १० ॥

वीतरागभयकोधा रागः च भयं च क्रोधः च बीता विगता येभ्यः ते वीतरागभयकोधाः. मन्मया ब्रह्मविद ईश्वराभेददक्षिनः. माम् एव परमेश्वरम् उपाश्रिताः केवलञ्चाननिष्ठा इत्यर्थः । बहवः अनेके ज्ञानतपसा ज्ञानम् एव च परमात्म-विषयं तपः तेन ज्ञानतपसा पूताः परां शुद्धि गताः सन्तो मद्रावम् ईश्वरभावं मोक्षम् आगताः समनुत्राप्ताः ।

इतरतपोनिरपेक्षज्ञाननिष्ठा इति अस्य लिङ्गं ज्ञानतपसा इति विशेषणम् ॥ १०॥

जिनके राग, भय और कोध चले गये हैं ऐसे रागादि दोषोंसे रहित. ईश्वरमें तन्मय हए-ईश्वरसे अपना अभेद समझनेवाले-ब्रह्मवेत्ता और सुन्न परमेश्वरके ही आश्रित—केवल ज्ञाननिष्ठामें स्थित ऐसे बहुत-से महापुरुष परमात्मविषयक ज्ञानरूप तपसे परमञ्जूदिको प्राप्त होकर मुझ ईश्वरके भावको--मोक्षको प्राप्त हो गये है।

'ज्ञानतपसा' यह विशेषण इस बातका घोतक है कि जाननिष्ठा अन्य तर्पोकी अपेक्षा नहीं रखती॥१०॥

तव तर्हि रागद्वेषो स्तः येन केम्यश्चित्। एव आत्मभावं प्रयच्छिति न सर्वेभ्य इति किसी-किसीको ही आत्मभाव प्रदान करते है, सबको उच्यते---

तब क्या आपमे रागद्वेष है, जिससे कि आप नहीं करने ! इसपर कहते है---

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् । मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः॥ ११॥

ये यथा ग्रेन प्रकारेण ग्रेन प्रयोजनेन यत्फलार्थितया मां प्रपद्यन्ते, तत्फलदानेन भजामि अनुगृह्यामि अहम् इति एतत् । तेषां मोक्षं प्रति अनर्थित्वात् ।

न हि एकस्य ग्रम्पक्षत्वं फलार्थित्वं च युगपत संभवति ।

अतो ये फलार्थिनः तान फलप्रदानेन । बे यथोक्तकारिणः त अफलार्थिनो ग्रमुक्षवः च तान ब्रानप्रदानेन, ये ब्रानिनः संन्यासिनो ग्रमक्षवः च तान मोक्षप्रदानेनः तथा आर्तान आर्तिहरणेन इति एवं यथा प्रपद्यन्ते ये तान तथा एव भजामि इत्यर्थः ।

न पुनः रागद्वेषनिमित्तं मोहनिमित्तं वा कंचिड भजामि।

जो भक्त जिस प्रकारसे---जिस प्रयोजनसे----जिस फलप्राप्तिकी इच्छासे मझे भजते हैं, उनको मै उसी प्रकार भजता हूँ अर्थात् उनकी कामनाके अनुसार ही फल देकर मैं उनपर अनुप्रह करता हैं क्योंकि उन्हें मोक्षकी इच्छा नहीं होती।

एक ही पुरुषमें मुमुक्षत्व और फलार्थित्व ( फलकी इच्छा करना )यह दोनों एक साथनहीं हो सकते।

इसलिये जो फलकी इच्छावाले हैं उन्हें फल देकर. जो फलको न चाहते हुए शास्त्रोक्त प्रकारसे कर्म करनेवाले और मुमुक्ष है उनको ज्ञान देकर, जो ज्ञानी, संन्यासी और मुमुञ्ज **हैं** उन्हें मोक्ष देकर तथा आर्तोका दु:ख दूर करके, इस प्रकार जो जिस तरहसे मुझे भजते हैं उनको मै भी वैसे ही भजता हैं।

रागद्वेपके कारण या मोहके कारण तो मैं किसीको भी नहीं भजना ।

सर्वथा अपिक्ष्सर्वावस्थस्य मेम ईश्वरस्य वर्म मार्गम् अनुवर्तने मनुष्याः । यत्फलार्थितया यस्मिन् कर्मणि, अधिकृता ये प्रयतन्ते ते मनुष्या उच्यन्ते हे पार्थ सर्वशः सर्वप्रकारैं । ॥११॥ हे पार्थ ! मनुष्य सब तरहसे बर्तने हुए भी सर्वत्र स्थित मुझ ईश्वरके ही मार्गका सब प्रकारसे अनुसरण करने हैं, जो जिस फळकी इच्छासे जिस कर्मके अधिकारी बने हुए ( उस कर्मके अनुरूप ) प्रयन्न करते हैं वे ही मनुष्य कहे जाने हैं ॥ ११॥

यदि तव ईश्वरस्य रागादिदांषाभावात् सर्वप्राणिषु अञ्जीब्रध्कायां तुल्यायां सर्वफल-प्रदानसमर्थे च न्विय सति, वासुदेवः सर्वमृड्ति झानेन एव स्रुप्क्षवः सन्तः कस्मात् त्वाम् एव सर्वे न प्रतिपद्यन्ते इति शृष्णु तत्र कारणम्—

यदि रागादि दोषोंका अभाव होनेके कारण सभी प्राणियोंपर आप ईश्वरकी दया समान है एवं आप सब फल देनेमें समर्थ भी है, तो फिर सभी मनुष्य सुमुखु होकर — यह सारा विश्व वासुटेबस्सरप है — इस प्रकारके ज्ञानसे केवल आपको ही क्यों नहीं भजते ? इसका कारण सुन——

काङ्कन्तः कर्मणां सिद्धिं क्षिप्रं हि मानुषे लोके

यजन्त इह देवताः। सिद्धिर्भवति कर्मजा॥ १२॥

काब्क्षन्तः अभीष्सन्तः कर्मणा सिद्धि फल-निष्पत्ति प्रार्थबन्तः, यजन्त इह अस्मिन् लोके देवता इन्द्रान्न्याद्याः—

कर्मोंकी सिद्धि चाहनेवाले अर्थात् फल-प्राप्तिकी कामना करनेवाले मनुष्य इस लोकमे इन्द्र, अग्नि आदि देवोकी पूजा किया करते हैं।

'अथ योऽन्या देवतासुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहम-स्मीति न स वेद यथा पर्जुरवं स देवानाम्' ( बृह० उ० १ । ४ । १० ) इति श्रतेः ।

श्रुतिमे कहा है कि 'जो अन्य देवताकी इस भावसे उपासना करता है कि वह (देवता) दूखरा है और मैं ( उपासक) दूसरा हूँ वह कुछ नहीं जानता, जैसे पशु होता है वैसे ही वह देवताओंका पशु है।'

नेपां हि भिन्नदेवतायाजिनां फलाकाङ्खिणां क्षिप्रं शीप्रं हि यस्मात् मातुनं लोके, मनुष्यलोके हि शास्त्राधिकारः। ्रेमे उन भिन्नस्पसे देवताओका पूजन करनेवाले फलेब्ह्रक मनुष्योकी इस मनुष्यलेक्सें (कर्मसे उत्पन्न हुई ) सिद्धि शीव ही हो जाती हैं । क्योंकि मनुष्य-लोक्से शास्त्रका अधिकार हैं ( यह विशेषता हैं )।

क्षिप्रं हि मानुषे लोके इति विशेषणाद्

'क्षिप्रं हि मानुपे लोके' इस वाक्यमे क्षिप्र विशेषणमे भगवान् अन्य लोकोंमें भी कर्मफलकी मिद्रि दिखलाने हैं।

अन्येषु अपि कमेफलसिर्द्धि दर्शयति भगवान् । मानुषे लोके वर्णाश्रमादिकमीधिकार इति विश्लेषः, तेषां वर्णाश्रमाद्यधिकारिकमेणां फल-सिद्धिः श्लिप्रं मवति कर्मवा कर्मणो जाता ॥१२॥

पर मनुष्य-छोकार्मे वर्ण-आश्रम आदिके कार्मीका अधिकार है, यह विशेषता है। उन वर्णाश्रम आदिसे अधिकार रखनेवार्लोके कार्मोकी कार्मजनित फल-सिद्धि शीघ्र होती है॥ १२॥

<sup>\*</sup> यहाँ पर्वयापि' इस कथनलं भाष्यकारका यह अभिग्राय समझसे आता है कि कमें मार्ग, भक्ति-मार्ग आदि किसी भी मार्गनेंसे किसो भी देवताविशेषके आश्रित होकर वर्तनेवाले भी भगवान्हे भार्गके अनुसार बर्तते हैं (देखिये, गीता ९। २३-२४)।

मानुषे एव लोके वर्णाश्रमादिकर्माधिकारो न अन्येषु लोकेषु इति नियमः किनिमित्त इति ।

अथवा वर्णाश्रमादिप्रविभागोपेता मनुष्या मम वर्त्म अनुवर्तन्ते सर्वश इति उक्तं कस्मात पुनः कारणाद नियमेन तव एव वर्त्म अनुवर्तन्ते न अन्यस्य इति उच्यते-

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः।

चातुर्वर्ण्यं चत्वार एव वर्णाः चातुर्वर्ण्यं मया ईश्वरेण सृष्टम् उत्पादितम्, 'बाह्यणोऽस्य सुन्व-मासीत्,' इत्यादिश्रतेः, गुणकर्मविभागशो गुण-विभागञ्चः कर्मविभागञ्चः च गुणाः सच्चरज-म्तमांसि ।

तत्र माच्चिकस्य सत्त्वत्रधानस्य त्राह्मणस्य श्रमो दमः तप इत्यादीनि कर्माणि ।

मन्त्रोपमर्जनग्ज:प्रधानस्य क्षत्रियस्य शीर्यतेज:प्रभतीनि कर्माणि

तमउपमर्जनरजःप्रधानस्य वैज्यस्य कृष्या-दीनि कर्माणि।

रजउपसर्जनतमःप्रधानस्य शुद्रस्य शुश्रृषा एव कर्म।

इति एवं गुणकर्मविभागशः चातुवंर्ण्य मया सप्टम इत्यर्थः ।

तत च इदं चातुर्वर्ण्यं न अन्येष लोकेष अतो मानुषे लोके इति विशेषणम् ।

मनुष्यलोकर्मे ही वर्णाश्रम आदिके कर्मीका अधिकार है, अन्य लोकोंमे नहीं, यह नियम किस कौरणसे हैं ? यह बतानेके लिये (अगला स्लोक कहते है )---

अथवा वर्णाश्रम आदि विभागसे युक्त हुए मनुष्य सब प्रकारसे मेरे मार्गके अनुसार बर्तते हैं ऐसा आपने कहा, सो नियमपूर्वक वे आपके ही मार्गका अनुसरण क्यो करते है, दूसरेके मार्गका क्यों नहीं करने ? इसपर कहते हैं---

तम्य कर्तारमपि मां विद्वचकर्तारमञ्ययम् ॥ १३ ॥

( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शृद्ध—इन ) चारों वर्णोका नाम चानुर्वर्ण्य है । सरव, रज और तम---इन तीनों गुर्णोंके विभागसे तथा कर्मोंके विभागसे यह चारो वर्ण मझ ईश्वरद्वारा रचे हए-उत्पन्न किये हुए हैं। 'ब्राह्मण इस पुरुपका मुख हुआ' इत्यादि श्रतियोसे यह प्रमाणित है ।

उनमेसे सात्त्रिक--- सत्त्वगुणप्रधान ब्राह्मणके शम, दम. तप इत्यादि कर्म है।

जिसमे सन्वगुण गीण है और रजोगुण प्रधान है उस क्षत्रियके शुरुवीरता, तेज प्रभृति कर्म है ।

जिसमं तमोगुण गोण और रजोगुण प्रधान है, ऐसे वैज्यक कृषि आदि कर्म है।

तथा जिसमें रजीगुण गीण और तमीगुण प्रधान है उस शहका केवल सेवा ही कर्म है।

इस प्रकार गुण और कर्मोंके विभागसे चारों उत्पन्न किये गये अधियाय है।

ऐसी यह चार वणोंकी अलग-अलग न्यवस्था दूसरे लोकोंमें नहीं है इसलिये (पूर्व श्लोकमें) 'मानुषे लोके' यह विशेषण लगाया गया है।

हस्त तर्हि चातुर्वण्यसगिदः कर्मणः कर्तृत्वात् तत्फलेन युज्यसे अतो न त्वं नित्य-म्रुको नित्येश्वर इति उच्यते—

यद्यपि मायासंव्यवहारेण तस्य कर्मणः कर्तारम् अपि सन्तं मा परमार्थतो विद्धि अकर्तारम् अत एव अध्ययम् असंसारिणं च मां विद्धि ॥ १३ ॥ यदि चातुर्वर्ण्यकी रचना आदि कर्मके आप कर्ता है, तब तो उसके फट्टमें भी आपका सम्बन्ध होता ही होगा, इसल्यि आप नित्ममुक्त और नित्म ईसर भी नहीं हो सकते ? इसपर कहा जाता है—

यद्यपि माथिक ज्यवहारसे मै उस कर्मका कर्ता हूँ, तो भी वास्तवमे मुझे द अकर्ता ही जान; तथा इसीलिये मुझे अन्यय और असंसारी ही समझ॥ १३॥

#### ---

येषां तु कर्मणां कर्तारं मां मन्यसे,परमार्थतः तेषाम् अकर्ता एव अहं यतः—

जिन कमेंका त् मुझे कर्ता मानता हैं, बास्तवमें मैं उनका अकर्ता ही हूँ, क्योंकि—

न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । इति मां योऽभिजानाति कर्मभिनं स बध्यते ॥ १४ ॥

न भातानि कर्माणे व्यिपन्ति देहाद्यारम्भ-कत्वेन अहङ्काराभाषान् । न च तेषां कर्मणां फलेषु ने सुडा तृष्णा ।

येपांतु संसारिणाम् अहं कर्ता इति अभिमानः, कर्मसु स्पृहा तत्क्तलेषु च, तान् कर्माणि लिम्पन्ति इति युक्तम्, तदभावाद् न मां कर्माणि लिम्पन्ति ।

इति एवं यः अन्यः अपि माम् आत्मत्वेन अभिजानाति न अहं कर्ता न मे कर्मफले स्पृहा इति, स कर्माभ न वण्यते । तस्य अपि न देहाद्यारम्भकाणि कर्माणि भवन्ति इत्यर्थः ॥ १८ ॥

मुझमें अहकारका अभाव है इसलिये वे कर्म देहादिकी उत्पत्तिके कारण बनकर मुझे लिए नहीं करने, और उन कमेंकि फलमें मेरी लालसा अर्थात् तृष्णा भी नहीं हैं।

जिन संसारी मनुष्योका कमीमें भी कर्ता हुँ। ऐसा अभिमान रहता है, पृत्रं जिनकी उन कमोंमें और उनके फलोमें लाल्सा रहती है, उनको कर्म लिस करते हैं यह ठीक है, परन्तु उन दोनोका अभाव होनेके कारण वे (कर्म) मुझे लिस नहीं कर सकते।

इस प्रकार जो कोई दूसरा भी मुझे आत्मरूपसे जान लेता है कि भी कर्मीका कर्ता नहीं हूँ भीरी कर्मफ्टमे स्वहा भी नहीं हैं 'बह भी कर्मोत्ते नहीं वैंचता अर्थात् उसके भी कर्म देहादिके उत्पादक नहीं होते ॥ १०॥

न अहं कर्ता न मे कर्मफले स्पृहा—

मै न तो कमोंका कर्ना ही हूँ और न मुझे कर्म-फड़की चाहना ही है—

एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरिप सुसुक्कुभिः । कुरु कर्मेव तस्मात्त्वं पूर्वेः पूर्वतरं कृतम् ॥ १५ ॥

गी० शा० भा० १५--

एवं ज्ञाला कृतं कर्म पूर्वैः अपि अतिकान्तैः ममक्षभिः, कुरु तेन कर्म एव त्वं न तृष्णीम् आसनं न अपि मंन्यामः कर्तव्यः ।

तस्मात लं पर्वे: अपि अनुष्टितत्वाद यदि अनात्मज्ञः त्वं तदा आत्मग्रद्धवर्थं तत्त्ववित चेद लोकसंग्रहार्थ पूर्वैः जनकादिभिः पूर्वतरं कृतं न अधनातनं कृतं निवेतितम् ॥१५॥

तत्र कर्म चेत कर्तव्यं त्वदुवचनाद् एव करोमि अहं कि विशेषितेन पूर्वेः पूर्वतरं कृतम इति. उच्यते यसाद् महद् वैषम्यं कर्मणि, कथम्--

कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । तने कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात् ॥ १६ ॥

किं कर्म कि च अकर्म इति कवयो मेधाविनः । अपि अत्र अस्मिन कर्मादिविषये मोहं गताः । अतः न तुम्यम् अहं कर्म अकर्म च

अञ्चमात् संसागत् ॥ १६॥

-25 CON 18 CON 1 न च एतत् त्वया मन्तव्यम्, कर्म नाम देहादिचेष्टा लोकप्रसिद्धम अकर्म तदक्रिया तृष्णीम् आसनं किं तत्र बोद्धव्यम् इति । कस्पात् , उच्यते---

ऐसा समझकर ही पूर्वकालके समक्ष पुरुषोंने भी कर्म किये थे। इसलिये तू भी कर्मही कर ) तेरे लिये चुपचाप बैठ रहना या संन्यास लेना यह दोनों ही कर्तव्य नहीं है।

क्योंकि पूर्वजोने भी कर्मका आचरण किया है इस-लिये यदि त आत्मजानी नहीं है तब तो अन्त:करण-की शदिके लिये और यदि तत्त्वज्ञानी है तो लोक-संप्रहके लिये जनकादि पूर्वजोंद्वारा सदासे किये हुए ( प्रकारसे ही ) कर्म कर, नये ढंगसे किये जानेवाले कर्ममत कर 🛊 ॥ १५ ॥

यदि कर्म ही कर्तन्य हैं तो मे आपकी आजासे

ही करनेको तैयार हॅ फिर 'पूर्वे' पूर्वतरं कृतम्' विशेषण देनेकी क्या आवश्यकता है ' इसपर कहने है कि कर्मके विषयमे बड़ी भारी विषमता है अर्थात कर्मका विषय बड़ा गहन है। सो किस प्रकार---

कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस कर्मादिके मोहिता विषयमे बड़े-बड़े बुद्धिमान् भी मोहित हो चुके है इसलिये में तुझे वह कर्म और अकर्म बतलाऊँगा प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा विदित्वा कर्मादि मोक्ष्यमे जिस कर्मादिको जानकर त् अञ्चनसे यानी संसारसे मक्त हो जायगा ॥ १६ ॥

> तुई। यह नहीं समझना चाहिये कि केवल देहादिकी चेएाका नाम कर्म है और उसे न करके चुपचाप बैठ रहनेका नाम अकर्म है, उसमे जाननेकी बात ही क्या है / यह तो लोकमे प्रसिद्ध ही है । क्यों (ऐसा नहीं समझना चाहिये ? ) इसपर कहते हैं---

हापि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः बोद्धव्यं गहना कर्मणो

<sup>\*</sup> अर्थात् जिन कमंसि न तो अन्तःकरण ही शब्द होता है और न लोक संग्रह ही होता है, ऐसे आधिनक ( लौकिक ) मनुष्योद्वारा किये जानेवाले कर्म मत कर ।

कर्मणः शास्त्रविहितस्य हि सस्माद् अपि अस्ति बोद्धव्यं बोद्धव्यं च अस्ति एव विकर्मणः प्रतिपिद्धस्य, तथा अकर्मणः च तृष्णींभावस्य बोद्धव्यम् अस्ति इति त्रिषु अपि अध्याहारः कर्तव्यः।

यसाद् गहना विषमा दुर्जाना, कर्मण इति उपलक्षणार्थे कर्मादीनां कर्माकर्मविकर्मणां गतिः याथात्म्यं तत्त्वम इत्यर्थः ॥१७॥ कर्मका-शाश्चविद्दित कियाका भी (रहस्य) जानना चाहिये, विकर्मका-शाश्चवीजत कर्मका भी (रहस्य) जानना चाहिये और अकर्मका अर्थात् चुपचाप वैठ रहनेका भी (रहस्य) रामझना चाहिये।

क्योंकि कर्मोंकी अर्थात् कर्म, अकर्म और विकर्मकी गति—उनका यथार्थ खरूप —तस्त्र बड़ा गहन है, समझनेमें बड़ा ही कठिन है॥ १७॥

#### 

कि पुनः तत्त्वं कमोदेः यद् बोद्धव्यं । वस्यामि इति प्रतिज्ञातम् उच्यते—

कर्मादिका वह तस्त्र क्या है जो कि जाननेयोग्य है, जिसके ल्यिं आपने यह प्रतिज्ञा की थी कि 'कहूँगा'। इसपर कहने हैं—

कर्मण्यकर्मयः परयेदकर्मणि च कर्मयः। स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्॥१८॥

कर्मण कर्म क्रियते इति व्यापारमात्रं तस्मिन् कर्मण अवर्म कर्माभावं यः पश्येद् अकर्मण च कर्माभावे कर्नुतन्त्रत्वात् प्रश्चनि-निश्चन्योः वस्तु अप्राप्य एव हि सर्व एव क्रियाकारकादित्व्यवहारः अविद्याभूमा एव कर्म यः पश्येत् पश्यति।

स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तो योगी इल्का-कर्मञ्ज् समस्तकर्मञ्ज् च स इति स्त्यते कर्माकर्मणोः इतरेतरदर्शी।

नतु किस् इदं विरुद्ध उच्यते 'कर्मणि अकर्म यः पत्न्येद इति अकर्मणि च कर्म इति ।' न हि कर्म अकर्म स्याद् अकर्म वा कर्म तत्र विरुद्धं कथं पत्न्येद द्रष्टा ।

जो कुछ किया जाय उस चेंद्रामात्रका नाम कर्म है । उस कर्ममें जो अकर्म देखना है, अर्थात् कर्मका अभाव देखना है नया अक्तमेंमें -तरीरादिकी चेंद्राके अभावमें जो कर्म देखता है । अर्थात् कर्मका करना और न करना दोनों हो कर्ताके अर्थान है । तथा आत्रत्त्वकी प्राप्तिसे पूर्व अज्ञानावस्थामें ही सच क्रिया-कारक आदि स्ववहार है, (इसांख्यि कर्मका त्याग भी कर्म ही है \*) इस प्रकार जो अक्रमेंमें कर्म देखता है ।

वह मनुष्योमे बुद्धिमान् है, वह योगी है और वह समस्त कर्मोंको करनेवाळा है, इस प्रकार कर्ममे अकर्म और अकर्ममे कर्म देखनेवालेकी स्तुति की जाती हैं।

प् o - 'जो कर्ममें अक्तमें देखना है और अक्तमेंमें क्रमें देखना है' यह विरुद्ध बान किस भावसे कही जा रही है' क्योंकि कर्म तो अक्तमें नहीं हो सकता और अक्तमें कर्म नहीं हो सकता, तब देखनेवाला विरुद्ध कैसे देखें '

कमंत्रा करना और उनका त्याग करना दोनों ही कर्तांक व्यापाराधीन हैं, जिसमें कर्तांका व्यापार है, बह प्रवृत्ति हो चांट निवृत्ति, वास्तवमें कर्म ही है, इसिव्यं अहकारपूर्वक किया हुआ कर्मत्याग भी वाहावमे कर्म ही है।

नतु अकर्म एव परमार्थतः सत् कर्मवर् अवभासते मृढदृष्टेः लोकस्य तथा कर्म एव अकर्मवत् तत्र यथाभृतदर्शनार्थम् आह भगवान् 'कर्मणि अकर्म यः पत्र्येत्' इत्यादि । अतो न विरुद्धम् । बुद्धिमत्त्वाधुवपत्तेः च । बोद्धल्यम् इति च यथा भृतदर्श्वनम् उच्यते ।

न च विपरीतज्ञानाद् अञ्चभाद् मोक्षणं स्यात 'यन्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽज्ञभात' इति च उक्तम ।

तस्मात् कर्माकर्मणी विषयेयेण गृहीते प्राणिभिः तद्विपर्ययब्रहणनिष्टच्यर्थं भगवतो वचनम् 'कर्मणि अकर्म यः' इत्यादि ।

न च अत्र कर्माधिकरणम् अकर्म अस्ति कुण्डे बदराणि इव न अपि अकर्माधिकरणं कर्म अस्ति कर्माभावत्वादु अकर्मणः।

अतो विपरीतगृहीते एव कर्माकर्मणी लौकिकैः यथा मृगतृष्णिकायाम् उदकं शुक्ति-कायां वा रजतम् ।

नतु कर्म कर्म एव सर्वेषां न कचिड् व्यभिचरति।

तद् न, नीव्यस्य नावि गच्छन्त्यां तटस्थेषु अगतिषु नगेषु प्रतिक्र्लगतिदर्शनाद् दृरेषु चक्षुषा असंनिक्रष्टेषु गच्छत्सु गत्यभाव-दर्शनात्।

एवम् इह अपि अकर्मणि अहं करोमि इति कर्मदर्शनं कर्मणि च अकर्मदर्शनं विपरीतदर्शनं येन तिमराकरणार्थम् उच्यते 'कर्मणि अकर्म यः पश्येत्' इत्यादि ।

उ०-वास्तवमें जो अकम है वहीं मूह-मति छोगोंको कमीके सदश भास रहा है और उसी तरह कमें अकमीके सदश भास रहा है, उसमे यथार्थ तरब देखनेके छिये भगवान्त्रे 'कमीण अकम यः परयेत्' इंग्यादि वाक्य कहे है, इसछिये (उनका कहना) विकट्ट नहीं हैं । क्योंके बुद्धिमान् आदि विशेषण भी तभी सम्भव हो सकते हैं । इसके सिवा यथार्थ ज्ञानको ही जाननेयोग्य कहा जा सकता है (मिध्या ज्ञानको नहीं)।

तथा 'जिसको जानकर अद्युग्से मुक्त हो जायगा।' यह भी कहा है तो विपतीत ज्ञानदारा (जन्म-मरणरूप) अद्युगसे मुक्ति नहीं हो सकती। सुतम श्राण्योंने जो कर्म और अकर्मको विपतीत-रूपसे समझ रक्खा है उस विपतीन ज्ञानको हटानेके रूपसे हो भगवान्ते 'कर्मण्यकर्म य.' इत्यादि वचन है। यहाँ 'क्रज्डमें बेरोको तरह' कर्मका आधार

यहाँ 'कुण्डमें बेरोंकी तरह' कर्मका आधार अकर्म नहीं है और उसी तरह अकर्मका आधार कर्म भी नहीं है क्योंकि कर्मके अभावका नाम अकर्म है।

इसलिये (यही सिद्ध हुआ कि ) मृगतुष्णामे जलकी मौति एवं सीपमे चाँदीकी तरह लोगोंने कर्म और अकर्मको विपरीत मान रक्तवा है।

यू०--कर्मको सब कर्म ही मानते हैं, इसमें कर्मा फेरफार नहीं होता।

उ०-यह बात नहीं, क्योंकि नाव चळते समय नीकामें बैठे हुए पुरुषको तटके अचल वृक्षोंमें प्रतिकृत गति दीखती हैं अर्थात् वे वृक्ष उलटे चळते हुए दीखते हैं और जो (नक्षत्रादि) पदार्थ नेत्रोंके पास नहीं होते, बहुत दूर होते हैं, उन चळते हुए पदार्थोमें भी गतिका अभाव दीख पहता है अर्थात् वे अचल टीखते हैं।

इसी नग्ह यहाँ भी अकर्ममें (क्रियारहित आत्मामें) भी करता हूँ' यह कर्मका देखना औं ( त्यागरूप ) कर्ममें ( मै कुछ नहीं करता इस ) अकर्मका देखना ऐसे विपरीत देखना होता है, अतः उसका निरा-करण करनेके लिये 'कर्मणि अकर्म यः पद्येद' इत्यादि वचन भगवान् कहते हैं। तद् एतद् उक्तप्रतिवचनम् अपि असकृद् अत्यन्तविपरीतदर्शनभाविततया मोम्रुबमानो लोकः श्वतम् अपि असकृत् तन्त्रं विस्मृत्य मिथ्याप्रसङ्गम् अवतार्य अवतार्य चोदयित इति पुनः पुनः उत्तरम् आह भगवान् दुविंक्षेयत्वं च आलक्ष्य वस्तुनः।

'अध्यक्तांऽयमचिन्स्योऽयम्' 'न जायते व्रियते' इत्यादिना आत्मिन कर्माभावः श्रुतिस्मृति-न्यायप्रसिद्ध उक्तो वस्यमाणः च । तस्मिन आत्मिनि कर्माभावे अकर्मण

कर्मविपरीतदर्शनम् अत्यन्तनिरूढम् ।

यतः 'किं कर्म किमकरेंति कवयोऽप्यत्र मोहिताः।'

देहाद्याश्रयं कर्म आत्मनि अध्यारोप्य अहं कर्ता मम एतत् कर्म मया अस्य फलं भोक्तव्यम् इति च ।

तथा अहं तूर्णी भवाभि येन अहं निरायामः अकर्मा सुखी स्थाम् इति कार्यकरणाश्रय-व्यापारोपरमं तत्कृतं च सुखित्वम् आत्मनि अच्यारोप्य न करोमि किंचित् तूर्णी सुखम् आसम् इति अभिमन्यते लोकः।

तत्र इदं ठोकस्य विपरीतदर्शनापनयनाय आह भगवान् 'कर्मणि अकर्म यः पत्र्येत्' इत्यादि ।

अत्र च कर्म कर्म एव सत् कार्यकरणाश्रयं कर्मरहिते अविक्रिये आत्मिन सर्वेः अध्यस्तं यतः पण्डितः अपि अहं करोमि इति मन्यते ।

यद्यपि यह विषय अनेक बार शंका-समाधानोंद्वारा सिद्ध किया जा चुका है तो भी अत्यन्त विपरीत ज्ञान-की भावनासे अत्यन्त मोहित हुए छोग अनेक बार सुने हुए तत्त्वको भी भूछकर मिथ्या प्रसंग छा-छाकर शंका करने लग जाते हैं, इसछिये तथा आध्मतत्त्वको दुर्विड्डेय समझकर भगवान् पुन:-पुन: उत्तर देते हैं।

श्रृति, स्पृति और न्यायिसद्ध जो आग्मामें कार्मेका अभाव है वह 'कव्यक्तोऽयम्सविन्योऽयम्' 'न जायते च्रियते' इत्यादि श्लोकोंसे कहा जा चुका और आगे भी कहा जायगा।

उस क्रियारिहत आत्मामें अर्थात् अकर्ममें कर्म-का देखनारूप जो विपरीन दर्शन है, यह छोगोंमें अत्यन्त खाभाविक-सा हो गया है।

क्योंकि 'कमं क्या है और अकर्म क्या है, इस विषयमें बुद्धिमान् भी मोहित हैं।'

अर्थात् टेह-इन्द्रियादिसे होनेवाले कर्मोका आत्मामें अध्यारोप करके भी कर्ता हूँ भीरा यह कर्म हैं भुझे इसका फल भोगना है इस प्रकार (लोग मानते हैं।)

तथा 'मै चुप होकर बैठता हूँ जिससे कि परिश्रमरहित और कर्मरहित होकर सुखी हो जाऊँ इस प्रकार टेह-इन्टियोंके ज्यापारकी उपरामताका और उससे होनेवाले सुखीपनका आव्यामें अच्यारोप करके 'मैं कुछ भी नहीं करता हूँ' 'चुपचाप सुखसे बैठा हूँ' इस प्रकार लोग मानते हैं।

छोगोंके इस विपरीत ज्ञानको हटानेके छिये 'कर्मणि अकर्म यः पश्येत्' इत्यादि वचन भगवान्ने कहे हैं।

यहाँ देहेन्द्रियादिके आश्रयसे होनेवाला कर्म यद्यपि क्रियारूप है तो भी उसका लोगोंने कर्मरहित अधिक्रिय आस्मामें अप्यारोप कर रक्खा है क्योंकि शास्त्र विद्वान् भी भी करता हूँ ऐसा मान बैठना है। अत आत्मसमवेततया सर्वेठोकप्रसिद्धे कर्मणि नदीक्लस्थेषु इव दृक्षेषु गतिः प्राति-लोम्येन अकर्म कर्माभावं यथाभृतं गत्यभावम् इव दृक्षेषु यः पद्येत्,

अकर्मणि च कार्यकरणच्यापारोपरमे कर्मवर् आत्मिन अध्यारोपिते तृष्णीम् अकुर्वन सुलस् आस इति अइंकाराभिसंधिहेतुत्वात् तस्मिन् अकर्मणि च कर्म यः पत्र्येत् ।

य एवं कर्माकर्मविमागञ्जः स बुद्धिमान् पण्डितो मनुष्येषु स युक्तो योगी कृत्स्त्रकर्मकृत् च सः अशुभाद् मोक्षितः कृतकृत्यो भवति इत्यर्थः।

अयं श्लोकः अन्यथा व्याख्यातः कैथित्, कथम्, नित्यानां किल कर्मणाम् ईखराथं अनुष्ठी-यमानानां तत्कलाभावाद् अकर्माणि तानि उच्यन्ते गौण्या वृत्त्या । तेषां च अकरणम् अकर्म तत् च प्रत्यवायफलत्वात् कर्म उच्यते गौण्या एव कृत्या ।

तत्र नित्ये कर्मणि अकर्म यः पश्येत् फला-भावात्, यथा घेतुः अपि गौः अर्गाः उच्यते श्रीराख्यं फलं न प्रयच्छति इति तद्वत् । तथा नित्याकरणे तु अकर्मणि च कर्म यः पश्येद् नरकादिप्रत्यवायफलं प्रयच्छति इति ।

न एतद् युक्तं व्याम्ब्यानम् एवं ज्ञानाद्

अञ्चलाद् मोक्षानुषपत्तेः 'यन्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे-ऽशुभात्।' इति भगवता उक्तं वचनं बाध्येत ।

अतः नदी-तीरस्य वृक्षोमें भ्रमसे प्रतिकृत गति प्रतीत होनेकी मौंति अज्ञानसे आत्माके नित्य सम्बन्धी माने जाकर जो छोकमें कर्म नामसे प्रसिद्ध हो रहे हैं, उन कमोमें क्सुतः नदी-तीरस्य वृक्षोमें गतिका अभाव देखनेकी भौति जो अकर्म देखता है अर्थाद कर्मामाव देखता है.

तथा कर्मकी भाँति आत्मामें अञ्चानसे आरोपित किये हुए हारीर, इन्द्रिय आदिकी उपरामतारूप अकर्ममे, अर्थात् क्रियाके त्यागमे भी भी कुछ न करता हुआ चुपचाप सुख्युर्वक बैटा हूँ इस अहंकारका सम्बन्ध होनेके कारण जो कर्म देखता है यानी उस त्यागको भी जो कर्म समझता है।

इस प्रकार जो कर्म और अकमेके विभागको (ताचसे) जाननेवाला है, वह मनुष्योमे बुद्धिमान्— पण्डित है, वह युक्त योगी है और मर्प्ण कर्म करनेवाला भी वहीं है अर्थात् वह पुण्य-पाएरूप अञ्चमसे मुक्त हुआ इनकृत्य हैं।

कई टीकाकार इस श्लेककी दूसरी तरहसे ही व्याइया करते है। केंसे / ईश्वरके लिये किये जाने-बाले जो (पद्म महायज्ञादि) नित्यकर्स है, उनका फल नहीं मिलना इस कारण वे गाँणी वृत्तिमे अकर्म कहे जाने हैं / (इसी प्रकार) उन पियकर्माक न करनेका नाम अकर्म है, वह भी पापस्प फल्के देने-बाला होनेके कारण गाँणरूपसे ही कर्मकहा जाता है।

जैसे कोई गो ज्यायी हुई होनेपर भी यदि दूपरूप फल नहीं देती तो वह अभी कह दी जाती है, बैसे ही नित्यकर्ममें. उसके फलका अभाव होनेके कारण जो अकर्म देखता है और नित्यकर्मका क करनारूप जो अकर्म है उसमें कर्म देखता है क्योंकि वह नक्कादि विपरीत फल देनेवाला है ।

बह ज्याख्या ठीक नहीं है क्योंकि इस प्रकार बानसेसे अशुभसे मुक्ति नहीं हो सकती अथांच् जनम-मरणका क्यन नहीं टूट सकता। अतः यह अर्थ मान ठेनेसे भगवान्त्रेक कहें हुए ये क्यन कि 'किरको जाम-कर व् अशुभसे सुक हो जायगा।' कट जायेंगे। कथम्, नित्यानाम् अतुष्ठानाद् अञ्चभात् स्याद् नाम मोक्षणं न तु तेषां फलाभावज्ञानात् । न हि नित्यानां फलाभावज्ञानम् अञ्चभष्ठक्ति-फलत्वेन चोदितं नित्यकर्मज्ञानं वा । न च भगवता एव इह उक्तम् ।

एतेन अकर्मणि कर्मदर्शनं प्रत्युक्तम्।न

हि अकर्मणि कर्म इति दर्शनं कर्तव्यतया इह चोद्यते, नित्यस्य तु कर्तव्यतामात्रम् ।

न च अकरणाट् नित्यस्य प्रत्यवायो भवति इति विज्ञानात् किंचित् फलं स्यात् । न अपि

नित्याकरणं जेयन्त्रेन चोदितम् । न अपि कर्म अकर्म इति मिथ्यादर्शनाद

अञ्चभाइ मोक्षणं बुद्धिमत्त्वं युक्तता क्रुत्स्नकर्म-क्रुत्त्वादि च फलम् उपपद्यते स्तुनिः वा ।

मिथ्याज्ञानम् एव हि साक्षाद् अञ्चअरूपं कुतः अन्यसाद् अञ्चआद् मोक्षणम्, न हि तमः तमसो निवर्तकं अवति ।

नतु कर्मणि यद् अकर्मदर्शनम् अकर्मणि वा कर्मदर्शनं न तद् मिथ्याज्ञानं कि तर्हि गीणं फलभावाभावनिमित्तम् ।

न, कर्माकर्मविज्ञानाद् अपि गौणात् फलस्य अश्रवणात् । न अपि श्रुतहान्यश्रुतपरिकल्पनया कश्रिद विज्ञेषो लम्यते ।

क्योंकि नित्यक्रमेंकि अनुष्टानसे तो शायद अशुभसे खुटकारा हो भी जाय, परन्तु उन नित्यक्रमें-का फळ नहीं होता, इस झानसे तो मोश्च हो ही नहीं सकता । क्योंकि नित्यक्रमेंका फळ नहीं होता, यह झान या नित्यक्रमेंका झान अशुभसे मुक्त कर टेनेबाळा है ऐसा शाक्षोंमें कहीं नहीं कहा और न भगवान्ते ही गीताशाक्षमें कहीं एसा कहा है।

इसी युक्तिसे ( उनके बतलावे हुए ) अकस्में कर्मदर्शनका भी खण्डन हो जाता है । क्योंकि पदौं ( गीतामें ) नित्यक्रमेंकि अभावरूप अवस्में कर्म देखनेको कहीं कर्तव्यरूपसे विधान नहीं किया, केवल नित्यक्रमेंकी कर्तव्यताका विधान है ।

इसके सिवा 'नित्यकर्म न करनेसे पाप होता है' ऐसा जान लेनेसे ही कोई फल नहीं हो सकता। ऑर यह नित्यकर्मका न करनारूप अकर्म शाखोंमें कोई जाननेयोग्य त्रियय भी नहीं बताया गया है।

तथा इस प्रकार दूसरे टीकाकारोके माने हुए 'कर्ममे अकर्म और अकर्ममें कर्मदर्शन' रूप इस मिध्यादर्शनसे 'अञ्चलसे मुक्ति' 'बुद्धिमता' 'युकता' 'सर्व-कर्म-कर्तृत्व' इत्यादि फळ भी सम्भव नहीं और ऐसे मिध्याञ्चानकी स्तृति भी नहीं बन सक्ती।

जब कि मिथ्याञ्चान खयं ही अञ्चमरूप है तब बह दूसरे अञ्चममें किसीको कैसे मुक्त कर सकेगा? क्योंकि अन्यकार (कभी) अन्यकारका नाशक नहीं हो सकता।

ए०-यहाँ जो कर्ममें अकर्म देखना और अकर्म-मे कर्म देखना (उन टीकाकारोने) बतलाया है, वह मिथ्याञ्चान नहीं हैं किन्तु फलके होने और न होनेके निमित्तसे गाँणरूपसे देखना हैं।

उ०-यह कहना भी ठीक नहीं; क्योंकि गाँणरूपसे कर्मको अकर्म और अकर्मको कर्म जान छेनेसे भी कोई छाभ नहीं सुना गया। इसके सिवा श्रुतिसिद्ध बानको छोड़कर श्रुतिविरुद्ध बातको कहपना करनेमें कोई विशेषता भी नहीं दिख्लायी देती। सञ्चन्देन अपि शक्यं वक्तुं नित्यकर्मणां फलं न अस्ति अकरणात् च तेषां नरकपातः स्याद् इति । तत्र ज्याजेन परज्यामोहरूपेण कर्मणि अकर्म यः परयेद् इत्यादिना किम् । तत्र एवं ज्याचक्षाणेन भगवता उक्तं वाक्यं रुपेक्व्यामोहार्थम् इति ज्यक्तं कल्पितं स्यात् । न च एतत् छण्णरूपेण वाक्येन रक्षणीयं वस्तु, न अपि शब्दान्तरेण पुनः पुनः उच्यमानं सुवोधं स्याद् इत्येवं वक्तुं युक्तम् । 'कर्मण्येगाधिकारस्ते' इति अत्र हि स्फुटतर उक्तः अर्थो न पुनः वक्तव्यो भवति । सर्वत्र च प्रशस्तं वोद्धव्यं च कर्तव्यम् एव न निष्प्रयोजनं योद्धव्यम् इति उच्यते ।

न च मिथ्याञ्चानं बोद्धव्यं भवति तत्प्रस्युप-स्थापितं वा वस्त्वाभासम् ।

न अपि नित्यानाम् अकरणाद् अभावात् प्रत्यवायभावात्पत्तिः 'नामतो निश्चने भावः' इति वचनात् । 'कयमतः सज्जायेत' (छा० उ०

६।२।२) इति च दर्शितम्।

असतः सज्जन्मप्रतिषेधाद् असतः सदुत्पासं ब्रुवता असद् एय सद् भवेत् सत् च असद् भवेद् इति उक्तं स्थात् । तत् च अयुक्तं सर्वप्रमाणविरोधात् ।

(भगवान्को यदि यही अभीष्ट होता तो वे) उसी प्रकारके शब्दोंसे भी स्पष्ट कह सकते थे कि 'नित्य-कर्मोका कोई फल नहीं है और उनके न करनेसे नरक-प्राप्ति होती है।' फिर इस प्रकार 'कर्ममें जो अकर्म देखता है' इत्यादि दूसरोंको मोष्टित करनेवाले मायायुक्त बचन कहनेसे क्या प्रयोजन था।

इस प्रकार उपर्युक्त अर्थ करनेवालोंका तो स्पष्ट ही यह मानना हुआ कि 'भगवानुद्वारा कहे हुए बचन संसारको मोहित करनेके लिये हैं।'

इसके सिवा न तो यह कहना ही उचित है कि यह नित्यकर्म-अनुष्ठानरूप विषय मायायुक वचनोंसे गुत रखनेयोग्य है और न यही कहना ठीक है कि (यह विषय बड़ा गहन है इसल्पि ) वार्रवार दूसरे-दूसरे शप्दोद्वारा कहनेसे सुवीध होगा।

क्योंकि 'कर्मण्येवाधिकारस्ते' इस क्लोकमें स्पष्ट कहे हुए अर्थको फिर कहनेकी आवश्यकता नहीं होती।

तया सभी जगह जो बात करनेपोग्य होती है, बही प्रशस्तीय और जाननेयोग्य वतलायी जाती है। निरर्थक बातको 'जाननेयोग्य है' ऐसा नहीं कहा जाता।

मिथ्याज्ञान या उसके द्वारा स्थापित की हुई आभासमात्र वस्तु जाननेयोग्य नहीं हो सकती।

इसके सिवा नित्यकर्मोके न करनेरूप अभावसे प्रत्यवायरूप भावकी उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। क्योंकि 'नासको विचार भावः' इत्यादि भगवानुके वाक्य है तथा 'असन्देस सन् कैस उत्पन्न हो सकता हैं " इत्यादि श्रृतिवाक्य भी पहले दिख्ळाये वा चुके हैं।

इस प्रकार असत्से सत्की उत्पत्तिका नियंच कर दिया जानेपर भी जो असत्से सत्की उत्पत्ति बतअते है, उनका तो यह कहना हुआ कि असत् तो सत् होता है और सत् असत् होता है, परन्तु यह सब प्रमाणोंसे बिरुद्ध होनेके कारण अञ्चक है। न च निष्फलं विद्घ्यात् कर्मशास्त्रं दुःस्व-स्वरूपत्वाद् दुःस्वस्य च बृद्धिपूर्वकतया कार्यत्वानपपत्ते:।

तदकरणे च नग्कपाताभ्युपगमे अनवीय एव उभयथा अपि करणे अकरणे च झाखं निष्कलं कल्पिनं स्थात ।

स्वास्युपगमविगोधः च नित्यं निष्कर्ल कर्म इति अभ्युपगम्य मोक्षफलाय इति ब्रवतः ।

तस्माद् यथाश्रुत एव अर्थः 'कर्मणि अकर्म यः' इत्यादेः, तथा च व्यान्त्यातः अस्माभिः श्रोकः ॥ १८॥

तद् एतत् कर्मणि अकर्मादिदशेनं स्त्यते—

यस्य सर्वे समारम्भाः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहः

यन्य यथोक्तदक्षिनः सर्वे यावन्तः सगारम्भा कर्माणि समारम्यन्ते इति समारम्भाः काम-संकत्पवर्धिता कामः तत्कारणः च संकल्पः वर्जिता मुधा एव चेष्टामात्रा अनुष्टीयन्ते, प्रकृतेन चेत् लोकसंग्रहार्थं निकृतेन चेत्

तं ज्ञानाग्नरम्थकर्मण कर्मादी अकमीदिदर्शनं ज्ञानं तद् एव अग्निः तेन ज्ञानाग्निना दम्धानि शुभाशुभलक्षणानि कर्माणि यस्य तम् आहु परमार्थतः पण्डितं युधा ब्रह्मविदः ॥ १९ ॥

तथा शास्त्र में निर्मिक कर्मोंका विशान नहीं कर सकता, क्योंकि सभी कर्म (पिश्यमत्री दृष्टिसे) दृख-रूप है और जान-बूखकर ( बिना प्रयोजन ) किसी-का भी दृखमें प्रवृत्त होना सम्भव नहीं।

तथा उन नित्यकर्मीको न करनेसे नरकप्राप्ति होती है, ऐसा शाखका आशय मान लेनेपर तो यह मानना हुआ कि कर्म करने और न करनेमें दोनो प्रकारसे शाख अनर्थका ही कारण है, अत. व्यर्थ हैं।

इसके सिश, 'नित्यकर्मोका फड़ नहीं है,' ऐसा मानकः फिर उक्को मोक्षरूप फड़के देनेशाला कहनेले उर 'याण्याकार्यक मनमे स्वयचोविरीय भी होता है।

सुनरा कर्मणि अकर्म य प्रयेत् ! इत्यादि श्रोकका अर्थ जैसा (गुरुपरम्परासे) सुना गया है, वही ठीक है और हमने भी उमीके अनुसार इस श्रोककी व्याच्या की है ॥ १८॥

उपर्युक्त कर्ममे अकर्म और अकर्ममे कर्म-दर्शनकी स्तुति करने हैं-

## कामसंकल्पवर्जिताः ।

हुः पण्डितं बुधाः ॥ १६ ॥

विनका प्रारम्भ किया जाता है उनका
नाम समारम्भ है, इम व्युव्तिसे सम्पूणं कर्मोका नाम
ममारम्भ है। उपर्युक्त प्रकारसे 'कर्ममें अकर्म और
कर्माम कर्म' देवनेवाले जिस पुरुषके समस्त समारम्भ
(कर्म) कामनासे और कामनाके काण्णहण संकट्योसे मी गहित हो जाते है अर्थात् विसके द्वारा बिना ही
किसी अपने प्रयोजनके — यदि वह मब्तिमार्गवाला
है तो लोकसंग्रहके लिये और निवृत्तिमार्गवाला है तो
क्रिया होती है

तथा कर्ममे अकर्म और अकर्ममें कर्मदर्शनरूप ज्ञानाधिसे जिसके पुण्य-पापरूप सम्पूर्ण कर्म दग्ब हो गये है, ऐसे ज्ञानाधि-दग्ध-कर्मा पुरुपको ब्रह्मवेत्ता-जन वास्तवमे पण्डिन कड्ने है॥ १९॥

जीवनमात्रार्थम.

यः तु अकमोदिद्शीं सः अकमोदिद्शीनाद् एव निष्कर्मा संन्यासी जीवनमात्रार्थचेष्टः सन् कभीण न प्रवर्तते यद्यपि प्राग विवेकतः प्रवृत्तः।

यः तु प्रारब्धकर्मा सन् उत्तरकालम् उत्तरकातमसम्यग्दर्शनः स्वात् स कर्मणि प्रयोजनम् अपत्र्यन् समाधनं कर्म परिन्यजति एव ।

म कुतिथित् निमित्तात् कर्मपिन्यागामंभवे सित कर्मणि तन्फले च सङ्गरहिततया स्वप्रयोजनाभावात् लोकसंग्रहार्थे पूर्ववत् कर्मणि प्रश्चनः अपि न एव किंचित् करोति । ज्ञानाग्रिदम्थकर्मन्वात् तदीयं कर्म अकर्म

एव संपद्यते इति एतम् अर्थं दर्शयिष्यत् आहः— त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव

त्यक्था कर्ममु अभिमानं फलासङ्गं च यथो-क्तेन ज्ञानेन नित्यत्मी निराकाङ्क्षी विषयेषु इत्यर्थः।

निराश्रय आश्रयगहितः । आश्रयो नाम यदाश्रित्य पुरुषार्थ मिमाधियपति, दृष्टादृष्टेष्ट-फलमाधनाश्रयगहित इत्यर्थः ।

फलमाधनाश्रयसहत इत्यथः । विदुषा क्रियमाणं कर्म परमार्थनः अकर्म एव तस्य निष्क्रियात्मदर्शनमंपकत्वात् । तेन एवं भृतेन प्रयोजनाभावात् ससाधनं

कर्म परित्यक्तव्यम् एव इति प्राप्ते,

जो कममे अकर्म और अकर्ममे कर्म देखनेवाल है, वह यदि विवेक होनेसे पूर्व कर्मोमें लगा हुआ हो तो भी कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्मका जात हो जानेसे केवल जीवनवीहमात्रके लिये चेप्टा करता हुआ कर्मरिटेत संन्यासी ही हो जाता है, फिर उसकी कर्मेंग्र प्रवृत्ति नहीं होती।

अर्थात् जो पहले कर्म करनेवाल हो और पीछे जिसको आत्माका सम्यक् ज्ञान हुआ हो, ऐसा पुरुष कर्मामे कोई प्रयोजन न देखकर साथनींमहिन कर्मोका त्याग कर ही देता है।

परन्तु किसी कारणसे कर्मोका त्याग करना असम्भव होनेपर कोई ऐसा पुरुष यदि कर्मोमें और उनके फर्क्में आसक्तिरहित होकर केवल लोकसंग्रहके लिय पहलेके सट्टा कर्म करना रहता है तो भी निजका प्रयोजन न रहनेके कारण (वास्तवमें ) वह कर्क्क मी नहीं करता।

क्योंकि ज्ञानकर अब्रिहाग भस्मीभूत हो जानेके कारण उसके कर्म अकर्म ही हो जाते हैं। इसी आशयको दिग्यानेकी इच्छाये भगवान् कहते हैं—— नित्यवसो निराश्रयः।

किंचित्करोति सः॥२०॥

उपर्युक्त ज्ञानके प्रभावरो कमोंमे अभिमान और फलासिक्तिका त्याग करके जो नित्यतृप्त है अर्थात विषय-कामनासे रहित हो गया है.

तथा आश्रयमे रहित है। जिस फलका आश्रय लेकर मनुष्य पुरुषार्थ सिद्ध करनेकी इच्छा किया करना है उसका नाम आश्रय है, ऐसे इस लोक और परलेकके इष्टफल-साधनरूप आश्रयमे जो रहित है,

उस ज्ञानीदारा किय हुए कम वास्तवमें अकर्म ही है क्योंकि वह निष्क्रिय आत्माके ज्ञानसे सम्पन्न हैं। अपना कोई प्रयोजन न रहनेके कारण ऐसे

अपना कोई प्रयोजन न रहनेके कारण ऐसे पुरुपको साधनोंसिहित कर्मीका परित्याग कर ही देना चाहिये, ऐसी कर्तत्र्यना प्राप्त होनेपर मी,

ततो निर्गमासंभवात लोकसंग्रहचिकीर्षया शिष्टविग्रहेणापरिजिहीर्षया वा पूर्ववतु कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि निष्क्रियात्मदर्शनसंपन्नत्वाद न एव किंचित् करोति सः ॥ २०॥

यः पुनः पूर्वोक्तविपरीतः प्राग् एव कर्मा-मर्वान्तरे प्रत्यगात्मनि निष्क्रिये संजातात्मदर्शनः,

म दृष्टादृष्टेप्टविपयाञीविवजिनतया दृष्टा-दृष्टार्थे कर्मणि प्रयोजनम् अपस्यन् संसाधनं शरीरयात्रामात्रचेष्टा यति: ज्ञाननिष्ठो मन्यते इति एतम् अर्थं दर्शयतुम आह --

निगडीर्थनचित्तात<u>म</u>ा द्यारीरं केवलं कमें कर्वनामोति किल्बिएम ॥ २१॥

निगर्शाः निर्गता आशिषा यसात स निरा-र्जाः यतचित्तात्मा चित्तम् अन्तःकरणम् आत्मा बाहा: कार्यकरणसंघात: ता उभी अपि यती संयता येन म यतचित्तातमा. व्यक्तसर्वपरिग्रहः त्यकः सर्वः परिग्रहो येन स न्यक्तसर्वपरिग्रहः । शारीर अरीरिधातिमात्रप्रयोजनं केवल तत्र अपि अभिमानवर्जितं कर्म कुर्वन् न आधीति न प्रामोति किन्वियम् अनिष्टरूपं पापं धर्मं च । धर्मः अपि ममुक्षोः किल्बिपम् एव बन्धापादकत्वात् ।

किंच शारीरं केवलं कर्म इत्यत्र किं शरीरनिर्वर्त्यं शारीरं कर्म अभिष्रेतम् आहोस्वित शरीरस्थितिमात्रप्रयोजनं शारीरं कर्म इति ।

उन कमेंसे निवत्त होना असम्भव होनेके कारण टोकसंग्रहकी इच्हासे या श्रेष्ट परुषोदारा की जानेवाली निन्दाको दर करनेकी इच्छामे यदि (कोई जानी ) पहलेकी तरह कभोंमें प्रवत्त है तो भी वह निष्त्रिय आत्माके ज्ञानसे सम्पन्न होनेके कारण वास्तवमें कुछ भी नहीं करता ॥२०॥

परन्त जो उससे निपरीत है अर्थात उपर्युक्त प्रकारसे कर्म करनेवाला नहीं हैं, कर्मीका आरम्भ करनेसे पहले (गृहस्था न बनकर ब्रह्मचर्य-आश्रममे ) ही जिसका सबके अंदर व्यापक अन्तरात्मारूप निष्ट्रिय ह्रहमें आनमभाव प्रत्यक्ष हो गया है.

वह केवल शरीरयात्राके लिय चेष्टा करनेवाला जान-निष्ट यति, इस लोक और परलोकके समस्त टन्छित भोगोकी आशास रहित होनेके कारण, इस लोक और परलोकके भोगरूप फल देनेशाल कमेरि अपना कोई भी प्रयोजन न देखकर कमेंको और कमेंकि साधनो-को त्यागकर मुक्त हो जाता है। इसी भावको दिख्लानेके लिये ( अगला श्लोक ) कहते हैं---

## त्यक्तसर्वपरिग्रहः ।

जिसकी सम्पर्ण आशाएँ दर हो गयी है. वह ·निराशी.' है, जिसने चित्त यानी अन्त करणको और आत्मा यानी बाद्य कार्य-करणके गद्यातरूप शरीरको--इन दोनोको भर्लाप्रकार अपने वशमे कर लिया है वह 'यतचित्तान्मा' कहलाता है, जिसने समस्त परिप्रहका अर्थात भोगोकी सामग्रीका सर्दथा त्याग कर दिया है. वह 'त्यक्तसवंपरिग्रह' है।

ऐसा पुरुष केवल शरीरस्थितिमात्रके लिये किये जानेवाले और अभिमानरहित कमेंकी करता हुआ पापको अर्थात अनिष्टरूप पुण्य-पाप दोनोको नहीं प्राप्त **हो**ता । बन्धनकारक होनेसे वर्ग भी सुमुक्षके लिये तो पाप ही है।

यहाँ 'शारीरं केवरुं कर्म' इस पदमें शरीरद्वारा होनेवाले कर्म शारीरिक कर्म माने गये है, या शरीर-निर्वाहमात्रके लिये किये जानेवाल कर्म शारीरिक कर्म माने गये हैं /

किंच अतो यदि शरीरनिर्वर्त्यं शारीरं कर्म यदि वा शरीरस्थितिमात्रप्रयोजनं शारीरम् इति. उच्यते—

यदा शरीरनिवंत्यं कर्म शारीरम् अभिप्रेतं स्यात् तदा दृष्टाइष्टप्रयोजनं कर्म प्रतिपिद्धम् अपि शरीरेण कुर्वेन न आसीति किल्विपम् इति श्रुवतो विरुद्धाभिधानं प्रसञ्चेत । शास्त्रीयं च कर्म दृष्टादृष्टप्रयोजनं शरीरेण कुर्वेन न आसीति किल्विपम् इति अपि श्रुवतः अप्राप्तप्रतिपेध-प्रमङ्कः।

श्वारीरं कर्म कुर्वन इति विशेषणात् केवल-शब्दप्रयोगात् च वाश्चनमनिर्वत्यं कर्म विधि-प्रतिषेधविषयं धर्माधर्मशब्दवाच्यं कुर्वन प्रामोति किल्विषम् इति उक्तं स्थात् ।

तत्र अपि बार्श्वनमाभ्यां विहिनानुष्टानपक्षे किल्विपप्राप्तियचनं विरुद्धम् आपद्येत। प्रतिपिद्ध-सेवापक्षे अपि भृतार्थानुवादमात्रम् अनर्थकं स्यात्।

यदा तु शरीरस्थितिमात्रप्रयोजनं शारीरं
कर्म अभियेतं भवेत तदा दृष्टादृष्टप्रयोजनं
कर्म विधिप्रतिपेषगम्यं शरीरवाद्यान्मनिर्वर्त्यम्
अन्यद् अकुर्वन् तः एव शरीरादिमिः शरीरस्थितिमात्रप्रयोजनं केवलस्रप्दश्योगाट् अहं
करोमि इति अभिमानवर्जितः शरीरादिवेष्टामात्रं लोकदृष्ट्या कुर्वन् न आमोति किल्विषम् ।

चाहे शरीरद्वारा होनेवाले कमें शारीरिक कमें माने जायें या शरीरिकांहमात्रके लिये किये जानेवाले कमें 'शारीरिक कमें' माने जायें, इस विवेचनसे क्या प्रयोजन हैं! इसपर कहते है—

जो सरीरद्वारा होनेशके कर्मांका नाम शारीरिक कर्म मान लिया जाय तो इस लोकामे या परलोकामे फल देनेवाले निरिद्ध कर्मांको भी शरीरद्वारा करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता, ऐसा कड़नेसे मगशन्, के कथनमें विरुद्ध विशासका शेष आता है। और इस लोका या परलोकामे फल टेनेवारे, शास्त्रविद्ध कर्मोंको गोरद्वारा करता हुआ मनुष्ट पायविद्धे प्राप्त नहीं होता, ऐसा कड़नेसे भी बिना प्राप्त हुए दोपके प्रतिपंत्र करनेका प्रसङ्ख आ जाता है।

नथा 'झाशिरिक कर्म करता हुआ' इस बिशेषणमें और 'केवन' शहरके प्रथोगमें ( उपर्युक्त मान्यताके अनुसार ) भगशान्का यह कहना हो जाता है कि (झिशके सिका) मन-यागीदाग किये जानेवाले विहित और प्रतिबिद्ध कर्मोकों, जो कि धर्म और अन्म नामसे कहे जाते हैं, करता हुआ मनुष्य यापको प्राप्त होता है। उसमें भी 'मन-वाणीहारा बिहित कर्मोको करता

उसम मा 'मन-वाणाशरा वाहत करावा हुआ पापको प्राप्त होता है,' यह कहना तो किह्र विधान होगा है,' यह करावा लाहुआ पापको प्राप्त होता है,' यह कहना अनुवादमात्र होतेसे उर्थ्य होता ।

परन्तु जब शरी/निवांहमायके ियो किये जानं-बाले कर्म शां/ियक कर्म मान लिये जायेगे, नव इसका यह अर्थ हो जायगा कि इस खोक या परलोक-के भेग ही जिनका प्रयोजन है, जो विधि नियंशमक साबोहारा जाने जे, ऐसे जन्य करांग्रंग न करता हुआ उन शरीर, मन या बाणीसे, केवल शरीरनिवांहके लिये आवश्यक कर्म लोकर्टाष्टमें करता हुआ पुरुष किन्यिको प्राप्त नहीं होगा। यहीं 'केवल' शर्यके प्रयोगमें यह अभिग्रंग्रंग्रं है केवल स्पेकरराह हैं इस अभिगानमें एहिन होकर केवल लोकर्टाष्ट्रसे ही शरीर, वाणी आर्टिको चेशमाय करना है।

एवंभतस्य पापशब्दवाच्यकिल्बिषप्राप्त्य-संभवात किल्विषं संसारं न आमाति । ज्ञानाग्निदग्धसर्वकर्मत्वाद अप्रतिबन्धेन मुच्यते एव इति ।

पूर्वोक्तसम्बग्दर्शनफलानुबाद एव एपः। एवम् 'शारीरं केवलं कर्म' इति अस्य अर्थपरिग्रहे निरवद्यं भवति ॥२१॥

त्यक्तमर्वपरिग्रहस्य यतेः अन्नादेः शरीर-स्थितिहेता: परिग्रहस्य अभावाद याचनादिना श्रीरस्थितां कर्नव्यतायां प्राप्तायाम् 'अयाचितम-संकरतम्पपनं यहच्छपा (बोधा ०२५०२१।८।१२) इत्यादिना वचनेन अनुजातं यतेः अग्रेगिधित-हेताः अन्नादेः प्राप्तिद्वारम् आविष्कवन् आह यदच्छालाभसंतृष्टी द्वनद्वातीतो विमत्सरः ।

ममः मिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निवध्यते ॥ २२ ॥ यदःग्राम्यन्यः अप्राधितोपननो लाभो

यदच्छालाभः तेन संतष्टः मंजातालंप्रत्ययः। बन्दातीतो दस्दः श्रीताप्रादिभिः हस्यमानः अपि अविषणाचिक्तां दरदातीन उच्यते।

विमन्सरो विगतमत्मरो निवेरवद्धिः समः तल्यो यहच्छालाभस्य सिद्धी असिद्धी च।

य एवंभतो यतिः अन्नादेः शरीरस्थितिहेतोः लाभालाभयोः समो हर्षविषादवर्जितः कर्मादौ अकर्मादिदर्शी यथाभनान्मदर्शननिष्टः शरीर-

ऐसे पुरुषको पापरूप किन्त्रिय प्राप्त होना तो असम्भव है. इसलिये यहाँ यह समझना चाहिये कि वह किल्बियको यानी संसारको प्राप्त नहीं होता । जानरूप अग्रिदारा उसके समस्त कमेंका नाश हो जानेके कारण वह बिना किसी प्रतिबन्धके मुक्त ही हो जाना है।

यह पहले कहे हुए यथार्थ आत्मज्ञानके फलका अनुवादमात्र है। 'शारीरं केवल कर्म' इस वाक्यका इस प्रकार अर्थमान लेनेसे यह अर्थनिदोंप सिद्ध होता है ॥२१॥ 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 10

> जिसने समस्त संग्रहका त्याग कर दिया है ऐसे संन्यासीके पाम शरीरनिर्वाहके कारणस्वय अन्नादिका मप्रह नहीं होता. इसलिय उसको याचनादिदास शरीरनिर्वाह करनेकी योग्यता प्राप्त हुई । इसपर 'विना याचना किये, 'विना संकल्पके अथवा विना ६ च्छा किये प्राप्त हुए' इत्यादि बचनोंसे जो ज्ञास्त्रमे संन्यामीके जरीरनिर्वाहके लिये अन्नादिकी प्राप्तिके द्वार बतलाये गये हैं, उनको प्रकट करते हर कहते है-

जो बिना मोरी अपने आप मिले हुए पदार्थसे सत्रष्ट है अर्थात उसीमे जिसके मनका यह भाव हो जाता है कि यही पर्याप्त है.

जो दन्दोंसे अनीन है अर्थान शीत-उण आदि इन्होंसे सताये जानेपर भी जिसके चित्रसे विपाद नहीं होता.

जो इंग्यांसे रहित अर्थात् निर्देर बुद्धिवाला है और जो अपने-आप प्राप्त हुए लामकी सिद्धि-असिद्धिमें भी सम रहता है।

जो ऐसा शरीरस्थितिके हेतुरूप अनादिके प्राप्त होने या न होनेमें भी हर्प-शोकसे रहित, समदर्शी है और कर्मादिमें अकर्मादि देखनेवाला, यथार्थ आत्म-दर्शननिष्ठ, एवं शरीरस्थितिमात्रके छिये किये जानेवारं स्थितमात्रप्रयोजने भिक्षाटनादिकर्मणि अरीरा-दिनिर्कर्ये न एव किंचित् करोमि अहम् 'ग्रण गुणेषु वर्गन्ते' इति एवं सदा संपरिचक्षाण आत्मनः कर्तृत्वाभावं पश्यन् न एव किंचिद् भिष्ठाटनादिकं कर्म कर्गति।

लांकव्यवहारमामान्यदर्शनेन तु लांकिकैः आरोपितकर्तृत्वे भिक्षाटनादां कर्मणि कर्ता भवति । खातुभवेन तु शास्त्रप्रमाणादिजनितेन अकर्ता एव ।

स एवं पराध्यारोपिनकर्तृत्वः द्यारिस्थिति-मात्रप्रयोजनं भिक्षाटनादिकं कर्म कृत्व अपि न निवय्यते, बन्धहेतोः कर्मणः सहेतुकस्य ज्ञानामिना दर्भत्वाद् इति उक्तानुवाद एव एषः॥२२॥

'स्वक्च कर्मकलासङ्गर'इति अनेन स्टोकेन यः प्रारुथकर्मा सन् यदा निष्क्रियत्रझान्मदर्शनसंपत्नः स्यात् तदा तस्य आत्मनः कर्नृकर्मप्रयोजनाभावदर्शिनः कर्मपिन्यामे प्राप्ते 
कुतिश्चिद् निमित्तात् तदसंभवे सित पूर्ववत् 
तिमान कर्मणि अभिप्रकृतः अपि न एव 
किंचित् करोति म इति कर्माभावः प्रदर्शितः । 
यस एवं कर्माभावो दर्शितः तस्य एव—

गतसङ्गस्य मुक्तस्य यज्ञायाचरतः कर्म सर्वता निश्चासक्तेः मकस्य

गतमङ्गस्य सवता निश्चमामकः मुकस्य निश्चमधर्माधर्मादियन्धनस्य अनावस्थिनचेतसो जाने एव अवस्थितं चेतो यस्य सः अयं

और स्थिरादिद्वारा होनेवाले भिक्षाटनादि कमें में मी मैं कुछ नहीं करता प्राण हो गुणों में बर्त रहे हैं इस प्रकार सदा देखनेवाला है वह पनि अपनेमें कर्तापन-का अभाव देखनेसे अर्थात् आत्माको अकर्ता समझ केनेसे वास्तवमें मिक्षाटनादि कुछ भी कर्म नहीं करता है।

ऐसा पुरुष छोकत्यवहारकी साधारण दृष्टिसे तो सासारिक पुरुपोद्वारा आरोपित किये हुए कर्तापनके कारण मिसाटवादि कर्माका कर्ता होता है। परन्तु साखप्रमाण आदिसे उपन्न अपने अनुभवसे (बस्तुन:) वह अकर्ता ही रहता है।

इस प्रकार दूसरोद्वारा जिमपर कर्तापनका अच्यारोप किया गया है, ऐमा वह पुरुष हारीर-निर्वाहमात्रके लियं कियं जानेवाले मिक्काटनादि कर्मोको करना हुआ भी नहीं प्रथता। क्योंकि जानका अग्निद्धारा उसके (समस्त ) वण्यनकारक कर्म हेनुसहित भस्म हो चुके हैं। यह पहल्ये कह हुएका ही अनुवादमात्र हैं॥ २२॥

जो कर्म करना प्रागम कर वृका है, ऐसा पुरुष जब कर्म करने-करने इस ज्ञानमें मम्पन्न हो जाता है कि 'निष्क्रिय ब्रद्म ही आना ई' तब अपने कर्ता, कर्म और प्रयोजनादिका आमाब देननेवाल उस पुरुषके स्थि कर्माका त्याप कर देना हां उचिन होना है। किरने कर्सी कराणवण कर्मोका त्याप करना असम्मब होने-पर यदि वह पहलेकी तरह उन कर्मोमे लगा रहे तो भी, बास्तवमें कुळ भी नहीं करना। इस प्रकार 'स्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम्' इस श्लेकरो (ज्ञानीके) कर्मोका अभाव (अक्तान) ट्रिस्तव्या गुक्ता है। किम पुरुषके कर्मोका इस प्रकार अभाव दिखाया गया है, उमीक (विश्वयो अपना श्लेक कहने हैं)----

### ज्ञानावस्थितचेतसः । समग्रं प्रविलीयते ॥ २३ ॥

जिस पुरुषकी सब ओरसे आसक्ति निष्टत हो चुकी है, जिसके पुण्य-पापरूप बन्धन छूट गये है, जिसका चिन्न निरन्तर श्रानमें ही थिन है, ऐसे केवल स्थानम्पादनके लिये ही कार्मका आध्रण ज्ञानावस्थितचेताः तस्य यज्ञाय यज्ञानिर्वृत्यर्थम् अव्यक्ते निर्वृत्ययनः कर्म समग्रं सहाग्रेण फलेन वर्तते इति समग्रं कर्म तत् समग्रं प्रक्लियते विनञ्जति इत्यर्थः ॥२३॥

करनेवाले उस सङ्ग्रहीन मुक्त और ज्ञानाशस्थित-चित्त पुरुषके समग्र कर्म बिलीन हो जाते है। 'अप' शब्द फलका बावक है उसके सहित कर्मीको समग्र कर्म कहते है, अत. यह अभिग्राय हुआ कि उसके फलसहित समस्त कर्म नए हो जाते हैं॥ २३॥

#### - see Seto-

कसात् पुनः कारणात् क्रियमाणं कर्म स्वकायीरम्भम् अङ्कर्वत् समग्रं प्रविठीयने इति उच्यने यतः—

किये जानेवाले कर्म अपना कार्य आरम्भ किये बिना ही ( कुछ फल दिये बिना ही ) किस कारणसे फलमहिन क्लिन हो जाने हे र इसपर कहने है- -

# वहार्पणं ब्रह्म हिर्बर्बह्मामौ ब्रह्मणा हुतम् ।

ब्रह्मेंब तेन गन्तव्यं ब्रह्म अपर्ण येन करणेन ब्रह्मविद् हविः अग्री अर्पयति तद् ब्रह्म एव इति पञ्चति तस्य आत्मव्यतिरेकेण अभावं पञ्चति ।

आत्मच्यांतरकण अभाव पत्र्यांत ।
यथा शुक्तिकायां स्वताभावं पत्र्यांत तद्
उच्यते ब्रह्म एव अर्पणम् इति, यथा यद् रजनं

तन् ग्रुक्तिकाएव इति । ब्रह्म, अर्पणम् इति

असमस्ते पदे ।

यद् अर्पणबुद्धचा मृद्यते लोके तद् अस्य प्रक्षविदो ब्रह्म एव इत्यर्थः।

ब्रह्म इवि तथा यद् हविबुद्धिया गृह्ममाणं तद्ब्रह्म एव अस्य ।

तथा बद्धाग्री इति समस्तं पदम् ।

अग्निः अपि ब्रह्म एव यत्र हयते अन्नणा कर्जा ब्रह्म एव कर्ता इत्यर्थः । यत् तेन इत

हवनिकयातद् ब्रह्म एव ।

श्रत् तेन गन्तव्यं फलं तद् अपि अहा एव । अहाकर्मसमाधिना, ब्रह्म एव कमे ब्रह्मकर्म तस्मिन्

व्रह्मकर्मसमाधिना ॥ २४॥

श्रह्मनेतापुरुष जिस साधनद्वारा अग्निम हिन अर्पण करता है, उस साधनको श्रद्धारूप ही देखा करता है, अर्थात आन्माके सिंवा उसका असाव देखता है।

जैमें (सीपको जाननेवाळा) सीपमे चांत्रीका अभाव टेक्पता है अब्रा ही अपंग्र है 'डम प्रदर्भ भी वहीं बात कहीं जानी है। अपंग्र जैंग यह समझता है कि जो चीदीके रूपमे तीब रही है वह सीप ही है। (वैमे ही अयंक्ता भी समझता है कि जो अपंग्र तीवता है वह अय ही है) अब्र और अपंग-यह दोनों पद अख्य-अख्य है।

अभिन्नाय यह कि संभारमे जो अर्थण माने जाते है वे सुक, क्ष्य आदि सब पदार्थ उस ब्रह्मवेत्ताकी दृष्टिमें बचाही है।

वैसे ही जो वस्तु हविस्त्यसे मानी जाती है यह भी उसकी दृष्टिमे बच्च ही होता है।

'ब्रह्माव्री' यह पद समासयुक्त है ।

इसिलिये यह अर्थ हुआ कि अगन्य कर्ताद्वारा जिसमें हवन किया जाता है वह अग्नि भी अब ही है और वह कर्ता भी अब ही है और जो उसके द्वारा हवनरूप किया की जाती है वह भी अब ही है।

उस ब्रह्मकर्ममे स्थित हुए पुरुषद्वारा प्राप्त करनेयोग्य जो फल है वह भी ब्रह्म ही हैं / अयात ब्रह्मरूप कर्मने समाधिः यस्य स ब्रह्मकर्मसमाधिः तेन ब्रह्म-कर्मसमाधिना ब्रह्म एव गन्तच्यम् ।

एवं लोकसंग्रहं चिकीर्षुणा अपि क्रियमाणं र्याणसम्बद्धाः अरुर्म बद्यानसम्बद्धाः स्ट

कर्म परमार्थतः अकर्म त्रह्मबुद्धयुपमृदितत्वात् ।

एवं मित निष्टुचकर्मणः अपि मर्वकर्म-संन्यासिनः सम्यग्दर्शनम्तुत्यर्थं यञ्चत्वमंपादनं ज्ञानस्य सुनराम् उपपद्यने, यद् अपंणादि अधि-यञ्जे प्रमिद्धं तद् अस्य अध्यान्मं ज्ञक्ष एव परमार्थद्शिन इति ।

अन्यथा सर्वस्य ब्रह्मस्त्रे अर्थणादीनाम् एव विशेषतो ब्रह्मस्वाभिधानम् अनर्थकं स्थात् । तस्माद् ब्रह्म एव इदं मर्वम् इति अभिजानतो

विदुषः सर्वकर्माभावः ।

कारकबुद्धयभावात् च । न हि कारकबुद्धि-

रहितं यज्ञाग्व्यं कर्म दृष्टम् ।

सर्वम् एव अग्निहोत्रादिकं कर्म शब्दममपित-

देवताविशेषसंप्रदानादिकारकवृद्धिमत् कर्त्र-

भिमानफलाभिमंधिमत च दृष्टम ।

न उपमृदितक्रियाकारकफलभेदवुद्धिमत्

कतृत्वाभिमानफलाभिसंधिरहितं वा । इदं तु ब्रह्मबुद्धयेषस्टितार्पणाटिकारक-

क्रियाफलभेदबुद्धि कर्म अनः अकमे एव तत् ।

जिसके चितका समाधान हो चुका है उस पुरुपद्वारा प्राप्त किये जानेयोग्य जो फल है वह भी बस ही हैं।

इस प्रकार खोकसंग्रह करना चाह नेशले पुरुषद्वारा किये हुए कर्म भी ब्रह्मजुद्धिसे बाधित होनेके कारण अर्थात् फल उत्पन्न करनेकी शक्तिसे रहिन कर दिये जानेक कारण बास्त्वमें अकर्म ही है।

एसा अर्थ मान लेनेपर कमीको छोड़ देनेबाले कर्म मंन्यापीके आनको भी यथार्थ आनकी स्तुतिके लिये धकरप समझना भन्ने प्रकार वन सकता है, अध्यक्षमे जो ख़बादि बस्पुर्ण प्रसिद्ध है वे सब इस यथार्थ आनी मंन्यासीके (सम्यक् झानरूप) अध्यान्यक्षमे बढ़ा ही हैं।

उपर्युक्त अर्थ नहीं माननेसे बास्तवमे सब ही ब्रह्मरूप होनेके कारण केवल भुव आदिको ही विजयतासे ब्रह्मरूप बतलाना व्यर्थ होगा ।

सुतरा 'यह सब कुछ श्रम ही है' इस प्रकार समग्रनेवाले जानीके लिये वास्तवर्मे सब कर्मीका अभाव ही हो जाता हैं।

त्या उसके अन्त करणमें (क्रिया, फट आदि) कारकसम्बन्धी मेरबुढिका अभाव होनेके कारण भी यहीं सिद्ध होता है। क्योंकि कोई भी यह नामक कर्म कारकसम्बन्धी भेरबुढिसे रहित नहीं देखा गया।

अभिग्राय यह हैं कि अग्निहोत्रादि सभी कर्म, ( इन्ट्राय करणाय आदि ) शर तेदारा हिव आदि द्वन्य जिनके अर्पण कियं जाते हैं, उन देवनाविशयरूप सम्प्रदान आदि कारकतुद्धिवारे तथा कर्तापनके अभिमानसे और पत्रवंदी इच्छासे युक्त देखा गये है। जिसमेसे क्रिया, कारक और फल्सम्बन्धी मेदयुद्धि नष्ट हो गयी हो तथा जो कर्तापनके अभिमानसे और पत्रवंदी इन्छासे रहित हो ऐसा यह नहीं देखा गया।

परन्तु यह उपर्युक्त कमें तो ऐसा है कि जिसमें सर्वत्र ब्रह्मबुद्धि हो जानेके कारण, अर्पणादि कारक, क्रिया और फल्सर-बन्धी मेदबुद्धि नष्ट हो गयी है। इसलिये यह अकर्म ही है। तथा च दर्शितम् 'कर्मण्यकमं यः पश्यत्' 'कर्मण्यानप्रवृत्तोऽपि नैव विज्ञित्ततोति सः' 'गुणा गुणेषु वर्तन्ते' 'नेव विज्ञित्तकोमोति युक्तो मन्येत तत्त्वावन्' इत्यादिभिः ।

तथा च दर्शयन तत्र तत्र क्रियाकारकफल-

भेदबुद्धधुपमर्दं करोति ।

दृष्टा च काम्यात्रिहोत्रादी कामीपमर्देन

काम्यात्रिहात्रादिहानिः।

तथा मनिपूर्वकामतिपूर्वकादीनां कर्मणां कार्यविशेषस्य आरम्भकत्वं दृष्टम् ।

तथा इह अपि ब्रह्मबुद्धणुपमृदितार्पणादि-कारकक्रियाफलमेटबुद्धः बाह्मचेष्टामात्रेण कर्म अपि विदृषः अकर्म मंपद्यते। अत उक्तं ममग्रं प्रविकीयते इति ।

अत्र केचिद आहुः यह त्रव तदपंणादीत । त्रव एव किल अपंणादिता पश्चविधेन कारकातमा व्यवस्थितं मत् तद् एव कर्म करोति । तत्र न अपंणादिबुद्धिः निवस्यते किंतु अपंणादिषु त्रव्यवृद्धिः आधीयते । यथा प्रतिमादाँ विष्ण्वादिबुद्धिः यथा वा नामादाँ त्रव्यवृद्धिः इति ।

मत्यम् एवम् अपि स्वाद् यदि ज्ञानयज्ञ-स्तुत्यर्थं प्रकरणं न स्वात् ।

अत्र तु मम्यग्दर्शनं ज्ञानयज्ञशन्दितम्
अनेकान् यज्ञशन्दितान् क्रियाविशेषान्
उपन्यस्य 'श्रेयान्द्रश्यमयायज्ञान्वानयज्ञः' इति
ज्ञानं स्त्रीति ।

गी० शा० मा० १७

यही बात, 'कर्मण्यकर्म यः पश्येत्' 'कर्मण्यमिष्यक्तोऽपि नेव किंखितकरानि सः' 'गुणा गुणेषु वर्तन्ते' 'नैव किंखितकरामीति युक्तो सन्येन तत्त्वित् ? इत्यादि दशेकोद्वारा भी दिखनायी गयी है।

और इसी प्रकार दिख्ळाते हुए भगवान् जगह-जगह क्रिया, कारक और फल्लसम्बन्धी भेदबुद्धिका निषेध कर रहे हैं।

देखा भी गया है कि सकाम अग्निहोत्रादिमें कामना न ग्हनेपर वे सकाम अग्निहोत्रादि नहीं ग्हने। (उनकी सकामता नष्ट हो जाती है।)

तथा यह भी देखा गया है कि जान-बृक्षकर किये हुए और अनजानमें किये हुए कर्म भिन्न-भिन्न कार्योके आरम्भक होने हैं अर्थान उनका फल अलग-अलग होना है।

वंसे ही यहाँ भी जिस पुरुपकी सर्वत्र ब्रह्मबुद्धि हो जानेसे ( भुव, हिंवे आदिमे ) किया, कारक और फटसस्वर्न्यी भेटवृद्धि नष्ट हो गर्वा है, उस ब्रामी पुरुपके बाख पेटामात्रसे होनेवाले कर्म भी अक्स हो जाने हैं। इसीलिये कहा है वि 'उसके फटसहित कर्म विग्वीन हो जाने हैं।'

इस क्रियमें कोर्ट-कोर्ट टीकाकार कहते हैं कि जो बहा है वही खुब आदि हैं अर्थात् बहा ही खुब आदि ऐपेच प्रकारक कारकोके रूपमें स्थित है और वहीं कर्म किया करता है. ( उसके स्थित होता होता उपर्युक्त पश्चमें खुब आदि बुढि निष्टुल नहीं की जाती किरन्तु खुब आदिमें ब्रह्महुद्धि स्थापित की जाती किरन्तु खुब आदिमें ब्रह्महुद्धि स्थापित की जाती है, जैसे कि मूर्नि आदिमें बिष्ण आदि देव-बुद्धिया नाम आदिमें ब्रह्महुद्धि की जाती हैं।

टीक है, यदि यह प्रकरण ज्ञानयज्ञकी स्तुतिके लिये न होता तो यह अर्थभी हो सकता था।

पस्नु इस प्रकारणमें तो यह नामसे कहे जानेवाले अलग-अलग बहुत-से किया-मेदोंको कहकर फिर 'द्रव्यमय यशकी अपेक्षा शानयह कल्याणकर है' इस कपनडाग ज्ञानयह शब्दसे कपित सम्यक् दर्शनकी स्नृति करते हैं। अत्र च समर्थम् इदं वचनं ब्रह्मापेणम् इत्यादि ज्ञानस्य यज्ञत्वसंपादने अन्यथा मर्वस्य ब्रह्मत्वे अर्पणादीनाम् एव विशेषतो ब्रह्मत्वाभिधानम् अनर्थकं स्यात् ।

ये तु अर्पणादिषु प्रतिमायां विष्णुदृष्टिवड् ब्रह्मदृष्टिः क्षिप्यते नामादिषु इव च इति ब्रुवते न तेषां ब्रह्मविद्या उक्ता इह विवक्षिता स्याद् अर्पणादिविषयत्वाद ज्ञातम्य ।

न च दृष्टिसंपादनज्ञानेन मोक्षफर्ल प्राप्यते 'त्रक्रंव तेन गन्तव्यम्' इति च उच्यते । विरुद्धं च सम्यग्दर्शनम् अन्तरेण मोक्षफर्ल प्राप्यते इति ।

प्रकृतिविगेधः च । सम्यन्दर्शनं च प्रकृतम् 'कर्मण्यवर्म यः परयत्' इत्यत्र अन्ते च

सम्यग्दर्शनं तस्य एव उपमंहारात ।

'श्रेयान्द्रव्यमयादाज्ञाञ्ज्ञानयज्ञः' 'ज्ञानं स्टब्या

परा शान्तिम' इत्यादिना सम्यग्दर्शनस्तुतिम् एव कुर्वन् उपक्षीणः अध्यायः ।

तत्र अकस्माद् अर्पणाटा त्रह्मदृष्टिः अप्रकरणे प्रतिमायाम् इत्र विष्णुदृष्टिः उच्यते इति अनुपपन्नम् ।

तसाद् यथान्याख्यातार्थ एव अयं इलाकः ॥ २४ ॥ तथा इस प्रकरणमें जो 'म्रह्मार्पणम्' इत्यादि वचन हैं, यह जानको यहरूपसे सम्पादन करनेमें समर्प भी हैं, नहीं तो वास्तवमें सब बुळ ब्रह्मरूप होनेके कारण केवळ अर्पण (भुव) आदिको ही अळग करके ब्रह्मरूपसे विधान करना न्यर्थ होगा।

जो एसा कहते हैं कि वहाँ मूर्निमें बिण्यु आदि-की दृष्टिके भश्च या नामादिमें करामुद्धिकी मौनि अर्पण (भुव) आदि यज्ञकी सामग्रीमें अवबुद्धि स्थापन करायी गया हैं, उनकी दृष्टिसे सम्मवन: इस प्रकरणमें कदाबिया नहीं कहीं गयी हैं। क्योंक (उनके मतानुसार) आनका विषय भुव आदि गज्जती सामग्री ही है, अब नहीं।

इस प्रकार केवल अवदृष्टिसम्पादनरूप वानसे मोक्षरूप फल नहीं मिल सकता और यहो (स्पष्ट ही ) यह कहा है कि उसके हारा प्राप्त किया जानेवाला फल बल ही है फिर बिना यथार्थ झानके मोक्षरूप फल मिलता है -यह कहना सर्वथा विपरीत हैं।

इसके सिवा ( ऐसा मान लेनेमे ) प्रकरणमें भी विरोध आना है । अभिप्राय वह है कि 'जो कर्ममें अकर्म देखता है' इस प्रकार यहो आरम्भमें सम्पक् आनका ही प्रकरण है तथा उसीमें उपसहार होनेके कारण अन्तमें भी यथार्थ जानका ही प्रकरण है ।

क्योंकि 'दृष्यमय यश्वकी अपेक्षा श्वानयक्ष श्रेष्ठतर हैं 'श्वानका पाकर परम शान्तिको तुरंत ही शाम हो जाता हैं ह्यादि क्वनोंमे यथार्थ जानकी स्तुति करते हुए ही यह अध्याय समाग हुआ है।

फिर बिना प्रकरण अकस्मात मूर्तिमे विष्णु-दृष्टिकी भौति श्रुव आदिमें बहादृष्टिका विधान बतलाना उपयुक्त नहीं।

सुतरा जिस प्रकार इसकी व्याख्या की गयी है इस इंखोकका अर्थ वैसा ही है ॥ २०॥ तत्र अञ्चना सम्यन्दर्शनस्य यज्ञत्वं संपाद तन्स्तुत्यर्थम् अन्ये अपि यज्ञा उपक्षिप्यन्ते देवम् एव इत्यादिना— उपर्युक्त क्षोकमे यथार्थ ज्ञानको यज्ञरूपमे सम्पादन करके अब उसकी स्तुनि वरनेके लिय 'दैवम एव' इत्यादि स्रोकोमे दूसरे-दूसरे यज्ञोंका भी उन्होन्व किया जाता है---

## दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते । ब्रह्माम्रावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्नति ॥ २५ ॥

हैवम् एव देवा इज्यन्ते येन यहोन अर्मा देवो यहाः तम् एव अपरे यहं योगिन कर्मिणः पर्यपासने कुर्वन्ति इन्यर्थः।

बद्याग्नी 'सत्यं ज्ञानमनन्तं बद्धा' (तैत्ति ० उ० २।

१) 'विज्ञानमानस्यं क्या' (गृह ० उ० ३।९।२८) 'बरमाक्षाप्यसंक्षाः कम्म य आग्मा सर्वान्तरः' (गृह ० उ० ३।४।१) इत्यादियचनोक्तम् अञनायादि सर्वमंसारअर्मयजितम्, नेति नेति इति निरम्ता-ज्ञापविजोषं ज्ञक्षञस्टेन उच्यते ।

त्रक्ष च तर् अग्निः च म होमाधिकरणत्व-विवक्षमा त्रक्षाग्निः तम्मिन् त्रक्षायां अपरे अन्ये त्रक्षविदः, यश्चं यज्ञशब्दवाच्य आत्मा आत्म-नाममु यज्ञशब्दम्य पाठात् तम् आत्मानं यज्ञं परमार्थतः परम् एव त्रक्ष मन्तं बुद्धचाद्यपाधि-संयुक्तम् अध्यन्तमवोपाधिधमेकम् आहृतिस्यं यज्ञेत एव अत्तरमा एव उक्तळक्षणेन उपबुद्धति प्रक्षिपन्ति ।

सोपाधिकम्य आत्मनो निरुपाधिकेन परब्रह्मस्वरूपेण एव यद् दर्शनं म तक्षित् होमः तं कुर्वन्ति ब्रह्मात्मेकत्वदर्शननिष्ठाः मन्यामिन इत्यर्थः। जिस यज्ञके हाग देवोंका पूजन किया जाता है वह देवसम्बन्धी यज्ञ है, अन्य (कितने ही) योगी अर्थात् कर्म करनेवाले लोग उस देव-यज्ञका ही अनुसान किया करने हैं।

अन्य (ब्रह्मवेना पुरुष) ब्रह्माग्निमें (ह्वन करते हैं) अर्थात् 'ब्रह्म सरय-ज्ञान-अनन्दास्वरूप हैं 'विज्ञान और आनन्द ही ब्रह्म हैं 'जो साक्षात् अपरोक्ष ( प्रत्यक्ष ) है वह ब्रह्म है, जो सर्वान्तर आरमा है वह ब्रह्म है, जो सर्वान्तर आरमा है वह ब्रह्म हैं उत्पादि बनमें जिसका वर्णन किया शहं, हो सुख-प्यास आदि समन्त सांमागिक अमेंपि गहित है, जो 'ऐसा नहीं' 'ऐसा नहीं' हम प्रकार वेदवाक्योडा। सब विश्वणोसे परे बनायया गया है, वह ब्रह्म शस्त्र के कहा जाता है।

हवनका अधिकरण बनलानेके लिये उस ब्रह्मको ही यहा अग्नि कह दिया है । उम ब्रवम्स अग्निमे कितने ही अपनेका हानी यहदाग यहको हवन करने है । आत्माके नामोमें यह शब्दका पाठ होनेसे आत्माका नाम यह है जो कि बास्तवमें परवाद ही है, परन्तु बुद्धि आदि उपाधियोसे युक्त हुआ उपाधियोके धर्मोको अपनेमें मान रहा है । उस आहितम्सप आत्माको उपर्युक्त आत्माहास ही हवन करने हैं ।

साराश यह कि उपाधियुक्त आनाको जो उपाधि-रहित परम्रथस्परेस साक्षान् करना है, बद्दी उसका उसमें इनन करना है; ब्रह्म और आनाके एकान्यानमे स्थित हुए व मंत्यासी लोग एमा इनन किया करने हैं। सः अयं सम्यन्दर्शनस्थ्यां यज्ञो दैव-यज्ञादिषु यज्ञेषु उपक्षिप्यते 'महार्यणम्' इत्यादि-स्रोकैः 'श्रेयान्द्रस्थमयावज्ञान्यज्ञः परंतप' इत्यादिना स्तृत्यर्थम् ॥२५॥ 'श्रेयान्द्रच्यमयाद्यक्षाउक्कानयकः परंतप' इन्यादि श्रोकोंसे स्तृति करनेके लिये यह सम्यादर्शन-रूप यज्ञ 'ब्रह्मार्यणम' इत्यादि श्लोकोद्वारा दैक्यक्र आदि यज्ञोमें सम्मिलित किया जाता है ॥ २५ ॥

#### Con The Con

### श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निपु जुह्नति । शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्नति ॥ २६ ॥

श्रोबादीनि इन्द्रियाणि अन्ये योगिनः सवमाग्निष्ट प्रतीन्द्रियं संयमो भिद्यते इति बहुबचनम् । संयमा एव अग्नयः नेषु जुडति इन्द्रियसंयमम् एव कुर्यन्ति इत्यर्थः।

शन्दादीन् विषयान् अन्ये इन्द्रियाग्निः बृद्धति इन्द्रियाणि एव अग्नयः नेषु इन्द्रियाग्निषु जुद्धति श्रोत्रादिभिः अविरुद्धविषयग्रहणं होमं मन्यन्ते ॥२६॥ अन्य योगाजन संयमरूप अप्नियोमें श्लोजादि इन्द्रियोका हवन करते हैं । संयम ही अप्नियो हैं, उन्हींमें हवन करते हैं अर्थात् इन्द्रियोका संयम करते हैं । प्रत्येक इन्द्रियका स्थम भिनानिन है, इसलिये यहाँ बन्ववनका प्रयोग किया गया है ।

अन्य (साधकलोग) इन्द्रियरूप अग्नियोमे राज्यादि विपयोका हवन करते हैं। इन्द्रियों ही अग्नियों हैं उन इन्द्रियाप्नियोमे हवन करते हैं अर्थात् उन श्लोशादि इन्द्रियोदारा शास्त्रसम्मत विपयोक्ते ग्रहण करनेको ही होम मानते हैं॥ २६॥

किंच-

निथा-

सर्वाणीन्द्रयकर्माण आत्मसंयमयोगाझौ

सर्वाण इन्द्रियकर्माण इन्द्रियाणां कर्माण इन्द्रियकर्माण तथा प्राणकर्माण प्राणो वायुः आध्यात्मिकः तत् कर्माण आकुञ्चनप्रमारणा-दीनि तानि च अपरे आव्यर्मयप्रयोगात्री आत्मनि संयम आत्मसंयम्यापात्री जुद्धने प्रक्षिपनि ज्ञान-दीपिने स्नेहेन इव प्रदीपिन विवेकविज्ञानेन उज्ज्वलभावम् आपादिने प्रविलापयन्ति इन्दर्यः। ॥ २०॥

प्राणकर्माणि चापरे। जहति ज्ञानदीपिते॥ २७॥

दूसरे साधक इन्टियोके सम्पूर्ण कर्माको और शरीमके मीतर गहनेवाला वायु जो प्राण कहलाता है उसके प्रकृषिन होने' फ्रेंन्डने' आदि कर्मोको, आनसे प्रकृषिन हुं आत्मग्रमस्य योगाग्निमें ह्ववन करने हैं। अध्ययिग्यक संयमका नाम आत्मग्रमक्रं, बढ़ी यहाँ योगाग्नि हैं। पृतादि चिकनी वस्तुसे प्रम्मिन हुँ अग्निको सोति विवेक्तिशानसे उपन्तनाको प्राप्त हुँ (धारणा-प्यान-समाधिक्रप) उस आत्मन्यसम्योगाग्निमें (व प्राण और इन्द्रियोंक कर्मोको) विकीन कर देने हैं॥ २०॥

यतयः

## द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा

### योगयज्ञास्तथापरे ।

### स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च

संशितव्रताः ॥ २८॥

द्रव्ययज्ञाः तीर्थेषु द्रव्यविनियोगं यज्ञनुद्धया कुर्वन्ति ये ते द्रव्ययज्ञाः । जो यञ्जबुद्धिमे तीर्थादिमें द्रश्य छगाते हैं वे द्रश्य-यज्ञा यानी द्रश्य-मम्बन्धी यज्ञ करनेवाले हैं।

कुवान्त य त द्रञ्जयक्षाः । तपोयक्षा ये तपस्विनः ते तपोयक्षाः, योगयक्षाः प्राणायामप्रत्याहागदिलक्षणो योगो यज्ञो येषां ते योगयक्षाः ।

जो तपस्वी हैं वे तपोयज्ञा यानी तपस्त्प यज्ञ करने-वाले हैं । प्राणायाम-प्रत्याद्वारम्बप योग ही जिनका यज्ञ हैं वे योगयज्ञा यानी योगस्त्य यज्ञ करनेवाले हैं ।

तपा अपरे साध्यायश्चानयश्चा च म्बाध्यायो यथाविधि ऋगाद्यम्यासो यश्चो येषां ते स्वाध्याययश्चा ज्ञानयञ्चा ज्ञानं शास्त्रार्थपरि-

वैसे ही अन्य कई खाध्याययह और ज्ञानयह करनेवाले भी हैं। जिनका यथाविध ऋग्वेद आदिका अन्यासक्य खाध्याय ही यह है, वे खाध्याययह करनेवाले है और शाखोका अर्थ जाननाक्य झान जिनका यह है वे जानयह करनेवाले हैं।

ज्ञानं यज्ञो येषां ते ज्ञानयज्ञाः च।

यतयो यननशीलाः संशितवनाः

सम्यक्शितानि नन्जनानि नीश्णीकृतानि

वतानि येषां ने संशितवनाः ॥२८॥

इसी तरह कई यक्षशीख मशित बनवाले हैं। जिनके बत-नियम अच्छी प्रकार तीश्ण किये हुए यानी सूत्रमञ्जूद किये हुए होने हैं वे पुरुष मंशित-बन कडखाने हैं॥ २८॥

किं च-

नथा ---

अपान जुह्नति प्राणं प्राणेऽपानं प्राणापानगती रुदध्वा प्राणाया

ाणेऽपानं तथापरे । प्राणायामपरायणाः ॥ २६ ॥

अपाने अपानवृत्ती जुबिन प्रक्षिपनित प्राणे प्राणवृत्ति पुरकारूयं प्राणावामं कुवैनित इत्यर्थः । प्राणे अपान तथा अपरे जुद्धिति रेचकारूयं च प्राणायामं कुवैनित इति एतत् ।

(कोई) अशननायुमे प्राणशायुका इवन करने हे अर्थात पूग्क नामक प्राणायाम किया करने हैं। नेमे ही अन्य कोई प्राणमें अशानका इवन करने है अर्थात रेचक नामक प्राणायाम किया करने हैं।

प्राणापानगती मुखनामिकाभ्यां वायोः निर्ममनं प्राणस्य गतिः तद्विपर्ययेण अधोगमनम् अपानस्य ने प्राणापानगर्ता एने रुट्या निरुष्य प्राणापामपरायणाः प्राणायामतत्पराः कुम्भकास्यं प्राणायामं कुर्वन्ति इत्यर्थः ॥ २९॥

मुखजीर नास्त्रिकाके द्वारा वायुका वाहर निकलन। प्राणकी गति है और उसके विपरीत (पेटमें ) नीचेकी ओर जाना अपानकी गति है। उन ग्राण और अपान टोनोकी गतियोंको रोककर कोई अन्य लोग प्राणायाम-प्रापण होते हैं अर्थात् प्राणायाममें तत्पर हुए वे केक्ल कुरभक नामक प्राणायाम किया करते हैं॥२०॥ किंच—

तथा--

प्राणान्प्राणेष यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ ३० ॥

> अन्य कितने ही नियताहारी अर्थात जिनका आहार नियमित किया हुआ है ऐसे परिमित भोजन करनेवाले प्राणोंको यानी वायके भिन्न-भिन्न भेटोंको पाणों में ही हउन किया करते है।

भाव यह है कि वे जिस-जिस वायुको जीन लेवे है उसीमे बायके दसरे भेटोको हबन कर देने है यानी व सब वाय-मेद उसमें बिलीन-से हो जाते हैं।

य सभी परुप यज्ञोको जाननेवाले और यज्ञोद्वारा निष्पाप हो गये होते है । अर्थात उपर्यक्त यजाहारा जिनके सब पाप नष्ट हो गये हैं, व 'यज्ञक्षपिनकल्मप' कहराने हैं ॥३ ला

इम प्रकार उपर्युक्त यञ्जोकः सम्पादन करके-

ब्रह्म कतो (न्यः करुसत्तम् ॥ ३१ ॥

यजीके जपका नाम यजिष्य है वही असत है. उसको जो भोगने हे, ने प्रज्ञशिष्ट असनभोती है। उपयक्त पर्जीको करके उससे बचे हर समगदारा ययात्रियि प्राप्त अमनस्य विहिन अलको भक्षण करनेवाट यज्ञशिष्ट अमृतमोजी परुप, सनातन थानी चिरन्तन ब्रह्मकी प्राप्त होने हैं।

वहो भ्यान्ति' इस गतिबिययक शन्दकी शक्तिये यह पाया जाता है कि यदि यह करनेवाले समक्ष डोत है तो कालातिकमकी अपेक्षामें (मरनेक बाट वितने ही कालनक ब्रह्मलोकमें रहकर फिर प्रत्यके ममय ) ब्रह्मको प्राप्त होते हैं ।

हे कुरुश्रेष्ट ! जो मनुष्य उपर्यक्त यज्ञोनेसे एक भी यह नहीं करता, उस यहरहित परुपकी, सब प्राणियोंके लियं जो साधारण है, ऐसा यह लोक भी नहीं मिळता, फिर विशेष साधनोंद्वारा प्राप्त होने. वाला अन्य होक तो मिल ही कैसे सकता है (॥३१॥

नियताहाराः यज्ञविदो

अपरे नियनाहारा नियनः परिमित आहारो येषां ते नियताहाराः सन्तः, प्राणान् वायुभेदान्

प्राणेषु एव ज्हति ।

यस्य यस्य वायोः जयः क्रियते इतरान वायुभेदान तस्मिन् तस्मिन् जुह्वति ते तत्र प्रविष्टा इव भवन्ति ।

सर्वे अपि एने यहविदा यहश्वपितवरूमण ग्रह्म: यथोक्तैः क्षपिता नाशितः कल्मपा येपां ने यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ ३० ॥

एवं यथोकान यज्ञान निवन्य-

यज्ञशिष्टामृतभूजो नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य

यज्ञशिष्टामृतभूजो यज्ञानां जिष्टं यज्ञजिष्टं यञ्जञिष्टं च तद असतं च यञ्जञिष्टासतं तद भुञ्जते इति यज्ञशिष्टामृतभुजो यथोक्तान यज्ञान कत्वा तन्छिप्टेन कालेन यथाविधि चोदितम अञ्चम अमृतास्त्रं भुञ्जने इति यज्ञशिष्टामृतसूजो यान्ति गच्छन्ति त्रय सनावन चिगंतनम् ।

मुमुक्षवः चेत् काल्प्रातिक्रमापेक्षया इति सामर्थ्यांद गम्यते ।

न अय लाक. सर्वप्राणिमाधारण: अपि अस्ति यथोक्तानां यज्ञानाम् एकः अपि यज्ञो यस्य न अस्ति स अयजः तस्य कृत अन्यो विधिए-। माधनमाध्यः कुरुमत्तम ॥ ३१ ॥

### एवं बहविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मखे। कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोध्यसे ॥ ३२ ॥

एवं **यथोक्ता** बहुबिधा **बहुप्रकारा** यजा वितता विस्तीर्णा ब्रह्मणो वेदस्य मुखे द्वारे ।

वेदद्वारेण अवगम्यमाना ब्रह्मणो मुखे वितता उच्यन्ते, तद यथा 'वाचि हि प्राणं जहम' इत्यादयः ।

क्ष्मजान कायिकवाचिकमानमकमों द्ववान बिद्धि तान् सर्वान् अनान्मजान् । निर्व्यापारा हि आत्मा।

अत एवं तान्त्रा विमोक्ष्यमे अञ्चलात । न मद्व्यापारा इमे निर्व्यापारः अहम् उदामीन असात सम्यग्दशनाद मोक्ष्यमे संसारवन्धनाव इत्यर्थः ॥ ३२ ॥

इसी प्रकार उपर्यक्त बहन प्रकारके यज्ञ ब्रह्मके यानी वेदके मखमे बिस्तत है।

वेददारा ही सब यज जाननेमें आते है इसी अभिप्रायस भ्रवाके मरवर्षे विस्तारित हैं। ऐसा कहा है। जैसे 'हम वाणीमें ही प्राणोको हवन करते हैं' इत्यादि ( इसी तरह अन्य सब यज्ञोका भी वेदमें विधान है )।

उन सब यहाँको त कर्मज— कार्यिक, बार्चिक और मानासिक क्रियाद्वारा ही हानेवाल जान, वे यह आत्मारं होनेवाल नहीं हैं, क्योंकि आत्मा हलन-चलन आदि कियाओसे रहित है।

स्तरा इस प्रकार जानकर त् अञ्चभसे सुक्त हो जायगा अर्थान यह सब कर्म मेरेद्वारा सम्पादित नहीं है, में तो निक्तिय और उदासीन है, इस प्रकार जानकर इस सम्यक ज्ञानक प्रभावने त संसार-बन्धनसे मक्त हो जायगा ॥ ३२ ॥

#### 024443200

'बद्यार्गणम' इत्यादिश्लोकन सम्यग्दशनस्य यज्ञन्वं संपादिनं यज्ञाः च अनेके उपदिष्टाः नैः सिद्धपुरुषार्थप्रयोजनैः ज्ञानं म्नुयते । कथम्-

'ब्रह्मा**र्पणम**' द्व्यादि श्लोकद्वारा यथार्थ **ज्ञानको** पञ्जन्द्रपसे सम्पादन किया, फिर बहत-से यज्ञोका वर्णन किया । अब पुरुपका उच्छित प्रयोजन जिन यज्ञोसे सिद्ध होता है, उन उपर्युक्त अन्य यज्ञोंकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञकी स्तृति करते हैं। कैसे 'सो कहते है-

श्रयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञ: सर्वे कर्माखिलं पार्थ ज्ञान परिसमाप्यत् ॥ ३३ ॥

श्रेयान् इध्यमयाद् **दृष्यसाधनमाध्याद** यज्ञाद्

ज्ञानयज्ञी हे परंतप ।

दव्यमयो हि यज्ञः फलस्य आरम्भको ज्ञानयज्ञो न फलारम्भकः अतः श्रेयान प्रशस्यतरः ।

कथम्, यतः सर्वे कर्म समम्तम् अखिलम् अप्रति-बद्धं पार्थ जाने मोक्षसाधने मर्वतःमंप्लुतोदक-म्यानीये परिसमाप्यते अन्तर्भवति इत्यर्थः ।

हे परन्तप ! द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा अर्थात इत्यम्बप सावनद्वारा सिद्ध होनेवाले यज्ञकी अपेक्षा जानयज्ञ श्रेष्ट्रतर है ।

क्योंकि इच्यमय यज्ञ फलका आरम्भ करनेवाला है और ज्ञानयज्ञ ( जन्मादि ) फल देनेबाला नहीं है । इसलिंग वह श्रेष्ठतर अर्थात् अविक प्रशंसनीय है।

क्योंकि हे पार्थ ! सब-के-मन कर्म मोक्ससाधन-रूप ज्ञानमे, जो कि सब ओरसे परिपूर्ण जलाशयके समान है, समाप्त हो जाते हैं अर्थात उन सबका ब्रानमें अन्तर्भाव हो जाता है।

'यथा इताय विश्वितायाचरेयाः संबन्धेवमेनं
सर्व तदमिसमेति यक्तिंच प्रश्नाः साधु कुर्वन्ति

यस्तद्वेद यस्स वेद' (छा० उ० ४।१।४) इति

श्रुतेः ॥ ३३ ॥

'जैसं ( बोपड्क सेल्टमॅ इतयुग, बेता, द्वापर और कलियुग पेसे नामबाले जो बार पाने होते हैं उन-मंत्र ) इतयुग नामक पानेको जीत लेलेपर नीचेवाले सब पासे अपने-आप ही जीत लिये जाते हैं, पेसे ही जिसको वह रेक जानता है उस ब्राह्म जो कोई भी जान लेता है, प्रजा जोड़ छु भी अच्छे कर्म करती हैं उन सबका एक उसे अपने-आप ही मिल जाती है।' इस श्रृतिसे भी यही निद्ध होता है।' ३३॥

तदू एतर् विशिष्टं ज्ञानं तर्हि केन प्राप्यते | इति उच्यते---

> तद्विद्धि प्रणिपातेन उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं

तद् बिद्धि विजानीहि येन विधिना प्राप्ते इति आचार्यान् अभिगम्य प्रणियानेन प्रकर्षेण नीर्चः पतनं प्रणिपातो दीर्घनमस्कारः तेन कथं यन्थः कथं मोक्षः का विद्या का च अविद्या इति परिष्ठभेन नेक्या गुरुद्यश्रयया ।

एवम् आदिना प्रश्नयेण आवर्जिता आचार्या उपरेक्ष्यन्ति कथिष्यन्ति ने ज्ञानं यथोक्त-विशेषणम्, ज्ञानिन. ।

ज्ञानवन्तः अपि केचिद् यथावत् तस्य-दर्शनशीला अपरे न अनो विश्विनष्टि तस्बदर्शिन इति ।

ये सम्यग्दक्षिनः तैः उपदिष्टं ज्ञानं कार्यक्षमं

भवति न इतरद् इति भगवतो मतम् ॥ ३४ ॥

इस प्रकारसे श्रेष्ट वतलाया हुआ वह ज्ञान किस उपायसे मिलता हैं ! सो कहते हैं —

परिप्रश्नेन सेवया । ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥ ३४ ॥

वह झान जिम विशिष्टे प्राप्त होता है वह त् जान यानी दुन ! आचार्यक समीप जाकर भलीभौति रण्डक्षत् प्रणाम करनेमे एव भक्तम तरह बन्धत हुआ ' भीने मुक्ति होगी ' भिवा क्या है ' भविद्या क्या है !' इस प्रकार (निष्कपट भावसे) प्रश्न करनेमे और गुरुकी यथायोग्य सेवा करने-से (बह झान प्राप्त होता है)।

अभिप्राय यह कि इस प्रकार सेवा ओर विनय आदिसे प्रमन्न हुए तत्त्वदर्शी ज्ञानी आचार्य तुझे उपर्युक्त विशेषणींवाले ज्ञानका उपरेदा करेगे।

ज्ञानवान् भी कोई-कोई ही यथार्थ तत्त्वको ज्ञाननेवाले होते हैं, सब नहीं होते। उसल्पिये ज्ञानीके माथ 'तत्त्वदर्शा' यह विजेषण लगाया है।

इससे भगवान्का यह अभिप्राय है कि जो यथार्ष तत्त्रको जाननेवाले होते है, उनके द्वारा उपदेश किया हुआ ही ज्ञान अपने कार्यको सिद्ध करनेमें समर्थ होता है दूसरा नहीं ॥ ३४॥

तथा च मित इदम् अपि समर्थं वचनम् — | ऐसा होनेपर यह कहना भी ठीक है---यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं याग्यसि पाण्डव । येन भृतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ ३५॥ यद् ज्ञात्वा यद् ज्ञानं तैः उपदिष्टम् अधिगम्य प्राप्य पुनःभूयो मोहम एवं यथा इदानीं मोहं गतः असि पुनः एवं न यास्यसि हे पाण्डव ।

किं च येन ज्ञानेन भ्तानि अशेयेण ब्रह्मादीनि सम्बयर्धन्तानि इत्यिति साक्षाद् आत्मिन प्रत्यगान्मिन मत्मंस्यानि इमानि भृतानि इति, अयो अपि मधि वासुदेवे परमेश्वरे च इमानि इति, क्षेत्रज्ञेश्वरैकत्वं सर्वोपनिपत्मिसद्धं द्रस्यिति इत्यर्थः ॥ ३५॥

हे पाण्डव ! उनके द्वारा बतछाये हुए जिस ज्ञानको पाकर फिर द इस प्रकार मोहको प्राप्त नहीं होगा, जैसे कि अब हो रहा है।

तथा जिस ज्ञानके द्वारा त् सम्पूर्णतासे सव भूतोंको अर्थात् ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणियोंको स्यद्व सब भूत सुबर्में स्थित हैं ३ इत प्रकार साक्षात् अपने अन्तरान्मामे हां टेस्वेगा और सुब्र बायुटेव परिश्वरमें भी इन सब भूतोंको टेखेगा। बर्षात् सभी उपनिष्योमे जो जीवान्मा और हंश्वरकी एकता प्रसिद्ध है उसको प्रवक्ष अनुभव करेगा॥ ३५॥

किंच एतस्य ज्ञानस्य माहात्म्यम् — ा इस अपि चेदिसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वे ज्ञानप्रवेनेव वजिनं

इस ज्ञानका माहाल्य क्या है (सो छुन)---सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। वजिनं संतरिष्यसि॥३६॥

अपि चेद् असि पापेम्य पापक्कद्भ्यः सर्वेन्यः अतिद्ययेन पापकृत् पापकृतमः, सर्वे ज्ञानप्रवेन एव ज्ञानम् एव प्रवं कृत्वा प्रजिनं प्रजिनाणवं पापं संतरिय्यति, धर्मः अपि इह मुमुक्षाः पापम् उच्यते ॥ ३६ ॥

या: सर्वेन्य पाद त् पाप करनेवाले सब पापियोसे अधिक पाप करनेवाला—अति पापी भी है तो भी ह्रानरूप विकास पाप करनेवाला साम पापक समुद्र से अच्छी तरह पार उत्तर आया । यहाँ मुमुकुके खिये धर्म भी पाप ही कहा जाता है ॥ ३६ ॥

ज्ञानं कथं नाशयति पापम् इति सदृष्टान्नम् उच्यते---

ज्ञान पापको किस प्रकार नष्ट कर देना है ? सो दशन्तसहित कहने हैं—

यथैघांसि समिद्धोऽग्निर्मस्मसाकुरुतेऽर्जुन । ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसाकुरुते तथा ॥ ३७ ॥

यथा एवांसि काष्ट्रानि समिद्र सम्यम् इद्धे दिप्तः अग्निः भस्मसाद् भस्सीभावं कुरुते अर्जुन, ज्ञानम् एव अग्निः श्लागिनः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा निर्वीजीकरोति इत्यर्थः ।

न हि साक्षाद् एव ज्ञानाधिः कर्माणि इन्धनवद् मस्मीकर्तुं राक्रोति, तस्मात् सम्यग्दर्शनं सर्वकर्मणां निर्वीजन्वे कारणम् इति अभिप्रायः। हे अर्जुन ! जैसे अच्छी प्रकारसे प्रदीप्त यानी प्रज्ञान्ति हुआ अर्थि हैअनको अर्थात् काष्टके समृहको भस्मस्य कर देता है, जैसे ही ज्ञानरूप अग्नि सब कर्मोको भस्मरूप कर देता है, अर्थात् निर्वीज कर देता है।

क्योंकि ईंघनकी भौंति ज्ञानरूप अग्नि कर्मोको साक्षात् भस्मरूप नहीं कर सकता, इसिटिये इसका यही अभिग्नाय है कि यथार्थ ज्ञान सब कर्मोंको निर्वोज करनेका हेत है।

गी० शा० भा० १८--

सामर्थ्याद येन कर्मणा शरीरम् आरब्धं तत् प्रवृत्तफलत्वाद् उपभोगेन एव क्षीयते । अतो यानि अप्रवृत्तफलानि ज्ञानोत्पत्तेः प्राक् कृतानि ज्ञानसहभावीनि च अतीतानेक-जन्मकृतानि च तानि एव सर्वाणि भससात् करुते ॥ ३७ ॥

जिस कर्मसे शरीर उत्पन्न हुआ है, वह देनेके लिये प्रवृत्त हो चुका इसलिये उसका नाश तो उपभोगद्वारा ही होगा। यह युक्तिसिद्ध बात है। अतः इस जन्ममें ज्ञानकी उत्पत्तिसे पहले और ज्ञानके साथ-साथ किये हुए एवं पुराने **अ**नेक जन्मोंमें किये हुए, जो कर्म अभीतक फल देनेके लिये प्रवृत्त नहीं हुए हैं, उन सब कर्मोंको ही ज्ञानाग्नि भस्म करता है (प्रारब्ध-कर्मोको नहीं)॥३०॥

यत एवम् अतः-

क्योंकि जानका इतना प्रभाव है इसलिये ---

हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।

न हि ज्ञानेन सदशं तुल्यं पत्रित्रं पावनं।

शुद्धिकरम् इह विद्यते । तद् ज्ञानं स्वयम् एव योगसंसिद्धो योगेन कर्म-

योगेन समाधियोगेन च संसिद्धः संस्कृतो योग्यताम् आपन्तो मुमुश्रुः कालेन महता आत्मनि विन्दति स्मिते इत्यर्थः ॥ ३८ ॥

तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ ३८ ॥ बानके समान पवित्र करनेवाला —शुद्ध करने-वाला इस लोकमें ( दूसरा कोई ) नहीं है । कर्मयोग या समाधियोगहारा बहुत कालमें मली प्रकार शुद्धान्त करण हुआ अर्थात् वसी योग्यता-को प्राप्त हुआ मुमुक्ष खयं अपने आत्मामें ही उस ज्ञानको पाता है यानी साक्षात् किया करना है।३८।

SHEETER !

येन एकान्तेन ज्ञानप्राप्तिः भवति म उपाय उपदिश्यते--

जिसके द्वारा निश्चय ही ज्ञानकी प्राप्ति हो जाती वह उपाय बतलाया जाता है--

संयतेन्द्रियः । ज्ञानं तत्परः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ३६ ॥

श्रद्धावान् श्रद्धातः लभते ज्ञानम् । श्रद्धालत्वे अपि भवति कश्चिद मन्दप्रम्थानः अत आह तन्तरो गुरूपासनादो अभियुक्तः, ज्ञानलन्ध्यपाये ।

अजितेन्द्रियः स्याद इति अत आह संयनेन्द्रियः संयतानि निवर्तितानि म संयतेन्द्रियः ।

श्रद्धावान्-श्रद्धालु मनुष्य ज्ञान प्राप्त किया करता है। श्रद्धाल होकर भी तो कोई मन्द प्रयत्नवाला हो सकता है, इसलिये कहने हैं कि तत्पर अर्घात बानप्राप्तिके गरुशश्रुषादि उपायोंमें जो अच्छी प्रकार लगा हुआ हो।

श्रद्धावान् और तत्पर होकर भी कोई अजिनेन्द्रिय हो सकता है, इसलिये कहने है कि संयतेन्द्रिय भी होना चाहिये । जिसकी इन्द्रियाँ वशमें की हुई हों यानी विषयोंसे निवृत्त कर ली गयी हों, वह संयतेन्द्रिय कहलाता है ।

य एवंभूतः श्रद्धावान् तत्परः संयतेन्द्रियः च सः अवस्यं झानं रुभते ।

प्रणिपातादिः तु बाह्यः अनैकान्तिकः अपि
भवति मायावित्वादिसंभवाद् न तु तत् श्रद्धावन्त्वादौ इति एकान्ततो ज्ञानळच्यपायः ।

कि पुनः ज्ञानलाभात् स्याद् इति उच्यते—

ज्ञानं छञ्चा परां मोक्षारूयां शान्तिम् उपरतिम् अचिरेण क्षिप्रम् एव अधिगच्छति ।

सम्यग्दर्शनात् श्विप्रं मोक्षो भवति इति सर्वशास्त्रन्यायप्रसिद्धः सनिश्चितः अर्थः ॥३९॥ जो इस प्रकार श्रद्धावान्, तत्पर और संयतेन्द्रिय भी होता है वह अवस्य ही ज्ञानको प्राप्त कर लेता है ।

जो दण्डवत्-प्रणामादि उपाय है व तो बाह्य हैं और कपटी मनुष्यद्वारा भी किये जा सकते हैं इसलिये वे (झानक्ष्प फळ उपम करनेमें ) अनिश्चित भी हो सकते हैं। परन्तु श्रद्वालुता आदि उपायोंमें कपट नहीं चळ सकता, इसल्यिये वे निश्चयक्ष्पसे झानग्राप्तिके उपाय हैं।

ज्ञानप्राप्तिसे क्या होगा ? सो (उत्तरार्घमें) कडते हैं—

ज्ञानको प्राप्त होकर मनुष्य मोक्षरूप परम शान्तिको यानी उपरामताको बहुत शीघ—तःकाल ही प्राप्त हो जाना है।

यथार्घ ज्ञानसे तुरंत ही मोक्ष हो जाता है, यह सब राखों और युक्तियोंसे सिद्ध सुनिश्चित बात है ॥३९॥

अत्र संश्चयो न कर्तव्यः पापिष्टो हि संशयः, कथम् उच्यते— इस विषयमें संशय नहीं करना चाहिये, क्योंकि संशय बड़ा पापी हैं। कैसे ? सो कहते हैं—

अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनद्दयति । नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४०॥

अञ्च. च अनारमञ्जः अश्रद्धानः संशयात्मा च विनस्यति ।

अज्ञाश्रद्धानौ यद्यपि विनन्ध्यतः तथापि न तथा यथा संज्ञयात्मा, संज्ञयात्मा तु पापिष्टः सर्वेषाम् ।

**कथम्,** न अयं **साधारणः अपि** छोकः अस्ति

तथा न परो लोको न सुखम्, तत्र अपि संग्नयो-पपनेः संशयासनः संग्नयचित्तस्य । तस्मात् संग्नयो न कर्तच्यः ॥४०॥

जो अज्ञ यानी आत्मज्ञानसे रहित है, जो अश्रद्वालु है और जो संशयात्मा है—ये तीनों नष्ट हो जाते हैं।

यद्याप अज्ञानी और अश्रद्धालु भी नष्ट होते है परन्तु जैसा संशयात्मा नष्ट होता है, वैसे नहीं, क्योंकि इन सबमें संशयात्मा अधिक पापी है।

अधिक पापी कैसे हैं ? ( सो कहते हैं ) संशयात्माको अर्थात् जिसके चित्रमें संशय है उस पुरुषको न तो यह साधारण मनुश्यलोक मिळता है, न परलोक मिळता है और न सुख ही मिळता है, क्योंकि वहाँ भी संशय होना सम्भव है, इसल्यिं संशय नहीं करना चाहिये॥४०॥ कसात-

कैसे ?

## योगसंन्यस्तकर्माणं आत्मवन्तं न कर्माणि

ज्ञानसंछिन्नसंशयम् । निबधन्ति धनंजय ॥ ४१ ॥

परमार्थदर्शनलक्षणेन योगसंन्यस्तकर्माणं योगेन संन्यम्तानि कर्माणि येन परमार्थदर्शिना धर्माधर्माख्यानि तं योगसंन्यसकर्माणम् ।

कथं योगसंन्यस्तकर्मा इति आह— जानेन आत्मेश्वरंकत्वदर्शनलक्षणेन संछिनः

मंजयो यस्य स ज्ञानसंछित्रसंजयः।

य एवं योगसंन्यस्तकर्मा तम् आत्मवन्तम् अप्रमत्तं गुणचेष्टारूपेण दृष्टानि कर्माण न निवधन्ति अनिष्टादिरूपं फलं न आरभन्ते हे धनंजय ॥ ४१ ॥

यसात कर्मयोगानुष्ठानाद अग्रद्धिश्च-हेतकज्ञानसंछित्रसंशयो न निबध्यते. कर्मभः ज्ञानकर्मानुष्ठानविषये संशयवान विनञ्यति

तस्मादज्ञानसंभतं हत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः।

तस्मात् पापिष्टम् अज्ञानसंभूतम् अज्ञानाद अविवेकाद जातं इत्थं हृद्धि बद्धौ स्थितं शोकमोहादिदोषहरं सम्यग्दर्शनं

ज्ञानं तद् एव असिः खड्गः तेन ज्ञानासिना आत्मन: स्वस्य ।

ब्रानासिना

आत्मविषयत्वात् संशयस्य ।

जिस परमार्थदर्शी पुरुषने परमार्थज्ञानरूप योगके द्वारा पुण्य-पापरूप सम्पूर्ण कमेंका त्याग कर दिया हो, वह योगसंन्यस्तकर्मा है। ( उसको कर्म नहीं बाँधते।) वह योगसंन्यस्तकर्मा कैसे है ? सो कहते हैं---आत्मा और ईश्वरकी एकता-दर्शनस्वय बानदारा जिसका संशय अच्छी प्रकार नष्ट हो चुका है, वह ·ज्ञानसंक्रिजसंशय<sup>े</sup> कहलाता है। (इसीलिये वह योगसंन्यस्तकर्मा है । )

जो इस प्रकार योगसंन्यस्तकर्मा है, उस आत्मवान् यानी आत्मबलसे युक्तः प्रमादरहित पुरुषको हे धनंजय ! ( गुण ही गुणोंमें बर्तते हैं इस व्रकार ) गुणोंकी चेष्टामात्रके रूपमें समझे हुए कर्म नहीं बाँधते, अर्थात् इष्ट. अनिष्ट और मिश्र—इन तीन प्रकारके फलोंका भोग नहीं करा सकते ॥५१॥

क्योंकि कर्मयोगका अनुपान करनेसे अन्तःकरण-की अञ्चादिका क्षय हो जानेपर अस्पन्न होनेवाले आत्मज्ञानसे जिसका संशय नष्ट हो गया है ऐसा पुरुप तो ज्ञानाग्निद्वारा उसके कर्म दग्ब हो जानेके -कारण कमेंसे नहीं वॅथता; तथा ज्ञानयोग और कर्म-योगके अनुष्ठानमें संशय रम्बनेवाला नष्ट हो जाता है-

किन्बैनं मंजयं योगमातिष्ठोत्तिष्र भारत ॥ ४२ ॥

इसलिये अज्ञान यानी अविवेकसे उत्पन्न और अन्त:करणमें रहनेवाले ( अपने नाशके हेतुभूत ) इस अत्यन्त पापी अपने संशयको ज्ञानखडगद्वारा अर्थात् शोक-मोह आदि दोषोंका नाश करनेवाला यथार्थ-दर्शनरूप जो ज्ञान है वही खडग है उस खरूपज्ञान-रूप खडगद्वारा ( छेदन करके कर्मयोगमें स्थित हो )। यहाँ संशय आत्मिक्यिक है इसलिये (उसके साथ 'आत्मन:' विशेषण दिया गया है )।

न हि परस्य संशयः परेण छेत्तव्यतां प्राप्तो येन खस्य इति विश्विष्यते अत आत्मविषयः अपि स्वस्य एव भवति ।

छित्वा एनं संशयं स्वविनाशहेतुभूतं योगं सम्यग्दर्शनोपायकर्मातुष्ठानम् आतिष्ठ इत्यर्थः । उत्तिष्ठ इदानीं युद्धाय भारत इति ॥४२॥ | युद्धके छिये खड़ा हो जा ॥ ४२ ॥

क्योंकि एकका संशय दसरेके द्वारा छेदन करनेकी शङ्का यहाँ प्राप्त नहीं होती जिससे कि (ऐसी शङ्काको दूर करनेके उद्देश्यसे ) 'आत्मनः' विशेषण दिया जावे अतः ( यही समझना चाहिये कि ) आत्मविशयक होनेसे भी अपना कहा जा सकता है। ( सुतरां संशयको 'अपना' बतलाना असंगत नहीं है।)

अतः अपने नाशके कारणरूप इस संशयको ( उपर्युक्त प्रकारसे ) काटकर पूर्ण ज्ञानकी प्राप्तिके उपायहरूप कर्मयोगर्मे स्थित हो और हे भारत ! अब

5215-2

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रशां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म-पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासपनिषस्य ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जनसंवादे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

इति श्रीमन्परमहस्परित्राजकाचार्यगोविन्दभगंबन्पश्यपादशिष्यश्रीमच्छङ्कर-भगवतः कर्ता श्रीभगवदीताभाष्ये ब्रह्मयनप्रशासा साम चतुर्थोऽध्याय. ॥ १ ॥



### पञ्चमोऽध्यायः

'कर्मण्यकर्म यः पश्येत्' इत्यारभ्य 'स युकः इत्स्रक्षमेष्टन्,' 'झानाभिदम्बन्मण्यमे' 'झारीरं केवलं कर्म कुनेन्' 'यहण्यात्मसंतुष्टः' 'ब्रह्माणे ब्रह्महिवः' 'क्षमं वान्यद्व तान्सवान्' 'सर्व कर्मालिलं पार्थ' 'क्षानामिः सर्वेक्समीण' 'बोगसंन्यतकर्माण्युं इत्यन्तैः वचनः सर्वेक्समें न्यासम् अवोचद् भगवान्।

'छिचैनं संशयं योगमातिष्ठ' इति अनेन वचनेन योगं च कमीजुष्टानलक्षणम् अनुतिष्ट इति उक्तवान् ।

तयोः उभयोः च कर्मानुष्टानकर्मसंन्यासयोः स्थितिगतिवत् परस्परिवरोधाद् एकेन् सह कर्तुम् अशक्यत्वात् कारुभेदेन च अनुष्टान-विधानाभावाद् अर्थाद् एतयोः अन्यतरकर्त-व्यताप्राप्ती सत्याम्, यत् प्रशस्पतरम् एतयोः कर्मानुष्टानकर्मसंन्यासयोः तत् कर्तव्यं न इतरद् इति एवं मन्यमानः प्रशस्यतगृश्चन्तया अर्जुन उवाच 'संन्यासं कर्मणां कृष्ण' इन्यादिना ।

नसु च आस्मिदिरो झानयोगेन निष्ठां प्रतिपिपादिषयम् पूर्वोदाहतैः वचनैः भगवान् सर्वकर्मसंन्यासम् अवोचद् न तु अनात्मञ्जस्य अतः च कर्मानुष्ठानकर्मसंन्यासयोः भिचपुरुष-विषयत्वाद् अन्यतरस्य प्रशस्यतरत्वबुद्धत्सया प्रश्नः अनुपषकः । 'कर्मण्यकर्म यः पश्येत्' इत पदसे लेका 'स युक्तःकृत्ककर्मकृत् 'क्षानाग्निद्ग्यकर्माणम्' 'शारीरं क्षेत्रलं कर्म कृत्येन्' 'यहच्छालामसंतुष्टः' 'श्रह्मार्पणं ग्रह्महितः 'कर्मजान्तिद्धः तान्सवीन्' 'सर्वे कर्मालिलं पार्थ' 'क्षानाग्निः सर्वकर्माणि" 'योग-संन्यस्तकर्माणम्' यहोतकके वचनोसे भगवान्ते स्व कर्मोकि संन्यासका वर्णन किया।

तथा 'छिस्वैनं संशयं योगमातिष्ट' इस वचनसे यह भी कहा कि कर्मानुष्टानरूप योगमें स्थित हो अर्थात् कर्म कर।

उन दोनोंका, अर्थात् कर्मयोग और कर्मसंन्यास-का, स्थिति और गतिकी भौति परस्पर क्रिरोध होनेके कारण, एक पुरुषढारा एक साथ ( उनका ) अनुष्ठान क्रिया जाना असम्भव हैं और काल्के मेदसे अनुष्ठान करनेका विधान नहीं हैं, इसिंख्ये सभावसे ही इन रोनांमेसे किसी एकती ही कर्तव्यता प्राप्त होती है, अध्यत हो, वहीं करना चाहिय दुसरा नहीं, ऐसा मानता हुआ अर्जुन, दोनोंमेसे श्रेष्टनर साथन पुरुनेकी इन्द्रासे पर्नायास कर्मणा इत्याहिय क्यन वीखा—

ए०-पूर्वोक्त वचनोंसे तो भगशान् हो आनयोगद्वारा आसज्जानीकी निष्ठाका प्रतिपादन करनेकी इच्छासे केवळ आसज्जानीके लिये हैं! सब कमांका संन्यास कहा है, आस्मरक्को न जानवंबालेके लिये नहीं । अतः कर्मानुष्ठान और कम्मेनंत्रास—यह दोनों भिन्न-भिन्न पुरुपोंद्वारा अनुष्ठान किये जानेयोग्य होनेके कारण दोनोंमेंसे किसी एककी श्रेष्ठतराता जाननेकी इच्छासे प्रश्न करना नहीं वन सकता।

सत्यम् एव त्वदिभिप्रायेण प्रश्नो न उप-पद्यते प्रष्टुः स्वाभिप्रायेण पुनः प्रश्नो युज्यते एव इति वदामः।

कथम्,---

पूर्वेतिहृतः वचनैः भगवता कर्मसंन्या-सस्य कर्तव्यतया विवक्षितत्वात् प्राधान्यम्, अन्तरेण च कर्तारं तस्य कर्तव्यत्वासंभवात्, अनात्मविद् अपि कर्ता पक्षे प्राप्तः अनृदाते एव न पुनः आत्मवित्कर्तृकत्वम् एव संन्यामस्य विवक्षितम् इति ।

एवं मन्वानम्य अर्जुनस्य कर्मानुष्टानकर्म-संन्यासयोः अविद्वत्पुरुषकर्तृकत्वम् अपि असि इति पूर्वोक्तेन प्रकारेण नयोः परस्परिवरोधाद् अन्यनगरस्य कर्तन्यत्वे प्राप्ते प्रश्चस्यतरं च कर्तन्यं न इतरह इति प्रश्चस्यतरिविदिषया प्रश्नो न अनुषपन्नः।

प्रतिवचनवाक्यार्थनिरूपणेन अपि प्रष्टुः अभिप्राय एवम एवं इति गम्यते ।

कथम्,---

संन्यासकर्सयोगों निःश्रेयसकरों तयोः
तु कर्मयोगों विशिष्यते इति प्रतिवचनम् ।
एतद् निरूष्यं किम् अनेन आत्मवित्कर्दृकयोः संन्यासकर्मयोगयोः निःश्रेयसकरत्वं
प्रयोजनम् उक्त्या तयोः एव कुतश्चिद् विशेषात्
कर्मसंन्यासात् कर्मयोगस्य विशिष्टत्वम् उच्यते,
आहोस्विद् अनात्मवित्कर्तृकयोः संन्यासकर्मयोगयोः तद् उभयम उच्यते इति ।

उ०-ठांक है, तुम्हारे अभिप्रायसे तो प्रश्न नहीं बन सकता परन्तु इसमें हमारा कहना यह है कि प्रश्नकर्ताके अपने अभिप्रायसे तो प्रश्न बन ही सकता है।

पृ०-सो कैसे ?

उ०-पूर्वेक वचनोसे मगवान्ते कर्मसंत्यासको कर्त्तत्यरूपसे वर्णन किया है। इससे उसकी प्रधानता सिद्ध होनी हैं। किन्तु बिना कर्ताके उसकी कर्त्तत्यता असम्भव हैं[ इसस्प्रिये एक पक्षमें अज्ञानी भी संन्यासका कर्ता हो जाता है ( सुनरां ) उसीका अनुमोदन किया जाता है,] केवल आध्यक्षानी-कर्तृक ही संन्यास होता है, यह कहना अभीष्ट नहीं है।

इस प्रकार कर्मानुष्ठान और कर्मसंन्यास-यह दोनों अञ्चानीद्वारा भी किये जा सकते हैं, ऐसा माननेवाले अर्जुनका, दोनोमेंसे एक, श्रेष्ट्रनर साधन जाननेकी इच्छाने प्रश्न करना, अयुक्त नहीं है। क्योंकि पूर्वोक्त प्रकारसे उन दोनोंका परस्पर विरोध होनेके कारण होनोंमेसे किसी एककी ही कर्तव्यना प्राप्त होती हैं। ऐसा होनेसे जो श्रेष्ट्रनर हो उसे ही करना चाहिय, इसरेको नहीं।

उत्तरमे कहे हुए भगवान्के बचनोका अर्थ निरूपण करनेसे भी, प्रश्नकर्ताका यही अभिप्राय प्रतीत होता है।

पु०-कौसे ?

उ०-संन्यास और कर्मयोग यह दोनों ही कल्याणकारक है और उन दोनोमेंसे कर्मयोग श्रेष्ट है— यह भगवान्का उत्तर हैं।

इसमें विचारनेकी बात यह है कि इस प्रति-वचनसे आन्महानीद्वाग किये हुए संन्यास और कर्म-योगका कल्याणकारकतारूप प्रयोजन बतलाकर उन दोनोंमेंने ही किसी विशेषताके कारण, कर्म-संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगकी अष्टता कही गयी है? अथवा अक्षाचीद्वारा किये हुए संन्यास और कर्मयोग-के विषयमें यह दोनो बातें कहीं गयी है? किं च अतो यदि आत्मवित्कर्तकयोः संन्यासकर्मयोगयोः निःश्रेयसकरत्वं तयोः तु कर्मसंन्यासात् कर्मयोगस्य विशिष्टत्वम् उच्यते यदि वा अनात्मवित्कर्तकयोः संन्यामकर्म-योगयोः तद् उभयम् उच्यते इति ।

अत्र उच्यते, आत्मवित्कर्तृकवोः संन्यास-कर्मयोगयोः असंभवात् तयोः निःश्रेयमकत्त्व-वचनं तदीयात् च कर्मसंन्यासात् कर्मयोगस्य विश्रिष्टत्वाभिधानम् इति एतद् उभयम् अतुपपकम् ।

यदि अनात्मविदः कर्मसंन्यामः तत्प्रतिकृतः च कर्मानुष्टानलक्षणः कर्मयोगः संभवेतां तदा तयोः निःश्रेयमकरत्वोक्तिः कर्मयोगम्य च कर्मसंन्यासाद विशिष्टत्वाभिधानम् इति एतद् उभयम् उपपद्यते ।

आत्मविदः तु संन्यासकर्मयोगयोः असंभवात् तयोः निःश्रेयसकरन्वाभिधानं कर्मसंन्यासात् च कर्मयोगो विश्विष्यते इति च अतुषपन्नम् ।

अत्र आह, किम् आत्मविदः संन्यामकर्म-योगयोः अपि असंभव आहोस्विद् अन्यत्तस्य असंभवो यदा च अन्यत्तस्य असंभवः तदा किं कर्मसंन्यासस्य उत कर्मयोगस्य इति असंभवे कारणं च वक्तव्यम् इति ।

अत्र उच्यते, आत्मविदो निवृत्तमिथ्याज्ञान-त्वाद् विपर्ययज्ञानमृत्रस्य कर्मयोगस्य असंभवः स्यात् । ए०-इससे क्या मतल्ज ? चाहे आत्मवेताद्वारा किये हुए संन्यास और कर्मयोगकी कल्याणकारकता और उन दोनोंमे संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगकी श्रेष्ठता कही गयी हो अथवा चाहे अझानीद्वारा किये हुए संन्यास और कर्मयोगके विषयमें ही वे दोनों बातें कही गयी हों।

उ०-आत्मज्ञानीकर्तृक कर्मसंन्यास और कर्मयोग-का होना असम्भव है, इस कारण उन दोनोंको कल्याणकारक कष्टना और उसके किये हुए कर्ममंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ट बतलाना, ये दोनो बार्ते ही नहीं बन सकती।

यदि कर्मसंन्यास और उसके विरुद्ध कर्मानुष्ठान-रूप कर्मयोग इन दोनोंको अञ्चानीकर्तृक मान लिया जाय तो फिर इन दोनों साधनोंको कल्याणकारक बताना और कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ट बनलाना—य दोनो बातें ही बन सकती है।

परन्तु आत्मश्चानीके द्वारा कर्मसंन्यास और कर्म-योगका होना असम्भव है, इस काराण उन्हें कल्याणकारक कक्षना एवं कर्मसंन्यासकी अपेशा कर्मयोगको श्रेष्ठ वनखाना—ये दोनो बार्ते नडीं वन सकती।

ए०—आग्मज्ञानीक द्वारा कर्ससंन्यास और कर्स-योग दोनोका ही होना असम्भव है अथवा दोनोंमेंसे किसी एकका ही होना असम्भव है / यदि किसी एकका होना ही असम्भव है तो कर्मसंन्यासका होना असम्भव है या कर्मयोगका ? साथ ही उसके असम्भव होनेका कारण भी बतलाना चाहिये ।

उ०-आत्मञ्जानीका मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो जाता है, अतः उसके द्वारा विषयय-ज्ञानमृष्ठक कर्मयोगका होना ही असम्भव है।

जन्मादिसर्वि विक्रियारहितत्वेन निष्क्रियम् आत्मानम् आत्मत्वेन यो वेत्ति तस्य आत्मविदः मम्बन्दर्शनेन अपान्तमिथ्याज्ञानस्य सर्व कर्मसंन्यासम यात्मस्यक्रपावस्थानलक्षणं उक्त्वा. तद्विपरीतस्य मिथ्याज्ञानमुलकर्वत्वा-भिमानपुर:सरस्य सक्रियात्मखरूपावस्थान-रूपस्य कर्मयोगस्य इह शास्त्रे तत्र तत्र आत्म-म्बद्धप्रतिरूपण प्रदेशेप मम्बरवानप्रिध्या-ज्ञानतत्कार्यविरोधाद प्रतिपाद्यते. अभाव: यसात्, तसाद आत्मविदो निवृत्तमिथ्या-ज्ञानस्य विपर्ययज्ञानमुलः कर्मयोगो न संभवति इति यक्तम उक्तं स्थात ।

केषु केषु पुनः आत्मस्वरूपनिरूपणप्रदेशेषु आत्मविदः कर्माभावः प्रतिपाद्यते इति ।

अत्र उच्यते, 'अविनाशि तु नद्विदि' इति
प्रकृत्य 'य एनं वेति हन्तारम्' 'वेदाविनाशिनं नित्यम' इत्यादी तत्र तत्र आस्मिविदः कमीभाव उच्यते ।

नतु च कमेशोगः अपि आत्मस्वरूप-निरूपणप्रदेशेषु तत्र तत्र प्रतिपादाते एव तद् यथा 'नत्माषुध्यस्य भारत' 'स्वधर्ममपि चावेश्व' 'कर्मण्येवाधिकारन्ते' इत्यादी । अतः च कथम् आत्मविदः कर्मयोगस्य असंभवः स्याद् इति ।

अत्र उच्यते सम्यग्ज्ञानमिथ्याज्ञानतत्कार्य-विरोधातः।

गी० शा० भा० १९---

क्योंकि, जो जन्म आदि समस्त विकारोंसे रहित निष्क्रिय आलाको अपना स्वरूप समझ् लेता है, जिसने यथार्थ झनद्वारा मिध्याझानको हटा दिया है, उस आल्मझानी पुरुषके लिये निष्क्रिय आल्मस्क्र्सि स्थित हो जानारूप सर्व कर्मोंका संन्यास बतलाकर, इस गीताशाक्षमें जहाँ-तहाँ आल्मस्वरूप-सम्बन्धी निरूपणके प्रकरणोंमें, यथार्थझान, मिध्याझान और उनके कार्यका प्रस्पर विरोध होनेके कारण, उपर्युक्त संन्याससे विपरीत मिध्याझानम्लक्त कर्तृत्व-अभिमानपूर्वक सम्बन्ध आरमस्वरूपमें स्थित होनारूप कर्मयोगके अभावका ही प्रतिपादन किया गया है। इसल्विये जस्मका मिध्याझानम्लक कर्मयोग सम्भव नहीं, यह कहना ठीक ही है।

प्०-आत्मलक्ष्पका निक्ष्पण करनेवाले किन-किन प्रकरणोंमें ज्ञानीके लिये कर्मोंका अभाव बताते हैं <sup>2</sup>

30-'उस आरमाको त् अविनाशी समझ' यहाँसे प्रकरण आरम्भ करके 'जो इस आरमाको मारनेवाला समझता है' 'जो इस अविनाशी निस्य आरमाको जानता है' झ्यादि वाक्योमे नगह-जगह ज्ञानीके लिये कर्मोंका अभाव कहा है।

पू० इस प्रकार तो आत्मलक्ष्यका निक्ष्यण करते-वाले स्थानोमें जगह-नगह कर्मयोगका भी प्रतिपादन किया ही है जैसे 'इसलिये हे भारत! तू युद्ध कर' 'खचमंकी ओर देखकर भी तुझे युद्धसे हरता उचित नहीं हैं 'तेरा कर्ममें ही अधिकार है' हत्यादि। बत: आत्मझानीके लिये कर्मयोगका होना असम्मव कैसे होगा!

उ ०-क्योंकिसम्यक् ज्ञान, मिथ्याञ्चान और उनके कार्यका परस्पर विरोध है । 'न्नानयोगन मांस्यानाम्' इति अनेन सांस्यानाम् आत्मतत्त्वविदाम् अनात्मवित्कर्त-ककमेयोगनिष्ठातो निष्क्रियात्मस्वरूपावस्थान-रुक्षणाया ज्ञानयोगनिष्ठायाः पृथक्करणात् ।

कृतकृत्यत्वेन आत्मविदः प्रयोजनान्तरा-भावात् ।

'तस्य कार्यं न विद्यते' इति कर्तव्यान्तराभाव-

### वचनात् च।

'न कर्मणामनारम्मात्' 'संन्यासस्त महावाहो दुःखमाप्तुमयोगतः' इत्यादिना च आत्मज्ञानाङ्ग-त्वेन कर्मयोगस्य विधानात् ।

'योगारूढम्य तस्यैव शमः कारणयुच्यते' इति अनेन च उत्पन्नसम्यग्दर्शनस्य कर्मयोगा-भाववचनात् ।

'शारीरं केवलं कर्म कुर्ववाप्नोति किल्विधर' इति च शरीरस्थितिकारणातिरिक्तस्य कर्मणो निवारणात् ।

'नेव किं विरक्तोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वावत्' इति अनेन च अरीरिव्यतिमात्रप्रयुक्तेषु अपि दर्शनश्रवणादिकमेसु आत्मयायात्म्यविदः करोमि इति प्रत्ययस्य समाहितचेतस्तया सदा अकर्तव्यत्त्रोपदेशात्।

आत्मतत्त्वविदः सम्यग्दर्शनविरुद्धे। मिथ्या-ज्ञानहेतुकः कर्मयोगः स्वप्ने अपि न संमाविषतुं शक्यते यसात् ।

तसाद् अनात्मवित्कर्तृकयोः एव संन्यासकर्मयोगयोः निःश्रेयसकरत्ववचनं तदीयात् च कर्मसंन्यासात् पूर्वोक्तात्मवित्कर्तृक-सर्वकर्मसंन्यासविरुक्षणात् सति एव कर्तृत्व- आत्मतत्त्वको जाननेवाले सांख्ययोगियोंकी निष्क्रिय आत्मस्वस्पसे स्थितिस्प शानयोगिनाशको 'धानयोगेन सांख्यानाम्' इस वचनद्वारा अञ्जानियो-द्वारा की जानेवाली कर्मयोगिनाशसे पृथक् कर दिया है।

कृतकृत्य हो जानेके कारण आत्मज्ञानीके अन्य सब प्रयोजनोंका अभाव हो जाता है।

'उसका कोई कर्तव्य नहीं रहता' इस कथन-से ज्ञानीके अन्य कर्तव्योंका अभाव बताया गया है।

'कर्मोंका आरम्भ विना किये शाननिष्ठा नहीं मिलती' 'हे महाबाहो ! विना कर्मयोगके संम्यास प्राप्त करना कठिन हैं' इत्यादि वचनोंसे कर्मयोगको आत्मज्ञानका अङ्ग बताया गया है ।

'उसी योगारूढ़को उपदाम कर्तब्य है' इस बचनसे यथार्थ ज्ञानीके छिये कर्मयोगके अभावका वर्णन हैं।

'केवल 'शरीरसम्बन्धी कर्म करता हुआ मनुष्य पापको माप्त नहीं होता' यहाँ भी ज्ञानीके छिये शरीर-स्थितिके कारणरूप कर्मोंसे अतिरिक्त कर्मोंका निवारण किया गया है।

तया 'तत्त्ववेत्ता योगी पेसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता' इस कथनमें केवल शरीर-पात्राके छिये किये जानेवाले टर्शन, श्रवण आदि कमींभे भी यथार्थदर्शीके लिये 'मैं करता हूँ' इस प्रत्ययको समाहितवित्तदारा इटानेका उपदेश हैं।

इन सब कारणोंसे आत्मवेत्ता पुरुषके लिये यथार्थ-दर्शनसे विरुद्ध तथा मिथ्याञ्चानसे होनेत्राला कर्मयोग स्वप्रमें भी सम्भव नहीं साना जा सकता।

इसलिये यहाँ अज्ञानीके संन्यास और कर्मयोगको ही कल्याणकारक बताया है और उस अज्ञानीके संन्यासकी अपेक्षा ही (कर्मयोग-की श्रेष्ठताका विशान है)।अर्थात् जो पहले कहे हुए आत्मज्ञानीके संन्याससे विख्काण है तथा विज्ञाने कमैंकदेशविषयाद यमनियमादि-सहितत्वेन च दरज्ञष्ठेयत्वात सुकरत्वेन च

कर्मयोगस्य विशिष्टत्वाभिधानम् इति । एवं प्रतिवचनवाक्यार्थनिरूपणेन अवि पूर्वोक्तः प्रष्टुः अभिप्रायो निश्चीयते इति स्थितम् । 'ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते' इति अत्र ज्ञानकर्मणोः

सहासंभवे यत श्रेय एतयोः तत मे ब्रह्मि इति एवं प्रष्टः अर्जुनेन मगवान सांख्यानां संन्यासिनां ज्ञानयोगेन निष्ठा पुनः कर्मयोगेन योगिनां निष्ठा प्रोक्ता इति निर्णयं चकार ।

न च संन्यसनादु एव केवलात सिद्धिं समधिगच्छति इति वचनादु ज्ञानसहितस्य सिद्धिसाधनत्वम् इष्टं कर्मयोगस्य च विधानात्। ज्ञानरहितः संन्यासः श्रेयान किंवा कर्मयोगः श्रेयान इति एतयोः विशेषबञ्चत्सया-

अर्जन उवाच---

संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंसिस । यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे बृहि सुनिश्चितम् ॥१॥

संन्यासं परित्यागं कर्मणां शास्त्रीयाणाम अनुष्टानविशेषाणां शंसिस कथयसि इति एतत। पुनः योगं च तेषाम् एव अनुष्ठानम् अवश्य-कर्तव्यत्वं शंसमि ।

अतो में कतरत श्रेय इति संशयः कि

कर्मान्छानं श्रेयः किंवा तद्वानम् इति ।

जो कर्त्तापनके ज्ञानसे यक्त होनेके कारण एकदेशीय\* कर्मसंन्यास है और यम-नियमादि साधनोंसे यक्त होनेके कारण अनुष्ठान करनेमें कठिन है, ऐसे संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग सकर है, अत: उसकी श्रेष्ठताका विधान है।

इस प्रकार भगवानद्वारा दिये हर उत्तरके अर्थ-का निरूपण कानेसे भी पञ्चकर्ताका अभिपाय पहले बतलाया हुआ ही निश्चित होता है, यह सिद्ध हुआ।

'ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते' इस श्लोकसे बान और कर्मका एक साथ साधन होना असम्भव समझकर 'इन दोनोंमें जो कल्याणकर है' वह मुझसे कहिये, इस प्रकार अर्जुनद्वारा पुछे जानेपर भगवानने यह निर्णय किया कि सांख्ययोगियोकी अर्थात संन्यासियोकी निष्ठा ज्ञानयोगसे और योगियोंकी निष्ठा कर्मयोगसे कड़ी गयी है।

केवल संन्यास करने मात्रसे ही सिद्धिको प्राप्त नहीं होता है, इस वचनसे ज्ञानसहित संन्यासको ही सिद्धिका साधन माना है, साथ ही कर्मयोगका भी विधान किया है, इसलिये जानरहित संन्यास कल्याणकर है अथवा कर्मयोग, इन दोनोंकी विशेषता जाननेकी इच्छासे अर्जुन बोला-

आप पहले तो शास्त्रोक्त बहुत प्रकारके अनुष्टानरूप कमोंका त्याग करनेके लिये कहते हैं अर्थात उपदेश करते हैं और फिर उनके अनुप्रान-की अवस्य-कर्त्तन्यतारूप योगको भी बतलाते हैं।

इसलिवे मुझे यह शहा होती है कि इनमेंसे कौन-सा श्रेयस्कर है। कर्मीका अनुप्रान करना कल्याणकर है अथवा उनका त्याग करना ?

ऐसे संन्यासमें गृहस्थाश्रमके कर्मोंका तो त्याग है पर साथ ही सन्यास-आश्रमके कर्मोंमें अभिमान रहता है इसल्ये यह एकदेशीय संन्यास है।

प्रशस्ततरं च अनुष्ठेयम् अतः च यत् श्रेयः प्रशस्ततरम् एतयोः कर्मसंन्यासकर्मानुष्टानयोः यदनुष्टानात् श्रेयोऽवाप्तिः मम स्वाद् इति मन्यसे तद् एकम् अन्यतरत् सर्वैकपुरुषानुष्टेयत्वा-संभवात् मे शृक्षि ग्रनिश्चतम् अभिप्रेतं तव इति ॥ १॥

श्रेयः जो श्रेष्ठतर हो उसीका अनुष्टान करना चाहिये, 
तनवीः हसिल्ये इन कर्मसंन्यास और कर्मयोगमें जो श्रेष्ठ हित 
हात हो अर्थात् जिसका अनुष्टान करनेसे आप यह 
मानते हैं कि मुझे कल्याणकी प्राप्ति होगी, उस 
मालोमीनि निक्ष्य किये हुए एक ही अभिप्रायको 
खल्या करके कहिये, क्योंकि एक पुरुषद्वारा एक 
साय देनोंक अनुष्टान होना असम्भव है ॥ १ ॥

स्वाभित्रायम् आचक्षाणो निर्णयाय— श्रीभगवान उवाच— अर्जुनके प्रश्नका निर्णय करनेके छिये भगवान् अपना अभिप्राय बतलाते हुए बोले----

संन्यासः कर्मयोगरच निःश्रेयसकरावुभौ। तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते॥२॥

संत्यासः कर्मणां परित्यागः कर्मयोगः च तेषाम् अनुष्ठानं तौ उमौ अपि निःश्रेयसकरौ निःश्रेयसं सोक्षं कर्वाते ।

ह्यानोत्पत्तिहेतुत्वेन उभी यद्यपि निःश्रेयस-हरी तवापि तयोः तु निःश्रेयसहेत्वोः कर्मसंत्यासात् केवठात् कर्मयोगो विशिष्यते इति कर्मयोगं स्त्रीति ॥ २ ॥

संन्यास—कर्मोंका परित्याग और कर्मयोग उनका अनुष्ठान करना, ये दोनों ही कल्याणकारक अर्थात् मुक्तिके देनेवाले हैं।

यपि ज्ञानकी उत्पत्तिमें हेतु होनेसे ये दोनों ही कन्याणकारक हैं तथापि कन्याणके उन दोनों कारणों-में ज्ञानरहित केवल सैन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ट है। इस प्रकार मण्यान् कर्मयोगको स्तुति करते हैं ॥२॥

कसात, इति आह-

( कर्मयोग श्रेष्ठ ) कैसे है ? इसपर कहते हैं---

ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति । निर्द्धन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रसुच्यते ॥ ३ ॥

श्रेयो ज्ञातव्यः स कर्मयोगी नित्यसंन्यासी इति, यो न देष्टि किंचिड् न काङ्गनि, दुःखसुखे तस्साधने च एवंविधो यः कर्मणि वर्तमानः अपि स नित्यसंन्यासी इति ज्ञातव्य इत्यर्थः । निर्द्धन्दो इन्द्वर्जितो हि यसाद् महाबाहो सुखं बन्धाद अनायासेन प्रमुखने ॥ ३ ॥

उस कर्मयोगीको सदा संन्यासी ही समझना चाहिये, कि जो न तो देश करता है और न किसी क्स्नुकी बाकांक्षा ही करता है। अर्थाव जो सुख, दुःख और उनके साधनोंमें उक्त प्रकारसे राग-देश-रहित हो गया है, वह कर्ममें वर्तता हुआ भी सदा संन्यासी ही है ऐसे समझना चाहिये।

क्योंकि हे महाबाहो ! राग-द्वेपादि द्वन्द्वेंसे रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक—अनायास ही बन्धनसे मुक्त हो जाता है ॥ ३ ॥ संन्यासकर्मयोगयोः भिन्नपुरुषानुष्टेययोः विरुद्धयोः फले अपि विरोधो युक्तो न तु उभयोः निःश्रेयसकरत्वम् एव इति प्राप्ते इदम् उच्यते— भिन्न पुरुषोंद्वारा अनुष्ठान करनेयोग्य परस्पर-विरुद्ध कर्मसन्यास और कर्मयोगके फर्ल्यों भी विरोध द्वोना चाहिये, टोनोंका कल्याणरूप एक द्वी फर्ल्ल कहना ठीक नहीं, इस शङ्काके प्राप्त द्वोने-पर यह कहा जाता है—

सांख्ययोगौ पृथम्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्दते फलम् ॥ ४ ॥

सांख्ययोगी पृथम् विरुद्धभित्रफर्रो बान्धः

पण्डिताः तु ज्ञानिन एवं फलम् अविरुद्धम् इच्छन्ति ।

कथम् एकम अपि सांख्ययोगयोः सम्यग् आस्थितः सम्यग् अनुष्टितवान् इत्यर्थः । उभयोः विन्दने फल्म् ।

उभयोः तद् एव हि निःश्रेयसं फलम् अतो न फले विरोधः अस्ति ।

नतु संन्यासकर्भयोगशब्दैन प्रस्तुत्य सांख्ययोगयोः फलैकत्वं कथम् इह अप्रकृतं व्रवीति ।

न एष दोषः, यद्यपि अर्जुनेन संन्यासं कर्म-योगं च केवलम् अभित्रेत्य त्रश्नः कृतः,भगवान् तु तदपरित्यागेन एव स्वाभित्रेतं च विशेषं संयोज्य श्रन्दान्तरवाच्यतया प्रतिवचनं ददी, सांख्ययोगी इति ।

ती एव संन्यासकर्मयोगी झानतदुवायसम-बुद्धित्वादिसंयुक्ती सांख्ययोगश्रब्दवाच्यी इति भगवतो मतम् अतो न अत्रकृतत्रकिया इति ॥ ॥ बाल्बुद्धिकाले ही सांख्य और योग—इन दोनोंको अलग-अलग विरुद्ध फल्दायक बतलाते हैं, पण्डित नहीं।

इंगनी-पण्डितजन तो दोनोंका अविरुद्ध और एक ही फड मानते हैं।

क्योंकि सांख्य और योग-इन दोनोंमेंसे एकका भी भलीभौति अनुग्रान कर लेनेवाला पुरुष दोनोंका फल पा लेता है।

कारण दोनोंका बही (एक) कल्याणरूप (परमपद) फड है, इसख्यि फडमें बिरोज नहीं है। यू०-'संन्यास' और 'कर्मयोग' इन शब्दोंसे प्रकरण उठाकर फिर यहाँ प्रकरणविरुद्ध सांख्य और योगके फड़की एकता कैसे कहते हैं?

उ०-यह दोष नहीं है। यदाप अर्जुनने केवल संन्यास और कर्मयोगको पूछनेके अभिप्रायसे ही प्रश्न किया या, परन्तु भगवान्ने उसके अभिप्राय-को न छोड़कर ही अपना विशेष अभिप्राय जोड़ने हुए 'सांस्य' और 'योग' ऐसे इन दूसरे शब्दों से उनका वर्णन करके उत्तर दिया है।

क्योंकि वे संन्यास और कर्मयोग ही (क्रमानु-सार) झानसे और उसके उपायरूप समबुद्धि आदि भावोंसे युक्त हो जानेपर सांस्य और योगके नामसे कहे बाते हैं, यह भगवान्का मत है, अत: यह वर्णन प्रकरणिकद नहीं है ॥ ४॥ एकस्य अपि सम्यग् अनुष्टानात् कथम् । उभयोः फलं विन्दते, इति उच्यते—

एकका भी भली प्रकार अनुष्ठान कर लेनेसे दोनों-का फल कैसे पा लेता है ! इसपर कहा जाता है—

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरिप गम्यते । एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति॥ ५॥

यत् सांख्यैः **ज्ञाननिष्टैः संन्यासिभिः** प्राप्यते स्थानं **मोक्षा**रूयं तद् योगैः अपि ।

सांख्ययोगियोंद्वारा अर्थात् ज्ञाननिष्ठायुक्त संन्यासियोंद्वारा जो मोक्ष नामक स्थान प्राप्त किया जाता है वहीं कर्मयोगियोंद्वारा भी (प्राप्त किया जाता है )।

क्कानप्राप्त्युपायत्वेन ईश्वरे समर्प्य कर्माण आत्मनः फलम् अनभिसंधाय अनुतिष्ठन्ति ये ते सोगिनः तैः अपि परमार्थज्ञानसंन्यासप्राप्ति-वारेण गन्यते इति अभिप्रायः । जो पुरुष अपने लिये (कार्मोका) फल न चाहकर सब कर्म ईबरमे अर्थण करके और उसे झानप्राप्तिका उपाय मानकर उनका अनुष्टान करते हैं वे योगी हैं, उनको भी परमार्थ-झानरूप संन्यासप्राप्तिके द्वारा ( वहीं मोक्षरूप फल) मिलता है। यह अभिप्राय है।

अत एकं सांख्यं योगं च यः पश्यति फलै-करवात स सम्यक पश्यति इत्यर्थः ॥५॥ इसिंख्ये फर्क्से एकता होनेके कारण जो सांस्य और योगको एक देखता है बही यथार्थ देखता है॥५॥

एवं तर्हि योगात् संन्यास एव विशिष्यते, कयं तर्हि इदम् उक्तम् 'तयोस्तु कर्मसंन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते' इति । प्०-यदि ऐसा है तब तो कर्मयोगसे कर्मसंन्यास ही श्रेष्ठ है, फिर यह कैसे कहा कि 'उन दोनोंमें कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है ?'

शृणु तत्र कारणम् । त्वया पृष्टं केवलं कर्मसंन्यासं कर्मयोगं च अभित्रेत्य तयोः अन्यतरः कः श्रेयान् । तद्वुरूपं प्रतिवचनं मवा उत्तं कर्मसंन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते इति ज्ञानम् अनपेस्य ।

उ०-उसमें जो कारण है सो सुनो, तुमने केवल कर्मसंन्यास और केवल क्रमंयोगके क्रांभग्रायसे पूछा या कि उन दोनोमें कौन-सा एक क्रव्याण-कारक है ! उसीके क्षतृरूप मैने यह उत्तर दिया कि ज्ञानरहित कर्मसंन्यासकी अपेक्षा तो कर्मयोग ही श्रेष्ठ हैं।

ज्ञानापेक्षः तु संन्यासः सांख्यम् इति मया अभिग्रेतः । परमार्थयोगः च स एव । क्योंकि ज्ञानसहित संन्यासको तो मै साख्य मानता हूँ और वही परमार्थयोग भी है।

यः तु कर्मयोगो वैदिकः स तादर्थ्याव् योगः संन्यास इति च उपचर्यते । कथं तादर्थ्यम्, इति उच्यते— जो वैदिक (निष्काम) कर्मयोग है बह तो उसी ज्ञानयोगका साधन होनेके कारण गौणक्तसे योग और संन्यास कहा जाने छगा है। वह उसीका साधन कैसे हैं ! सो कहते हैं—

## संन्यासस्त महाबाहो दुःखमाप्तमयोगतः । योगयुक्तो मुनिर्बह्म न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥

संन्यासः तु पारमार्थिको दुःखम् आप्तुं प्राप्तुम् अयोगतो योगेन बिना ।

योगयुक्तो वैदिकेन कर्मयोगेन ईश्वरसमर्पित-रूपेण फलनिरपेक्षेण युक्तो मुनिः मननादु ईश्वर-खरूपस्य ग्रुनिः ब्रह्म परमात्मज्ञानलक्षणत्वात् प्रकृतः संन्यासो ब्रह्म उच्यते 'न्यास इति ब्रह्म मद्य हि परः' ( ना० उ० २ । ७८ ) इति श्रुतेः । वरमार्थसंन्यासं परमात्मज्ञाननिष्ठा-लक्षणं न चिरेण श्विप्रमु एव अधिगच्छति प्राप्नोति अतो मया उक्तम् 'कर्मयोगो विशिष्यते' इति । ६॥ श्रितिसे भी यही बात सिद्ध होती है ॥ ६॥

बिना कर्मयोगके पारमार्थिक संन्यास प्राप्त होना कठिन है--दुष्कर है।

तथा फल न चाहकर ईश्वर-समर्पणके भावसे किये हुए वैदिक कर्मयोगसे युक्त हुआ, ईश्वरके खरूपका मनन करनेवाला मृनि, ब्रह्मको अर्थात पारमाधिक प्रमात्मबाननिया**म्**य संन्यासको. शीव ही प्राप्त कर लेता है इसलिये मैंने कहा कि 'कर्मयोग श्रेष्ठ हैं'। परमात्मज्ञानका सुचक होनेसे प्रकरणमें वर्णित संन्यास ही ब्रह्म नामसे कहा गया है, तथा 'संन्यास ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही पर है' इस

यदा पुनः अयं सम्यन्दर्शनप्राप्त्युपा-। यत्वेन--

जब यह पुरुष सम्यक् ज्ञानप्राप्तिके उपाय-

योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । सर्वभृतात्मभृतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ ७ ॥

योगेन यक्तो योगयको विश्वहारमा विश्वद्ध- ! विजितदेहो जितेन्द्रिय. विजितारमा च. सर्वभूतात्मभूतात्मा सर्वेषां ब्रह्मादीनां स्तम्बपर्यन्तानां भूतानाम् आत्मभूत आत्मा प्रत्यक्वेतनो यस्य स सर्वभृतात्मभृतात्मा सम्यग्दर्शी इत्यर्थः ।

स तत्र एवं वर्तमानो लोकसंग्रहाय कर्म कुर्वन् अपि न लिप्यते न कर्मभिः बच्यते इत्यर्थः ॥ ७ ॥

योगसे युक्त, विश्वद्ध विजितात्मा- शरीरविजयी, जिलेन्द्रिय और मतोमें अपने आरमाको देखनेबाळा अर्थात जिस-का अन्तरात्मा ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण भूतोका आत्मस्त्प हो गया हो; ऐसा, यथार्थ ज्ञानी हो जाता है।

तब इस प्रकार स्थित हुआ वह पुरुष लोकसंप्रह-के लिये कर्म करता हुआ भी उनसे लिस नहीं होता अर्थात् कर्मोसे नहीं बँधता ॥ ७ ॥

न च असी परमार्थत: करोति अत: । वास्तवमें वह कुछ करता भी नहीं है, इसलिये-नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् ।

न एव किंचित करोमि इति युक्तः समाहितः सन मन्येत चिन्तयेत तत्त्वविद् आत्मनो यायात्म्यं जाननेवाला तत्त्वज्ञानी-परमार्थदर्शी, समाहित होकर तस्वं वेत्ति इति तस्ववित परमार्थदर्शी इत्यर्थः ।

आत्माके यथार्थ खरूपका नाम तत्त्व है उसको ऐसे माने कि मै कुछ भी नहीं करता।

कदा कथं वा तत्त्वम अवधारमन मन्येत इति उच्यते -

तत्त्रको समझकर कब और किस प्रकार ऐसे माने ? सो कहते हैं ---

परयञ्भुण्वन्सपुराञ्जिद्यक्षश्चनगच्छन्स्वपञ्दवसन् ॥ ८ ॥ प्रलपन्वस् जन्मह्लन्न्निमषन्निमिषन्निप इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ॥ ६ ॥

मन्येत इति पूर्वेण संबन्धः ।

( देखता, सनता, छता, सँघना, खाता, चलता, सोता. श्वास लेता, बोलता, त्याग करता, प्रहण करता तया ऑंबोंको खोलता और मुँदता हुआ भी इन्द्रियाँ इन्द्रियोके विषयमें वर्त रही हैं ऐसे समझकर ) ऐसे माने कि 'मै कुछ भी नहीं करता ।' इस प्रकार इसका पहलेके आधे श्लोकसे सम्बन्ध है।

यस्य एवं तत्त्वविदः सर्वकार्यकरणचेष्टास कर्मस अकर्म एव पश्यतः सम्यग्दश्चिनः तस्य सर्वकर्मसंन्यासे एव अधिकारः कर्मणः अभाव-दर्शनात्।

जो इस प्रकार तत्त्वज्ञानी है अर्थात् सब इन्द्रियाँ और अन्त: करणोंकी चेष्टारूप कर्मोमें अकर्म देखने-वाला है, वह अपनेमें कमींका अभाव देखता है, इमलिये तम यथार्थ जानीका मर्वकर्मसंन्यासमें ही अधिकार है।

न हि स्गत्ष्णिकायाम् उदकबुद्ध्या पानाय प्रवृत्त उदकाभावज्ञाने अपि तत्र एव पान-प्रयोजनाय प्रवर्तते ॥ ८-९॥

कर्मयोगे —

क्योंकि मृगतृष्णिकामें जल समझकर उसकी पीनेके छिये प्रवृत्त हुआ मनुष्य उसमें जलके अभावका ज्ञान हो जानेपर फिर भी वहीं जल पीने-के लिये प्रवत्त नहीं होता ॥ ८-९ ॥

पुनः अतत्त्ववित

परन्तु जो तत्त्वज्ञानी नहीं है और कर्मयोगर्मे लगा हुआ है (यानी)

ब्रह्मण्याधाय कमीणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः ।

लिप्यते न म पापेन ब्रह्मणि ईश्वरे आधाय निश्चिप्य तदर्थ करोमि

पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ १०॥

इति भृत्य इव स्वाम्यर्थं सर्वाणि कर्नाणि मोक्षे अपि फले सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः सर्वकर्माणि ।

जो 'स्वामीके लिये कर्म करनेवाले मौकरकी भाँति मैं ईश्वरके लिये करता हूँ' इस भावसे सब कमोंको ईश्वरमें अर्पण करके यहाँतक कि मोक्षरूप फलकी भी आसक्ति छोडकर कर्म करता है।

लिप्यते न स पापेन **संबध्यते** पद्मपत्रम् इव

अम्भसा उद्केन ॥ १०॥

वह, जैसे कमलका पत्ता जलमें रहकर भी उस-से लिस नहीं होता, वैसे ही पापोंसे लिस नहीं होता॥१०॥

#### A PARTY COLOR

केवलं सत्त्वग्रद्धिमात्रफलम् एव तस्य कर्मणः | स्यात्, यसात्—

उसके कर्मोंका फल तो केशल अन्तःकरणकी शुद्धिमात्र ही होता है, क्योंकि —

कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि। योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये॥ ११॥

कायेन देहेन मनसा बुद्धा च केन्न मासव-वर्जिते: ईश्वराय एव कर्म करोमि न मम फलाय इति ममस्तवुद्धिश्न्यै: इन्द्रिये: अपि, केन्नक्रायट्: कायादिभि: अपि प्रत्येक संवध्यते सर्वच्यापारेषु ममतावर्जनाय, योगिन. कर्मिण: कर्म कुर्यन्त मक्ष-यक्ष्य फलविष्यम् आत्मशुद्धये सन्वशुद्धये इस्पर्थः।

तसात् तत्र एव तव अधिकार इति कुरु कर्मएव।।११।। योगी लोग केवल यानी भी सब कर्म ईश्वरके लिये ही करता हूँ, अपने फलके लिये नहीं । इस भाव- से जिनमे भारतबुद्धि नहीं है ऐसे शरीर, मन, बुढि और इन्द्रियोसे फलविषयक आफ्तिको छोड़- कर आरमशुद्धिक लिये अर्थात् अन्त-करणकी श्चिद्धिक लिये कर्म करते हैं। सभी क्रियाओं मनताका निष्य करनेके लिये कंप करते हैं। सभी क्रियाओं मनताका निष्य करनेके लिये क्षेत्रल' शब्दका काया आदि सभी शब्दों साथ सम्बन्ध है।

तेग भी उसीमें अधिकार है, इसलिये तू भी कर्मही कर॥११॥

यसात् च --

क्योंकि---

युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम्।

Cart Tollan

अयुक्तः कामकारेण फलं सक्तो निबध्यते॥१२॥

युक्त ईश्वराय कर्माण न मम फलाय इति एतं समाहितः सन् कर्मकर त्यक्ता परित्यज्य शान्ति मोञ्जाख्याम् आमोति नैष्ठिकी निष्ठायां भवाम्।

सत्त्वश्चद्विज्ञानप्राप्तिसर्वकर्मसंन्यासज्ञान-

भ्सब कर्म ईश्वरके लिये ही हैं, मेरे फलके लिये नहीं' इस प्रकार निश्वयवाटा योगी, कर्मफलका त्याग करके ज्ञाननिष्ठामें होनेवाली मोक्षरूप परम ज्ञान्तिको प्राप्त हो जाना है।

यहाँ पहले अन्तःकरणकी शुद्धि, फिर ज्ञानप्राप्ति, फिर सर्व-कर्म-संन्यासरूप ज्ञाननिष्ठाकी प्राप्ति—इस प्रकार क्रमसे परम शान्तिको प्राप्त होता है, इतना वाक्य अधिक समझ लेना चाडिये।

निष्टाक्रमेण इति वाक्यशेषः ।

মী০ য়াত মাত **২০**—

य: तु पुनः अपुकः असमाहितः कामकारेण करणं कारः कामस्य कारः कामकारः तेन कामकारेण कामप्रेरिततया इत्यर्थः। मम फलाय इदं करोमि कर्म इति एवं फले सको निवय्यते। अतः स्वं युक्तां भव इत्यर्थः। १२॥

परन्तु जो अयुक्त है अर्थात् उपर्युक्त निश्चयवाला नहीं है वह कामकी प्ररणासे 'अपने फलके लिये यह कर्म मैं करता हूँ' इस प्रकार फल्में आसक्त होकर केंग्रता है । इसलिये न युक्त हो अर्थात् उपर्युक्त निश्चयवाला हो, यह अस्मियाय है। करणका नाम कार है, कामके करणका नाम कामकार है, उसमे तृतीया निभक्ति जोड़नेसे कामके कारणसे अर्थात् 'कामकी प्ररणासे' यह अर्थ हुआ। १२ ॥

यः तु परमार्थदर्शी सः— । परन्तु जो यथार्थ झानी ई बह— सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । नबद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन् ॥ १३ ॥

सर्वाणि कर्माणि सर्वकर्माणि संत्रस्य परित्यज्य नित्यं नैमिचिकं काम्यं प्रतिषिद्धं च सर्वकर्माणि तानि मनसा विवेकजुद्धया कर्मादां अकर्म-संदर्शनेन संत्यज्य इत्यर्थः, आस्त्रे तिष्ठति सुख्यः।

त्यक्तवाश्चनःकायचेष्टो निरायासः प्रसत्न-चित्त आत्मनः अन्यत्र निष्टतवाह्यसर्वप्रयोजन इति सुखम् आस्ते इति उच्यते ।

वशी जितेन्द्रिय इत्यर्थः, क कथम् आस्ते इति आह---

नवडारे पुरे सप्त ग्रीर्षण्यानि आत्मन उपलब्धिद्वाराणि अर्वाग् द्वे मृत्रपुरीपविसमीर्थे तैः द्वारैः नवडारं पुरम् उच्यते । श्वरीरं पुरम् इव पुरम् आत्मकलामिकम्, तदर्यप्रयोजनः च इन्द्रियमनोषुद्विविषयैः अनेकफलविज्ञानस्य उत्पादकैः पौरैः इव अधिष्टितम्, तिस्मिन् नवदारे पुरे देशे सर्वे कर्म संन्यस्य आस्ते । (वशी-जिनेन्टिय पुरुष) समस्त कर्मोको मनसे छोड्कर अर्थात् नित्य, नैमित्तिका, काम्य और निपिद्ध-इन सब कर्मोको कर्माटिमें अकर्म-दर्शनरूप विवेक-बुद्धिके द्वारा स्यागकर सुम्बपूर्वक स्थित हो जाता हैं।

मन, वाणी और शारीग्ली चंष्टाको छोड़कर. परिश्रमगहित. श्रमञ्चित और आग्मासे अनिरिक्त अन्य सब बाह्य प्रयोजनोंने निष्टत हुआ (बह्द) सुख-पूर्वक स्थित होना है, ऐसे कहा जाता है।

वशी—जितेन्द्रिय पुरुष कहाँ और कैसे रहता है ! सो कहते हैं —

नी द्वारवाले पुरमे रहता है। अभिप्राय यह कि दो कान, दो नंत्र, दो नासिका और एक मुख—शब्दादि विषयोंको उपलब्ध करनेके ये सान द्वार शरीरके उपरी माममे हैं और मल्यमुबका त्याग करनेके लिये दो नीचिके अङ्गमे हैं, इन नी द्वारोबाल शरीर पुर कहलाना है। शरीर भी एक पुरकी मौति पुर है, जिसका खामी जागा है, उस आगमाके लिये ही जिनके सब प्रयोजन है, एवं जो अनेक सल और विश्वानके उत्पादक है, उन इन्दिय, मन, शुद्धि और विश्ववस्प पुरवासियोंसे जो युक्त है, उस नी द्वारवाले पुरमें देही एक कर्मोंको लोडकर रहता है। इस नी द्वारवाले किं विशेषणेन, सर्वे हि देही संन्यासी। असंन्यासी वा देहे एव आस्ते, तत्र अनर्थकं विशेषणस् इति।

उच्यते यः तु अङ्गो देही देहेन्द्रियसंघात-मात्रात्मदर्शी स सर्वे गेहे भूमौ आसने वा आसे इति मन्यते। न हि देहमात्रात्मदर्शिनो गेहे इव देहे आसे इति प्रत्ययः संभवति।

देहादिसंपातव्यतिरिक्तात्मदर्शिनः तु देहे आसे इति प्रस्यय उपपदाते ।

परकर्मणां च परस्मिन् आत्मिनि अविद्या अध्यारोपितानां विद्यया विवेक्झानेन मनसा मंन्याम उपपद्यते ।

उत्पक्षिवेकज्ञानस्य सर्वकर्मसंन्यासिनः
अपि गेहे इत्र देहे एव नवडारे पुरे आसनम्
प्रारुथफलकर्मसंस्कारशेषानुवृत्त्या देहे एव
विशेषविज्ञानीत्पत्तेः।

देहं एव आस्ते इति अस्ति एव विशेषणफलं विद्वद्विद्वत्त्रत्ययभेदापेक्षत्वात ।

यद्यपि कार्यकाणकर्माण अविद्यसा आत्मिन अध्यारोपितानि संन्यस्य आस्ते इति उक्तं तथापि आत्मसमवायि तु कर्तृत्वं कारयितृत्वं च स्यादु इति आशक्कृष्य आह-

न एव कुर्वन् स्वयं न कार्यकरणानि कारयन्

क्रियासु प्रवर्तयन् ।

पू०-इस त्रिशेषणसे क्या सिद्ध हुआ ? संन्यासी हो चाहे असंन्यासी, सभी जीत्र शरीरमें ही रहते हैं। इस स्थलमें विशेषण देना व्यर्थ हैं।

उ०-जो अज्ञानी जीव शरीर और हिन्द्रयोंके संवातमात्रको आत्मा माननेवाले हैं वे सब प्वर्मे भूमिपर या आसनपर वैठता हूँ। ऐसे ही माना करते हैं क्योंकि दंहमावमे आत्मवुद्धियुक्त अज्ञानियों-को 'चरकी भौति शरीरमें रहता हूँ। यह ज्ञान होना सम्मव नहीं।

परन्तु 'देहादि संघातसे आत्मा भिन्न है' ऐसा जाननेवाले विवेकीको 'मैं शरीरमें रहता हूँ' यह प्रतीति हो सकती है।

तथा निर्लेष आत्मामें अविधासे आरोपित जो परकीय (देह-इन्द्रियादिके) कर्म हैं, उनका विवेक-विज्ञानरूप विधादारा मनसे संन्यास होना भी सम्भव हैं।

जिसमें विवेक-विद्यान उत्पन्न हो गया है ऐसे सर्वक-भंत्यासीका भी धरमें रहनेकी मौति नौ द्वार-वाल शरीररूप पुरमें रहना प्रारच्य-कमीके अवशिष्ट संस्कागकी अनुश्चिसे वन सकता है, क्योंकि शरीरमें ही प्रारच्यकल्मीगका विशेष ज्ञान होना सम्मव है।

अतः ज्ञानी और अज्ञानीकी प्रतीतिके भेदकी अपेक्षासे 'देहे एव आस्ते' इस विशेषणका फल अक्स्य ही हैं।

यविष 'कार्य, करण और कर्म जो अविवासे आत्मामें आरोगित हैं उन्हें छोड़कर रहता है' ऐसा कहा हैं तथापि आत्मासे निग्य सम्बन्ध रखनेवाले कर्तापन और करानेकी प्रेरकता ये दोनों माब तो उस (आत्मा) में हैं ही हैं इस शङ्कापर कहते हैं—

स्वयं न करता हुआ और शरीर-इन्द्रियादिसे न करवाता हुआ अर्यात् उनको कमीमें प्रवृत्त न करता हुआ (रहता है)।

कि यत तत कर्तत्वं कारियत्वं च देहिनः स्वात्मसमवायि सत संन्यासाद न भवति यथा गच्छतो गतिः गमनव्यापारपरित्यागे न स्यात् तद्वत्, किं वा स्वत एव आत्मनो नास्ति इति ।

अत्र उच्यते न अस्ति आत्मनः खतः कर्तृत्वं कारियतस्वं च । उक्तं हि-- 'अविकायों ऽयस्त्राते' 'जरीरस्थोऽपि कीन्तेय न करोति न लिप्यते' इति । 'ष्यायतीय लेलायतीव' ( बृहु ० उ० ४ । ३ । ४ ) इति च श्रुतेः । १३॥

ए०-जैसे गमन करनेत्रालेकी गति गमनरूप व्यापारका त्याग करनेसे नहीं रहती, वैसे ही आत्मा-में जो कर्तत्व और कारयितत्व है वह क्या आत्मा-के नित्य सम्बन्धी होते हुए ही संन्याससे नहीं रहते ? अथवा खभावसे ही आत्मामें नहीं है ?

उ०-आत्मामें कर्तृत्व और कारयित्रत्व खभाव-से ही नहीं है। क्योंकि 'यह आत्मा विकार-रहित कहा जाता है।' 'हे कौन्तेय! यह आत्मा शरीरमें स्थित हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है।' ऐसा कह चुके हैं एवं 'ध्यान करना हुआ-सा किया करता हुआ-सा ।' इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है ॥ १३ ॥

# न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सुजति प्रभः।

कर्मफलसंयोगं स्वभावस्त प्रवर्तते ॥ १४ ॥

न कर्तृत्वं करु इति न अपि कर्माण स्थपट-प्रासादादीनि ईप्सिततमानि छोकस्य स्जति उत्पादयति प्रमः आत्मा, न अपि रथादि-कतवतः तत्फलेन संयोगं न कर्मफलसंयोगम् ।

यदि किंचिद अपि स्वतो न करोति न कारयति च देही कः तिहं कुर्वन कारयन च प्रवर्तते इति उच्यते ।

स्तमावः तुम्बो भावः स्वभावः अविद्या-लक्षणा प्रकृतिः माया प्रवर्तने 'दंवी हि' इत्यादिना वश्यमाणा ॥ १४ ॥

देहादिका खामी आत्मा न तो 'त अमक कर्म कर' इस प्रकार लोगोंक कर्त्तापनको उत्पन्न करना है, और न रथ, घट, महल आदि कर्मजो अल्पन्त इष्ट है उनको रचता है तथा न स्थादि बनानेत्रालेका उसके कर्म-फलके साथ संयोग ही रचता है।

यदि यह देहादिका खामी आत्मा खयं कल भी नहीं करना-कराना, तो फिर यह सब कौन कर रहा और करा रहा है ? इसपर कहते हैं---

स्वभाव ही बर्नता है अर्थात् जो अपना भाव है, अविद्या जिसका खरूप है, जो 'दैवी हि' इत्यादि श्लोकोंसे आगे कही जानेवाली है, वह प्रकृति यानी माया ही सब कुछ कर रही है।। १४॥

परमार्थतः त-

वास्तवमें तो-

नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सकृतं विभः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥ १५॥

न आदत्ते न च गृह्वाति भक्तस्य कस्यचित् पापंन च एव आदत्ते सुकृतं मक्तीः प्रयक्तं विभुः ।

किमर्थं तहिं भक्तैः प्रजादिलक्षणं यागदान-होमादिकं च सकृतं प्रयुज्यते, इति आह--

अज्ञानेन आवतं ज्ञानं विवेकविज्ञानं तेन मधन्त करोमि कारयामि भोक्ष्ये भोजयामि इति एवं मोहं गच्छन्ति अविवेकिनः संसारिणो जन्तत्रः ॥ १५ ॥

विम् (सर्वव्यापी परमात्मा) किसी भक्तके वायको भी ग्रहण नहीं करना और भक्तोंद्वारा अर्पण किये हुए सुकृतको भी वह नहीं लेता।

तो फिर भकोंद्रारा पूजा आदि अच्छे कर्म एवं यज्ञ, दान, होम आदि सुकृत कर्म किसडिये अर्पण किये जाते हैं ? इसपर कहते हैं-

जीबोंका विवेक-विज्ञान अज्ञानसे उका हुआ है इस कारण अतिवेकी-संसारी जीव ही 'करता हूँ', ·कराना हैं', ·खाना हैं', 'खिलाना हैं', इस प्रकार मोहको प्राप्त हो रहे हैं ॥ १५॥

#### ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः। तेपामादित्यवञ्जानं प्रकाशयति तत्परम् ॥ १६ ॥

जानेन त येन अजानेन आवृता मुद्यन्ति जन्तवः तर् अज्ञान येपा जन्तनां विवेकज्ञानेन आत्मविषयेण नाशितम् आत्मनो भवति, तेपाम् आदित्यवद यथा आदित्यः समस्तं रूपजातम् अवभासयति तद्वद ज्ञानं ज्ञेयं वस्त सर्वे प्रकाशयति तत्वरं परमार्थतत्त्वम् ॥ १६ ॥

जिन जीवोंके अन्त:करणका वह अज्ञान, जिस अज्ञानसे आच्छादित हुए जीव मोहित होते हैं, आत्म-विषयक विवेक-ज्ञानद्वारा नष्ट हो जाता है, उनका वह ज्ञान, सूर्यकी भौति उस परम परमार्थतस्त्रको प्रकाशित कर देता है। अर्थात् जैसे सूर्य समस्त रूप-मात्रको प्रकाशित कर दंता है वैसे ही उनका ज्ञान समस्त ब्रेय वस्तुको प्रकाशित कर देता है ॥१६॥

यत परं ज्ञानं प्रकाशितम्--

जो प्रकाशित हुआ परमज्ञान है---

तदबुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः

ज्ञाननिर्धृतकल्मषाः ॥ १७ ॥ गच्छन्त्यपनरावृत्ति

तसिन गता बुद्धिः येषां ते तद्बुद्धयः तदाल्मानः तद् एव परं ब्रह्म आत्मा येषां वे त्तद्बुद्धिः हैं वह परब्रह्म ही जिनका आत्मा है वे अभिनिवेश: ते तदात्मानः तनिष्ठा निप्रा तात्पर्य सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य ब्रह्मणि एव अवस्थानं येषां ते तन्निष्ठाः ।

उस परमार्थतत्त्रमें जिनकी बुद्धि जा पहुँची है 'तदारमा' हैं, उस ब्रह्ममे ही जिनकी निष्ठा-दढ़ आत्म-भावना-तत्परता है अर्थात् जो सब कर्मोंका संन्यास करके ब्रह्ममें ही स्थित हो गये है वे 'तन्निष्ठ' हैं।

तत्परायणाः च तद् एव परम् अयनं परा
गतिः येषां भवति ते तत्परायणाः केवलातमरतय इत्यर्थः । येषां ज्ञानेन नाश्चितम् आरमनः
अञ्चानं ते गण्डन्ति एवंविधा अपुनरावृत्तिम् अपुनदेंइसंबन्धं ज्ञानिवर्धनकत्मगः यथोक्तेन ज्ञानेन
निर्भूतो नाश्चितः कल्मषः पापादिसंसारकारणदोषो येषां ते ज्ञानिवर्भृतकल्मपा यत्य
इत्यर्थः ।। १७ ।।

येषां ज्ञानेन नाशितम् आत्मनः अज्ञानं ते

पण्डिताः कथं तत्त्वं पश्यन्ति, इति उच्यते — मो विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे

> शुनि चैव श्रपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ १८ ॥ वैद्या च विनयः च विद्या- विद्या और विनययुक्त ब्राह्मणने अध

विवाबिनयसम्पन्ने विद्या च विनयः च विद्या-विनयौ विद्या आत्मनो बोधो विनय उपस्रमः ताभ्यां विद्याविनयाभ्यां संपन्नो विद्याविनय-संपन्नो विद्वान् विनीतः च यो ब्राक्षणः तस्मिन् ब्राक्षणे गवि इस्तिनि छुनि च एव खपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ।

विद्याविनयसंपन्ने उत्तमसंस्कारवित ब्राह्मणे सान्त्रिके मध्यमायां च राजस्यां गिव संस्कार-हीनायाम् अन्यन्तम् एव केवलतामसे हस्त्यादी च सन्त्वादिगुणैः तज्जैः च मंस्कारः तथा राजसैः तथा तामसैः च संस्कारैः अन्यन्तम् एव अस्पृष्टं समम् एकम् अविकियं ब्रह्म द्वप्टं श्लीलं येषां ते पण्डिताः समद्श्लिनः ॥१८॥

नतु अभोज्यात्राः ते दोषवन्तः 'समासमा-

भ्यां विषमसमे पूजातः" ( गी० स्मृ० १७ । २० )

इति स्पृतेः।

बह पमझ ही जिनका परम अथन - आश्रय— परमगित है अर्थात् जो केवल आस्मामें ही रत हैं वे 'तत्परायण' हैं, (इस प्रकार) जिनके अन्त:करणका अज्ञान, ज्ञानद्वारा नष्ट हो गया है एवं उपर्युक्त ज्ञानद्वारा संसारके कारणक्ष्य पापादि दोध जिनके नष्ट हो चुके हैं, ऐसे ज्ञानिर्भृतकल्य संन्यासी अभुनरावृत्तिको अर्थात्, जिस अवस्थाको प्राप्त कर लेनेपर फिर टेडसे सम्बन्ध होना छूट जाता है, ऐसी अभ्रष्याको प्राप्त होने हैं॥ 20॥

जिनके आत्माका अज्ञान ज्ञानद्वारा नष्ट हो जुका है वे पण्डिनजन परमार्थतत्त्वको कँसे देखते हैं ? सो कहने हैं—

गवि हस्तिनि ।

विधा और विनयपुक्त ब्राह्मणमे अर्थात् विधा— आस्मबोध और विनय-उपरामता-इन दोनो गुणोसे सम्पन्न जो विद्वान् और विनीत ब्राह्मण ई. उस ब्राह्मण-में, गीमे, हाथीने, कुलेने और चाण्डाल्मे भी पण्डित-जन सममावमे देखनेवाले (होने हैं)।

अभिग्राय यह कि, उत्तम —सस्कारयुक्त विद्या-विनयसम्पन्न साधिकत ज्ञावणमें, मध्यम प्राणी –संस्कार-राहिन तं कोगुणयुक्त गीम और ( कतिष्ठ प्राणी) —— अनिशय मृद केवल नमोगुणयुक्त हाथी आदिमें मध्यादि गुणोसे और उनके संस्कारोसे तथा राजस और नामम संस्कारोस सर्वण ही निलेंच रहनेवाले, मम, एक निर्विकार बहाको देखना ही जिनका स्थाप है वे पण्डिन समदर्शी है ॥१८॥

प् ० - वं ( उम प्रकार देखनेशले ) दोग्युक्त हैं, उनका अन्न भोजन करने योग्य नहीं । क्योंकि यह स्पृतिका प्रमाण है कि 'समान गुण-शील-बालोंकी विषम पूजा करनेसे और विषम गुण-शोल्यालोंकी सम पूजा करनेसे ( यज्ञमान दोषी होता है )।' न ते दोषवन्तः। कथम्

उ०-वे दोषी नहीं हैं। क्योंकि---

इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माइह्मणि ते स्थिताः ॥ १६ ॥

इह एव जीवद्भिः एव ते. समदर्शिभः पण्डितैः जितो वशीकृतः सगाँ जन्म येषां साम्ये सर्वभृतेषु ब्रह्मणि समभावे स्थित निश्चलीभृतं मनः अन्तःकाणम् ।

निर्देष यद्यपि दोषवस्तु श्रवाकादिषु मृदैः तद्दोपैः दोषबद् इव विभाज्यते तथापि तद्दोपैः अस्पृष्टम् इति । निर्दोषं दोषवर्जितं हि यसात् ।

न अपि स्वगुणभेदभिन्नं निर्गुणस्वात् चैतन्यस्य, वस्यित च भगवान् इच्छादीनां क्षेत्रधर्मस्वम् 'अनादिस्वाद निर्गुणस्वात' इति च । न अपि अन्स्या विशेषा आत्मनो भेदकाः सन्ति प्रतिश्वारीगं तेषां मच्चे प्रमाणान्तपपनोः ।

अतः समं बदा एकं च तस्पाट् बद्धाण एव ते स्थिताः तस्माद् न दोषमन्धमात्रम् अपि तान् स्पृञ्जति, देहादिसंधातात्मदर्शनाभिमाना-भावात्।

देहादिसंघातात्मदर्शनाभिमानवदिषयं तु तत् सत्रम् 'तमासमाभ्यां विषमसमं पृजातः' इति पूजाविषयत्वविशेषणात् । जिनका अन्त करण समतामें अर्थात् सब भूतीके अन्तर्गत ब्रह्मस्य सममावमें स्थित यानी निश्चल हो गया है, उन समदशीं पण्डितीने यहाँ जीवितावस्थामें ही मर्गको यानी जन्मको जीत लिया है अर्थात् उसे अपने अधीन कर लिया है।

क्योंकि ब्रह्म निर्दोष (और सम ) है। यद्यपि मृखं लोगोंको दोषयुक्त चाण्डालादिमें उनके दोवोंके कारण आमा दोषयुक्त-सा प्रतीत होता है, तो मी वास्तवमें वह (आत्मा) उनके दोषोसे निर्लिस ही है।

चेतन आत्मा निर्मुण होनेके कारण अपने
गुणके भेदसे भी भिन्न नहीं है । भगवान् भी
इन्छादिको क्षेत्रके ही धर्म बतलावेंने तथा 'अनादि
और निर्मुण होनेके कारण' (आत्मा लिप्त नहीं होता ) यह भी कहेंगे। (वेदोपिक शाक्कमें बतलायें इए निस्य द्रव्यगत ) 'अन्य विदेश्य' भी आत्मामें मेद उत्पन्न करनेवाले नहीं हैं, क्योंकि प्रायेक स्थारेम उन अन्य विदेशोंके होनेका कोई प्रमाण मभ्यव नहीं हैं।

अतः (यह सिद्ध हुआ कि ) ब्रह्म सम है और एक ही है । इसल्प्रिय से समदर्शी पुरुष ब्रद्धमें ही विश्वत है, इसी कारण उनको दोपकी गण्य भी पदा नहीं कर पाती। क्योंकि उनमेसे टहादि संवातको आत्मारूपसे टेखनेका आंभागान जाता रहा है।

'समासमाभ्यां विषमसमे पुजातः' यह सूज पुजानिषयक विशेषणामे युक्त होनेके कारण देहादि संधातमें आत्मदृष्टिके अभिमानवाले पुरुषोंके विषयमें हैं।

दृश्यते हि ब्रह्मवित पढङ्गवित चतुर्वेदविद् इति पूजादानादौ गुणविशेषसंबन्धः कारणम् ।

ब्रह्म त सर्वगुणदोषसंबन्धवर्जितम् इति अतो ब्रह्मणि ते स्थिता इति युक्तम् ।

कर्मिविषयं च 'समासमाभ्याम' इत्यादि, इदं त सर्वकर्मसंन्यासिविषयं प्रस्तुतम् 'सर्वकर्माण मनसा' इति आरभ्य आ-अध्यायपरिसमाप्तेः १९ | प्रकरण सर्व-कर्म-संन्यासीके विषयमें हैं ॥ १९ ॥

क्योंकि पूजा, दान आदि कमीमें (भेदबुद्धिका) कारण 'ब्रह्मवेत्ता' 'छओं अझोंको जाननेवाला' 'चारों वेदोंको जाननेवाला' इत्यादि विशेष गणोंका सम्बन्ध देखा जाता है।

परन्तु ब्रह्म सम्पूर्ण गुण-दोषोके सम्बन्धसे रहित है इसलिये यह (कहना) ठीक है कि वे ब्रह्ममें स्थित हैं।

इसके अतिरिक्त 'समासमाभ्याम्' इत्यादि कथन तो कर्मियोंके विषयमें है और यह 'सर्वकर्माण मनसा' इस इलोकसे लेकर अध्यायसमाप्तितक सारा

यसाद निर्दोषं समं त्रहा आत्मा तस्मात्

क्योंकि निदोंप और सम ब्रह्म ही आत्मा है.

न प्रहृष्येतिप्रयं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम । स्थिरबद्धिरसंमुदो ब्रह्मविदब्रह्मणि स्थितः॥२०॥

न प्रहृष्येद न प्रहर्ष क्यांत प्रियम् इष्टं प्राप्य | लब्ब्बा, न उद्विजेत् प्राप्य एव च अप्रियम् अनिष्टं लब्ध्वा.

देइमात्रात्मदर्शिनां हि प्रियाप्रियप्राप्ती हर्ष-विषादस्थाने न केवलात्मदर्शिनः तस्य प्रिया-प्रियप्राप्त्यसंभवात ।

कि च सर्वभृतेषु एकः समो निर्दोष आत्मा इति स्थिरा निर्विचिकित्सा बुद्धिः यस्य स स्थिरबुद्धिः असंमृदः संमोहवर्जितः च स्याद यशोक्तो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः अकर्मकृत सर्व-कर्मसंन्यासी इत्यर्थः ॥ २०॥

प्रिय वस्तुको प्राप्त करके तो हर्षित न हो अर्थात् इष्टवस्त पाकर तो हुर्प न माने और अग्निय अनिष्ट पदार्थके मिलनेपर उद्रेग न करे।

क्योंकि देहमात्रमे आत्मबुद्धिवाले पुरुपको ही श्रियकी प्राप्ति हुए देनेवाली और अश्रियकी प्राप्ति शोक उत्पन्न करनेवाली हुआ करनी है, केवल उपाधिरहित आत्माका साक्षात् करनेवाले पुरुषको नहीं। कारण, उसके लिये (बास्तवमें) ब्रिय और अप्रियकी प्राप्ति असम्भव है ।

सव भूतोमें आत्मा एक है, सम है और निर्दोष हैं, ऐसी संशय-रहित बुद्धि जिसकी स्थिर हो चुकी है और जो मोह--अज्ञानसे रहित है, वह स्थिरबांद्र ब्रह्मज्ञानी ब्रह्ममे ही स्थित है। अर्थात वह कर्म न करनेवाळा-सर्व कमोंका त्यागी ही है ॥२०॥

किंच ब्रह्मणि स्थितः --

और भी वह ब्रह्ममें स्थित हुआ पुरुष (कैसा होता है सो बताने हैं )---

## बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् ।

## स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा

॥ सुखमक्षयमञ्जूते ॥ २१ ॥

बाह्यरवर्धे बाह्याः च स्पर्धाः च ते बाह्यस्पर्धाः स्पृत्यन्ते इति स्पर्धाः शब्दादयो विषयाः तेषु बाह्यस्पर्धेषु असक आत्मा अन्तः करणं यस्य सः अथम् असकात्मा विषयेषु श्रीतिवर्धितः सन् विन्दति रुभते आत्मि यत् सुखं तद् विन्दति इति एतत्।

स बबायोगयुक्तारमा ब्रह्मणि योगः समाधिः ब्रह्मयोगः तेन ब्रह्मयोगेन युक्तः समाहितः तम्मिन् व्याष्ट्रत आत्मा अन्तःकरणं यस्य स ब्रह्मयोगयुक्तारमा सुर्वगः अक्षयम अस्तुने प्राप्नोति ।

तस्माद् बाह्यविषयप्रीतेः क्षणिकाया इन्द्रि-याणि निवर्तयेद् आत्मिनि अक्षयसुकार्यी इन्दर्थः ॥ २१ ॥ ंजिनका इन्द्रियोद्वारा स्पर्श ( झान ) किया जा सके वे स्पर्श हैं"-इस न्युग्यत्तिमे शब्दादि बाद्ध विषयोंका नाम ही स्पर्श है, उन बाद्ध स्पर्शोमें जिसका अन्त-करण आपक्त नहीं है, ऐसा विषय-प्रांतिसे रहित पुरुष आस्मामें जो सुख है, उसको प्राप्त हो जाता है।

तथा वह ब्रक्षयोग-युक्तामा— ब्रक्कमें जो समाधि है उसका नाम ब्रक्षयोग है, उस ब्रक्कयोगसे जिसका अन्त:करण युक्त है — अच्छी प्रकार उसमें समाहित हैं — लगा हुआ है, ऐसा पुरुष अक्षय सुख भोगना अनुभव करता है।

इसिक्टियं आत्मामें अक्षय सुख चाहनेवाल पुरुप-को चाहियं कि वह क्षणिक बाद्य विषयोंका प्रीतिसे इन्द्रियोको हटा लें। यह अभिग्राय है ॥ २१॥

इतः च निवर्तयेत् –

इसल्टिये भी (इन्डियोको विषयोसे) **इ**टा लेना चाहिये——

क्योंकि विषय और इन्द्रियोंके सम्बन्धसे उत्पन्न हुए जो भोग हैं वे सब अविद्याजन्य होनेसे केवल

द्म्बके ही करण हैं क्योंकि आध्यात्मिक आदि

(तीनों प्रकारके ) दु.ख उनके ही निमित्तसे होते

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। आदम्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते वधः॥ २२॥

हुए देखे जाते है।

ये हि समान् संत्यर्शना विषयेन्द्रिय-संस्पर्शेम्यो जाता भोगा भुक्तयो दुःख्येनय एव ते अविद्याकृतत्वात् । दृश्यन्ते हि आध्या-त्मिकादीनि दुःखानि तिकामित्तानि एव ।

यथा इह लोके तथा परलोके अपि इति गम्यते एवशन्दात्। ·एव' शब्दसे यह भी प्रकट होता है कि ये जैसे इस छोकमें दुःबप्रद हैं, बैसे ही परछोक्तमे भी है।

गी० शा० भा० २१

न संसारे सुलस्य गन्धमात्रम् अपि अस्ति, इति बुद्ध्या विषयमृगतृष्णिकाया इन्द्रियाणि निवर्तयेत्।

न केवलं दुःखयोनय आधन्तवन्तः च आदिः विषयेन्द्रियसंयोगो भोगानाम् अन्तः च तिद्वयोग एव ।

अत आद्यन्तवन्तः अनित्या मध्यक्षण-भावित्वाद् इत्यर्थः ।

कीन्त्रेय न तेषु भोगेषु रमते बुबो विवेकी अवगतपरमार्थतन्त्रः, अत्यन्तमृदानाम् एव हि विषयेषु रतिः दृष्यते, यथा पशुप्रभृती-नाम ॥ २२ ॥

अयं च श्रेयोमार्गप्रतिपक्षी कष्टतमो दोपः सर्वानर्थप्राप्तिहेतुः दुनिवार्यः च इति तत्परि-हारे यजाधिक्यं कर्तव्यम् इति आह भगवान्—

वच्यम् शत् जाह मगाग्यः । १२ कराव त्रव्य प्रयम् अयम् कराव शक्कोतीहेव यः सोदुं प्राक्शगीरविमोक्षणात् । कामकोधोद्धवं वेगं स यक्तः स सखी नरः॥ २३॥

शक्रोति उत्महते इह एव जीवन् एव यः सोहं प्रसहितं शक् पूर्वे शरीरविमोक्षणात् आ मरणात्।

मरणसीमाकरणं जीवतः अवश्यंभावी हि कामकोक्षोद्धवां वेगः अनन्तनिमित्तवान् हि स इति, यावत् मरणं तावत न विश्रम्भणीय इत्यर्थः! संसारमें सुखकी गन्धमात्र भी नहीं है, यह समझकर विषयरूप मृगतृष्णिकासे इन्द्रियोंको हटा लेना चाडिये।

ये थिपय-भोग केवल दु.खके कारण हैं, इनना ही नहीं, किन्तु ये आदि-अन्तवाले भी हैं, विषय और इन्द्रियोका संयोग होना इनकी आदि है और वियोग होना ही अन्त हैं।

इसलिये जो आदि-अन्तवाले हैं वे केवल बीचके क्षणमें ही प्रतीतिबाले होनेसे अनित्य हैं।

सो हे कौन्तेय ! एरमार्थतस्थको जानतेवाला विवेक-शील बुद्धिमान् पुरुष उन भोगोमे नहीं रमा करता । क्योंकि केवल अन्यन्त सृष्ट पुरुपोको ही पण्ड आदि-की भोति विषयोमे ग्रीति देखी जाती है ॥ २२ ॥

कत्याणके मार्गका प्रतिपक्षी यह (काम-क्रोध-का बेगम्बप ) टोप बडा दू:स्टायक है. सब अनर्थी-की प्राप्तिका कारण है और निवारण करनेमे अति कटिन भी है । इसिजय भगवान् कहते है कि इसको नष्ट करनेके लिथे स्व प्रयम करना चाहिंग ।

जो मनुष्य यहो-जीविनावस्थामे ही शरीर ह्यूटनेसे पहले-पहले अर्थात् मरणपर्यन्त (काम-क्रोचसे उत्पन्न हुए नगको) महन कर सकता है अर्थात् सहन करने-का उत्साह रखता है (वही युक्त और खुर्धा है)।

जीवित पुरुषके अन्तः वरणमे काम-क्रांचका वेग अवस्य ही होता ब्है, इसलिये मरणपूर्यन्तकी सीमा अनेक निमिनोसे प्रकट होनेबाला है, अतः मरने-तक उसका विश्वास न करे । यह अभि-प्राय है।

इन्द्रियगो चरत्राप्ते इप्रे श्रयमाणे सर्यमाणे वा अनुभूते सखहेती या गर्धिः तष्णा स कामः ।

क्रोधः च आत्मनः प्रतिकृतेषु दुःखहेतुषु दृश्यमानेषु श्रयमाणेषु सार्यमाणेषु वा यो देषः सक्रोधः ।

ता कामकोधी उद्भवो यस वेगस्य स कामकोधोद्भवां वेगा रामाञ्चनहृष्टनेत्रवदनादि-लिङ: अन्तःकरणप्रक्षोभरूपः कामोद्धवो वेगः।

गात्रप्रकम्पप्रस्वेदमंदष्शिष्ठपुटरक्तनेत्रादि-लिङ: क्रोधोडवो वेग:।

तं कामकोधोइन नेग य उत्सहते प्रसहते सोटं प्रसहितं स यको योगी सन्नी च इह लोके नर ॥ २३ ॥

किसी अनुभव किये हर सखदायक इष्ट-विपयके इन्द्रियगोचर हो जानेपर यानी सन जानेपर या स्मरण हो जानेपर उसको पानेकी जो ठालसा----तच्या होनी है उसका नाम काम है।

वैसे ही अपने प्रतिकृत दुःखदायक विषयोके दीम्बने, सुनायी देने या स्मरण होनेपर उनमें जो द्वेप होता है उसका नाम कोध है।

वे काम और क्रोब जिस वेशके उत्पादक होते है वह काम-कोवसे उत्पन्न हुआ वेग कहलाता है । रोमाञ्च होना, सम्ब और नेत्रोंका प्रफक्षित होना इत्यादि चिद्रोवाटा जो अन्त:करणका क्षोभ है, वह कामसे उत्पन्न हुआ वेग हैं।

तथा शरीरका काँपना, पसीना आ जाना, होटोंको चबाने लगना, नेत्रोका सार हो जाना इत्यादि चिद्रो-वाला त्रेग कोधसे उत्पन्न हुआ त्रेग हैं।

ऐसे काम और कोधके वेगको जो सहन कर सकता है उसको सहन करनेका उत्साह रखता है वह मनुष्य इस गंसारमे योगी है और वहीं सुखी है ॥२३॥

#### mestalism

उति आह−

क्यंभृतः च ब्रह्मणि स्थितो ब्रह्म प्रामोति । ब्रह्ममें स्थित हुआ कैमा पुरुष ब्रह्मको प्राप्त होता है / सो कहते है---

> योऽन्तःसखोऽन्तरारामस्तथान्तःयोतिरेव यः । स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभतोऽधिगच्छति ॥ २४ ॥

य अन्त.सुख अन्तरात्मनि सम्बं यस्य सः। अन्तःसुखः तथा अन्तरेव आत्मनि आराम सः अन्तरारामः अन्तरात्मा एव ज्योतिः प्रकाशो यस्य सः अन्तर्गातिः एव ।

जो पुरुष अन्तरात्मामें सुम्बबाला है---जिसको अन्तरात्मामे ही सुख है वह अन्त सुखवाला है तथा जो अन्तरात्मामे रमण करनेवाना है--जिसकी क्रीडा (खंळ) अन्तरात्मामें ही होती है वह अन्तरारामी हें और अन्तरात्मा ही जिसकी ज्योति-प्रकाश है वह अन्तर्थोति है।

य ईदशः सयोगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मणि निर्दृति मोक्षम् इह जीवन् एव ब्रह्मभूतः सन् अधिगच्छति प्रामोति ॥ २४ ॥ जो ऐसा योगी है वह यहाँ जीवितावस्थामें ही ब्रह्मरूप हुआ ब्रह्ममें टीन होनारूप मोक्षको प्राप्त हो जाता है॥ २४॥

18 S.

किंच-

और भी---

लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः।

छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभृतहिते रताः॥२५॥

लभने अवनिर्वाणं भोक्षम् अष्य सम्यग्दिवाः संन्यासिनः क्षीणकत्मपाः क्षीणपापादिदोषाः छिन्नदैयाः छिन्नसंज्ञया यनात्मानः संयतेन्द्रियाः सर्वभूतविने रनाः सर्वेषां भूतानां हिते आनुकृष्ये रता अद्विसका इत्यर्थः ॥२५॥ जिनके पापादि दोष नष्ट हो गये हैं, जिनके सब सजय क्षीण हो गये हैं. जो जिनेटिट्य हैं, जो सब भूनोंके दितमें अर्थात् अनुङ्ग आयाषणमें रत है अर्थात् अहिंसक हैं, ऐसे ऋषिजन-सम्यक् इानी— सन्यासी लेग ज्ञातिवांणको अर्थात् मोक्षको प्राप्त होने हैं ॥ २५॥

किंच--

तया---

कामक्रोधवियुक्तानां य अभितो ब्रह्मनिर्वाणं

यतीनां यतचेतसाम् । वर्तते विदितात्मनाम् ॥ २६ ॥

कामकोशिताश्वकाना कामः च कोधः च कामकोशी ताभ्यां वियुक्तानां वतीना संस्थाः सिनां वतनेतसा संयतान्तःकरणानाम् अभिन उभयतो जीवतां मृतानां च अधिनर्वाणं मोक्षां वर्तते थिरतास्मनां विदितो ज्ञात आत्मा येषां ते विदितारमानाः तेषां विदितारमनां सम्बग्दिश्विनाम् इत्यर्थः ॥ २६॥ जो काम और फोब-उन दोनो दोवोसे रहित हो चुके हैं, जिन्होंने अन्त करणको अपने यहामें कर विद्या है, जिन्होंने आत्माको जान विद्या है, ऐसे आम्मज्ञानी सम्यग्दशी यनी-संग्यासियोको सब ओरसे अर्थात जीविन रहने हुए भी और मरनेके पश्चात भी दोनों अवस्थाओंमे ब्रह्मानर्शण यानी मोक्ष प्राप्त हुआ रहना है ॥ २६॥

सम्यग्दर्शननिष्ठानां संन्यासिनां सद्यो-म्रुक्तिः उक्ता कर्मयोगः च ईथरापित-सर्वभावेन ईश्वरे त्रक्रणि आधाय क्रियमाणः सच्चश्रुद्धिज्ञानप्राप्तिसर्वकर्मसंन्यासक्रमेण मोक्षाय इति भगवान पदे पदे अत्रवीद बक्ष्यति च

यक्षप्रं ज्ञानमें निष्णवाले सन्यामियों के लिये सथ तुरान ही होनेवाली ) मुक्ति वनलायी गयी है तथा सब प्रकार इंबरायिनमावसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मामे सब कमींका त्याग करके किया हुआ कमेयीग मी अन्त:-करणकी छुडि, ज्ञानप्रामि और सर्वकर्मसंग्यासके हारा कममे मोक्षदायक है - यह वान भगवान्ने पद-पदयर कहीं है और (आंगी मी) कहेंगे। अथ इदानीं ध्यानयोगं मम्यग्दर्शनस्य अन्तरङ्गं विस्तरेण वक्ष्यामि इति, तस्य स्वत्रस्थानीयान श्लोकान उपदिशति स्म—

अब सम्यक् ज्ञानके अन्तरङ्ग साधनरूप ध्यान-योगको विस्तारपूर्वक कहना है यह विचारकर, उस ध्यानयोगके मृत्रस्थानीय श्लोकोका उपदेश करते है—

## स्पर्शान्कृत्वा बहिर्बाह्याश्चश्चश्चेत्रवान्तरं भ्रुवोः । प्राणापानौ समी कृत्वा नासाम्यन्तरचारिणौ॥ २७॥

स्पर्धान् झन्द्रादीन् छल्या बिंड बायान श्रोत्रादिद्वारेण अन्तर्युर्द्धं प्रवेशिताः झन्द्राद्यो विषयाः तान् अधिन्तयतो बाह्या बहिः एव कृता भवन्ति । तान् एवं बहिः कृत्वा चस्तु च एव अन्तरे खुबे कृत्या इति अनुपत्रयते । तथा प्राणायानी नामा-यन्तरचारिणी मभी कृत्य ।। २० ।।

शन्दादि बाद विषयोको बाहर करके यानी जो शन्दादि विषय श्रोशदि इन्द्रियोद्वारा अन्त करणके भीतर प्रबिष्ट कर ल्यि गये है, उनका चिन्तन न करना ही बाद विषयोको निकाल बाहर करना है, इस प्रकार उनको बाहर करके एव दोनो नेत्रों (की दृष्टि) को मृङ्गदिक मध्यस्थानमें स्थित करके तथा नामिका । और कण्यदि आध्यन्तर भागों) के भीतर विचरने-बाले प्राण और अपानको समान करके ॥ २०॥

#### -C-XCESSION CO

## यतेन्द्रियमनोवुद्धिर्मुनिमोंक्षपरायणः

विगतेच्छाभयकोधो यः सदा मुक्त एव सः॥ २८॥

वनेष्ट्रयमनोधुक्षं यक्षानि संयतानि इन्द्रियाणि मनो बृद्धिः च यस्य स यतेन्द्रिय-मनोबुद्धिः मननाद् मृति मंन्यासी मोक्षरायण एवं देइसंस्थानां मोक्षरायणां मोक्ष एव परम् अयनं परा गतिः व्यत्यस्य स अयं मोक्षरायणां मृतिः भवेत् । विश्वतेष्ट्राभयकोषः इच्छा च भयं च क्रोधः च इच्छाभयकोषाः ते विगताः यस्मात् म विगतेष्ठाभयकोषाः । य एवं वर्तते सदा संस्यासी मुक एव स न तस्य मोक्षः अन्यः कर्तव्यः अस्ति ॥ २८ ॥

तिसके इंटिया मन और खुद्धि बरामे का लिये गये हैं, जो ईयरके स्वरूपका मनन करनेमें मुनि यानी संत्यासो हो गया है, इस प्रकार देहमें स्थित हुआ जो मोक्षयगयण है, अर्थात् जो मोक्षको ही यम आश्रय-परम गति समझनेयाया मुनि है तथा जो इच्छा, भय और कोश्मे रहित हो चुका है — विसके इस्डा, भय और कोश्मे ये वेरे गये हैं — जो इस प्रकार बनीना है वह संत्यासी सरा मुक्त ही है, उसे कोई दूसरी मुक्ति प्राप्त नहीं करनी है। २८॥

एवं समाहितचित्तेन कि विज्ञेयम् इति । उच्यते

इस प्रकार समाहित-चित्त हुए पुरुष्डारा जानने-योग्य क्या है ' इम्पर कहते हैं —

## भोक्तारं यज्ञतपमां सर्वलोकमहेश्वरम् । सहदं सबैभतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ २६ ॥

भोकारं यज्ञानां तपमां च कर्तरूपेण | देवतारूपेण च सर्वलोकमहश्वरं सर्वेषां लोकानां देवरूपमे समस्त यज्ञो और तपीका भोका, सर्वलोक-महान्तम् ईश्वरं सर्वलोकमहेश्वरम्, सुद्धदं सर्वभूताना सर्वप्राणिनां प्रत्युपकारनिरपेक्षतया उपकारिणम् । मर्बभनानां हृद्येशयं सर्वकर्मफलाध्यक्षं मर्वप्रतथयसाक्षिणं मा नारायणं झान्या वान्ति सर्वसंसारोपरतिम् ऋच्छति प्रामोति ॥ २९ ॥

( मनुष्य ) मझ नारायणको कर्तारूपसे और मंग्यर अर्थात सव लोकोंका महान् ईश्वर, समस्य प्राणियोका सुद्धद् ---प्रत्युपकार न चाहकर उनका उपकार करनेवाला सब भूतोंके हृदयमे स्थित, सब कमोंके फल देनेका अधिकारी और सब भक्त्योका माश्री जानकर शान्तिको अर्थात सब समारमे उपरामनाको प्राप्त हो जाता है ॥ २९ ॥

इति श्रीमहाभारने शतसाहस्रशां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म-पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतास्यनिपन्स त्रवाविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जनसंवादं कर्मसंन्यासयोगो नाम पश्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यभोजिन्द्रभगवन्यव्यवाद्यायशीमन्त्रकरः सगवतः वृतौ श्रीमहरावद्गीतःसाचि प्रवृतिगर्सा नाम पञ्चमाऽध्याय ॥ ५ ॥



## षष्ठोऽध्यायः

अतीतान्तराष्यायान्ते प्यानयोगस्य सम्यग्दर्शनं प्रति अन्तरङ्गस्य सृत्रभृताः श्लोकाः 'स्पर्गान्हत्त्वा *वहः*' इत्यादय उपदिष्टाः नेपां वृत्तिस्थानीयः अयं षष्टः अध्याय आरम्यते ।

तत्र ध्यानयोगस्य बहिरङ्गं कमे इति यावद् ध्यानयोगारोहणासमधीः तावद् गृहस्थेन अधिकृतेन कर्तव्यं कमे इति अतः तत् मौति । नतु किमर्थं ध्यानयोगारोहणमीमाकरणं यावता अत्रष्टेयम् एव विहितं कमे यावजीवम् ।

न, 'आरुकक्षी' सुनर्गाम कर्म नारणस्थिने इति विशेषणाद् आरूटस्य च शमेन एव संबन्धकरणात्।

आरुरुक्षोः आरुरुष्य च ग्रमः कर्म च उमयं कर्तव्यय्वेन अभिप्रेतं चेत् स्थात तदा आरुरुक्षोः आरुरुस्य च इति ग्रमकर्भविषय-मेदेन विशेषणं विभागकरणं च अनर्थकं स्थात्।

तत्र आश्रमिणां कथिद् योगम् आरुरुक्षः
भवति आरुद्धः च कथिद् अन्ये न आरुरुक्षयो
न च आरुद्धाः तान् अपेस्य आरुरुक्षाः
आरुद्धस्य च इति विशेषणं विभागकरणं च
उपपद्यते एव इति चेत्।

यथार्थ ज्ञानके छिये जो अन्तरङ्ग साधन है उस ध्यानगोगके सुकक्ष जिन 'स्पर्शान्कस्या बहिः' इत्यादि श्रीकोका पूर्याध्यायके अन्तमें उपदेश किया है, जन श्रोकोबा ध्याह्याक्ष्य यह छटा अभ्याय आरम्भ किया जाता है।

परन्तु त्यानयोगका बहिरङ्ग साधन कर्म है इम्हिये जबनक त्यानयोग्यर आन्यद होनेमें समर्थ न हो, तबतक अधिकारी गृहस्थको कर्म करना चाहिये अत: उस (कर्म) की स्तृति करने हैं।

ए० - त्यानयोगपर आरम्ब्ह होनेतककी सीमा क्यो बोधी गयी ८ जबतक जीवे तबतक बिहित कर्मोका अनुष्ठान तो सबको करते झीरहना चाहिये ८

उ०-यह टीक नहीं. क्योंकि 'थोगपर आरूड होनेकी इच्छायाले मुनिके लिये कमें कर्तव्य कहे गये हैं ऐमा कहा है और योगाक्ड योगीका केवल उपरामतासे ही सम्बन्ध बनलाया गया है।

यदि आरुरुश्च और आरुड दोनों हीके लिये शम और कर्म दोनों ही कर्तन्यस्त्पसे माने गये हो, तो आरुरुश्च और आरुटके शम और कर्म अटम-अन्यम विषय बनलाकर विशेषण देना और विभाग करना न्यर्थ होगा।

न, 'तस्यंग' इति वचनात्। पुनः योग-प्रदणात् च 'योगारुज्य' इति य आसीत् पूर्व योगम् आरुरुक्षः तम्य एव आरुउस्य शम एव कर्तव्यं कारणं योगफुलं प्रति उच्यते इति। अतो न यावजीवं कर्तव्यत्वप्राप्तिः कस्यचिद् अपि कर्मणः।

योगविश्रष्टवचनात् च । गृहस्थस्य चेत्।

कर्मिणो थोगो विहितः पष्ठे अध्याये स

योगविश्रष्टः अपि कर्मगति कर्मकतं प्रामोति

इति तस्य नाञ्चाशङ्का अनुपपन्ना स्यात् ।

अवक्यं हि कृतं कर्म काम्यं नित्यं वा मोक्षस्य नित्यत्वाद् अनारभ्यत्वे स्वं फलम् आरभते एव ।

नित्यस्य च कर्मणा वेदश्रमाणावयुद्धत्वात् फलेन मवितव्यम् इति अवोचाम अन्यया वेदस्य आनर्थक्यप्रसङ्गाद् इति । न च कर्माण सति उभयविश्रष्टवचनम् अर्थवत् कर्मणा विश्रंशकारणानुषपत्तः ।

कर्म कृतम् ईश्वरे संन्यस्य इति अतः कर्निर

कर्म फलं न आरभते इति चेत् ।

न, ईश्वरे संन्यासस्य अधिकतरफल-हेतस्वोपपचेः। उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि 'तस्यैय' इस पदका प्रयोग किया गया है। एवं 'योगारुटस्य' इस विशेषणमें योग शस्ट भी महण किया गया है। अर्थात् वो पहले योगका आरुहसु या वहीं जब योगप आरुट हो गया तो उसी योगारुटका योग-फलकी प्राप्तिके लिये शम हो कारण यानी कर्त्य बताया गया है। इसल्ये कोई भी कर्म जीवनपर्यत्त वर्त्त्य नहीं होता।

नवा योगअष्टिवययक वर्णनसे भी यही बात सिंद्ध होती हैं। अभिप्राय यह कि, यदि कर्म करनेवाल गृहस्थके लिये भी छठे अध्यायमें कहा हुआ योग विहिन हो, तो वह योगसे अष्ट हुआ में कर्मोंकों तोनिक हो, तो वह योगसे अष्ट हुआ होता ही दि, इसलिये उसके नाशकी आशहू। यक्तियक मही रह जाती।

क्योंकि नित्य होनेके कारण मोक्ष तो कमेरि प्राप्त हो ही नहीं सकता । इसलिये किये हुए काम्य या नित्य कर्म अपने फलका आरम्भ अवस्य ही करेंगे।

नित्यकर्म भी वेदप्रमाणजनित होनेके कारण अवस्य डी फल देनेबाल होते हैं, नहीं तो वेदको निरर्थक माननेका प्रसङ्घ आ जाना है, यह पहले कह जुके हैं। कसेकि नाशक किसी हेतुकी कोई मन्भावना न होनेके कारण कमेंकि रहने हुए (गृहस्य-को) उभयअष्ट कहना युक्तियुक्त नहीं हो सकता।

ए० यदि ऐसा मार्ने कि प्तं कर्म ईश्वरमें अर्पण करके' किये गये हैं, इसल्टिये वे कर्ताके ल्रिये फलका आरम्भ नहीं करेंगे।

उ०-यह टीक नहीं, क्योंकि ईश्वरमें अर्पण किये हुए कर्म तो और भी अधिक फलदायक होने चाहिये। मोक्षाय एव इति चेत् स्वकर्मणां कृतानाम् ईश्वरे न्यासो मोक्षाय एव न फलान्तगय योगसहितो योगात् च विश्रष्ट इति अतः तं प्रति नाशासका युक्ता एव इति चेता

न, 'एकाकी यतचित्तात्मा निराज्ञीरपरिग्रहः'
'बक्षचारित्रते स्थितः' इति कर्मसंन्यासविधानात्।

न च अत्र ध्यानकाले स्त्रीसहायस्वाश्चक्का येन एकाकित्वं विधीयते । न च गृहस्थस्य 'निराधीरपरिषहः' इत्यादिवचनम् अनुकृत्नम् उभयविश्रष्टप्रकानुपपत्तेः च ।

'अनाश्रितः' इति अनेन कर्मिण एव संन्यासित्वं योगित्वं च उक्तं प्रतिषिद्धं च निरग्नेः अक्रियस्य च संन्यासित्वं योगित्वं च इति चेत

न, ध्यानयांगं प्रति वहिरङ्गस्य सतः कर्मणः

## फलाकाङ्कासंन्यासस्तुतिपरत्वात् ।

न केवलं निरिन्नः अक्रिय एव संन्यासी योगी च कि तर्हि कर्मा अपि कर्मकलासङ्गं संन्यस्य कर्मयोगम् अनुतिष्ठत् सन्वशुद्धचर्यं स संन्यासी च योगी च भवति इति स्त्यते। न च एकेन वाक्येन कर्मकलासङ्गसंन्यास-

स्तुतिः चतुर्थाश्रमप्रतिषेधः च उपपद्यते ।

पूo-यदि ऐसे मार्ने कि वे क्किमें केवल मोक्षके लिये ही होने हैं अर्थात् अपने किये हुए कम्मेंका जो ईवरमें योगसाहित (समतापूर्वक) संन्यास है वह केवल मोक्षके लिये ही होता है दूसरे फलके लिये नहीं और वह उस योगसे (समक्से ) अष्ट हो गया है, अन: उसके लिये नाशकी आशक्का ठीक ही हैं।

उ०-यह भी ठीक नहीं, क्योंकि 'एकाकी यत्वित्तात्मा निराशीरपरिष्रहः' 'ब्रह्मचारिवते स्थितः' आदि वचनोद्वारा कर्म-संन्यासका विधान क्रिया गया है।

यहाँ घ्यानकात्रमे क्षीकी सहायनाकी तो कोई आशङ्का नहीं होती कि जिससे गृहस्थके छिये एकाकीका विधान किया जाता। 'निराद्यीरपरिज्ञहः' इत्यादि बचन भी गृहस्थकं अनुकृत नहीं है। तथा उभयअप-विपयक प्रस्तकी उत्पत्ति न होनेके कारण भी ( उपर्युक्त मान्यता ) ठीक नहीं है।

पू०--'अनाश्चित.' इस क्लोकसे कर्म करनेवालेको ही सन्यामी और योगी कहा है, अग्निरहित और क्रियारहितके संन्यासित्व और योगित्वका निषेव किया है।

उ०-यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि यह स्लोक केवल ध्यानयोगके लिये बहिरग साधनरूप कर्मोंके फलाकाक्षा-सम्बन्धी संन्यासकी स्तृति करनेके निमित्त ही है |

केवल अग्निरिहत और क्रियारहित ही सन्यासी और योगी होता है, ऐसा नहीं, किन्तु जो कोई कर्म करनेवाला भी कर्मफल और आसक्तिको छोड़कर अन्त:करणकी शुद्धिकं लिये कर्मयोगमे स्थित है वह भी सन्यासी और योगी है, इस प्रकार कर्मयोगी-की स्तुति की गयी है।

एक ही वाज्यसे कर्मफल-विश्वयक आसक्तिके त्यागरूप संन्यासकी स्तृति और चतुर्थ आश्रमका प्रतिषेध नहीं बन सकता। न च प्रसिद्धं, निरग्नेः अक्रियस्य परमार्थ-संन्यासिनः श्रुतिस्मृतिषुराणेतिहासयोग-शास्त्रविहितं संन्यासित्वं योगित्वं च प्रतिषेधति सगवान् । स्वचन्तविरोधात च ।

'सर्वकर्माण मनसा संन्यस्य' 'नैव कुर्वव कारयन् आग्ने' 'भीनी संतुष्टो येन केनचित्' 'अनिकेतः स्थिरमतिः' 'विहाय कामान्यः सर्वान्युमंश्वर्रात निःमृहः' 'सर्वारमणपरियागी' इति च तत्र तत्र भगवता स्वयचनानि दर्श्वितानि तैः विरुष्येत चतुर्याश्रमप्रतिषेषः ।

तसाद मुनेः योगम् आरुरुक्षाः प्रतिपत्त-गार्हरूप्यस्य अप्रिहोत्रादि फलनिरपेक्षम् अनुष्ठीयमानं प्यानयोगारोहणसाधनत्वं सन्त्रज्ञद्विद्वारेण प्रतिपद्यते ।

इति स संन्यासी च योगी च इति स्तूयते-

अग्निरहित और क्रियारहित वास्तविक संन्यासीका संन्यासित्व और योगित्व जो श्रुति, स्पृति, पुराण, इतिहास और योगशाब्दसे विहित तथा सर्वत्र प्रसिद्ध है, उसका भगवान् प्रतियेव नहीं करते, क्योंकि इससे भगवान्के अपने कथनमें भी विरोध आता है।

अभिप्राय यह है कि 'सव कर्मोंको मनसे छोड़कर' 'न करता हुआ न करवाता हुआ रहता है' 'मीन भाववाला जिस किस प्रकारसे भी सदा संतुष्ट' 'बिना परहारबाला व्यिख्यकुद्धि' 'जो पुरुष समस्त कामनाओंको छोड़कर निःस्पृह भावसे विचरता है' 'समस्त आरम्भोंका त्यागी' इस प्रकार जगह-जगह भगवान्ते जो अपने वचन प्रदर्शित किये हैं, उनसे चनये आग्रमक प्रतिभेषका विशेष हैं।

इसकिये (यह सिद्ध हुआ कि ) जो गृहस्थात्रमर्मे स्थित पुरुष योगारूढ़ होनेकी इच्छाबाल और मननशील है, उसके फल न चाहकर अनुष्टान किये हुए अग्निहोत्रादि कर्म अन्त.करणकी शुद्धिद्वारा च्यानयोगमे आरूढ़ होनेके साधन बन सकते हैं।

इसी भावसे 'वह संन्यासी और योगी हैं' इस प्रकार उसकी स्तृति की जाती है—

car della

श्रीभगवानुत्राच--

मगवान् श्रीकृष्ण बोले - -

अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः

स संन्यासी च योगी च न निरंत्रिन चाकिय: ॥ १ ॥

अनाधितो न आश्रितः अनाश्रितः किं कर्मफल कर्मणः फलं कर्मफलं यत् तद् अनाश्रितः कर्मफलतृष्णारहित इत्यर्थः।

यो हि कर्मफलतृष्णावान् स कर्मफलम् आश्रितो भवति अयं तु तद्विपरीतः अतः अनाश्रितः कर्मफलम् ।

एवं मृतः सन् कार्यं कर्तव्यं नित्यं काम्य-

विषरीतम अग्निहोत्रादिकं करोति निर्वर्तयति.

ऐसा (कर्मफल्के आश्रयसे रहित) होकर जो पुरुष कर्तज्यकर्मोंको अर्थात् काम्यकर्मोसे विपरीत नित्य अग्निहोत्रादि कर्मोंको करता है.

जिसने आश्रय नहीं निया हो, वह अनाश्रित है, किसका व कर्मफलका अर्थात् जो कर्मोंके फलका आश्रय न लेनेवाला—कर्मफलकी तृष्णामे रहित है। क्योंकि जो कर्मफलकी तृष्णावाला होता है वही कर्मफलका आश्रय लेता है. यह असमे विकास होता है वही

कर्मकलका आश्रय लेता है, यह उससे बिपरीत है, इसलिये कर्मफळका आश्रय लेनेबाला नहीं हैं। यः कश्चिद ईद्याः कर्मी स कर्म्यन्तरेम्यो विशिष्यते इति एवम् अर्थम् आह स संन्यासी च योगी च इति ।

मंत्र्यामः परित्यादाः स यस्य अस्ति स संन्यामी च योगी च योगः चित्तसमाधानं स ग्रस्य अस्ति स योगी च इति एवंगुणसंपन्नः अयं मन्तव्यः ।

न केवलं निरप्तिः अफिय एव संन्यासी योगी च इति मन्तव्यः।

निर्गता अग्रयः इ.मीङ्गभूता यसात स अनग्रिमाधना अपि अविद्यमाताः क्रियाः तपोटानादिका यस्य असी अस्त्रियः ॥ १ ॥

नन च निरमेः अक्रियस्य एव अतिस्पृति-योगशास्त्रेषु संन्याधित्वं योगित्वं च प्रसिद्धं कथमं इह साग्नेः मिकयस्य मंन्यासित्वं योगित्वं च अप्रसिद्धम् उच्यते इति ।

न एष दोषः । कयाचिद् गुणकृत्या

उभयस्य संपिपादयिषितन्वात ।

तत् कथम् ?

कर्मफलसंकल्पसंन्यासात संन्यासित्वं योगाङ्गरवेन च कर्मानुष्टानातु कर्मफलसंकल्पस्य वा चित्तविक्षेपहेतोः परित्यागादु योगित्वं च इति गौणम् उभयम् ।

न पुनः ग्रुरूयं संन्यामित्वं योगित्वं अभिष्रतम् इति एतम् अर्थं दर्शयितुम् आह- है। इसी भावको दिखळानेके लिये कहते हैं-

ऐसा जो कोई कमीं है वह दसरे कमियोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, इसी अभिप्रायसे यह कहा है कि वह संस्यासी भी है और योगी भी है।

संन्यास नाम त्यागका है। वह जिसमें हो वही संन्यासी है और चित्तके समाधानका नाम योग है वह जिसमें हो वहीं योगी है. अतः वह कर्मयोगी भी इन गुणोंसे सम्पन्न माना जाना चाहिये ।

केवल अग्निरहित और क्रियारहित पुरुष ही संन्यासी और योगी है, ऐसा नहीं मानना चाहिये।

कर्मों के अंगभृत गाईपत्यादि अग्नि जिससे छट गये हैं, वह निरमि है और बिना अमिके होनेवाली तप-दानादि क्रिया भी जो नहीं करता वह अकिय है॥ १॥

पू०-जब कि निरमि और अक्रिय परुपके लिये ही श्रुति, स्मृति और योगशास्त्रोमें संन्यासित्व और योगित्व प्रसिद्ध है, तब यहाँ अग्नियक्त और क्रिया-यक्त परुषके लिये अप्रसिद्ध सन्यासित्व और योक्तिव-का प्रतिपादन कैसे किया जाता है ?

उ० -यह दोष नहीं है। क्योंकि किसी एक गुणवृत्तिसे (किसी एक गुणविशेषको लेकर) संन्यासित्व और योगित्व इन दोनो भावोको उसमें ( गृहस्थमें ) सम्पादन करना भगवानको इष्ट है ।

प०-सो कैसे ?

उ०-कर्मफलके संकल्पोका त्याग होनेसे भन्याभित्व' है और योगके अंगरूपमे क्रमेंकि। अनुष्टान होनेसे या चित्तविक्षेपके कारणरूप कर्म-फलके सकर्त्योंका परित्याग होनेसे 'योगित्व' है. इस प्रकार दोनों भाव ही गौणरूपमें माने गये हैं।

इससे मुख्य संन्यासित्व और ये गित्व इष्ट नहीं

यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव । न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २ ॥

यं सर्वकर्मतत्कलपित्यागळखणं परमार्थ-संन्यासम् इति श्रष्टः श्रुतिस्मृतिबिदः, योगं कमोतुष्टानळखणं न परमार्थसंन्यासं विद्धि जानीहि हे पण्डव।

कर्मयोगस्य प्रष्टृत्तिरुक्षणस्य तद्विपरीतेन निष्टृत्तिरुक्षणेन परमार्थसंन्यासेन कीदर्श सामान्यस् अङ्गीकृत्य तद्भाव उच्यते इति अपेक्षायाम् इदम् उच्यते—

असि परमार्थसंन्यासेन साद्यं कर्ट्डारकं कर्त्योगस्य । यो हि परमार्थसंन्यासी स त्यक-सर्वकर्मसाधनतया सर्वकर्मतत्फलविषयं संकल्पं प्रवृत्तिहेतुकामकारणं संन्यस्यति । अयम् अपि कर्मयोगी कर्म कुर्वाण एव फलविषयं संकल्पं संन्यस्यति इति एतम् अर्थे दर्शयन् आह--

न हि यसाबु असंन्यस्तसंकल्यः असंन्यस्तः अपरित्यक्तः फलविषयः संकल्पः अभिसंधिः येन सः असंन्यस्तसंकल्पः, कक्षन कश्चित् अपि कर्मी योगी समाधानवान् भवति, न संभवति इत्यर्थः। फलसंकल्पस्य चित्तविक्षेपद्वेतुत्वात्।

तसाद् यः कथन कभी संन्यसफलसंकल्पा भवेत् स योगी समाधानवान् अविश्विप्तविचो भवेत् विचविश्वेषहेतोः फलसंकल्पस्य संन्यस्त-त्वाद् इति अभिप्रायः। श्रुति-स्पृतिके ज्ञाता पुरुष सर्वकर्म और उनके फलके त्यागरूप जिस भावको वास्त्रविक संन्यास कहने हैं, हे पाण्डव ! कर्मानुष्ठानरूप योगको (निष्काम कर्मयोगको) भी त् बही वास्तविक संन्यास जान ।

प्रवृत्तिरूप कर्मयोगकी उसने त्रियरित निवृत्तिरूप परमार्थ-संन्यासके साथ कैसी समानता खीकार करके एकता कड़ी जाती है / ऐसा प्रश्न होनेपर यह कड़ा जाता है—

परमार्थ-संन्यासके साथ कर्मयोगकी कर्म्विषयक समानता है। क्योंकि जो परमार्थ-संन्यासी है वह सब कर्मसाधनोंका त्याग कर चुकता है इसलिय सब कर्मोंका और उनके फल्लिययक संकल्योंका, जो कि प्रश्नित्तेनुक कामके काग्या है, त्याग करता है। और यह कर्मयोगी भी कर्म करता हुआ फल्लिययक संकल्योंका त्याग करता ही है (इस प्रकार दोनोंकी समानता है) इस अभिप्रायको दिख्लाते हुए कहते हैं—

जिमने फलब्बयक सकल्योका यानी इण्डाओंका त्याग न किया हो, ऐसा कोई भी कर्मी, योगी नहीं हो सकता। अर्थात् ऐसे पुरुषका चित्त समाविस्य होना सम्भव नहीं है। क्योंकि फलका संकल्प ही चित्तके विक्षेपका कारण हैं।

इसलिये जो कोई कमी फलियियक संकल्पोका त्याग कर देना है वहीं योगी होता है। अभिप्राय यह है कि चित्तविक्षेपका कारण जो फलियियक संकल्प है उसके त्यागसे ही मनुष्य समाधानयुक्त यानी चित्तविक्षेपसे रहित योगी होता है। एवं परमार्थसंन्यासकर्मयोगयाः कर्तृद्वारकं संन्याससामान्यम् अपेक्ष्य 'यं मंन्यासमिति प्राहुवांगं तं विदि पाण्डव' इति कर्मयोगस्य स्तुत्यर्थं संन्यासत्वम् उक्तम् ॥ २ ॥ इस प्रकार परमार्थ-संन्यासकी और कर्मयोगकी कत्तीक भावसे सम्बन्ध रखनेवाली जो त्यागविषयक समानता है, उसकी अपेक्षासे ही कर्मयोगकी स्तृति करनेके लिये 'यं संन्यासमिति माहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव' इस क्षोकमें उसे संन्यास बतलाया है ॥२॥

च्यानयोगस्य फलितरपेद्यः कर्मयोगो षहिरङ्गं साधनम् इति तं संन्यासन्वेन स्तुन्वा अञ्चना कर्मयोगस्य ध्यानयोगसाधनन्वं दर्श्वयति— फलेष्डासे रहित जो कर्मयोग है वह ध्यानयोगका बहिरंग साधन है इस उदेश्यसे उसकी संन्यासहप्रसे स्तृति करके अब यह भाव दिखळाने हैं कि कर्मयोग ध्यानयोगका साधन है—

आरुरुक्षोर्मुनेयोंगं कर्म कारणमुच्यते । योगारूटस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ ३

आरुरक्षोः आरोद्धम् इच्छतः अनारूद्धस् ध्यानयोगे अवस्थातुम् अशक्तस्य एव इत्यर्थः, कस्य आरुरुक्षोः, मुने कर्मफलसंन्यासिन इत्यर्थः । किम् आरुरुक्षोः योग कर्म कारणे साधनम् उच्यते ।

योगारूडस्य पुनः तस्य एव शन उपश्चमः सर्वकर्मस्यो निवृत्तिः कारण योगारूडस्वस्य साधनम् उच्यने इस्वर्धः।

यावद् यावत् कर्मस्य उपरमते तावत् तावद् निरायासस्य जितेन्द्रियस्य चित्तं समाधीयते । तथा सति स झटिति योगारूटो भवति ।

#### तथा च उक्तं व्यासेन

'नेनाइशं बाग्नणस्यास्ति वित्तं यवेकता समना सत्यता च । श्रीलं स्थितिर्देण्डनिधानमार्ववं ततस्ततश्रीपरमः क्रियाभ्यः॥' (महा० ग्रान्ति० १७५। २७ ) इति ॥ ३ ॥

जो च्यानयोगमे आरूढ़ नहीं है—च्यानयोगमें स्थित नहीं रह सकता हैं, ऐसे योगारूढ़ होनेकी इच्छाबाले मुनि अर्थात् कर्मफल्ययागी पुरुषके लिये च्यानयोगपर आरूढ़ होनेका साधन कर्मण बतलाया गया है।

तथा वहीं जब योगारूड हो जाता है तो उसके लिये योगारूढ़ताका ( ध्यानयोगमें सदा स्थित रहनेका ) साधन राम-उपराम यानी 'सर्व कमेंसि निकृत होना' बतलाया गया है ।

( मनुष्य ) जितना-जितना कमेंसि उपरत होता जाता है, उतना-उतना ही उस परिश्रमरहित जितेन्द्रिय पुरुषका चित्त समाहित होता जाता है । ऐसा होनेसे वह झटपट योगारूढ़ हो जाता है । ज्यासजीने भी यही कहा है कि 'शाखणके लिये

ट्सरा पेसा कोई धन नहीं है जैसा कि पकता, समता, सत्यता, शील, स्थिति, आहंसा, आर्जव और उन-उन कियाओंसे उपराम होना हैं'॥ ३॥

अय इदानीं कदा योगारू हो भवति इति उच्यते -

साधक कब योगारूढ हो जाता है, यह अब बतलाते हैं....

## यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मखन्षज्जते। मर्वमंकल्पमंन्यामी

योगारूद्रस्तदोच्यते ॥

यदा समाधीयमानचित्तो गोगी हि इन्द्रियार्थेष इन्द्रियाणाम् अर्थाः श्रव्दादयः तेषु इन्द्रियार्थेषु नित्यनैमित्तिककाम्यप्रतिषिद्<u>धेष</u> प्रयोजनाभावबुद्धचा न अनुषज्ञते कर्तव्यताबुद्धि न करोति इत्यर्थः ।

चित्तका समाधान कर होनेवाला योगी जब इन्द्रियोंके -अधोंमें, अर्थात इन्द्रियोंके विषय जो शब्दादि हैं उनमे एवं नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषद्ध कमोंमें अपना कुछ भी प्रयोजन न देखकर आसक्त नहीं होता, उनमें आसक्ति यानी ये मुझे करने चाहिये ऐसी बृद्धि नहीं करता।

सर्वसंकल्पसंन्यासी सर्वान संकल्पान इहा-मुत्रार्थकामहेत्न संन्यसितं शीलम् अस्य इति सर्वसंकल्पसंन्यासी, योगारूढः प्राप्तयोग इति एतत तदा तसिन काले उच्यते।

तब---उस समय वह सब संकल्पोका त्यागी अर्थात इस लोक और परलोकके भोगोंकी कामनाके कारणस्य सब संकल्पोंका त्याग करना जिसका स्वभाव हो चुका है, ऐसा पुरुष, योगारूड यानी योगको प्राप्त हो चुकत है, ऐसे कहा जाता है।

सर्वसंकल्पसंन्यासी इति वचनात् सर्वान च कामान सर्वाणि च कर्माणि संन्वसेद इत्यर्घः ।

'सर्वसंकल्पसंन्यासी' इस कथनका यह आशय है कि सब कामनाओंको और समस्त कमोंको छोड देना चाहिये।

संकल्पमुला हि सर्वे कामाः 'संकल्पम्लः कामो वै यज्ञाः संकल्पसंभवाः।' (मन०२।३) 'काम जानामि ते मूलं संकल्पाचं हि जायसे।

क्योंकि सब कामनाओंका ,मूल संकल्प ही है। स्पृतिमें भी कहा है कि -- 'कामका सल कारण संकल्प ही है। समस्त यह संकल्पसे उत्पन्न होते हैं।' 'हे काम! मैं तेरे मल कारणको जानता हैं। त निःसन्देह संकल्पसे ही उत्पन्न होता है। मैं तेरा संकल्प नहीं करूँगा, अतः फिर तृ मुझे शाम नहीं होसा ।'

न त्वां संकलपायिष्यामि तेन में न भविष्यमि॥ · ( महा० ज्ञान्ति ० १७७ । २५ ) इत्यादिस्मृतेः। सर्वकामपरित्यागे च सर्वकर्ममंन्यासः मिद्रो यथाकामो भवति तस्कर्त्भवति यस्कतुर्भवित तस्कर्म कुरुते' ( ब्रह ० उ० ४। ४।५) इत्यादिश्रतिभ्यः 'यदादि कुरुते कर्म तत्तत्कामस्य चेष्टितम्'(मनु०२।४) इत्यादिसमृतिस्यः च।

सब कामनाओके परित्यागसे ही सर्व कमेंकि। त्याग सिद्ध हो जाता है। यह बात 'बह जैसी काप्रता-वाला होता है वैसे ही निश्चयवाला होता है, जैसे निश्चयवाला होता है वही कर्म करता है' इत्यादि श्रुतिसे प्रमाणित है और 'जीव जो-जो कर्म करता है वह सब कामकी ही चेष्टा है।' इत्यादि स्मृतिसे भी प्रमाणित है।

न्यायात च । न हि सर्वसंकल्पसंन्यासे

कश्चित स्वन्दितम् अपि शक्तः।

तसात सर्वसंकल्पसंन्यासी इति वचनात सर्वान कामान सर्वाणि कर्माणि च त्याजयित भगवान ॥ ४ ॥

युक्तिसे भी यही बात सिद्ध होती है। क्योंकि सब संकल्पोंका त्याग कर देनेपर तो कोई जरा-सा

स्तरां 'सर्वसंकल्पसंन्यासी' कहकर भगवान् समस्त कामनाओंका और समस्त कमेंका त्याग

यदा एवं योगारूढः तदा तेन आत्मा आत्मना उद्दुश्तो भवति संसाराद् अनर्थत्राताद् अतः---

जब मनुष्य इस प्रकार योगारू ह हो जाता है तन वह अनर्थोंके समृह इस संसारसमुद्रसे खयं अपना उद्धार कर लेना है, इसलिये-

उद्दरेदात्मनात्मानं

नात्मानमवसाद्येत् । आत्मैव ह्यात्मनो बन्धरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥

उद्धरेत् संसारसागरे निमग्नम् आत्मना आत्मानं तत उद ऊर्घ्वं हरेद उद्धरेद योगारूढतां आपादयेव इत्यर्थः ।

न आत्मानम् अवसादयेद न अधो नयेद न अधो गमयेत ।

आरमा एव हि यसाद आरमनो बन्धुः । न हि अन्यः कश्चिद बन्धः यः संसारम्क्तये भवति । बन्धः अपि तावद मोक्षं प्रति प्रतिक्रल एव स्नेहादिबन्धनायतनत्वात तसाद यक्तम अवधारणम् 'अ।तमा एव हि आत्मनो बन्धः' इति ।

आत्मा एव रिपुः श्रन्थः यः अन्यः अपकारी बाह्यः शत्रुः सः अपि आत्मप्रयुक्त एव इति, युक्तम् एव अवधारणम् आत्मा एव रिपुः आत्मन इति ॥ ५ ॥

संसार-सागरमें इवे पड़े हर अपने-आपको उस संसारसमृद्रसे आत्म-बलके द्वारा ऊँचा उठा लेना चाहियं अर्थात योगारूड अवस्थाको प्राप्त कर लेना चाहिये ।

अपना अव:पतन नहीं करना चाहिये अर्थात् अपने आत्माको नीचे नहीं गिरने देना चाहिये ।

क्योंकि यह आप ही अपना बन्धु है । दूसरा कोई (ऐसा) बन्धु नहीं है जो संसारसे मुक्त करने-वाला हो । प्रमादि भाव वन्धनके स्थान होनेके कारण सासारिक बन्धु भी ( वास्तवमें ) मोक्षमार्गका तो विरोधी ही होता है । इसलिये निश्चयपूर्वक यह कहना ठीक ही है कि, आप ही अपना बन्धु है।

तथा आप ही अपना शत्र है । जो कोई दसरा अनिष्ट करनेवाला बाह्य शत्रु है वह भी अपना ही बनाया हुआ होता है, इसक्रिये आप ही अपना शत्र है, इस प्रकार केवल अपनेको ही शत्र बनलाना भी ठीक ही है।। ५॥

आत्मा एव बन्धुः आत्मा एव रिषुः आत्मन इति उक्तम्, तत्र किंत्रक्षण आत्मनो बन्धुः किं-लक्षणो वा आत्मनो रिषुः इति उच्यते—

आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है यह बात कही गयी, उसमें किन कक्षणोंबाळा पुरुष तो (आप ही ) अपना मित्र होता है और कौन (आप ही ) अपना शत्रु होता है ? सो कहा जाता है—

बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्॥६॥

बन्धुः आस्मा आस्मन. तस्य तस्य आस्मनः स स आस्मा बन्धुः येन आस्मना आस्मा एव जितः आस्मा कार्यकरणसंवातो येन वशीकृतो जितेन्द्रिय इत्यर्थः । अनास्मनः त अजितात्मनः तु शत्रुत्वे शत्रुभावे वर्तेत आस्मा एव शत्रुवत्, यथा अनास्मा श्रनुः आस्मनः अपकारी तथा आस्मा आस्मनः अपकारे वर्तेत इत्यर्थः ।। ६ ।।

उस जीवात्माका तो वही आप मित्र है कि जिसने स्वयमेव कार्य-कारणके समुद्राय शारीररूप आत्माको अपने बशमे कर लिया हो अर्थान् जो जिनेन्द्रिय हो । जिसने (कार्य-कारणके संवात ) शारीररूप आत्माको अपने बशमें नहीं किया उसका बह आप ही शानुकी भौति शानु-भावमें वर्तना है । अर्थात् जैसे दुसरा शत्रु अपना अनिष्ट करनेवाला होता है, वैसे ही बह आप ही अपना अनिष्ट कारनेमें लगा रहता है ॥ ह। ॥

जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः॥ ७॥

जितात्मनः कार्यकरणादिसंघात आरमा जिता येन स जितातमा, तस्य जितात्मनः, प्रशान्तस्य प्रसन्नान्तःकरणस्य सतः संन्यासिनः परमारमा समाहितः साक्षाद् आरमभावेन वर्तते इत्यर्थः। किं च शीनोष्णसल्दःख्य तथा माने अपमान

शरीरको अपने नशमे कर लिया है और जो प्रशान्त है-बिसका अन्त.करण सदा प्रसन्न रहता है उस सन्यासीको भठी प्रकारसे सर्वत्र परमाग्या प्राप्त है अर्थात् साक्षात् आत्मनावसे विद्यमान है।

जिसने मन, इन्डिय आदिके संचातरूप इस

च मानापमानयोः पुजापरिभवयोः ॥ ७ ॥

तया यह सर्दी-गर्भा और सुख-दुःखमें एवं मान और अपमानमें यानी पूजा और तिरस्कारमें भी (सम हो जाता है)॥७॥

. ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । यक्त इत्यन्थते योगी समलोष्टाह्मकाश्चनः ॥ ८ ॥ ज्ञानविज्ञानत्मात्मा ज्ञानं द्यास्मोक्तपदार्थानां परिज्ञानं विज्ञानं तु शास्त्रतो ज्ञातानां तथा एव स्वातुभवकरणं ताभ्यां ज्ञानचिज्ञानाभ्यां तुप्तः संज्ञातालंक्रत्यय आत्मा अन्तःकरणं यस्य स ज्ञानविज्ञानतृमात्मा, कृटस्थः अप्रकम्प्यो भवति इत्यर्थः । विजितिन्द्रयः च । य ईद्यो उक्तः समाहित इति स उत्यते करुयते ।

स योगी समलोधासमकाञ्चनो लोष्टादम-काञ्चनानि समानि यस्य स समलोधादम-काञ्चनः ॥ ८ ॥ शाओक पटाधेंको समझनेका नाम 'झान' है और शाखसे समझे हुए भावोको वैसे ही अपने अन्तःकरणने प्रत्यक्ष अनुभव करनेका नाम 'विज्ञान' है, ऐसे 'झान' और 'विज्ञान' में जिसका अन्तःकरण तृप्त है अर्थात जिसके अन्तःकरण ऐसा शिक्षास उपन्त हो गया है कि 'यस, अब कुछ भी जानना बाकी नहीं है' ऐसा जो जानना बाकी नहीं है' ऐसा जो जानना बाकी नहीं कुए अन्तःकरणवाळा कृटस्थ-अविचळ और जितेन्द्रिय हो जाता है, बह युक्त यानी समाहित ( समाधिक्य ) कहा जाता है। बह योगी मिद्दी, पत्यर और सुवर्णको समान समझनेवाजा होना है अर्थात् उसकी दृष्टिमें मिट्टी, पत्यर और सोना सम समन सम्वनेवाजा होना है अर्थात् उसकी दृष्टिमें मिट्टी, पत्यर और सोना सम समान हैं (एक ब्रह्मरूप है)॥ ८॥

किंच-

तथा

## सुहन्मित्रार्युदासीनमध्यस्यद्वेध्यबन्धुषु । साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते॥ ६॥

सुहृदित्यादिश्लोकार्धम् एकं पदम् ।

छुडर इति प्रत्युपकारम् अनपेक्ष्य उपकर्ता ।

मित्रं स्नेहवान् । अग्ः झुनुः । उदामीनो न

कस्यचित् पक्षं भजते । मध्यस्थो यो विरुद्धयोः

उभयोः हितैषी । द्रेष्य आत्मनः अप्रियः।

बन्धः सम्बन्धी इति एतेषु साध्यु आस्मानुवर्तिषु

अगि च पाये प्रतिषिद्धकारिषु सर्वेषु एतेषु

सम्बुद्धः कः किंकमी इति अव्याप्रत्युद्धिः

इत्यर्षः । विशिष्यते विष्ठच्यते इति वा

पाठान्तरम् । योगारूढानां सर्वेषाम् अयम् उत्तम

इत्यर्षः ॥ ९॥

पहुद्दत्' इस्यादि आधा स्त्रोक एक पद है।

पहुद्दत्'-प्रस्युपकार न चाहकर उपकार करनेवाल,

मित्र'-प्रेमी, भ्वरिं'-शतु, 'उदासीन'-पक्षपातहित, भन्यस्थं'-जो परस्पर त्रिरोव करनेवाले दोनोहात हिनेथी हो, 'डेप्य'-अपना आग्निय और 'बरयु'
अपना कुट्टम्बी, इन सबमे नथा शाखानुसार चलनेबाने श्रष्ट पुरुपोमे और निभिद्ध कमे करनेवाले

परियोमें भी जो समझुद्धिशल हैं; इन सबमी क्षीद्ध

क्षीसा क्या कर रहा है ऐसे विचारमें जिसकी खुद्धि

नहीं लगती है वह श्रष्ट हैं। यहाँ 'बिहाय्यते'के

स्थानमें 'बिहुच्यते' (मुक्त हो जाता है) ऐसा

पाठान्तर भी है॥ ९॥

अत एवम् उत्तमफलप्राप्तये –

अतः ऐसे उत्तम फलकी प्राप्तिके लिये---

# योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः।

यतचित्तात्मा

योगी ध्यायी युज्जीत समाद्ध्यात सनतं सर्वदा आत्मानम् अन्तःकरणं रहसि एकान्ते गिरिगृहादौ स्थितः सन् एकाकी असहायः ।

रहिस स्थित एकाकी च इति विशेषणात

संन्यासं कत्वा इत्यर्थः ।

यतवित्तातमा चित्तम् अन्तःकरणम् आत्मा देहः च संयती यस्य स यतचित्तातमा निराशीः वीतरुष्णः अपरिग्रहः परिग्रहरहितः । संन्यासित्वे अपि त्यक्तसर्वपरिग्रहः सन् युज्जीत इत्यर्थः ॥ १० ॥

निराशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥

ध्यान करनेवाला योगी अकेला-किसीको साथ न लेकर पहाइकी गुफा आदि एकान्त स्थानमें स्थित हुआ, निरन्तर अपने अन्तः करणको ध्यानमें स्थिर किया करे।

<sup>एकान्त</sup> स्थानमे स्थित हुआ' और 'अकेळा' इन विशेषणोसे यह भाव पाया जाता है कि संन्यास प्रहण करके योगका साधन करे।

जिसका चित्त-अन्तःकाण और आत्मा-जारीर ( दोनों ) जीते हुए हैं ऐसा यतचित्तात्मा, निराशी-तृष्णाहीन और संप्रहरहित होकर अर्थात संन्यासी होनेपर भी सब संप्रहका त्याग करके योगका अभ्यास करे ॥ १० ॥

अथ इदानीं योगं युद्धत आसनाहारविहारा-दीनां योगसाधनत्वेन नियमो वक्तव्यः प्राप्त-योगलक्षणं तत्फलादि च इति अत आगस्यते तत्र आसनम् एव तावत् प्रथमम् उच्यते---

शची देशे प्रतिप्राप्य नात्युच्छितं नातिनीचं

शुची शुद्धे विविक्ते स्वभावतः संस्कारतो वा देशे स्थाने, प्रतिष्ठाप्य स्थिम् अचलम् आत्मन आसनं न अत्युच्छितं न अतीव उच्छितं न अवि अतिनीचं तत च चैलाजिनकुशोत्तरम्, चैलम् अजिनं क्र्याः च उत्तरे यसिन आसने तद आमनं चैलाजिनक्कोत्तरं पाठकमाद विपरीतः अत्र क्रमः चैलादीनाम् ॥ ११ ॥

योगाभ्यास करनेवालेके लिये योगके साधन-रूप आसन, आहार और विद्वार आदिका नियम बनलाना उचित है एवं योगको प्राप्त हए पुरुपका रुक्षण और उसका फुल आदि भी कहना चाहिये । इसलिये अब ( यह प्रकरण ) आरम्भ किया जाता है। उसमें पहले आसनहीका वर्णन करते है---

स्थिरमासनमात्मनः । चैलाजिनकुशोत्तरम् ॥ ११ ॥

शुद्ध स्थानमे अर्थात् जो खभावसे अथवा झाड्ने-बहारने आदि संस्कारोंसे साफ किया हुआ पवित्र और एकान्त स्थान हो, उसमें अपने आसनको जो न अति ऊँचा हो और न अति नीचा हो और जिसपर कमसे वस्त्र, मगचर्म और कशा बिछाये गये हों, अविचलभावसे स्थित करके । यहाँ पाठ-कममे उन वखादिका कम उठटा समझना चाहिये अर्थात पहले कहा, उसपर मगचर्म और फिर उसपर वस्र विळाने ॥ ११ ॥

TATION STATE

प्रतिष्टाप्य किम-

(आसनको) स्थिर स्थापन करके क्या करे

तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः। यञ्ज्याद्योगमात्मविश्रद्धये ॥ १२ ॥ उपविश्यासने

तत्र तस्मिन आसने उपविश्य योगं युञ्ज्यात । कथमः सर्वविषयेभ्य उपसंहत्य एकाशं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियिकयः चित्तं च इन्द्रियाणि च चित्तेन्द्रियाणि तेषां क्रियाः संयता यस्य स यतचित्तेन्दियक्रियः ।

स किमर्थं योगं युञ्ज्याद इति आह

आत्मविशुद्धये अन्तः हरणस्य इति एतत् ।। १२॥

कैसे करे ? मनको सब विषयोंसे हटाकर एकाप्र करके तथा यतचित्तेन्द्रियक्रिय यानी चित्त और इन्द्रियोंकी कियाओंको जीतनेवाला होकर योगका साधन करें । जिसने मन और इन्द्रियोंकी क्रियाओं-का संयम कर लिया हो उसको यतचित्तेन्द्रियक्रिय वह किसलिये योगका साधन करे ? सो

उस आसनपर बैठकर योगका साधन करे ।

आत्मशुद्धिके लिये अर्थात् अन्त:करणकी शुद्धिके लिये करे।। १२॥

बाह्यम् आसनम् उक्तम् अधुना शरीरधारणं कथम इति उच्यते

कायशिरोग्रीवं

संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् ॥ १३ ॥

समं कायशिरोधीवं कायः च शिरः च ग्रीवा च । कायशिरोग्रीवं तत समं धारयन् अचलं च समं धारयतः चलनं संभवति अतो विधिनष्टि अचलम् इति । स्थिरः स्थिरो भृतवा इत्यर्थः ।

स्य नासिकामं संप्रेक्य सम्यक प्रेक्षणं दर्शनं

कत्वा इव ।

इति इवशब्दो सुप्तो द्रष्टव्यः । न हि

खनासिकाग्रसंप्रेक्षणम् इह विधित्सितम् । कि तर्हि चक्षयोः दृष्टिसंनिपातः ।

बाह्य आसनका वर्णन किया, अब शरीरको कैसे रखना चाहिये ८ सो कहते हैं—

धारयञ्चलं स्थिरः

काया. शिर और गरदनको सम और अचल भावसे धारण करके स्थिर होकर बैठे । समानभावसे धारण किये हुए कायादिका भी चलन होना सम्भव है इसलिये 'अचलम्' यह विशेषण दिया गया है ।

तथा अपनी नासिकाके अग्रभागको देखता हुआ यानी मानो वह उधर ही अच्छी तरह देख रहा है। इस प्रकार दृष्टि करके।

यहाँ 'संग्रेक्य' के साथ 'इव' शब्द छुप्त समझना चाहिये क्योंकि यहाँ अपनी नामिकाके अप्रभाग-को देखनेका विधान करना अभिमत नहीं है ।

तो क्या **है** ? बस, नेत्रोंकी दृष्टिको (विश्रयोंकी **ओर**से रोककर ) वहाँ स्थापन करना ही इष्ट है।

तः हरणसमाधानापेश्चो विवश्चितः। स्वनासिकाग्रसंप्रेक्षणम् एव चेद् विवक्षितं मनः तत्र एव समाधीयते न आत्मनि ।

आत्मनि हि मनसः समाधानं वक्ष्यति 'आत्मसंस्थं मनः कृत्वा' इति । तस्माद इवशब्द-लोपेन अक्ष्णोः दृष्टिसंनिपात एव संप्रक्ष्य इति उच्यते ।

दिश: च अनक्लोकयन दिशां च अवलोकनम अन्तरा अक्रवेन इति एतत ॥ १३ ॥

वह (इस तरह दृष्टिस्थापन करना ) भी अन्त:-करणके समाधानके लिये आवश्यक होनेके कारण ही अभीए है । क्योंकि यदि अपनी नासिकाके अग्रमागको देखनेका ही विधान माना जाय तो फिर मन वहीं स्थित होगा. आत्मामें नहीं ।

परनतः ( आगे चलकर ) 'आरमसंस्थं मनः कत्वा' इस पदसे आत्मामे ही मनको स्थित करना बतलायेंगे । इसलिये •इव' शब्दके लोपदारा नेत्रोंकी दृष्टिको नासिकाके अग्रभागपर लगाना ही संप्रेक्य' इस पदसे कहा गया है।

इस प्रकार ( नेत्रोकी दृष्टिको नासिकाके अग्रभाग-पर लगाकर ) तथा अन्य दिशाओको न देखना हुआ अर्थात् बीच-बीचमे दिशाओकी ओर दृष्टि न डाळता

किंच-

विगतभीर्वह्मचारिव्रते यक्त आमीत मत्परः ॥ १४ ॥ मनः संयम्य मिचना

प्रशान्तारमा प्रकर्षेण ज्ञान्त आत्मा अन्तः-वज्ञास्तात्मा ब्रह्मचारित्रते स्थितो वर्तं ब्रह्मचर्यं गुरुश्रथपाभिक्षाभ्रवत्यादि तस्मिन् तदन्तृष्टाता भवेद इत्यर्थः । कि च मनसो वत्ती: इति एतद मचित्रो मयि परमेश्वरे चिनं यस्य सः अयं मिच्चो यक्त. समाहितः सन आसीत उपविशेद मत्परः अहं परो यस्य सः अयं मत्परः ।

मवति कश्चिद रागी स्त्रीचिनो न त स्त्रियम

एव परत्वेन गृह्वाति, किं तर्हि राजानं महादेवं

वा अयं त मचित्तो मत्परः च ॥ १४॥

प्रशान्तारमा--अन्छी प्रकारसे शान्त हुए अन्त:-करणवाला, विगनभी— निर्भय और ब्रह्मचारियोंके त्रतमें स्थित हुआ अर्थात् ब्रह्मचर्य, गुरुसेवा, भिक्षा-मोजन आदि जो ब्रह्मचारीके ब्रत हैं उनमें स्थित हुआ उनका अनुष्टान करनेशला होकर और मनका संयम करके अर्थात मनकी वृत्तियोंका उपमंहार करके तथा मझमें चित्तवाटा अर्थात् मुझ परमेश्वर-में ही जिसका चित्त लग गया है ऐसा मचित होकर तथा समाहितचित्त होकर और मन्न ही सर्वश्रेष्ठ माननेवाला, अर्थात में ही जिसके मतमे सबसे श्रेष्ट हैं, ऐसा होकर बैठे।

कोई स्त्रीप्रमी स्त्रीमें चित्तवाला हो सकता है परन्त वह खीको सबसे श्रेष्ठ नहीं समझता। तो किसको समझना है 'वह राजाको या महादेवको बीकी अपेक्षा श्रेष्ठ समझना है; परन्तु यह साधक नो चित्त भी मुझर्ने ही रग्वता है और मुझे ही सबसे अधिक श्रेष्ठ भी समझता है ॥ १८॥

अब इदानीं योगफलम उच्यते —

युञ्जन्नेवं सदात्मानं व्यक्तिं निर्वाणपरमां

युक्तन् समाधानं कुर्वन् एवं ययोक्तेन विधानेन सदा आत्मानं योगी नियतमानसो नियतं संयतं मानसं मनो यस्य सः अयं नियत-मानसः, शान्तिम् उपरति निर्वाणपरमा निर्वाणं मोक्षः तत्परमा निष्टा यस्याः शान्तेः सा निर्वाणपरमा तां निर्वाणपरमां मत्संस्थां मद्द्यीनाम् अभिगन्छन् प्रामोति ॥ १५ ॥ अब योगका फल कहा जाता है---

गोगी नियतमानसः। मत्मंस्थामधिगच्छति॥१५॥

नियन भनवाळ योगी अर्थात् जिसका मन जीता हुआ है ऐसा योगी उपर्युक्त प्रकारसे सदा आत्माका समाधान करता हुआ अर्थात् मनको परमालामे थिर करता करता सुझमें स्थित निर्वाणदायिनी शान्तिको—उपरित्को पाना है अर्थात् जिस शान्तिको एसमिन्छि—अन्तिम स्थिति मोक्ष है एवं जो मुझमें स्थित है—मेरे अधीन है ऐसी शान्तिको प्राप्त होता हैं। १९॥

इंदानीं योगिन आहारादिनियम उच्यते-

अब योगीके आडार आदिके नियम कहे जाते हें—

नात्यश्चतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः । न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥ १६ ॥

न अस्परतन आत्मसंमितम् अन्तपरिमाणम् अतीत्य अञ्चतः अत्यग्नतो न योगः अस्ति न च एकान्तम् अनस्ततो <mark>योगः अस्ति यह ह वा</mark> आस्मसंमितमन्तं तद्यात तत्र हिनस्ति 'स्वर्यंथे हिनस्ति तयस्कृतीयो न नद्यति' (शतपथ) इति श्रुते:।

तसाद् योगी न आत्मसंमिताद् अन्नाद् अधिकं न्यूनं वा अश्नीयात्।

अथ वा योगिनो योगशास्त्रे परिषठिताड् अन्नपरिमाणाड् अतिमात्रम् अञ्चतो योगो न अस्ति। अधिक बानेवालेका अर्थात् अपनी शक्तिका उच्छहन करके शक्तिसे अधिक भोजन करनेवालेका योग सिंद नहीं होता, और विच्हुल न खानेवालेकां भी योग सिंद नहीं होता, क्योंकि यह श्रुति है कि 'जो अपने शारीरकी शक्तिक अञ्चलार अन्न खाया जाता है यह रक्षा करना है, यह कए नहीं देता (विमाड़ नहीं करता) जो उससे अधिक होता है वह कए देता है और जो प्रमाणसे कम होता है वह रक्षा नहीं करता।'

उसलिये योगीको चाहिये कि अपने लिये दितना उपयुक्त हो उससे कम या ज्यादा अन्न न खाय। अथवा यह अर्थ समझो कि योगीके लिये योग-शाखमें बनलाया हुआ जो अनका परिमाण है उससे अधिक खानेबालेका योग सिद्ध नहीं होता। उक्तं हि 'अर्थमञ्जनस्य सम्यञ्जनस्य तृतीयसदकस्य तु । गयोः सम्बरणार्थं तु चतुर्थ-मनशेपयेत् ॥' हत्यादि परिमाणम् ।

तथा न च अतिस्वमशीलस्य योगो भवति न एव च अतिमात्रं जाप्रतो योगो भवति च अर्जुन ॥ १६॥ बहाँ यह परिमाण बतलाया है कि 'पेटका आधा भाग अर्थात् दो हिस्से तो शाक-पात आदि व्यञ्जनें-सहित भोजनसे और तीसरा हिस्सा जलसे पूर्ण करना चाहिये तथा चौथा वायुके आने-जानेके लिये खाली रखना वाहिये' उत्यादि ।

तथा हे अर्जुन ! न तो बहुत सोनेवालेका ही योग सिद्ध होता है और न अधिक जागनेवालेको ही योग-सिद्धि प्राप्त होती है॥ १६॥

इत्यं पुनः योगो भवति इति उच्यते-

तो फिर योग कैसे सिद्ध होता है? सो तेई—

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । युक्तस्वमावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७॥

युकाहारविद्यास्य आहियते इति आहारः अन्तं विद्यां विदारः पादक्रमः तौ युक्तं नियतपरिमाणी यस्य तथा युक्तंचेष्टस्य युक्ता नियता चेष्टा यस्य कर्मयु तथा युक्तस्वप्राव-बोधस्य युक्तौ स्वप्नः च अवबोधः च तौ नियत-कालो यस्य, तस्य युक्ताहारविद्यास्य युक्त-चेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगिनो योगो भवति दुःखहा ।

दुःखानि सर्वाणि हन्ति हति दुःखहा सर्व-संसारदुःखश्चयकृद् योगो भवति इत्यर्थः ॥१७॥ जो खाया जाय वह आहार अर्थात् अन्न और चळना-फिरनाम्स्य जो पैरोकी किया है वह विहार, यह दोनो जिसके नियमित परिमाणसे होते है और कमोंने जिसकी चेटा नियमित परिमाणसे होती हैं, जिसका सोना और जागना नियम-कार्ट्स यथायोग्य होता है, ऐसं यथायोग्य आहार-हिहाग्वाले और कमोंने यथायोग्य चेटा करतेवाले तथा यथायोग्य मोने और जागनेवाले योगीका दू खनाराक योग सिद्ध हो जाना है।

सब दू खोको हरनेवालेका नाम 'दू:खहा' है। ऐसा सब ससाररूप दु:खोंका नाश करनेवाल योग (उस योगीका) सिद्ध होता है यह अभिप्राय है॥ १७॥

----

अथ अधुना कदा युक्ती मवति इति अव उच्यते—

अब यह बनलाने हैं कि (साधक पुरुष) कब युक्त (समाधिस्थ) हो जाना है——

यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥१८॥ यदा विनियत चित्तं विशेषेण नियतं संयुत्तम् एकाग्रताम् आपन्नं चित्तम्, हिन्या बाह्यचित्ताम् आस्मिन एव केवले अविष्ठने स्वात्मिनि स्थिति स्रमते इत्यर्थः।

िन:स्ट्रहः सर्वकामेग्यो निर्मेता दृष्टादृष्ट्-विषयेभ्यः स्ट्रहा तृष्णा यस्य योगिनः स युकः समाहित श्री उच्यते तदा तिस्मन् काले॥१८॥

वशमें किया हुआ चित्त यानी विशेषरूपसे एकाप्रताको प्राप्त हुआ चित्त, जब बाह्य चिन्तनको छोड्कर केवल आत्मामें ही स्थित होता है—अपने स्रक्रपमें स्थित लाम करता है।

तब-3स समय सब भोगोंकी ठालसासे रहित हुआ योगी अर्थात् दृष्ट और अरष्ट समस्त भोगोसे जिसकी तृथ्या नष्ट हो गर्या है ऐसा योगी युक्त है—समाधिस्थ (परमात्मार्मे स्थितिबाला) है, ऐसे कहा जाता हैं ॥ १८॥

तस्य योगिनः समाहितं यत् चित्तं तस्य उपमा उच्यते—

उस योगीका जो समाधिस्य चित्त है उसकी उपमा कही जाती है—

यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता। योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः॥१६॥

यया दीयः प्रदीपा निवातस्यां निवाते वात-वर्जिते देशे स्थितां न इन्नने न चलति, सा उपमा उपमीयते अनया इति उपमा यांगञ्जैः चित्तप्रचारद्विभिः स्पृता चिन्तिता । योगने यनच्याद्विभिः स्पृता चिन्तिता । योगने यनच्यात्रस्य युज्ञते योगम् अनुतिष्ठत आस्मनः समाधिम् अनुतिष्ठत इत्यर्थः ॥ १९ ॥

जैसे बायुरहित स्थानमें रखा हुआ दीवक विचळित नहीं होता, वहीं उपमा आसम्यानका अन्यास करनेवाले—समाधिमें स्थित हुए योगीके जीने हुए अन्त:करणकी, चित्त-गतिको प्रत्यक्ष देखनेवाले योगचेत्ता पुरुषीने मानी है। जिससे किसी-की समानता की जाय उसका नाम उपमा है॥ १॥

एवं योगाभ्यासवलाद् एकाग्रीभृतं निवात-प्रदीपकल्पं सत्— इस प्रकार योगाभ्यासके बलसे त्रायुरहित स्थानमें रखं हुए दीपककी भौति एकाग्र किया हुआ—

यत्रोपरमते चित्तं यत्र चैत्रातमनात्मानं

निरुद्धं योगसेवया । पञ्चन्नात्मनि तष्यति ॥ २० ॥

यत्र यस्मिन् काले उपराने विक्तम् उपराति
गच्छति निरुद्धं सर्वतो निवारितप्रचारं योगसेवया
योगातुष्टानेन, यत्र च एव यस्मिन् च काले
आग्मान समाधिपरिश्चद्वेन अन्तःकरणेन अप्मान
परं चैतन्यच्योतिःस्वरूपं प्रथन् उपलभमानः
स्वे एव आग्मानं तुष्यित तृष्टिं भवते ॥ २० ॥

योगमाधनसे निरुद्ध किया हुआ, सब ओरसे चञ्चळतारहित किया हुआ चित्त,—जिस समय उपरत होता है—उपरितको प्राप्त होता है। तथा जिस काजमें समाधिद्वारा अति निर्मट ( सन्छ ) हुए अन्तःकरणसे परम चैतन्य ज्योतिःसम्बर्ध आस्पाका साक्षात् करता हुआ वह अपने आपमें ही सन्तृष्ट हो जाता है — तुसि छाभ कर लेना है ॥ २०॥ किं च---

तथा---

## सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिप्राह्यमतीन्द्रियम् । वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ २१ ॥

सुक्षम् आत्यन्तिकम् अत्यन्तम् एव भवति इति आत्यन्तिकम् अनन्तम् इत्ययं: । यत् तद् बुद्धिमाशं बुद्ध्या एव इन्द्रियनिरपेश्वमा गृह्यते इति बुद्धिप्राह्मम् अनीन्द्रियम् इन्द्रियमाचरातीतम् अविषयजनितम् इत्ययं: । वेति तद् ईद्यं सुत्तम् अनुभवति यत्र यस्मिन् काले, न च, पत्र वय विद्वान् आत्मश्वरूपे स्थितः तसाद् न एव चलति तत्वतः तच्यस्यरूपाद् न प्रच्यवते इत्यर्थः ॥ २१ ॥ जो सुम्ब अस्पन्त यानी अस्तिस रहित-अनस्त है, जो इन्ट्रियोकी कुछ भी अपेक्षा न करके केवल बुद्धिसे ही प्रहण किये जानेयोग्य है, जो इन्ट्रियोकी एहँ चसे अतीत है यानी जो विषय वानन पुख नहीं है, ऐसे सुखको यह योगी किस कालमें अनुभव कर लेता है, जिस कालमे अपने स्वरूपमें स्थिन हुआ यह ज्ञानी उस तस्त्रमे—शास्त्रीयक खरूपमें स्थायमान नहीं होता-विचलित नहीं होता ॥ २१॥

किंच---

तथा---

# यं स्टब्ध्वा चापरं साभ मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन्धितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते॥ २२॥

यं लब्बा यम् आत्मलाभं लब्बा प्राप्य च अपरम् अन्यलाभान्तरं ततः अविषयः अन्ति इति न मन्यते चिन्तयति । किंच यस्मिन् आत्मतत्त्वे स्थितो दुःखेन ग्रास्त्रनिपातादिलक्षणेन गुरुणा महता अपि न विचाल्यते ॥ २२॥

जिम आस्मग्राप्तिरूप लामको ग्राप्त होकर उसमें अधिक कोई दूसरा लाभ है ऐसा नहीं मानता, दूसरे लामको स्मरण भी नहीं करता। एवं जिस आस्मतस्वमें स्मिन हुआ योगी शखायात आदि वहें भारी दूंखों-हाम भी विचलित नहीं किया जा सकता॥ २२॥

'वजोपरमनं' इत्याद्यारम्य यावद्भिः विशेषणैः विश्विष्ट आत्मावस्थाविशेषो योग उक्तः— 'यत्रोपरमेत' में लेकर यहांतक समस्त विशेषणों-में विशिष्ट आत्माका अवस्थाविशेषहरूप जो योग कहा गया हैं --

## तं विद्याद्दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् । त निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥ २३ ॥

तं विवाद विज्ञानीयाद दु-खसंयोगिवयोगम्, दुःखैः संयोगो दुःखसंयोगः तेन वियोगो दुःखसंयोगवियोगः तं दुःखसंयोगवियोगं योग इति एव संवितं विपरीतस्वयोगं वियाद् विज्ञानीयाद इत्यर्थः।

उम योग नामक अवस्थाको दुःखोके संयोगका वियोग समझना चाहिये। अभिप्राय यह कि दुःखोसे संयोग होना 'दुःखसंयोग' है, उससे वियोग हो जाना 'दुःखोंके सयोगका वियोग' है, उस 'दुःख-संयोग-वियोग' को 'योग' ऐसे वियरीत नामसे कहा हुआ समझना चाहिये। योगफलम् उपसङ्ख्य पुनः अन्वासम्भेण योगस्य कर्तव्यता उच्यते, निश्चयानिर्वेदयोः योगसाधनत्वविधानार्थम् ।

स यथोक्तफर्ला थोगो निश्चयेन अध्यवसायेन योक्तब्यः अनिविण्णचेतसा ।

न निर्विण्णम् अनिर्विण्णं किं तत् चेतः तेन

निर्वेदरहितेन चेतसा चित्तेन इन्यर्थः ॥ २३॥

योग-फलका उपसंहार करके अब रह निश्चय-को और योगविषयक रुचिको भी योगका साधन बनानेके डिये पुन. प्रकारान्तरसे योगकी कर्तव्यना बनायी जाती हैं —

वह उपर्युक्त फलवाला योग विना उकताये हुए चित्तसे निश्चयपूर्वक करना चाहिये।

जिस चित्तमें निर्विण्णता ( उद्देग ) न हो बह अनिर्विण्ण-चिन हैं, ऐसे अनिर्विण्ण ( न उपनाये हुए ) चित्तमे निध्यपूर्वक योगका सायन करना चाहिये, यह अभिप्राय है ॥ २३ ॥

किंच---

तथा--

संकल्पप्रभवानकामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः । मनसेवेन्द्रियप्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ २४ ॥

सक्त्यप्रभवान् संकल्यः प्रभवो येषां कामानां ते संकल्यप्रभवाः कामाः तान् स्यक्ता परित्यक्रयः सर्वान् अञ्चलना निर्हेपेन । किं च मनसा एव विवेकयुक्तेन अन्त्रियामम्म इन्द्रिय-समुदायं विनियस्य नियमनं कृत्वा समन्ततः समन्तात् । २४ ॥

सकत्यसे उत्पन्न हुई समस्त कामनाश्रोंको नि-शंपनामे अर्थात् लेशमात्र भी शेप न रखने हुए निर्लेषभावसे औडकर, एवं त्रित्रेकपुक मनसे इन्द्रियोके समुदायको सब ओरसे रोककर अर्थात् उनका ध्यम करके॥ २४॥

शर्नः शर्नेरुपम्मेद्रगुद्ध्या धृत्तिग्रहीतया । आत्ममंस्थं मनः कृत्वा न किंचिद्रपि चिन्तयेत् ॥ २५ ॥

शर्न. शर्न. न सहसा उपरमेट उपरति । कुर्यात् ।

कया, बुद्धम । किंत्रिशिष्टया मृतिगृहीतया । पृत्या धर्येण गृहीतया पृतिगृहीतया धर्येण । युक्तया इत्यर्थः ।

आत्मसंस्था आत्मिन संध्यितम् आत्मा एव सर्वे न ततः अन्यत् किंचिद् अस्ति इति एवम् आत्मसंस्यं मनः कृत्वाः न किंचिद् अपि विन्तयेद एष योगस्य परमो विधिः ॥ २५ ॥

शने.-शने: अर्थात् सहसा नहीं, क्रम-क्रमसे उपरतिको प्राप्त करे।

किसके द्वारा ' बुद्धिद्वारा । कैसी बुद्धिद्वारा ' वेर्यसे धारण की हुई अर्थात् वेर्ययुक्त बुद्धिद्वारा ।

तथा मनको आत्मामें स्थित करके अर्थात् प्यह् सब बुळ आत्मा ही है उससे अतिरक्ति अन्य बुळ भी नहीं हैं' इस प्रकार मनको आत्मामें अचळ करके अन्य किसी बस्तुका भी चित्रत न करें। यह योगकी परम ग्रेष्ट तिरि है।। २५।। तत्र एवम् आत्मसंस्थं मनः कर्तुं प्रष्ट्यो | इस प्रकार मनको आत्मामें स्थित करनेमें लगा योगी---

## यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् । ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् ॥ २६ ॥

यतो यतो यस्माद् यस्माद् निमित्तात् शब्दादेः
तिक्षरति निर्मेच्छति स्त्रभावदोषाद् मन चक्रवम्
अत्यर्थं चलम् अत एव अस्थितं ततः तस्मात्
तस्मात् शब्दादेः निमित्ताद् निष्यः तत् तत् त्
निमित्तं याथात्म्यनिरूपणेन आभासीकृत्य
वैराग्यभावनया च एतद् मन आत्मित् एव वर्श नयद् आत्मवश्यताम् आपादयेत् । एवं योगाभ्यात्मव्यताम् आपादयेत् । एवं योगाभ्यात्मवलाद् योगिन आत्मिति एव

स्वाभाविक दोपके कारण जो अस्यन्त चश्चल है, तथा इसील्प्रिय जो अस्थिर है ऐसा मन जिस-जिस शप्टादि विश्वपके निमित्तसे विवल्ति होता है — बाहर जाना है, उस-उस शस्टादि विश्वपरूप निमित्तसे (इस मनको) गेककर एवं उस-उस विश्वपरूप निमित्तको यथार्थ तस्वित्रस्त्वणद्वारा आमासमात्र दिखाकर, वैराध्यकी भावनासे इस मनका (बार्रवार) आत्मामें ही निरोध करे अर्थात् इसे आत्माक ही वशीभूत किया करे। इस प्रकार योगा-यासके बल्से योगिका मन आत्मामें ही शान्त हो जाता है। गुरु ।

## प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं मुखमुत्तमम् । उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभृतमकल्मषम् ॥ २७ ॥

प्रशान्तमनसं प्रशान्तं मनो यस्य स प्रशान्त-मनाः तं प्रशान्तमनसं हि एनं योगिनं सुस्म उत्तर्भ निरतिश्रमम् उपैति उपगच्छति । शान्तरमस् प्रश्लीणमोद्दादिक्केशरजसम् इत्यर्थः । त्रव्यन्तं जीवनस्रक्तं त्रक्ष एव सर्वम् इति एवं निश्रम्यन्तं ज्ञक्षमुत्तम् अकत्ममम् अधमोदिवर्जितम् ॥ २०॥

क्योंकि जिसका मन भलीभोति शान्त है, जिसका रजोगुण शान्त हो गया है अथात् जिसका मोहादि देशकर रजोगुण अच्छी प्रकार शीण हो चुका है, जो ब्रह्मरूप-जीक्स्मुक अर्थात् ग्यह सब कुळ ब्रद्ध ही हैं ऐसे निश्चयवाला है एवं जो अथर्मादि दोगोसे रहित है, उस योगीको निर्मशय उत्तम सुख ब्राह्म होता है ॥ २७॥

## युक्तन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकत्मषः। सुखेन ब्रह्मसंरपर्शमत्यन्तं सुखमरसुते॥ २८॥

युक्तन् एव ययोक्तेन क्रमेण योगी योगानत-रायवर्जितः सदा आत्मानं विगतक्तमयो विगत-पापः सुलेन अनायासेन अक्रमंस्यर्श ब्रह्मणा परेण संस्पर्शे यस्य तद् ब्रह्मसंस्पर्शे सुन्यः अत्यन्तम् अन्तम् अतीस्य वर्तते इति अत्यन्तम् उत्कृष्टं निरतिश्यम् अस्तृते व्यामाति ॥ २८॥

योगविषयक विज्ञोंसे रहित हुआ विगतकरूमय-निष्पाप योगी उपर्युक्त कमसे सदा चित्तको समाहित करता हुआ, अनायास ही ब्रह्म-प्राप्तिस्प निरति-शय-चन्छ सुखका अनुमव करता है अर्थात् विसका पम्ब्रह्मसे सम्बन्ध है और जो अन्तसे अतीत— अनन्त है ऐसे प्रमासुखको प्राप्त हो जाता है ॥ २८॥ इदानीं योगस्य यत् कलं त्रक्षेकत्वदर्शनं सर्वसंसारविच्छेदकारणं तत् प्रदर्श्यते —

सर्वभृतस्थमात्मानं सर्वभृतानि चात्मनि ।

ईक्षते योगयुक्तात्मा

सर्वत्रसमदर्शनः ॥ २६ ॥

है वह दिखनाया जाता है---

अब, योगका फल जो कि समस्त संसारका विच्छेद करा देनेवाला ब्रह्मके साथ एकताका देखना

सर्वभृतस्य सर्वेषु भूतेषु स्थितं स्वम् आस्मानं सर्वभृतानि च आस्मिन ब्रह्मादीनि स्तम्बयर्थन्तानि च सर्वभृतानि आस्मिन एकतां गतानि ईक्षते पञ्चति योगयुक्ताःमा समाहितान्तःकस्याः सर्वत्र-सम्दर्शनः सर्वेषु ब्रह्मादिस्यावरान्तेषु विषमेषु सर्वभृतेषु समं निविशेषं ब्रह्मान्मकस्वविषयं दर्शनं ज्ञानं यस्य म सर्ववसमदर्शनः ॥ २९ ॥

समाहित अन्तः वरणसे युक्त और सब जगह सम्दृष्टिबाला योगी—जिसका ब्रग्न और आरमाकी एकताको विषय करनेवाला जान, ब्रह्माने लेकर स्थाअरपर्यन्त समस्त विसक्त प्राणियोमे मेदभावसे रहित—सम हो चुका है, ऐसा पुरुप—अपने आरमाको सब मृतोमें स्थित (दंखता है) और आरमाने सब स्तीको देखता है। अपीत् ब्रह्मासे लेकर सम्बन्धित समस्त प्राणियोको आरमामें एकताको प्राप्त इए दंखता है॥ २९॥

एतस्य आत्मेकन्वदर्शनस्य फलम् उच्यते---

इस आत्माकी एकताके दर्शनका फल कहा जाताहें—

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मिय पश्यति । तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ ३० ॥

यो मा पश्यित वासुदेवं सर्वस्य आत्मानं सर्वत्र सर्वेषु भूतेषु सर्व च ब्रह्मादिभृतजातं मि सर्वात्मानि पश्यित, तस्य एवम् आत्मेकत्वद्विनः अहम् ईश्वरो न प्रणश्यिम न परोक्षतां गमिष्यामि स च मे न प्रणश्यित स च विडान् मम वासुदेवस्य न प्रणश्यित न परोक्षीभवति । तस्य च मम च एकात्मकत्वात् ।

स्वात्मा हि नाम आत्मनः प्रिय एव भवति
यसात च अहम एव सर्वात्मकत्वदर्जी ॥ ३०॥

जो सबके आन्या मुझ बासुदेवको सब जगह अर्थात् सब भूतोमें (व्यापक) देखता है और अन्ना आदि समस्त प्राणियोको मुझ सर्वास्मा (प्रसंधर) में देखता है, इस प्रकार आस्माक्षं, प्रकृताको देखतेवाले उस ज्ञानीके लिये में ईश्वर कभी अद्दर्भ नहीं होता अर्थात् कभी अन्नयक्ष नहीं होता और बह ज्ञानी भी कभी मुझ वासुदेवसे अट्टर—प्रोक्ष नहीं होता, क्योंकि उसका और मेर खरूप एक ही है।

नि.सन्देह अपना आत्मा अपना प्रिय ही होता है और जो सर्वात्मभावसे एकताको देखनेवाला है वह में ही हैं॥३०॥

सर्वभृतस्थितं मां मर्वथा वर्तमानोऽपि स इति एतत् पूर्वश्लोकार्थं सम्यग्दर्शनम् अनुद्य तत्फलं मोक्षः अभिशीयते । सर्वया सर्वप्रकारैः वर्तमान. अपि सम्यग्दर्शी योगी मधि वैष्णावे परमे पदे वर्तते निस्यमुक्त एव स न मोक्षं प्रति केनचित प्रतिबध्यते इत्यर्थः ॥ ३१ ॥

भजत्येकत्वमास्थितः । मयि वर्तते ॥ ३१ ॥ योगी

( एकत्व-भावमें स्थित हुआ जो पुरुष सम्पूर्ण भूनोंमें स्थित मुझ बासुदेवको भजना है ) इस प्रकार पहले श्लोकके अर्थरूप यथार्थ ज्ञानका इम आयं श्लोकसे अनुवाद करके उसके फलखरूप मोक्षका विवान करते हैं-वह पूर्ण ज्ञानी---योगी सब प्रकारमे वर्तना हुआ भी वैष्णव परमपदस्यप सङ्ग परमेश्वरमें ही बर्तना है अर्थात् वह सदा मुक्त ही है-उसके मोक्षको कोई भी रोक नहीं सकता ॥ ३१॥

किंच अन्यत-

आत्मीपम्येन सर्वत्र पश्यति योऽर्जन । सखंबायदिवादुःखं म

आत्मीपम्येन आत्मा स्वयम एव उपमीयते [ अनया ] इति उपमा तस्या उपमाया भाव औपम्यम् ।

तेन आत्मीपम्येन सर्वत्र सर्वभृतेषु सम तुल्यं

पञ्चिति य. अर्जन ।

स च किंसमंपञ्चति इति उच्यते ----यथा मम सबम् इष्टं तथा सर्वप्राणिनां सम्बम अनुकलम् । वा शब्दः चार्थे । यदि वा यन च दः संमम प्रतिकलम् अनिष्टं यथा तथा सर्व-प्राणिनां दःखम् अनिष्टं प्रतिकृतम् इति एवम् सखद:खे अदक्रमतिक्रले तल्यतया सर्वभ्रतेषु समं पञ्चित, न कस्यचित प्रतिकृतम् आचरति अहिंसक इत्यर्थः ।

य एवम अहिंसकः सम्यग्दर्शननिष्ठः स योगी परम उन्कृष्टो मतः अभिग्रेतः सर्वयोगिनां मध्ये ॥ ३२॥

तथा और भी कहते हैं---

योगी परमो मतः॥ ३२॥

आत्मा अर्थात स्वयं आप, और जिसके द्वारा उपमित किया जाय वह उपमा, उस उपमाके भावको ( सादस्यको ) ओपम्य कहते है ।

हे अर्जन ! उस आत्मीपग्यद्वारा अर्थात् अपनी सहरातामे जो योगी सर्वत्र-मब भतोमें तृत्य देखना है ।

यह तृत्य क्या देखता है / सो कहते हैं---

जैमे मझे सुख प्रिय है वसे ही सभी प्राणियो-को सम्ब अनुकृत है और जैसे द ख मझे अप्रिय— प्रतिकृत है वसे ही वह सब प्राणियोंको अप्रिय--प्रतिकल है इस प्रकार जो सब प्राणियोंमें अपने समान ही सुख और दुःखको तृत्यभावसे अनुकृत ओर प्रतिकुल देखता है, किसीके भी प्रतिकुल आचरण नहीं करता. यानी ऑहसक है । यहाँ 'बा' शब्दका प्रयोग 'च' के अर्थमें हुआ है।

जो इस प्रकारका अहिंसक पुरुष पूर्ण ज्ञानमें स्थित है वह योगी अन्य सब योगियोमे परम उत्कृष्ट माना जाता है ॥ ३२ ॥

एतस्य यथोक्तस्य सम्यग्दशंनलक्षणस्य योगस्य दुःस्तरंपाद्यताम् आलक्ष्य शुश्रुपुः ध्रवं तत्त्राप्त्यवायम्---

अर्जन उवाच---

इस उपर्युक्त पूर्णज्ञानरूप योगको कठिनता-से सम्पादन होनेयोग्य प्राप्तिके निश्चित उपायको सुननेकी इच्छात्राहा अर्जन बोला---

योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधसदन । एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्स्थितिं स्थिगम् ॥ ३३ ॥

मधुसूदन एतस्य योगस्य अहं न पश्यामि न योग कहा है, मनकी चञ्चलताके कारण मै इस उपलमे चन्नलखाद मनसः कि स्थिराम् अचलां योगकी अचल स्थित नहीं देखता हूँ -यह बात स्थितिं प्रसिद्धम् एतत् ॥ ३३ ॥

यः अय योगः स्वया प्रोक्त साम्येन समस्वेन हे हे मधुस्यहन ! आपने जो यह समस्वभावरूप प्रसिद्ध है ॥ ३३ ॥

चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलबद्दद्वम् । तस्याहं निग्रहं मन्ये वायारिव सुदुष्करम् ॥ ३४ ॥

चबलं हि मन कृष्ण इति कृषतेः विलेख-रूपं भक्तजनपापादिदोपाऋषणात कृष्णः ।

न केवलम् अत्यर्थं चञ्चलं प्रमायि च प्रमथन-शीलं प्रमश्राति शरीरम इन्द्रियाणि च विश्विपति परवजीकराति ।

कि च बलबद् न केनचिद् नियन्तं अन्यम् । कि च दरं तन्त्रनागवद अच्छेदाम् ।

तस्य एवंभतस्य भनमः अह निग्रहं निर्गार्ध मन्ये वायोः इव । यथा वायोः दष्करो निग्रहः दुष्करं मन्ये इति अभिप्रायः ॥ ३४ ॥

क्योंकि हे कथ्ण ! यह मन बहा ही चञ्चल हैं। विलेखनके अर्थमें जो कुए धातु है उसका रूप ·कृष्ण' है. भक्तजनोंके पापादि दोपोको निवत्त करने-वालं होनेके कारण भगवानका नाम 'कृष्ण' है।

यह मन केवल अत्यन्त चञ्चल है इतना ही नहीं, किन्तु प्रमथनशील भी है अर्थात् शरीरको क्षुत्र्य और इन्द्रियोको विश्विष्ठ यानी प्रश्वश कर देना है।

तथा बडा वलगन है -- किसीसे भी वशमें किया जाना अशस्य है। साथ ही यह बडा दढ भी है अर्थात तन्त्रनाग (गोह ) नामक जल्लचर जीवकी भौति अच्छेदा है।

ऐसे लक्षणोवाल इस मनका निरोध करना मे वायुकी भौति दृष्कर मानता हैं । अभिप्राय यह कि जैसे वायुका रोकना दष्कर है, उससे भी अधिक दस्कर में मनका रोकना मानता हूँ ॥३८॥ एवम एतद् यथा त्रवीषि -श्रीभगवासुवाच---

श्रीभगवान् बोले कि जैसे त कहता है यह टीक ऐसा ही है---

असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् । अभ्यासेन त कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ ३५ ॥

असंशयं न अस्ति संशयो मनो दर्निग्रहं चलम् । इत्यत्र हे महाबाहो । किन्त अभ्यासेन तु अभ्यासो नाम चित्तभूमौ कस्यांचित समान-प्रत्ययावृत्तिः चित्तस्य । वैराग्यं नाम दृष्टादृष्टेष्ट-भोगेषु दाषदर्शनाम्यासाद वैत्रच्यं तेन च वैराग्येण गृह्यते विश्लेषरूपः प्रचारः चित्तस्य । एवं तद मनो गृह्यते निगृह्यते निरुध्यते इत्यर्थः।३५। किया जा सकता है ॥ ३५ ॥

हे महाबाहो ! मन चञ्चल और कटिनतासे वशमें होनेवाला है इसमें (कोई) सन्देह नहीं। किन्तु अम्याससे अर्घात् किसी चित्तभूमिमें एक समान वृत्तिकी बारंबार आवृत्ति करनेसे और दृष्ट तथा अरष्ट प्रिय भोगोंमें वारंवार दोपदर्शनके अभ्यास-द्वारा उत्पन्न हुए अनिच्ह्यारूप वैराग्यसे चित्तके विक्षेपरूप प्रचार ( चञ्चलता ) को रोका जा सकता है । अर्थात् इस प्रकार उस मनका निग्रह-निरोध

यः पुनः असंयतात्मा तेन-

परन्तु जिसका अन्तःकरण वशमें किया हुआ

असंयतात्मना योगो दुष्प्राव इति मे मतिः । वस्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः॥ ३६॥

अमंयतात्मना अभ्यासवैराग्याभ्याम् असंयत अत्मा अन्तःकरणं यस्य सः अयम् असंयतातमा तेन असंयतात्मना योगो दुष्प्रापो दःखेन प्राच्यते इति में मतिः।

यः त प्रनः वज्यातमा अभ्यासर्वेराग्याभ्यां वस्यत्वम् आपादित आत्मा मनो यस्य सः अयं वश्यातमा तेन वश्यातमना तु यनता भूयः अपि प्रयतं क्रवेता शक्यः अत्राप्तं योग उपायतो यथोक्ताद उपायात ॥ ३६ ॥

मनको बशमें न करनेवाल पुरुषद्वारा अर्थात जिसका अन्त:करण अभ्यास और वैराग्यद्वारा संयत किया हुआ नहीं है ऐसे पुरुषद्वारा योग प्राप्त किया जानां किंटन हैं, अर्थात् उसको योग किंटनतासे प्राप्त हो सकता है-यह मेरा निश्चय है।

परन्त जो खाधीन मनवाला है-जिसका मन अभ्यासर्वराग्यद्वारा वशमें किया हुआ है और जो फिर भी बारबार यह करता ही जाता है ऐसे पुरुषद्वारा पूर्वोक्त उपायोंसे यह योग प्राप्त किया जा सकता है।। ३६॥

तत्र योगाभ्यामाङीकरणे न परलोकेहलोक-प्राप्तिनिमित्तानि कर्माणि संन्यस्तानि योग-सिद्धिफलं च मोक्षसाधनं सम्यन्दर्शनं न प्राप्तम इति योगी योगमार्गाद मरणकाले चलितचित्र इति तस्य नाशम् आशङ्कच--

अर्जन उत्राच---

और परलोककी प्राप्तिके साधनरूप कमीका तो त्याग कर दिया और योगसिद्धिका फल, मोक्षप्राप्ति-का साधन पूर्ण ज्ञान जिसको मिला नहीं, ऐसे जिस योगीका चित्त अन्तकालमें योगमार्गसे विचलित हो गया हो, उस योगीके नाशकी आशहरा करके अर्जुन पूछने लगा---

योगाम्यासको स्वीकार करके जिसने इस लोक

अग्रति: श्रद्धयोपेतो योगाञ्चलितमानमः । अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति ॥ ३७॥

अयतिः अप्रयत्नवान योगमार्गे श्रद्धया आस्तिक्यबद्धधा च उपेतो योगाट अन्तकाले अपि चलितं मानसं मना यस्य स चलितमानसो श्रष्टस्मतिः सः अप्राप्य योगसिसिद्ध योगफलं सम्यग्दर्शनं कां गीत है कृष्ण गच्छति ॥ ३७॥

हे कृष्ण ! जो साधक योगमार्गमे यह करनेवाला नहीं है, परन्तु श्रद्धासे अर्थात् आस्त्रिक-बुद्धिसे युक्त हैं और अन्तकालमें जिसका मन योगसे चलायमान हो गया है वह चञ्चल-चित्त भ्रष्ट स्मृतिवाला योगी योगकी सिद्धिको अर्थात् योगफलरूप पूर्ण ज्ञानको न पाकर किस गतिको प्राप्त होता है ? ॥ ३.५ ॥ -\$-600 -\$-

कचिन्नोभयविभ्रष्टश्चिनाभ्रमिव नउग्रति ।

अप्रतिष्ठो महाबाहा विमुढो ब्रह्मणः पथि ॥ ३८॥

किवत कि न उमयिश्रष्टः कर्ममार्गाद। योगमार्गात च विश्रष्टः सन् छिनाश्रम इव नश्यति । प्राप्तिके मार्गमे मोहित हुआ पुरुष कर्ममार्ग और कि वा न नश्यति अप्रतिष्ठा निराश्रयो है महाबाहो विस्ट. सन् ब्रह्मण. पथि ब्रह्मप्राप्ति-मार्गे ॥ ३८ ॥

हे महावाही ! वह आश्रयरहित और ब्रह्म-ज्ञानमार्ग दोनों ओरसे भ्रष्ट होकर क्या छिन्न-भिन्न हुए बादलकी भौति नष्ट हो जाता है अथवा नष्ट नहीं होता ? ॥ ३८॥

Carolina.

एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तमईस्यशेपतः । त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्यपपद्यते ॥ ३६ ॥

एतद मे मम सशयं कृष्ण छेन्म अपनेतम । अर्हास अशेषतः स्वदन्यः स्वतः अन्य ऋषिः देवो वा छेता नाशियता संशयस्य अस्य न हि यसाद् उपपद्यते संभवति अतः त्वम् एव छेतुम् अर्हिस इत्यर्थः ॥ ३९ ॥

हे कृष्ण! मेरे इस संशयको नि.शेषतासे काटनेके छिये अर्थात् नष्ट करनेके छिये आप ही समर्थ है क्योंकि आपको छोड़कर दूसरा कोई ऋषि या देवता इस संशयका नाश करनेबाला सम्भव नहीं है। अत: आपको ही इसका नाश करना चाहिये यह अभिप्राय है ॥ ३० ॥

श्रीभगवानुवाच--

श्रीभगशन् बोले---

## पार्ध नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । न हिकल्याणकृत्कश्चिदुर्गतिं तात गच्छति ॥ ४० ॥

हे पार्थ न एव रह रहेके न अमुत्र परिमान् वा रहेके विनाश तस्य विषये, न अस्ति नाशो नाम पूर्वसाद् दीनजन्मप्राप्तिः स योगअष्टस्य न अस्ति ।

न हि यस्मात् कन्याण्डत् शुभक्कत् कथ्यः दुर्गति कुस्सितां गति हे तान तनोति आत्मानं पुत्रक्षेण इति पिता तात उच्यते, विता एव पुत्र इति पुत्रः अपि तात उच्यते, शिप्यः अपि पुत्र उच्यते, गच्छित ॥४०॥ हे पार्थ ! उस योगश्रष्ट पुरुषका इस छोकमें या परलोकमें कहीं भी नाश नहीं होता है । पहले-की अपेक्षा हीन-जन्मकी प्राप्तिका नाम नाश है सो ऐसी अवस्था योगश्रप्टकी नहीं होती ।

क्योंकि है तात ! ग्रुम कार्य करनेवाला कोई मी मनुष्य दुर्गतिको अर्थात् नीच गतिको नहीं पाता । पिता पुत्रक्षपे आस्त्रका विस्तार करता है अत उराको 'तात' कहते हैं तथा पिता ही पुत्रक्षपेसे उत्पन्न होता है अत. पुत्रको भी 'तात' कहते हैं । शिष्य भी पुत्रके तुत्य है इमल्बिये उसको भी स्तान' कहते हैं ॥ ४०॥

Sint of the car

किंत अस्य भवति —

तो फिर इस योगश्रष्टका क्या होता है १---

प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुपित्वा शाश्वतीः समाः ।

शुर्चानां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥ ४१ ॥

योगमार्थे प्रकृतः संन्यासी सामध्यति प्राय गत्वा पुण्यक्ताम् अश्वमेषादियाजिनां होकान् तत्र च उष्मित्रा वासम् अनुभूय शास्त्रती. निन्याः समः संवत्तरान् तद्भोगश्चये छ्वंत्रत्र ययोक्तकारिणां श्रीमतां विभृतिमतां गेहे गृहे योगश्च अभिजायते ॥ ४१॥

योग-मार्गित लगा हुआ योग-अष्ट सन्यासी पुण्य-कर्म करंगेवाखेक अर्थाद अध्येभ आदि यह करंगे-वाखेक छोवोंमें जाकर, वहाँ वहन कालतक अर्थाद अनन्त वर्थोक साम करके, उनके मोगका क्षय होने-पर शाखोक कर्म करतेवाखे शुद्ध और श्रीमान् पुरुगोके वर्गे जन्म लेता है। प्रकरणकी साम्यसी यहाँ योग-अष्टका अर्थ संन्यासी खिया गया है। ४१॥

अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् । एतिह दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदशम् ॥ ४२ ॥

अथवा श्रीमतां **इलाद् अन्यस्मिन्** योगिनाम् एव अथवा श्रीमानीके कुळसे अन्य जो बुद्धिमान् **दरिद्राणां** कु<sup>ळे</sup> भवति **जायते** वीयना **बुद्धिमताम्** । दरिद्र योगियोका कुळ है उसीमें जन्म ले लेता हैं <sub>।</sub>

दरिद्राणां | जन्म यद एतद योगिनां इस्ते दुर्लभतर दुःस्वलभ्यतरं पूर्वम् विशेषणोसे युक्त योगियोंके कुरुमे उत्पन्न होना है, वह अपेक्ष्य लोके जन्म यद् ईदश यथोक्तविशेषणे कले ॥ ४२ ॥

परन्तु ऐसा जन्म अर्थात् जो उपर्यक्त दरिद्र आदि इस लोकमे पहले बतलाये हुए श्रीमानोंके कुलमे उत्पन्न होनेकी अपेक्षा भी अत्यन्त दर्जन है ॥४२॥

- 152 Marin

यसात् --

क्यांकि ....

## तत्र तं बुहिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्। यतते च ततो भूयः संमिद्धौ कुरुनन्दन ॥ ४३ ॥

तत्र योगिनां करें तं बुद्धिसंयोगं बृद्धधा मंगोगं विद्वमंगोगं लभते पीर्वटहिकं पूर्वमिन देहे भवं पीचेदेहिकम्, यतते च प्रयत्नं करोति तत. तमात पूर्वकृतात संस्काराह भूयो बहुतरं ममिद्धा मंमिद्धिनिमित्तं हे कुरुनन्दन ॥ ४३ ॥

वहा योगियोके कुलमे पहले शरीरमें होनेवाले उम बुडिके सयोगको पाता है---अर्थात् योगी कुलर्मे जन्म लेने ही उसका पूर्व-जन्ममे प्राप्त हुई बुद्धिसे सम्बन्ध हो जाता है और हे कुरुनन्दन ! वह उस पूर्वकृत सन्कारके बलसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त करनेके लिये फिर और भी अधिक प्रयत करना है ॥ ५३ ॥

### in the same

कथं पूर्वदेहबुद्धिमंयोग इति तद् उच्यते -

पहले शरीरकी बुद्धिमें उसका संयोग कैसे होता है / सो कहते हैं---

#### पूर्वाभ्यासेन तेनेव हियते ह्यवशोऽपि सः। जिज्ञासरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ॥ ४४ ॥

यः पूर्वजन्मनि कृतः अभ्यासः स पूर्वाभ्यासः नेन एव बलवता हियने हि यसाद अवश अपि स योगभ्रष्टः।

न कृतं चेद योगाभ्याससंस्काराद बलवत्तरम अधर्मादिलक्षणं कर्म तदा योगाम्यासजनितेन मंस्कारेण हियते । अधर्मः चेद बलवत्तरः कृतः तेन संस्कार: योगजः अभिभूयते एव ।

क्योंकि वह योग-अष्ट पुरुष परवश हुआ भी पूर्वास्यासके द्वारा अर्थात् जो पहले जन्ममे किया हुआ अभ्यास है, उस अति बलबान पूर्वास्यासके द्वारा योगकी ओर म्बीच लिया जाना है।

यदि योगाभ्यासके संस्कारोंकी अपेक्षा अधिक बलवान अधर्मादि कर्मन किये हो तो वह योगाभ्यास-जनित संस्कारोसे खिच जाता है और यदि अधिक बलवान अधर्म किया हुआ होता है तो उससे योगजन्य संस्कार भी दब ही जाते हैं।

तत्क्षये तु योगजः संस्कारः स्वयम् एव कार्यम् आरभते, न दीर्घकालस्यस्य अपि विनाजः तस्य अस्ति इत्यर्थः ।

बिज्ञासः आंप योगम्य स्वरूपं ज्ञातुम् इच्छन् योगमार्गे प्रवृत्तः संन्यासी योगश्रष्टः सामध्यित् सः अपि शब्दब्रव्य वेदोक्तकमीनुष्टानफलम् अतिवर्वते अपाकरिष्यति किम् उत बुद्ध्या यो योगं तश्रिष्टः अभ्यासं कुर्यात् ॥ ४४॥ परन्तु उस पाप-कर्मका क्षय होनेपर वे योगजन्य सस्कार स्वयंही अपना कार्य आरम्भ कर देते हैं।बहुत काळतक दवे रहनेपर भी उनका नाश नहीं होता।

जो योगका जिङ्गासु भी है अर्थाद् जो योगके स्वरूपको जाननेकी रच्छा करके योगमार्गमें लगा हुआ योग-अष्ट संन्यासी है वह भी शब्दक्रको अर्थात् वेदमें कहे हुए कर्मफळको अतिकृष कर जाता है, फिर जो योगको जानकर उसमें स्थित हुआ अभ्यास करता है उसका तो कहना ही क्या है। यहाँ प्रसगकी शक्तिसे जिङ्गासुका अर्थ संन्यासी किया गया है।। ४४।।

ABA-

कुतः च योगित्वं श्रेय इति-

योगित्व श्रेष्ठ किस कारणसे हैं र---

प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धिकिल्बिषः । अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् ॥ ४५ ॥

प्रथतात् यनमानः अधिकं यतमान इत्यर्थः। तत्र योगी विद्वान् संञ्जबिकित्ययो विशुद्धकित्यिः संशुद्धपापः अनेकेषु जन्मसु किचित् किचित् संस्कारजातम् उपित्वत्य तेन उपित्वतेन अनेक-जन्मकृतेन संसिद्धः अनेजजन्ममसिंह ततो रूच्यसम्पर्यद्यानः सन् याति परा प्रकृष्टां गतियः॥ ४५॥ जो प्रमन्त्र्वेक-अधिक साधनमें लगा हुआ है वह विद्वान् योगी विद्युद्धिकित्वय अर्थात् अनेक जन्मों-में थोई-थोडं संस्कारोंको एकत्रितकर उन अनेक जन्मोक सम्बित संस्कारोंके पारराहत होकर, सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हुआ-सम्यक् झानको प्राप्त करके परमगति-मोक्षको प्राप्त होता है ॥ १५ ॥

यसादु एवं तसातु--

ऐसा होनेके कारण-

तपिक्स्योऽधिको योगी ज्ञानिस्योऽपि मतोऽधिकः । कर्मिस्यक्षाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जन ॥ ४६ ॥

तपस्विभ्यः अधिको योगी ज्ञानिभ्यः अपि, ज्ञानम् अत्र शास्त्रपाण्डित्यं तद्वज्ञयः अपि मतो ज्ञातः अधिकः श्रेष्ठ इति कर्मिभ्यः अग्निहोत्रादि कर्म तद्वद्भयः अधिको योगी विशिष्टो यसात् तस्माद् योगी भव अर्जुन ॥ ४६ ॥

तपस्वियों और ज्ञानियोंसे भी योगी अधिक है। यहाँ ज्ञान शास्त्र-विषयक पाण्डित्यका नाम है, उससे युक्त जो झानवान हैं उनकी अपेक्षा योगी अधिक श्रेष्ठ है। तथा अग्निहोत्रादि-कर्म करनेत्राचीं-से भी योगी अधिक श्रेष्ठ है इसलिये हे अर्जुन! त योगी हो ॥ ५६ ॥



योगिनामपि सर्वेषां मद्रतेनान्तरात्मना । श्रद्धावान्भजते यो मां स मे यक्ततमो मतः ॥ ४७ ॥

योगिनाम् अपि सर्वेषां रुद्रादित्यादिच्यान-पराणां मध्ये मद्रतेन मयि वासदेवे समाहितेन समस्त योगियोंसे भी जो योगी श्रदायुक्त हुआ सुक्त अन्तरात्मना **अन्त:करणेन** श्रद्धात्रान् श्र**द्धधानः** वासुदेवमें अच्छी प्रकार स्थिति किये हुए अन्त:करण-सन भजते सेवते यो मां स मे सम युक्ततमः से मुझे ही भजता है, उसे में युक्ततम अर्थात अतिश्येन युक्तो मन अभिप्रेत इति ॥ ४७॥ अतिशय श्रेष्ठ योगी मानता हूँ ॥ ४०॥

रुद्र, आदित्य आदि देवोंके ध्यानमें छगे हए

इति श्रीमहाभारते जनसाहस्रयां संहितायां वैद्यासिक्यां भीष्म-पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासपनिषत्स ब्रह्मविद्यायां योगञास्त्रे श्रीकृष्णार्जनसंवादे ध्यानयोगो नाम

षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥



इति श्रीमरपरमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दभगवरपुज्यपादशिष्यश्रीमञ्चकरभगवतः कतौ श्रीभगवदीताभाष्ये ऽस्यासयोगी नाम

षष्रोऽध्यायः ॥ ६ ॥



## सप्तमोऽध्यायः

'योगिनामपि मर्वेषां महतेनान्तरास्मना ।
श्रद्धावान्धवते यो मा स मे युक्तमां मनः ॥'
इति प्रश्नवीजम् उपन्यस्य स्वयम् एव ईद्दशं मदीयं तत्त्वम् एवं महतान्तरात्मा स्याद् इति एतद विवक्षः —

श्रीभगवानुवाच--

मय्यामक्तमनाः पार्घ योगं युज्जन्मदाश्रयः । असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तब्हुण् ।

मि वस्यमाणिक्शिषणे परमेश्वरे आसक्तं मनो यस्य स मध्यासक्तमना हे पार्थ, योगं युजन मनःसमाधानं हुर्वन् मदाश्रय अहम् एव परमेश्वर

आश्रयो यस्य स मदाश्रयः।

यो हि कश्चित् पुरुषार्थेन केनचिट् अधी भवित स तस्साधनं कर्म अग्निहोत्रादि तपो दानं वा किंचिट् आश्चयं प्रतिपद्यते। अयं तु योगी मास् एव आश्चयं प्रतिपद्यते हित्वा अन्यत् साधनान्तरं मयि एव आसक्तमना भवित।

यः त्वम् एवंभूतः सन् असराय समय समस्तं विमृतिवलश्चन्यैद्वयोदिगुणसंपन्नं मा यथा येन प्रकारेण आस्यति संशयम् अन्तरेण एवम् एव भगवान् इति तत् २१ण उच्यमानं मया ॥ १॥ 'योगिनामिप सर्वेषां महतनान्तरात्मना । ध्रम्दाबान्मजने यो भां स मे युक्ततमो मतः ॥' इस श्लोबद्धारा छठे अन्यायके अन्तमं प्रश्नके बीजकी स्थापना करके किर स्वयं ही ऐसा मेरा तरत्र है' इस प्रकार मुझमें स्थित अन्तरात्माशला हो जाना चाहिये' इस्पाटि बानोंका वर्णन करनेकी इच्छाश्राठ भणवान् बोर्ले —

आगे कहे जानेवाले विशेषणोसे युक्त मुझ परमेश्वर-मे ही जिसका मन आमुक्त हो, यह 'भ'पागक्तममा' है और मे परमेश्वर ही निसका (एकमात्र ) अवल्ध्वन हैं वह 'भदाश्वर' हैं. हे पार्ग ' ऐमा 'भ'पामक्तममा' और 'मदाश्वर' होकर न गोग्वर्ग मानन करना हुआ अर्थात् मनको प्यानमे स्थित करना हुआ जिम प्रकाग मुश्को महायरहित समश्रक्षये जानेगा सो सुन-) जो कोई (धर्मार्ट पुरुवार्थोमेंम ) किसी पुरुवार्थका बाहनेवाल होना है, यह उसके सावनक्ष आश्वरको सहण किया करना है, पुरुवार्यकी गीज अप्यको

करता है, और मुक्तें हां आसक-चित्त होता है। इसलिये त उपर्युक्त गुणोसे, सम्पन्न होकर विभृति, बल, ऐक्वें आदि गुणोसे सम्पन्न मुझ समक परमेश्वरको जिस प्रकार मंशपरहित जातेगा कि भगवान् निस्सन्देह ठीक ऐसा ही हैं', वह प्रकार में नुझसे कहता हैं. सुन ॥ १ ॥

को छोड़कर केवल मुझको ही आश्रयरूपमे प्रहण

तत च महिषयम्--

वही यह अपने खरूपका . .

ज्ञानं तेऽहं मविज्ञानमिदं वध्याम्यशेषतः । यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २ ॥

ज्ञानं ते त्रभ्यम् अहं सविज्ञान विज्ञानसहितं | स्वानभवसंयुक्तम् इदं वक्ष्यामि कथिष्यामि अनुभवके सहित नि.शेपतः सम्पूर्णतासे कहुँगा । अशेषतः कात्स्नर्थेन ।

तद ज्ञानं विवक्षितं स्ताति श्रोतुः अभिम्रखी-करणाय ।

यद् ज्ञात्वा यद् ज्ञानं ज्ञात्वा न इह भ्यः पुनः ज्ञातन्यं पुरुषार्थमाधनम् अवशिष्यते, न अवशेषो भवति इति मत्तत्वज्ञो यः स मुर्वज्ञो भवति इत्यर्थः । अतो विशिष्टफलन्वाद् ज्ञानम् ॥ २ ॥

ज्ञान में तुझे विज्ञानके सहित अर्थात् अपने

श्रोताको सम्मुख अर्थात् सावधान करनेके छिये जिसका वर्णन करना है उस ज्ञानकी स्तुति करते हैं।

जिस ज्ञानको जान छेनेपर फिर इस जगत्में पुरुपार्थका कोई साधन जानना शेप नहीं रहता अर्थात जो मेरे तस्वको जाननेवाला है वह सर्वज दूर्स हो जाता है। अन यह ज्ञान अति उत्तम फल्याला होनेके कारण दुर्लभ हैं ॥ २॥

कथम इति उच्यते -

यह (दुर्लभ) कैसे हैं (सो कहते हैं---

मनुष्याणां महस्रेप कश्चिद्यति मिद्धये । यततामपि मिद्धानां कश्चिन्मां वित्ति तत्त्वतः ॥ ३ ॥

यति प्रयत्नं करोति सिद्धवे सिद्धवर्थम् , तेषां यतनाम् अपि सिद्धाना सिद्धा एव हि ते ये मोक्षाय यतन्ते तेषां कश्चित् एव मा वेति तत्त्वतो यथावत् ॥ ३ ॥

मनुष्याण। मध्ये सहभेषु अनेकेषु वश्चिद् हिजारो मनुष्योमे वोई एक ही (मोक्षरूप) मिद्धिके लिये प्रयव करना है और उन यह करनेपाल सिद्धोमे भी---जो मोक्षके छिये यव करने है व (एक नग्हसे) सिद्ध ही है उनमें भी--कोई एक ही मुझे तत्त्वसे-यथार्थ जान पाता है ॥ ३ ॥

श्रोतारं प्ररोचनेन अभिष्ठखीकृत्य आह — इम प्रकार रुचि बढाकर श्रोताको सम्मुख करके कहते हैं

> भूमिरापोऽनलो वायः खं मनो बुद्धिरव च । अहंकार इतीयं में भिन्ना प्रकृतिरप्टधा ॥ ४ ॥

'मिन्ना प्रकृतिरष्टदा' इति वचनात् । तथा है, स्पृट पृथ्वी नहीं येथे ही जल आदि तस्व भी अवादयः अपि तन्मात्राणि एव उच्यन्ते ।

भूमिः इति पृथिवीतनमात्रम् उच्यते न स्थला ि 'मिला प्रकृतिरप्रधा' यह कथन होनेके कारण यहाँ भूमि-शब्दसे पृथिबी-नन्मात्रा कही जाती तन्मात्रार प्रसे ही कहे जाते है ।

आपः अनलो बायुः खं मन इति मनसः कारणम् अहंकारो गृह्यते । दुद्धिः इति अहंकार-कारणं महत्तत्त्वम् । अहंकार इति अविद्या-संयक्तम् अञ्चक्तम् ।

यथा विषसंपुक्तम् अभं विषम् उच्यते एवम् अहंकारवासनावद् अञ्चक्तं मृलकारणम् अहंकार इति उच्यते प्रवर्तकत्वाद् अहंकारस्य । अहंकार एव हि सर्वस्य प्रशृत्तिबीजं दष्टं लोके ।

इति इयं यथोक्ता प्रकृतिः मे मम ईश्वरी मायाञ्चक्तिः अष्ट्या मिला मेदम् आगता ॥ ४॥ (इस प्रकार एटवी,) जल, अग्नि, वायु और आकाश एवं मन—यहाँ मनसे उसके कारणमृत अहंकार-का महण किया गया है—तया बुद्धि अर्थात् अहंकार-का कारण महत्त्वत्व और अहंकार अर्थात् अविधा-यक अन्यक —मृल्यकृति।

जैसे विषयुक्त अन्न भी विष ही कहा जाता है वैसे ही अहंकार और वासनासे युक्त अन्यक्त—मूट-प्रकृति भी 'अहंकार' नामसे कही जाती है। क्योंकि अहंकार सबका प्रवर्तक है, संसारमें अहंकार ही सबकी प्रवृत्तिका बीज देखा गया है।

इस प्रकार यह उपर्युक्त प्रकृति अर्थात् मुझ ईखर-की मायाशक्ति आठ प्रकारसे भिन्न है—विभागको प्राप्त हुई है ॥ ४ ॥

अपरेयमितरत्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् । जीवभृतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ॥ ५ ॥

अपरा न परा निकृष्टा अशुद्धा अनर्थकरी संसारवन्धनात्मिका इयम् ।

इतः अस्या ययोक्तायाः तु अन्या विद्युद्धां प्रकृति सम् आत्मभृतां विद्धि मे परा प्रकृष्टां जीवभूता क्षेत्रज्ञलक्षणां प्राणधारणनिमिक्तभृतां हे महाबाहो यया प्रकृत्या इद पार्वने जगत् अन्तः-प्रविष्टया ॥ ५ ॥

यह ( उपर्युक्त ) मेरी अपरा प्रकृति है अर्थात् परा नहीं, किन्तु निकृष्ट है, अशुद्ध है और अनर्थ करनेत्राठी है एवं संसारबन्धनम्या है ।

और हे महाबाही ! इस उपर्युक्त प्रकृतिमे दूसरी जीवरूपा अर्थात् प्राण-धारणकी निमित्त बनी हुई जो क्षेत्रकृष्टपा प्रकृति हैं, अन्तरमे प्रविष्ट हुई जिस प्रकृतिहारा यह समस्त जगत् धारण किया जाता है उसको न् मेरी परा प्रकृति जान अर्थात् उसे मेरी आस्मरूपा उत्तम और शह प्रकृति जान ॥ ५॥

एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपघारय । अहं कृत्मस्य जगतः प्रभवः प्रख्यस्तथा ॥ ६ ॥

एतयोनीन एते परापरे क्षेत्रक्षेत्रक्षक्षणे
प्रकृती योनिः येषां भृतानां तानि एतयोनीनि
गृतानि सर्वाणि श्रीत एवम् उपधारय जानीहि।

यह क्षेत्र और क्षेत्रक्ररूप दोनों परा' और 'अपरा' प्रकृति ही जिनकी योनि—कारण हैं ऐसे ये समस्त भ्तप्राणी प्रकृतिरूप कारणसे ही उत्पन्न हण हैं, ऐसा जान।

यसाद मम प्रकृती योनिः कारणं सर्व-**भृतानाम् अतः व**हं कृत्कृत्य समस्तस्य जगतः प्रभव उत्पत्तिः प्रलयो विनाजः तथा, प्रकृति-इयद्वारेण अइं सर्वज्ञ ईश्वरो जगतः कारणम् इत्यर्थः ॥ ६ ॥

क्योंकि मेरी दोनों प्रकृतियाँ ही समस्त भतोंकी योनि यानी कारण हैं, इसल्यि समस्त जगत्का प्रभव--- उत्पत्ति और प्रलय-- विनाश मैं ही हूँ अर्थात् इन दोनों प्रकृतियोंद्वारा मै सर्वज्ञ ईश्वर ही समस्त जगतका कारण हैं ॥ ६ ॥

यतः तसात-

ऐसा होनंके कारण---

मत्तः परतरं नान्यत्विचिदस्ति धनंजय । मयि सर्विमिदं प्रोतं सत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥

मत्तः परमेश्वरात परतरम् अन्यत् कारणान्तरं किंचिद न अस्ति न विद्यते. अहम एव जगत्कारणम् इत्यर्थः ।

हे धनंजय ससाद एवं तसाद मिय परमेश्वरं सर्वाणि भृतानि सर्वम् इदं जगत श्रोतम् अनुस्पृतम् अनुगतम् अनुविद्धं प्रथितम् इत्यर्थः। दीर्घतन्तुषु पटवत् मूत्रे च मिणिगणा इव ॥ ७॥ | हुआ--गूंशा हुआ है ॥ ७॥

मुद्र परमेश्वरसे परतर (अतिरिक्त ) जगतका कारण अन्य कुछ भी नहीं है अर्थात मै ही जगतका एकमात्र कारण हैं।

हे धनंजय ! क्योंकि ऐसा है इसिंख्ये यह सम्पूर्ण जगत् और संमस्त प्राणी मुझ परमेश्वरमें, दीर्घ तन्तुओं में वस्त्रकी भाँति तथा सुत्रमे मणियों की भॉति पिरोया हुआ -- अनुस्यत -- अनुगत --- बिधा

केन केन धर्मेण विशिष्टे त्विय सर्वम् इदं प्रोतम् इति उच्यते-

यह समस्त जगत् किस-किस धर्मसे युक्त आपर्मे पिरोया हुआ है / इसपर कहते हैं—

रसोऽहमप्स कौन्तेय प्रभास्मि शशिसर्ययोः । प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृपु ॥ ८ ॥

रसः अहम् अयां यः सारः स रसः तस्मिन् | रसभते मयि आपः प्रोता इत्यर्थः । एवं सर्वत्र ।

यथा अहम अन्स रस एवं प्रभा अस्मि शशिसूर्ययोः । प्रणव ओंकारः सर्ववेदेषु, तसिन् प्रगवसते मयि सर्वे वेदाः प्रोताः ।

जलमें मे रस हूं अर्थात् जलका जो सार है उसका नाम रस है उस रसरूप मुझ परमात्मामें समस्त जङ पिरोया हुआ है । ऐसे ही और सबमें भी समझना चाहिये।

जैसे जलमें मै रस हूँ, वैसे ही चन्द्रमा और सूर्यमें में प्रकाश हूँ। समस्त वेदोंमें में आंकार हूँ अर्थात् उस ओंकाररूप मुझ परमात्मामें सब वेद पिरोये द्वए है।

तथा खे आकाशे शब्दः सारभृतः तस्मिन् मिय खं प्रोतम् ।

तथा पौरुषं पुरुषस्य भावो यतः पुंबुद्धिः इप तस्मिन् मयि पुरुषाः प्रोताः ॥ ८ ॥ आकाशमे उसका सारमृत शब्द हूँ, अर्थात् उस शब्दरूप मुझ इंश्वरमें आकाश पिरोया हुआ है। तथा पुरुगोमें मैं पीरूप हूँ अर्थात् पुरुगोमें जो पुरुपाय हैं, जिससे उनको पुरुष समझा जाता है बह में हुँ, उस पीरुपरूप मुझ इंश्वरमें पुरुष पिरोये

# पुण्यो गन्धः पृथिन्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ । जीवनं सर्वभृतेषु तपश्चाम्मि तपस्विषु ॥ ६ ॥

पुण्यः सुरभिः गन्धः पृथिन्या च अहं तस्मिन् मयि गन्धभृते पृथिवी प्रोता ।

पुण्यत्वं गन्धस्य स्वभावत एव पृथिव्यां दर्शितम् अवादिषु रसादेः पुण्यन्वोपलक्षणार्थम् ।

अपुण्यत्वं तु गन्धादीनाम् अविद्याधर्माद्यपेक्षं संसारिणां भृतविद्येषसंसर्गनिमित्तं भवति ।

तेजो दीप्तिः च अस्मि विभावसी आर्था । तथा जीवनं सर्वपूर्वेषु येन जीवन्ति सर्वाणि भृतानि तद् जीवनम् । तपः च अस्मि तपिंखण् तस्मिन तपसि मयि तपिंचनः प्रोताः ॥ ९ ॥ पृथिवीमे मे पवित्र गन्ध— सुगन्ध हूँ अर्थात् उस सुगन्धकर्षे मुझ ईस्वरमें पृथिवी पिरोयी हुई है ।

जल आदिमें रस आदिकी पिश्यताका लक्ष्य करानेके लिये यहाँ गल्यकी खामाविक पिश्यता ही पृथितीमें दिग्गलायी गयी हैं।

गन्य-ग्न आदिमें जो अपिश्वता आ जाती है, वह तो सांमारिक पुरुषोंके अञ्चान और अधर्म आदि-की अपेक्षासे एवं भूतिक्शेपोंके समर्गमें हैं (वह स्वामायिक नहीं हैं)।

में अधिमें प्रकाश है तथा सब प्राणियों में जीवन है अर्थान जिससे सब प्राणी जीने हैं वह जीवन में हैं और नगरिस्थोंने तप में हैं अर्थात उस नव्यत्य मुख प्रमारमाने (सब) नवस्त्री पिरोय हर है।। ९॥

## बीजं मां सर्वभृतानां विद्धि पार्थ सनातनम् । वृद्धिर्वुद्धिमनामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ॥ १०॥

बीजं प्ररोहकारणं मा विद्धि सर्वमृताना हे पार्थ समातनं चिरन्तनम् । किं च बुद्धि विवेकश्वक्तिः अन्तःकरणस्य बुद्धिमतः विवेक-शक्तिमताम् अस्म, तेजः प्रागल्भ्यं तद्वतां तेजांवनाम् अस्म ॥ १० ॥

हे पार्थ ! मुझे त सब भूतोका सनातन— पुरानन बीज अर्थात् उनकी उत्पत्तिका मूरु कारण जान । तथा मैं ही बुद्दिमानोंकी बुद्धि अर्थात् विवेक-शक्ति और तेजलियों अर्थात् प्रभावशाली पुरुषोका तेज —प्रभाव हैं॥ १०॥

# बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम् । धर्माविरुदो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥ ११ ॥

बलं सामर्थ्यम् ओजो बलवताम् अहम् । तत् च बलं कामरागविवर्जितम् ।

कामः च रागः च कामरागी कामः तृष्णा असंनिकुप्टेषु विषयेषु रागो रखना प्राप्तेषु विषयेषु ताभ्यां विवर्जितं देहादिधारणमात्रायं बलम् अहम् अस्मि, न तु यत् संसारिणां तृष्णारागकारणम् ।

किंच धर्मिकिस्से धर्मेण शास्त्रार्थेन अविरुद्धों यः प्राणिषु भूतेषु कामे यथा देहधारण-मात्राद्यर्थः अग्रनपानादिविषयः कामः अस्मि हे भरतर्थम ॥१२॥

बल्वानोंका जो कामना और आसक्तिसे रहित बल्ल—ओज-सामर्थ्य है, वह मैं हूँ।

(अभिप्राय यह कि) अग्राप्त विषयोंकी जो तृण्णा है, उसका नाम 'काम' है और प्राप्त विषयोंमें जो प्रीति-तन्त्रयता है, उसका नाम 'राग' है, उन दोनोंसे रहिन, केवल टेह आदिको धाग्ण करनेके छिये जो बल है, वह में हूँ। जो संसारी जीवोंका बल कामना और आसक्तिका कारण है, वह मै नहीं हूँ।

तथा हे भरतश्रेष्ठ ! प्राणियोमें जो धर्मसे अविरुद्ध शाखानुकृत्व कामना हैं, जैसे देइ-धारणमात्रके लिये खाने-पीनेकी इच्छा आदि, वह (इच्छारूप) काम भी मैं ही हूँ॥ १२॥

किं च--

तथा—

# ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये । मत्त एवति तान्विद्ध न त्वहं तेषु ते मिया। १२॥

-- CV/20--

यं च एव साच्चिकाः सम्बनिर्धृता भागः पदार्था राजसा रजोनिर्धृताः तामसाः तमो-निर्धृताः च ये केचित् प्राणिनां स्वक्रमेवशाद् जायन्ते मावाः तान् भत्त एव जायमानान् इति एवं विद्धे सर्वान् समस्तान् एव ।

यद्यपि ते मत्तो जायन्ते तथापि न त अहं तेत्र तदधीनः तद्वत्रो यथा संसारिणः ने प्रनः मध्य मदस्याः मदधीनाः ॥१२॥ जो सारिवक-सच्चगुणसे उत्पन्न हुए भाव-पदार्थ है और जो राजस-रजोगुणसे उत्पन्न हुए एवं तामस-तमोगुणसे उत्पन्न हुए भाव-पदार्थ है, उन सबको अर्थात् प्राणियोके अपने कमीनुसार य जो कुछ भी भाव उत्पन्न होते है उन सबको तु मुझसे ही उत्पन्न हुए जान।

यद्यपि वे सुझसे उत्पन्न होते हैं तथापि मै उनमे नहीं हूँ अथांत् संसारी मनुष्योंकी मौति मै उनके वशमें नहीं हूँ, परन्तु वे सुझमें है यानी मेरे वशमें हैं—मेरे अधीन हैं॥ १२॥

एवं भृतम् अपि परमेश्वरं नित्यग्रद्धबुद्धमुक्त-स्वभावं सर्वभूतात्मानं निर्मुणं संसारदोषवीज-प्रदाहकारणं मां न अभिजानाति जगद इति अनुक्रोशं दर्शयति भगवान् । तत् च किनिमित्तं जगतः अज्ञानम् इति उच्यते---

त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः

सर्वमिदं जगत ।

मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमञ्ययम् ॥ १३॥

त्रिभिः गुणमयैः गुणविकारै रागद्वेषमोहादि-प्रकारे: भावै: पदार्थे: एभि: यथोक्ती: सर्वम् इदं इन तीनों भावोसे अर्थात् उपर्युक्त राग, द्वेष और जगत् मोहितम् अविवेकताम् आपादितं सत न अभिजानाति माम् एभ्यो यथोक्तेभ्यो गुणेभ्यः परं व्यतिरिक्तं विलक्षणं च अन्ययं व्ययरहितं जन्मादिसर्वभावविकार-वर्जितम् इत्यर्थः ॥ १३ ॥

गुणोंमें विकाररूप सात्त्विक, राजस और तामस मोह आदि पदार्थोंसे यह समस्त जगत्--प्राणिसमूह मोहित हो रहा है अर्थात् विवेकशून्य कर दिया गया है, अतः इन उपर्युक्त गुणोंसे अतीत-विरुक्षण, अविनाशी-विनाशरहित तथा जन्मदि सम्पूर्ण भाव-विकारोंसे रहित मुझ परमात्माको नहीं जान पाता।१३।

ऐसा जो साक्षात परमेश्वर नित्य-ग्राद्ध-जुद्ध-मुक्तस्वभाव एवं सब भूतोंका आत्मा गुणोंसे

अतीत और संसाररूप दोषके बीजको भस्म करने-

वाळा मैं रहूँ, उसको जगत् नहीं पहचानता ! इस

प्रकार भगवान् खेद प्रकट करते हैं और जगत्का

यह अज्ञान किस कारणसे है, सो बतलाते हैं---

कथं पुनः देवीम एतां त्रिगुणात्मिकां वैष्णवीं मायाम् अतिकामन्ति इति उच्यते—

तो फिर इस देवसम्बन्धिनी त्रिगुणात्मिका वैष्णवी मायाको मनुष्य कैसे तरते हैं ? इसपर

दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामतां तरन्ति ते ॥ १४॥

दैनी देवस्य मम ईश्वरस्य विष्णोः स्वभूता हि यसाद एवा यथोक्ता गुणमयी मम माया दुरत्यया दुःखेन अत्ययः अतिक्रमणं यस्याः सा दुरत्यया । तत्र एवं सति सर्वधर्मान परित्यज्य माम् एव मायाविनं स्वात्मभृतं सर्वात्मना ये प्रपद्यन्ते ते मायाम् एतां सर्वभूत-मोहिनीं तरन्ति अतिकामन्ति, संसारबन्धनाद म्रच्यन्ते इत्यर्थः ॥ १४ ॥

क्योंकि यह उपर्यक्त दैवी माया अर्थात् मुन व्यापक ईश्वरकी निज शक्ति मेरी त्रिगुणमयी माया दस्तर है अर्थात् जिससे पार होना बड़ा कठिन है, ऐसी है। इसलिये जो सब धर्मोंको छोडकर अपने ही अस्मा मझ मायापति परमेश्वरकी ही सर्वात्मभावसे शरण प्रदृण कर लेते हैं, वे सब भूतों-को मोहित करनेवाली इस मायासे तर जाते हैं-वे इसके पार हो जाते हैं अर्थात संसार-बन्धनसे मक हो जाते हैं ॥ १४ ॥

यदि त्वां प्रपन्ना मायाम् एतां तरन्ति कस्मात् त्वाम् एव सर्वे न प्रपद्यन्ते, इति उच्यते—

यदि आपके शरण हुए मनुष्य इस मायासे तर जाते हैं तो फिर सभी आपकी शरण क्यों नहीं छेते ? इसपर कहते हैं—

## न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपचन्ते नराधमाः । माययापहतज्ञाना आसरं भावमाश्रिताः ॥१५॥

न मां **परमेश्वरं** दृष्कृतिनः **पापकारिणो** मृदाः प्रपवन्ते नराषमा **नराणां मध्ये अथमा निकृष्टाः** ते च मायया अपहृतञ्जानाः सं**सुषितञ्जाना** आसुरं मार्थं **हिंसानृतादिलक्षणम्** आश्रिताः ॥ १५॥

जो कोई पायकर्म करनेवाले मूढ और नराधम हैं अर्थात् मनुष्योमें अधम-नीच हैं एवं मायाद्वारा जिनका ज्ञान छोन छिया गया है वे हिंसा, मिध्या-भाषण आदि आदुरी भावोंके आश्रित हुए मनुष्य मुझ परमेश्वरकी शरणमें नहीं आते ॥ १५॥

ये पुनः नरोत्तमाः पुण्यकर्माणः---

परन्तु जो पुण्यकर्म करनेशले नरश्रेष्ठ हैं (वे क्या करते हैं सो बनलाते हैं—)

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन । आर्तो जिज्ञासुर्र्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ १६ ॥

चतुर्विधाः चतुष्प्रकारा भजन्ते सेवन्ते मां जनाः सुकृतिनः पुष्पक्षमीणो हे अर्जुन । आर्त अतिपरिगृहीतः तस्करच्याघरोगादिना अभिभृत आपन्नो जिज्ञासुः भगवत्तत्त्वं ज्ञातुष् इच्छति यः अर्थार्था धनकामो ज्ञानी विष्णोः तत्त्ववित् च हे मरतर्थम ॥ १६॥

हे भारत ! आर्त अर्थात् चोर, व्याप्न, रोग आदिके वरामें डोकर किसी आपिसेसे पुक हुआ, जिज्ञासु अर्थात् भगवान्का तस्व जाननेकी इच्छाबाला, अर्थार्थ यानी धनकी कामनावाला और ज्ञानी अर्थात् विच्छुके तस्वको जाननेवाला, हे अर्जुन ! ये चार प्रकारके पुष्पकर्मकारी मनुष्य मेरा भजन-सेवन करते हैं ॥? ६॥

## तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते । प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ १७ ॥

तेषां चतुर्णा मध्ये ज्ञानी तत्त्ववित् तत्त्व-वित्त्वाद् नित्ययुक्तो भवति एकमक्तिः च अन्यस्य मजनीयस्य अदर्श्वनाद् अतः स एकमक्तिः विशिष्यते, विशेषम् आधिक्यम् आपद्यते अति-रिच्यते इत्यर्थः। उन चार प्रकारके भक्तोंने जो ज्ञानी है अर्थात् ययार्थ तत्त्वको जाननेवाळा है वह तत्त्वनेचा होनेके कारण सदा मुझमें स्थित है और उसकी दृष्टिमें अन्य किसी भजनेयोग्य वत्तुका अस्तित्व न रहनेके कारण वह केकब एक मुझ परमात्मामें ही अनन्य भक्तिवाळा होता है। इसन्ये वह अनन्य प्रेमी (ज्ञानी भक्त) श्रेष्ट माना जाता है। (अन्य तीनों-की अपेक्षा) अधिक-उन्च कोटिका समझा जाता है। प्रियो **हि यसाद् अहम् आत्मा** ज्ञानिनः **अतः** तस्य अहम् अत्यर्थं प्रियः ।

प्रसिद्धं हि लोके आत्मा प्रियो भवति इति । तस्माद् झानिन आत्मत्वाद् वासुदेवः प्रियो भवति इत्यर्थः ।

स च ज्ञानी मम वासुदेवस्य आतमा एव इति मम अत्यर्थे प्रियः ॥ १७॥

न तर्हि आर्ताद्यः त्रयो वासुदेवस्य प्रियाः। । न. कि तर्हि—

क्योंकि मै ज्ञानीका आत्मा हूँ इसल्यि उसको अत्यन्त व्रिय हूँ।

संसारमें यह प्रसिद्ध ही है कि आत्मा ही प्रिय होता है। इसिलये ज्ञानीका आत्मा होनेके कारण मगनान् नासुदेव उसे अस्यन्त प्रिय होता है। यह अमिप्राय है।

तथा वह ज्ञानी भी मुझ बासुटेवका आत्मा ही है, अत: वह मेरा अत्यन्त प्रिय है ॥ १७ ॥

तो फिर क्या आर्त आदि तीन प्रकारके भक्त आप बासुदेवके प्रिय नहीं हैं ? यह बात नहीं. तो क्या बात है ?

उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ।

आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्॥ १८॥

उदारा उत्कृष्टाः सर्व एव एने त्रयः अपि मम प्रिया एव इत्यर्थः। न हि कश्चिद् मद्भक्तां मम वासुदेवस्य अप्रियो भवति, ज्ञानी तु अत्यर्थं प्रियो भवति इति विद्योषः।

तत् कसाद् इति आह---

शानी तु आत्मा एव न अन्यो मच इति में मम मनं निश्चयः। आस्थित आरोढुं प्रहृत्तः स झानी हि यसाद् अहस् एव ममवान् वासुदेवो न अन्यः अस्मि इति एवं युकात्मा समाहित-चित्तः सन् माम् एव प्रं ब्रह्म गन्तव्यम् अनुतमां गति गन्तं प्रवृत्त इत्यर्थः॥ १८॥

ये सभी भक्त उदार हैं, श्रेष्ट है। अर्थात् वे तीनों भी मेरे श्रिय ही है। क्योंकि मुश्र बाहुदंबको अपना कोई भी भक्त अश्रिय नहीं होना प्रस्तु झानी मुश्रे अन्यन्त श्रिय होता है इतनी विश्वपता है।

ऐसा क्यों है सो कहते हैं ---

शानी तो मेरा स्वरूप ही है, वह मुझसे अन्य नहीं है, यह मेरा निश्वय है; क्योंकि वह योगारूढ़ होनेके लिये प्रवृत्त हुआ झानी——'स्वयं मै ही भगवान् वासुदेव हैं, दूसरा नहीं' ऐसा युकाल्या— समाहितचित्त होकर मुझ परम प्राप्तव्य गिन-बक्रूप प्रमहासें ही आनेके लिये प्रवृत्त हैं॥ १८॥

ज्ञानी पुनः अपि स्त्यते-

फिर भी जानीकी स्तृति करने है---

बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते। बासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्छभः॥१६॥

बहुनां जन्मनां ज्ञानार्थसंस्कारार्जनाश्रयाणाम अन्ते समाप्ती ज्ञानवान् प्राप्तपरिपाकज्ञानो मां वासदेवं प्रत्यगातमानं कथम् , वासुदेवः सर्वम् इति ।

य एवं सर्वोत्मानं मां प्रतिपद्यते स महात्मा न तत्समः अन्यः अस्ति अधिको वा । अतः मनुष्याणां सहस्रेष इति उक्तम् ॥ १९ ॥

जानप्राप्तिके लिये जिनमें संस्कारोंका संप्रह किया जाय ऐसे बहत-से जन्मोंका अन्त-समाप्ति होने-पर ( अन्तिम जन्ममें ) परिपक्त हान को प्राप्त हुआ ज्ञानी अन्तरात्मारूप मुझ वासुदेवको 'सब कुछ वासुदेव ही है' इस प्रकार प्रत्यक्षरूपसे प्राप्त होता है ।

जो इस प्रकार सर्वात्मरूप मुझ परमात्माको प्रत्यक्षरूपसे प्राप्त हो जाता है, वह महात्मा है; उसके समान या उससे अधिक और कोई नहीं है. अतः कहा है कि हजारो मनुष्योंने भी ऐसा पुरुष

ध्यह सर्व जगत् आत्मखरूप वासुदेव ही है'

आत्मा एव सर्वे वासदेव इति एवम् अप्रति-पत्ती कारणम् उच्यते

इस प्रकार न समझमें आनेका कारण बतळाते हैं---

प्रपद्यन्ते (न्यदेवता: । तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः ख्रया ॥

कामे. ते. ते: पत्रपद्मस्वर्गादिविपरै: इतज्ञाना अपहतविवेकविज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवता प्राप्तवन्ति वासदेवाद आत्मनः अन्या देवताः नं नं नियमं देवताराधने प्रसिद्धां यो बी नियम: तं तम् आस्थाय आश्रित्य प्रकृत्या स्वभावेन जनमान्तरार्जितसंस्कारविशेषेण नियता निय-मिताः स्वया आत्मीयया ॥ २०॥

पुत्र, पुत्र, स्वर्ग आदि भोगोंकी प्राप्तिविषयक कामनाओदारा जिनका विवेक-विज्ञान नष्ट हो चका है वे लोग अपनी प्रकृतिसे अर्थात् जन्म-जन्मान्तर्में इकट्टे किये हुए समदायहरप स्वभावसे प्रेरित हुए अन्य देवताओंको अर्थात आत्मस्वरूप मुझ बासुदेवसे भिन्न जो देवता हैं, उनको, उन्हींकी आराधनाके लिये जो-जो नियम प्रसिद्ध है उनका अवसम्बन करके भजते है अर्थात उनकी शरण लेते हैं ॥ २०॥

तेषां च कामिनाम-

उन कामी परुषोंमेसे--

यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितमिच्छति । तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् ॥ २१॥

यो यः कामी यां यां देवता-तन् श्रद्धया संयुक्तो भक्तः च सन् अर्चितुं पूजयितुम् इच्छति, तस्य तस्य कामिनः अचलां स्थिरां श्रद्धां ताम् एव विद्धामि स्थिरीकरोमि ।

जो-जो सकाम भक्त जिस-जिस देवताके खरूपका श्रद्धा और भक्तियुक्त होकर अर्चन-पूजन करना चाहता है, उस-उस भक्तकी देवता-विषयक उस श्रद्धाको मै अचल-स्थिर कर देता हैं। यया एव पूर्व प्रवृत्तः स्वमावतो यो यां देवतातनुं श्रद्धया अर्वितुम् इच्छति इति ॥२१॥

अभिप्राय यह कि जो पुरुष पहले खमावसे ही प्रवृत्त हुआ जिस श्रद्धाद्वारा जिस देवताके खरूप-का पूजन करना चाहता है (उस पुरुषकी उसी श्रद्धाको मैं स्थिर कर देता हूँ) ॥ २१॥

#### 3000 m

स तया श्रद्धया युक्तस्तस्या राधनमीहते । लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान् ॥ २२ ॥

स तया **मद्विहितया** श्रद्धया युक्तः **सन्** तस्या

देवतातन्वा राधनम् आराधनम् ईहते चेष्टते ।

छमते च ततः तस्या आराधिताया देवता-तन्वाः कामान् ईप्सितान् मया एव परमेधरेण सर्वज्ञेन कर्मफलविभागज्ञतया विहितान् निर्मितान् तान् दि यसात् ते भगवता विहिताः कामाः तसात् तान् अवदयं लभते इत्यर्थः।

हितान् इति पदच्छेदे हितस्वं कामानाम् उपचरितं करुप्यं न हि कामा हिताः कस्पचित्।।२२॥ मेरे द्वारा स्थिर की हुई उस श्रद्धासे युक्त हुआ वह उसी देवताके स्वरूपकी सेवा——पूजा करनेमें तत्पर होता है।

और उस आराधित देवविग्रहसे कर्म-फ्.ट-विभाग-के जाननेवाले मुझ सर्वज्ञ ईश्वरद्वारा निश्चित किये हुए इष्ट भोगोको प्राप्त करता है । वे भोग परमेश्वर-द्वारा निश्चित किये होते हैं इसलिये वह उन्हें अवस्थ पाता है, यह अभिग्राय है।

यहाँपर यदि 'हितान' ऐसा पदच्छेद करें तो भोगोंमे जो 'हितत्व' हैं उसको आपचारिक समझना चाहिये, क्योंकि वास्तवमें भोग किसीके छिये भी हितकर नहीं हो सकते॥ २२॥

क्योंकि वे कामी और अविवेकी पुरुष विनाश-

शील साधनकी चेष्टा करनेवाले होते हैं. इसलिये-

यसाद् अन्तवत्साधनच्यापारा अविवे-किनः कामिनः च ते अतः---

> अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् । देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ २३ ॥

अन्तवद् विनाशि तु फ्रहं तेषां तद् भवति । अल्पमेशसाम् अल्पश्रज्ञानाम्, देवान् देवयन्नो यान्ति । देवान् यजन्ति इति देवयनः ते देवान् यान्ति । मदक्ता यान्ति गाम अपि ।

एवं समाने अपि आयासे माम् एव न प्रपद्यन्ते अनन्तफलाय अहो खलु कष्टं वर्तन्ते, इति अनुक्रोशं दर्शयति मगवान् ॥ २३॥ उन अन्यवुद्धिवालींका बह फल नाशवान्— विनाशशील होना हैं। देवयाजी अर्थात् जो देवों-का पूजन करनेवाले हैं वे देवोंको पाते हैं और मेरे मक मझको ही पाते हैं।

अहो! वडे दु:सब्की बात है कि इस प्रकार समान परिश्रम होनेपर भी छोग अनन्त फलकी प्राप्तिके क्रिये केवल मुझ परमंबरकी ही शरणमें नहीं खाते। इस प्रकार भगवान करूणा प्रकट करते हैं॥ २३॥ किनिमित्तं माम् एव न प्रपद्यन्ते इति

वे मुझ परमेश्वरकी ही शरणमें क्यो नहीं आते, सो बतलाते हैं—

अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । भावमजानन्तो

ममाव्ययमनुत्तमम् ॥ २४ ॥

**अन्यक्तम् अप्रकाशं** न्यक्तिम् आपत्रं प्रकाशं गतम इदानीं मन्यन्ते मां नित्यशसिद्धम ईश्वरम अपि सन्तम् अबुद्धः अविवेकिनः परं भावं परमात्मस्वरूपम् अजानन्तः अविवेकिनो मम अन्ययं व्ययरहितम् अनुत्तमं निरतिशयं मदीयं भावम् अजानन्तो मन्यन्ते इत्यर्थः ॥ २४॥

मेरे अविनाशी निरतिशय परम भावको अर्थात परमात्मस्वरूपको न जाननेवाले बृद्धिरहित- विवेक-हीन मनुष्य मुझको, यद्यपि मै नित्य-प्रसिद्ध सबका ईश्वर हैं तो भी, ऐसा समझते हैं कि यह पहले प्रकट नहीं थे. अब प्रकट हए हैं। अभिप्राय यह कि मेरे वास्तविक प्रभावको न समझनेके कारण वे ऐसा मानते हैं ॥ २४॥

उनका वह अज्ञान किस कारणसे हैं ! सो बतलाते है— तदीयम् अज्ञानं किंनिमित्तम् इति उच्यते

> नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः । मढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् ॥ २५॥

न अहं प्रकाश. सर्वस्य लोकस्य केषांचिद एव मद्भक्तानां प्रकाशः अहम् इति अभिप्रायः । योगमायासमानृतो योगो गुणानां युक्तिः घटनं सा एव माया योगमाया तया योगमायया समावतः संच्छन इत्यर्थः । अत एव मुढो लोकः अयं न अभिजानाति माम अजम अन्ययम ॥२५॥

तीनों गुणोके मिश्रणका नाम योग है और वही माया है-उस योगमायासे आच्छादित हुआ मै समस्त प्राणिसमुदायके लिये प्रकट नहीं रहता हूँ, अभिप्राय यह कि किन्हीं-किन्हीं भक्तोंके छिये ही म प्रकट होता हूँ। इसिटिये यह मूढ़ जगत् (प्राणिसमुदाय) मुझ जन्मरहित अविनाशी परमात्मा-को नहीं जानता ॥ २५॥

यथा योगमायया समावृतं मां लोको न अभिजानाति, न असौ योगमाया मदीया सती मम ईश्वरस्य मायाविनो ज्ञानं प्रतिबध्नाति यथा अन्यस्य अपि मायाविनो माया ज्ञानं तद्वत । यत एवम् अतः-

जिस योगमायासे छिपे हुए मुझ परमात्माको ससार नहीं जानता, वह योगमाया, मेरी ही होनेके कारण मुझ मायापति ईश्वरके ज्ञानका प्रतिबन्ध नहीं कर सकती, जैसे कि अन्य मायावी (बाजीगर) पुरुपोंकी माया भी उनके ज्ञानको (आच्छादित नहीं करती ) इसलिये---

## वर्तमानानि चार्जुन । वेदाहं समतीतानि भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ २६॥

अहं त वेद जाने समतीतानि समतिकान्तानि भूतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि वेद अहम्, मां तु वेद न कश्चन मद्भक्त मच्छरणम् एकं मुक्त्वा मत्तत्त्ववेदनाभावाद एव न मां भजते ॥ २६ ॥

हे अर्जुन ! जो पूर्वमें हो चुके हैं उन प्राणियोंको एवं जो वर्तमान हैं और जो भविष्यमें होनेवाले हैं उन सब भूतोंको मै जानता हूँ। परन्तु मेरे शरणागत भक्तको छोड़कर मुझे और कोई भी नहीं जानता और मेरे तत्त्वको न जाननेके कारण ही (अन्य जन ) मुझे नहीं भजते ॥ २६॥

केन पुन: त्वत्तत्त्ववेदनप्रतिवन्धेन प्रति- । आपका तत्त्व जाननेमे ऐसा कौन प्रतिवन्धक है, बद्धानि सन्ति जायमानानि सर्वभूतानि त्वां न जिससे मोहित हुए सभी उत्पत्तिशील प्राणी आपको विदन्ति इति अपेक्षायाम् इदम् आह -

नहीं जान पाते वयह जाननेकी इच्छा होनेपर कहते हैं --

डच्<u>छाद्वेषसम</u>ुत्थेन दुन्द्रमोहेन सर्वभतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप ॥ २७ ॥

इच्छाद्रेषसमुत्थेन इच्छा च द्वेषः च इच्छाद्वेषौ ताभ्यां सम्रतिष्ठति इति इच्छाद्वेषसमृत्यः तेन इच्छाद्वेषसमृत्थेन ।

केन इति विशेषापेक्षायाम् इदम् आह-

इन्द्रमोहेन इन्द्रनिमित्तो मोहो इन्द्रमोहः तौ एव इच्छाद्वेपी शीतोष्णवतु परस्परविरुद्धी सखद:खतद्वेतविषयी यथाकालं संबध्यमानौ द्वन्द्वशब्देन अभिधीयेते । तत्र यदा इच्छाद्वेषी सुखदुःखतद्वेतुसंप्राप्त्या सञ्धातमका तदा ती सर्वभ्रतानां प्रजायाः परमार्थात्मतत्त्वविषय-स्त्रवञ्चापाद नद्वारेण ज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धकारणं मोहं जनयतः ।

इच्छा और देव इन दोनोंसे जो उत्पन्न होता है उसका नाम इच्छाद्वेपसमृत्य है, उससे (प्राणी मोहित होने हैं।)

वह कौन हैं / ऐसी विशेष जिज्ञासा होनेपर यह कहते है---

इन्होंके निमित्तसे होनेवाला जो मोह है उस दन्द-मोहरो ( सब मोहित होते हैं ) । शीत और उष्णकी भॉनि परस्परविरुद्ध (स्वभाववाले) और सुम्ब-द:म्ब तथा उनके कारणोंमें रहनेवाले वे इच्छा और द्वेष ही यथासमय सब भतप्राणियोसे सम्बन्धयक्त होकर इन्द्र नामसे कहे जाते हैं। सो ये इच्छा और देप, जब इस प्रकार सुख-दु:ख और उनके कारणकी प्राप्ति होनेपर प्रकट होते हैं. तब वे सब भुतोंकी बदिको अपने वशमें करके परमार्थ-तत्त्व-विषयक ज्ञानकी उत्पत्तिका प्रतिबन्ध करनेवाले मोहको उत्पन्न करते हैं।

न हि इच्छाद्वेषदोषवशीकृतिचित्तस्य यथा-भृतार्थविषयज्ञानम् उत्पद्यते बहिः अपि, कि.मु वक्तरुयं ताभ्याम् आविष्टचुदेः संमृदस्य प्रत्यगात्मनि बहुप्रतिबन्धे ज्ञानं न उत्पद्यते इति ।

अतः तेन इच्छाडेषसमुत्थेन इन्डमोहेन भारत भरतान्ययज्ञ सर्वभूतानि संमोहितानि सन्ति संगोहं संमृदतां सर्गे जन्मनि उत्पत्तिकाले इति एतत् यान्ति गच्छन्ति हे परंतप ।

मोहवञ्चानि एव सर्वभृतानि जायमानानि जायन्ते इति अभिप्रायः।

यत एवम् अतः तेन इन्द्रमोहेन प्रतिबद्ध-प्रज्ञानानि सर्वभूतानि संसोहितानि माम् आत्मभूतं न जानन्ति अत एव आत्मभावेन मां न भजन्ते ॥ २७ ॥ जिसका चित्त इच्छा-द्वेपक्प दोषोंके बशर्मे फेंस रहा है, उसको बाहरी विषयोंके भी यथार्थ तत्त्वका झान प्राप्त नहीं होता, फिर उन दोनोंसे जिसको बुद्धि आच्छादित हो रही हैं ऐसे मृह पुरुषको अनेकों प्रतिबन्धोंबाले अन्तरारमविषयका झान नहीं होता, इसमें तो कहना ही क्या है ?

इसक्रिये हे भारत ! अर्थात् भरतवंशमें उत्पन्न अर्जुन ! उस इच्छा-द्वेष-जन्य द्वन्द्व-निमित्तक मोहके द्वारा मोहिन हुए समस्त प्राणी, हे परन्तप ! जन्म-कार्लमें — उप्पन्न होने ही मृदभावमें फँस जाते हैं।

अभिप्राय यह है कि उत्पत्तिशील समस्त प्राणी मोहके वशीभृत हुए ही उत्पन्न होने हैं।

ऐसा होनेके कारण इन्हमोहसे जिनका झान प्रतिबद्ध हो गया है वे मोहित हुए समस्त प्राणी अपने आत्मारूप मुक्क (परमात्मा) को नहीं जानने और इसीलिये वे आत्मभावसे मुझे नहीं भजने ॥ २७॥

## -198137788280

के पुनः अनेन इन्डमोहेन निर्म्यक्ताः सन्तः त्वां विदित्वा ययाशास्त्रम् आत्मभावेन भजन्ते इति अपेक्षितम् अर्थं दर्शयितम् उच्यते— तो फिर इस इन्डमोइसे छूट हुए ऐसे कौन-से मनुष्य है जो आपको शास्त्रोक्त प्रकारसे आसमावसे भजते हैं 'इस अपेक्षित अर्थको दिखानेके लिये कहते हैं—

येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् । ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढवताः ॥ २८ ॥

येया तु पुतः अन्तर्भ समाप्तप्रायं श्लीणं पापं जनाना पुरुषकर्मणा पुष्यं कर्म येथां सच्चग्रद्धि-कारणं विद्यते ते पुष्यकर्मणाः तेषां पुष्यकर्मणाम्, ते इन्हमोहिनिर्मुक्ता ययोग्तेन इन्द्रमोहिन निर्मुक्ता अजन्ते मां परमाप्तमानं टडकताः एवम् एव परमाप्तित्चं न अन्यथा इति एवं निश्चित-विद्याना इटकता उच्यन्ते ॥ २८ ॥

जिन पुण्यकर्मा पुरुषोके पापोंका लगभग अन्त हो गया होता है, अथांत जिनके कर्म पवित्र यानी अन्त-करणकी झुद्धिके कारण होने हैं वे पुण्यकर्मा हैं ऐसे उपर्युक्त हन्दमोहस मुक्त हुए वे स्टबती पुरुष मुख परमास्माको भजने हैं । 'परमार्थतस्य ठीक इसी प्रकार है, दूसरी प्रकार नहीं' ऐसे निश्चित विज्ञानवाले पुरुष स्टबनी कहे जाते हैं ॥ २८॥

वे किसि छिये भजते हैं ? सो कहते हैं--ते किमर्थं भजन्ते, इति उच्यते-जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये । ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम् ॥ २६ ॥

जरामरणमोक्षाय जरामरणमोक्षार्थ यतन्ति प्रयतन्ते ये ते यदु बद्ध परं तद् विदुः कृत्स्नं समस्तम् अध्यात्मं प्रत्यगात्मविष्यं वस्त तद विदः, कर्म च अखिलं समस्तं विदुः ॥२९॥ भी जानते हैं ॥ २९॥

जो पुरुष जरा और मृत्युसे छूटनेके लिये सुन्न परमेश्वरम् आश्रित्य मन्समाहितचित्ताः सन्तो परमेश्वरका आश्रय लेकर अर्थात् मुश्रमें चित्तको समाहित करके प्रयत्न करते हैं, वे जो परब्रह्म है उसको जानते हैं एवं समस्त अध्यातम अर्थात् अन्तरात्मविषयक वस्तुको और समस्त कर्मको

> साधिभुताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः। प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥ ३०॥

साधिभृताधिदैवम् अधिभृतं च अधिदैवं च। समाहितचित्रा इति ॥ ३० ॥

(इसी प्रकार) जो मनुष्य मुझ परमेश्वरको अधिभताधिदैवं सह अधिभृताधिदैवेन साधि- साधिभृताधिदैव अर्थात् अधिभृत और अधिदैवके भूताधिदैवं च मा ये विदु: साधियज्ञं च सह अधि- सिहत जानते हैं, एवं साधियज्ञ अर्थात् यक्केन साधियक्कं ये विदु: प्रयाणकाले अपि च अधियक्कके सिंहत भी जानते हैं वे निरुद्ध-वित्त मरणकाले अपि च मां ते विद. युक्तचेतसः योगी छोग मरण-कालमें भी मुझे यथावत् जानते हैं ॥ ३०॥

----

इति श्रीमहाभारते जनसाहस्रचां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म-पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासपनिषत्स ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकष्णार्जनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽघ्यायः ॥ ७ ॥

and the last

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पुञ्यपादशिष्यश्रीमच्छंकर-भगवतः कृतौ श्रीभगवद्गीताभाष्ये ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥



#### अष्टमोऽघ्यायः

'ते त्रहा तद्विदुः इत्लम्' इत्यादिना भगवता 'ते ब्रह्म तद्विदुः इत्स्त्रम्' इत्यादि वचनोंसे अर्जुनस्य प्रश्नबीजानि उपदिष्टानि अतः (पूर्वाध्यायमें ) भगवान्ने अर्जुनके छिये प्रश्नके तत्प्रश्लार्थम--

अर्जुन उवाच-

बीजोंका उपदेश किया था, अतः उन प्रश्नोंको पुछनेके छिये अर्जुन बोछा—

किं तहहा किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम । अधिभतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ १ ॥ अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसुदन । प्रयाणकाले च कथं जेयो(सि नियतात्मभिः ॥ २ ॥

हे पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्मतत्त्व क्या है ? अध्यारम क्या है ? कर्म क्या है ? अधिभूत किसको कहते हैं ? अधिदेव किसको कहते हैं ? हे मधसदन ! इस देहमें अधियत कौन है और कैसे हैं ? तथा संयतचित्तवाले योगियोदारा आप मरण-कालमें किस प्रकार जाने जा सकते हैं?॥ १-२ ॥

एषां प्रश्नानां ययाक्रमं निर्णयाय श्रीभगवानुवाच--

इन प्रश्नोंका कमसे निर्णय करनेके छिये श्रीभगवान् बोले---

अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते । भतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः॥ ३॥

अक्षरं न श्वरति इति परमात्मा 'एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि' (बृह० उ० ३ । ८ । ९) किये हुए स्थित हैं इग्यादि श्रुतियोसे जिसका वर्णन किया गया है, जो कभी नष्ट नहीं होता वह इति श्रुते: ।

ऑकारस्य च 'ओमित्येकाक्षरं वद्य' इति परेण विशेषणाद् अग्रहणं परमम् इति च

परम अक्षर ब्रह्म है अर्थात् हि गागिं !ास अक्षरके शासनमें ही यह सूर्य और चन्द्रमा धारण

'परम' विशेषणसे युक्त होनेके कारण यहाँ अक्षर शब्दसे 'ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म' इस वाक्यमें वर्णित ओंकारका प्रहण नहीं किया गया है । क्योंकि 'परम' यह विशेषण निरतिशय अक्षर ब्रह्ममें ही निवित्राये महाणि अक्षरे उपपन्नतरं विशेषणम् । अधिक सम्भव --- युक्तियुक्त है ।

तस्य एव परस्य ब्रह्मणः प्रतिदेहं प्रत्यवात्मभावः स्वभावः। स्वभावः अध्यात्मम् उच्यते।

आत्मानं देहम् अधिकृत्य प्रत्यगात्मतया
प्रवृत्तं परमार्थज्ञक्षावसानं वस्तु स्वभावः
अध्यात्मम् उच्यते अध्यात्मग्रब्देन अभिर्धायते।

भृतभावोद्भवकरो भृतानां भावो भृतभावः तस्य उद्भवो भृतभावोद्भवः तं करोति इति भृतभावोद्भवकरो भृतवस्तुत्पत्तिकर इत्यर्थः। विसर्गो विसर्जनं देवनोदेन्नेन वरुपुरोडाझादेः द्रष्ट्यस्य परित्यागः स एप विसर्गरुक्षणो यञ्चः, कर्मसंक्षितः कर्मश्रव्दित इति एतत्। एतसाव् दि बीजभृताव् षृष्ट्यादिक्रमेण स्वावरजङ्गमानि भृतानि उद्भवन्ति।। ३॥ उसी परब्रह्मका जो प्रत्येक शरीरमें अन्तरात्म-भाव है उसका नाम खभाव है, वह खभाव ही अन्यात्म' कहळाता है।

अभिग्राय यह ित आत्मा यानी शरीरको आश्रय बनाकर जो अन्तरारमभावसे उसमें रहनेवाला है और परिणाममें जो परमार्थ ब्रह्म ही है बही तत्त्व इसमाव है उसे ही अच्चात्म कहते हैं अर्थात् बही अच्चात्म नामसे कहा जाता है।

भूतमाव-उद्रव-कर' अर्थात् भूतोंकी सत्ता भूत-माव' है। उसका उद्भव ( उत्पत्ति ) 'भूतमावोद्भव' है, उसको करनेवाला भूतमावोद्भवकर' यानी भूत-वस्तुको उदस्य करनेवाला, ऐसा जो विद्यर्ग अर्थात् रेबोंके उदस्यसे चल, पुरोहाज आदि ( हवक स्वागम्प्य यञ्ज, कर्म नामसे कहा जाता है। इस वीजक्ष्य यञ्जसे ही बृष्टि आदिकं क्रमसे स्थावर-जङ्गम समस्त भृतप्राणी उत्पन्न होने है। । ३ ॥

# अधिभृतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् । अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर ॥ ४ ॥

अधिपूर्व प्राणिजातम् अधिकृत्य भवति इति । कः असौ क्षरः क्षरति इति क्षरो विनाशी भावे यस्किंचिव् जनिमद् वस्तु इत्यर्थः।

पुरुषः पूर्णम् अनेन सर्वम् इति पुरि श्रयनाद् वा पुरुष आदित्यान्तर्गतो हिरण्यगर्भः सर्व- जो प्राणिमात्रको आश्रित किये होता है उसका नाम अधिभृत है। वह कौन है ? क्षर — जो कि क्षय होना है ऐसा विनाशी भाव यानी जो कुछ भी उत्पर्तिन शीछ पटार्थ है वे सब-के-सव अधिभृत हैं।

पुरुप अर्थात् जिससे यह सब बगत् परिपूर्ण है अथवा बो शरिरक्ष पुरुमें रहनेवाछा होनेसे पुरुष कडन्याना है, वह सब प्राणियोंके इन्द्रियादि करणोंका अनुमाहक सूर्यलोकमें रहनेवाछा हिरण्य-

प्राणिकरणानाम् अनुप्राहकः सः अधिदंवतम् । गर्म अधिदैवत है ।

अधियक्षः सर्वयक्षाभिमानिनी देवता | विष्ण्वारूपा 'यहा नै विष्णुः' इति श्रुतेः । स द्वि विष्णुः अहम् एव अत्र अस्मिन् देहे यो यक्षः तस्य अहम् अधियक्कः, यक्षो हि देह-निर्वत्यत्वेन देहसमवायी इति देहाधिकरणी मवति, देहस्ता वर ॥ ४ ॥

'यह ही बिष्णु है' इस श्रुतिक अनुसार सब यहाँका अधिष्ठाता जो विष्णुनामक देवता है वह अधियह है। हे देहचारियोमे श्रेष्ठ अर्जुन। इस टेहमें जो यह हैं उसका अधिष्ठाता वह विष्णुहत्त 'अधियह' मै ही हूँ। यह उरिरसे ही सिद्ध होता है अत: यहका इरिरसे नित्य सम्बन्ध है इसल्पिये वह इरिरमें रहनेवाला माना जाता है।। प्र।।

# अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् । यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः॥ ५॥

अन्तकाले च मरणकाले माम् एव परमेश्वरं विष्णुं सम्त् मुक्तवा परिम्पञ्च कलेवां द्वारीरं यः प्रयाति गच्छति स मद्रावं वैष्णवं तस्वं याति, न अस्ति न विद्यते अत्र अस्मिन् अर्थे संशयो याति वा न वा इति ॥ ५॥

और जो पुरुष अन्तकालमें — मरणकालमें मुझ परमेश्वर—विष्णुका ही स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वह मेरे भावको अर्थात् विष्णुके परम खरूपको प्राप्त होता है। इस विश्वयमे 'प्राप्त होता है या नहीं' ऐसा कोई संशय नहीं है। प्रा

when an and from the after 1 3mm 20

न मदिषय एव अर्थ नियमः किं. तिर्हि— | केवल मेरे विषयमें ही यह नियम नहीं है, किन्तु—

~ 300 COPE-

यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् । तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ६ ॥

यं या अपि यं यं भावं देवताविज्ञेषं
स्मरत् चिन्तपन् व्यवति परित्यवति अन्ते
प्राणवियोगकाले कलेव्यस् ततस् एव स्मृतं भावम्
एव एति न अन्यं कान्तिय सटा सर्वेदा तहावमावितः तरिमन् भावः तद्भावः स भावितः
समर्थमाणतया अभ्यस्तो येन स तद्भावभावितः
सन् ॥ ६ ॥

हे कुन्तीपुत्र ! प्राणिवयोगके समय (यह कीव) जिस-जिस भी भावका कर्यात् (जिस किसी भी) देवता-विशेषका चिन्तन करता हुआ शरीर छोड़ना है, उस भावसे भावित हुआ वह पुरुष सदा उस स्मरण किये हुए भावको ही ग्राप्त होता है, अन्यको नहीं। उपास्य देवविषयक भावनाका नाम 'नद्वाव' है, वह जिसने भावित यानी बारंबार चिन्तन करनेके द्वारा अन्यस्त किया हो, उसका नाम 'नद्वावभावित' है ऐसा होता हुआ (उसीको ग्राप्त होता है) ॥ ६॥

यसादु एवम् अन्त्या भावना देहान्तर-प्राप्ती कारणम-

क्योंकि इस प्रकार अन्तकालकी भावना ही अन्य

तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च । **मय्य**र्पितमनोबुद्धिर्मामेवैष्यस्यसंशयः

तस्मात सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर यथाञास्त्रं । युष्य च युद्धं च स्वधमं क्रुरु मयि वासुदेवे अपिते मनोबुद्धी यस्य तव स त्वं मध्यपितमनो-बद्धिः सन माम् एव यथास्मृतम् एष्यसि आग-मिष्यसि असंशयो न संशयो अत्र विद्यते ॥७॥ जायगा, इसमें संशय नहीं ॥ ७॥

इसलिये तू हर समय मेरा स्मरण कर और शास्त्राज्ञानुसार स्वधर्मरूप युद्ध भी कर । इस प्रकार मुझ वासुदेवमे जिसके मन बुद्धि अर्थित है, ऐसा तू मुझमें अर्पित किये हुए मन-बुद्धिवाला होकर मुझको ही अर्थात मेरे यथाचिन्तित स्वरूपको ही प्राप्त हो

क्रिंच-

अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना। परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् ॥ ८ ॥

अम्यासयोगयुक्तेन, मयि चित्तसमर्पणविषय-भृते एकस्मिन् तुल्यप्रत्ययावृत्तिलक्षणां विलक्षण-प्रत्ययानन्तरितः अभ्यासः स च अभ्यासो योगः तेन युक्तं तत्र एव व्यापृतं योगिनः चेतः तेन चेतसा न अन्यगामिना न अन्यत्र विषयान्तरे गन्तं शीलम् अस्य इति न अन्यगामि तेन नान्यगामिना परमं निरतिशयं पुरुषं दिव्यं दिवि सर्यमण्डले भवं यानि गच्छति हे पार्थ, अनुचिन्त- दिन्य पुरुपको-जो आकाशस्य सूर्यमण्डलमें परम यन् शास्त्राचार्योपदेशम् अनुष्यायन् इति एतत् ८ पुरुष है-उसको प्राप्त होता है ॥ ८॥

हे पार्थ! अम्यासयोगयक्त अनन्यगामी चित्तद्वारा. चित्तसमर्पणके आश्रयभृत एक मुझमें ही विजातीय प्रतीतियोंक व्यवधानसे रहित तुल्य प्रत्ययोंकी आवृत्ति-का नाम 'अभ्यास' है, वह अभ्यास ही योग है, ऐसे अन्यासरूप योगसे युक्त, उस एक ही आलम्बनमें लगा हुआ, विषयान्तरमें न जानेवाला जो योगीका चित्त है उस चित्रहारा, शाख और आचार्यके उपदेशा-नुमार चिन्तन करता हुआ योगी परम-निरतिशय-

किंविशिष्टं च पुरुषं याति, इति उच्यते

किन रुक्षणोसे युक्त परम पुरुषको (योगी) प्राप्त होता है ' इसपर कहते हैं---

कविं पुराणमनुशासितारमणारणीयांसमनुसारेद्यः । सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ॥ ६ ॥ कि क्रान्तदर्शिनं सर्वज्ञं पुराणं चिरंतनम् अनुशासितारं सर्वस्य जगतः प्रशासितारम् अणोः सङ्मातः अपि अणीयांसं सङ्मतरम् अनुस्परेद् अनुचिन्तयेद् यः कश्चित् सर्वस्य कम्मेकल्ज्ञातस्य धातारं विचित्रतया प्राणिभ्यो विभक्तारं विभक्त दातारम् अचिन्यक्षं न अस्य रूपं नियतं विद्यमानम् अपि केनचित् चिन्तयितं अस्य देतं अचिन्यस्यः तम् आदित्यवर्णं अवस्यते इति अचिन्यस्यः तम् आदित्यवर्णं वासः परसाद् वादित्यवर्णं वासः परसाद् अञ्चानलक्षणाद् मोहान्यकारात परम् ।

तम् अनुचिन्तयन् याति इति पूर्वेण एव संबन्धः ॥ ९ ॥ जो पुरुष भूत, भविष्यत् और वर्तमानको जानने-बाले — सर्वंड, पुरातन, सम्पूर्ण संसारके शासक और अणुसे भी अणु यानी सुरुमसे भी सुरुमतर परमात्माका, जो कि सम्पूर्ण कर्मफळका त्रिधायक अर्थात् विच्न-रूपसे विमाग करके सब प्राणियोंको उनके कर्मोका फल देनेबाला है, तथा अचिन्त्यखरूप अर्थात् जिसको इसर चित्तन न किया जा सके ऐसा है, एवं सूर्यके समान वर्णवाला अर्थात् सूर्यके समान तिरय चेतन-प्रकाशमय वर्णवाला है और अञ्चानरूप-मोहमय अन्यकारसे सर्वेषा अर्यात् है, उसका स्मरण करता है।

(वह) उसका स्मरण करता हुआ उसीको प्राप्त होता है, इस प्रकार पूर्वश्लोकसे सम्बन्ध है ॥ ९ ॥

किंच--

तथा ---

प्रयाणकाले मनसाऽचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव । भ्रवोर्मध्ये प्राणमावेदय सम्यक स तं परं पुरुषसुपैति दिव्यम् ॥ १० ॥

प्रयाणकाले मरणकाले मनसा अचलेन चलनवर्जितेन भक्त्या युक्ती भजनं भक्तिः तया युक्ती योगवलेन च एव योगस्य बर्ल योगवलं तेन समाधिजसंस्कारप्रचयजनितिचित्तस्येयें-लक्षणं योगवलं तेन च युक्त इत्यर्थः। पूर्व इदयपुण्डरीके वशीकृत्य चित्तम्, तत ऊर्ष्य-गामिन्या नाड्या मृमिजयक्रमेण शुवोः मध्ये प्राणम् आवेश्य स्थापयित्वा, सम्यग् अप्रमचः सन् स एवं बुद्धिमान् योगी 'कविं युराणम्' इत्यादिलक्षणं तं परं पुरुषम् उपैति प्रतिषद्यते दिन्यं द्योतनात्मकम् ॥ १०॥

( जो योगी ) अन्त समय— मृत्युकाछमें भिक्त और योगक्लसे युक्त हुआ — भजनका नाम भिक्त है उससे युक्त हुआ नि समाधिजनित संस्कारोके संग्रहसे उत्पन्न हुई चित्तस्थिरताका नाम योगक्ल है, उससे भी युक्त हुआ, चब्राचनार्राहत — अच्छ मनसे, पहले हृदय-कमछमे चित्तको स्थिर करके, फिर उपरक्ती और जानेवाछी नाईहिरार चित्तकी प्रत्येक भूमिको क्रमसे जय करता हुआ अुद्धिटेक मच्चमें प्राणोंको स्थापन करके मछी प्रकार सावधान हुआ (परमात्मसक्स्पका चिन्तन करता सावधान हुआ (परमात्मसक्स्पका चिन्तन करता सावधान हुआ वृद्धान्य योगी 'कवि युराणम्' हत्यादि छ्याणीं-वाले उस दिव्य-चेतनात्मक परमपुद्धवको प्राप्त होता है।। १०॥

पुनः अपि वश्यमाणेन उपायेन प्रति-पित्सितस्य ब्रह्मणो वेदविद्वदनादिविशेषण-विशेष्यस्य अभिधानं करोति भगवान् — िकर भी भगवान् आगे बतलाये जानेवाले उपायाँसे प्राप्त होने योग्य और 'बेदबिदो बदन्ति' हस्यादि निशेषणोंडारा वर्णन किये जानेयोग्य महस्का प्रति-पादन करने हैं—

यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥

यद् अक्षरं न श्वरति इति अक्षरम् अधिनाशि वेदिधिदो वेदार्धेङ्का व्यक्ति 'तद्वा एतदक्षरं गार्गि माक्षणा अभिवदन्ति' (बृह० उ० ३ । ८ । ८ ) इति श्वतेः । सर्वविशेषनिवर्तकत्वेन अभिवदन्ति 'अस्युलमनणु' (बृह० उ० ३ । ८ । ८) इत्यादि ।

किं च विशन्ति प्रविश्वन्ति सम्यग्दर्शनप्राप्ती सत्यां यद् यतयो यतनश्लीकाः मंन्यासिनो बीतरागा विगतो रामो येम्यः ते बीतरामाः !

यत् च अक्षरम् इच्छन्तो ज्ञातुम् इति वाक्य-शेषः । ब्रह्मचर्य गुर्गे चरन्ति ।

तत् ते पद तद् अक्षराख्यं पदं पदनीयं ते तुम्यं संग्रहेण संग्रहः मंक्षेपः तेन संक्षेपेण प्रवक्ष्ये कथयिष्यामि ॥ ११ ॥

दि गार्गि ! ब्राह्मणलोग उसी इस अझरको वर्णन किया करते हैं इस श्रृतिक अनुसार बेदके एरम अर्थको जाननेवाले विद्वान् जिस अझरका अर्थात् जिसका कभी नाश न हो, ऐसे परमारमाका 'वह न स्यूल है, न स्वस्म है' इस प्रकार सब विशेषोंका निराकरण करने वर्णन किया करते हैं.

तथा जिनकी आसक्ति नष्ट हो चुकी है ऐसे वीतराग, यत्नशील, संन्यासी, यथार्थ झानकी प्राप्ति हो जानेपर जिसमे प्रतिष्ट होते है,

ण्य जिस अक्षरको जानना∗ चाहनेवाले (साधक) गुरुकुलमें ब्रह्मचर्यव्रतका पालन किया करने है.

यह अक्षरनामक पद अर्थात् प्राप्त करने-योग्य म्यान में तुझे संग्रहसे—सक्षेपसे बनजाता हूँ। सग्रह सक्षेपको कहने हैं॥११॥

#### 

'त यो ह वे तद्भगवन्मनुष्णेषु प्रायणान्तमोकार-मांमिष्यायीत कतम वाव स तेन होकं व्यवीत तम्मे स हांवाच- एतद्वे मस्यकाम पर वापर च वक्ष यदोकारः' इति उपक्रम्य 'यः पुनरेत त्रिमानेणीमास्येतेनवाक्षरण परं पुरुषमिष्यायीत' (४० उ० ५। १-२-५) इत्यादिना वचनेन, सायकामके यह पूछनपर कि 'हं भगवन ! मनुष्योंमेंस वह जो कि मरणपर्यन्त ऑकारका भनी प्रकार घ्यान करता रहता है वह उस साधनांत किस लोकको जीत लेता है ? पिष्पलाद ऋषिन कहा कि हं सत्यकाम ! यह ऑकार ही नित्सन्देह परमक्ष हैं और यही अपर ब्रह्म भी हैं।' इस प्रकार प्रसक्त आरम्म करके किर 'जो कोई इस तीन प्राचान करता रहता है।' इस्वादि वचनों। (प्रश्रोधनिश्वदमें).

<sup>\* &#</sup>x27;शातुम्' शब्द मूल स्टोकमे नहीं है, इसको भाष्यकारने वाक्यशेष माना है।

'अन्यत्र धर्मादस्यत्राधर्मान्' इति च उपक्रस्य 'सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपासि सर्वाणि च यद्वदन्ति । यदिष्क्रनो मञ्जन्यं चरन्ति तत्ते पदं संप्रहेण नवीम्योमित्येतद्' (क.० उ० १।२।१५-१५) इत्यादिभिः च वचनैः।

परस ब्रह्मणो वाचकरूपेण प्रतिमावत् प्रतीकरूपेण च परब्रह्मप्रतिपत्तिसाधनत्वेन मन्दमध्यमबुद्धीनां विवक्षितस्य ओंकारस्य उपामनं कालान्तरे मुक्तिफलम् उक्तं यत्,

तद् एव इह अपि 'कविं पुराणमञ्ज्ञा-भितारम' 'यदक्षरं वदविदो वदन्ति' इति च उपन्यम्तस्य परस्य ब्रह्मणः पूर्वोक्तरूपेण प्रति-पस्युपायभृतस्य ओंकारस्य कालान्तरमुक्ति-फलम् उपासनम्, योगधारणासिहतं वक्तव्यं प्रसक्तानुप्रमक्तं च यत्किंचिद् इति एवमर्थ उक्तरो ग्रन्थ आरभ्यते— तथा 'जो घर्मसे विलक्षण है और अधर्मसे भी विलक्षण है' इस प्रकार प्रसङ्ग आरम्भ करने फिर 'समस्त वेद जिस्स प्रमापदका वर्णन कर रहे हैं, समस्त तथ जिसको बतला रहे हैं, तथा जिस प्रमापदको चाहनेवाले ब्रह्मचर्यका पालन किया करने हैं, वह एरमणद संश्रेपसे तुसे बतलाऊँगाः वह है 'ओम्' ऐसा यह (एक अक्षर)!' इत्यादि चनासे (कठोपनिषदमें)!

परम्रवका वाचक होनेसे एवं प्रतिमाकी भौति उसका प्रतीक (चिह्न) होनेसे मन्द और मध्यम बुद्धिवाले साधकोंके लिये जो परम्रव—परमासाकी प्राप्तिका साधनरूप माना गया है उस ओंकारकी कालान्तरमें मुक्तिरूप फल देनेवाली जो उपासना बनलार्था गयी है,

यहाँ भी 'कार्य पुराणमनुशासिनारम्' 'यदश्वरं वेदिवदो वदन्ति' इस प्रकार प्रतिपादन किये हुए एगब्रक्षकी प्राप्तिका पूर्वोकरूपसे उपायभूत जो ओकार है, उसको काळान्तर्से मुक्तिरूप फड देने-बाळी वडी उपासना, योग-धारणा-सहित कहनी हैं। तथा उसके प्रसङ्ग और अनुप्रसङ्गमें आनेवाळी बातें भी कहनी हैं। इसजिये आगेका प्रन्य आरम्भ किया जाना हैं—

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च । मूध्न्योधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ॥ १२ ॥

सर्वद्वाराणि सर्वाणि च तानि द्वाराणि च सर्वद्वाराणि उपरुच्धां तानि सर्वाणि संयम्य संयमनं कृत्वा, मनो हदि हृद्यपुण्डरीके निरुष्य निरोधं कृत्वा निष्प्रचारम् आषाद्य, तत्र वज्ञी-कृतेन मनसा हृद्याद् ऊर्ष्वनामिन्या नाड्या ऊर्ष्वम् आरुद्य स्थि आश्राय आत्मनः प्राणम् आस्थतः प्रवृत्तो योगधारणां धारियतुम् ॥१२॥

समस्त द्वारोका अर्थात् विवयोंकी उपलिधके द्वाररूप जो समस्त इन्द्रियगोलक है उन सक्का संयम करके, एवं मनको इदयकमलमें निरुद्ध करके अर्थात् संकल्प-विश्वल्यसे रहित करके, फिर वशमें किये हुए मनके सहारेसे इदयसे ऊपर जानेवाली नाडीद्वारा ऊपर बढ्कर अपने प्राणीको मस्तक्रमे स्थापन करके योगशरणाको धारण करनेके लिये प्रवृत्त हुआ साधक ( परमणिको प्राप्त होता है इस प्रकार अगले श्लोकसे सम्बन्ध है ) ॥ १२ ॥ तत्र एव च धारयनु--

उसी जगह ( प्राणोंको ) स्थिर रखते हुए-

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् ।

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥ १३ ॥

ओम् इति एकांक्षरं ब्रह्म ब्रह्मणः अभिधानभृतम् ओंकारं ज्याहरन् उचारयन् तदर्थमृतं माम् ईश्वरम्

अनुस्मरन् अनुचिन्तयन् यः प्रयाति म्रियते. स त्यजन् परित्यजन् देहं शरीरम्, त्यजन्

देहम् इति प्रयाणविशेषणार्थं देहत्यागेन प्रयाणम् आत्मनो न स्वरूपनाञेन इत्यर्थः । स एवं त्यजन याति गच्छति परमां प्रकष्टां गतिन ।।१३।।

'ओम्' इस एक अक्षररूप ब्रह्मका अर्थात ब्रह्मके खरूपका छक्ष्य करानेवाले ओंकारका उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थरूप मुझ ईश्वरका चिन्तन करना हुआ जो पुरुष शरीरको छोडकर जाता है अर्थात मरता है.

वह इस प्रकार शरीरको छोड़कर जानेवाला परम गतिको पाना है। यहाँ 'त्यजन्देहम्' यह विशेषण 'मरण'का लक्ष्य करानेके लिये हैं। अभिप्राय यह कि देहके त्यागसे ही आत्माका मरण है, स्वरूपके नाशसे नहीं ॥ १३ ॥

किंच--

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १८ ॥

अनन्यचेता न अन्यविषये चेतो यस्य सः अयम् अनन्यचेता योगी सततं सर्वदा यो मां परमेश्वरं स्मरति नित्यश. ।

सततम् इति नैरन्तर्यम् उच्यते । नित्यश इति दीर्घकालत्वम् उच्यते । न वण्मामं संवत्सरं वा किं तर्हि यावजीवं नैरन्तर्येण यो मां सारति इत्यर्थः ।

तस्य योगिनः अहं सुडभ. सुखेन लम्यः पार्थ नित्ययुक्तस्य सदा समाहितस्य योगिनः । यत एवम् अतः अनन्यचेताः सन् मयि सदा समाहितो भवेत ॥ १४॥

अनन्यचित्तवाला अर्थात जिसका चित्त अन्य किमी भी विषयका चिन्तन नहीं करता, ऐसा जो योगी सर्वदा निरन्तर प्रतिदिन मुझ परमेश्वरका स्मरण किया करता है।

यहो 'सततम्' इस शब्दसे निरन्तरताका कथन है और 'नित्यशः' इस शब्दसे दीर्घकालका कथन है, अतः यह समझना चाहिये कि छः महीने या एक वर्ष ही नहीं किन्तु जीवनपर्यन्त जो निरन्तर मग समरण करता है।

हं पार्थ ! उस नित्य-समाधिस्य योगीके लिये मैं सुलभ हूँ। अर्थात् उसको मैं अनायास प्राप्त हो जाना हूँ। जब कि य**ह बात है,** इसल्टिये ( मनुष्य-को ) अनन्य चित्तवाळा होकर सदा ही मुक्समें समाहितचित्त रहना चाहिये ॥ १८ ॥

तव सीलभ्येन कि स्थात्, इति उच्यते श्रण तद सम सौलम्येन यद भवति--

आपके सुलभ हो जानेसे क्या होगा ! इसपर कहते हैं कि मेरी सुलभ प्राप्तिसे जो होता है, वह सुन---

# मामपेत्य पनर्जन्म दःखालयमशाश्वतम् ।

नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥ १५ ॥

माम् उपेत्य माम् ईश्वरम् उपेत्य मद्भावम् आपाद्य पुनर्जन्म पुनरुत्पत्ति न प्राप्तुवन्ति । किविशिष्टं पुनर्जन्म न प्राप्तुवन्ति इति तद्विशेषणम् आह---

मुझ ईश्वरको पाकर अर्थात मेरे भावको प्राप्त करके फिर ( वे महापुरुष ) पुनर्जन्मको नहीं पाते । किस प्रकारके पुनर्जन्मको नहीं पाते, यह स्पष्ट

करनेके लिये उसके विशेषण बतलाते हैं--

दु:खाड्यं दु:खानाम् आध्यात्मिकादीनाम् आलयम् आश्रयम् आलीयन्ते यसिन् दुःखानि इति दुःखालयं जन्म । न केवलं दुःखालयम् हैं; केवल दुःखोंका स्थान ही नहीं जो अशास्त्रत भी अशायतम् अनवस्थितुरूपं च न आप्नुवन्ति है अर्थात् जिसका खरूप स्थिर नहीं है; ऐसे ईट्यं पुनर्जन्म महात्मानो यत्यः ससिद्धिं पुनर्जन्मको मोक्षरूप परम श्रेष्ठ सिद्धिको शास हर मोक्षारूयां परमां प्रकृष्टां गताः प्राप्ताः । ये पनः महात्मा-संन्यासीगण नहीं पाते । परन्त जो मझे मां न प्राप्तवन्ति ते पुनः आवर्तन्ते ॥ १५ ॥ प्राप्त नहीं होते वे फिर संसारमें आते है ॥ १५ ॥

आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकारके दुःखोंका जो स्थान-आधार है अर्थात् समस्त दु:ख जिसमें रहते

कि पुनः त्वत्तः अन्यत् प्राप्ताः पुनः आवर्तन्ते । तो क्या आपके सिवा अन्य स्थानको प्राप्त

इति उच्यते---

होनेवाले पुरुष फिर संसारमें आने हैं ? इसपर कहा जाता है---

आब्रह्मभुवनाल्लोकाः

पुनरावर्तिनोऽर्जुन । मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६ ॥

आब्रह्मभुवनाद् भवन्ति यस्मिन् भृतानि इति भ्रवनं ब्रह्मभ्रवनं ब्रह्मलोक इत्यर्थः।

आब्रसभुवनात् सह ब्रह्मभुवनेन टोकाः सर्वे पुनरावर्तिनः पुनरावर्तनस्वभावा हे अर्जुन । माम् एकम् उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जनम पुनरुत्पत्तिः न विद्यते ॥ १६ ॥

जिसमें प्राणी उत्पन्न होते और निवास करते है उसका नाम मुवन है, ब्रह्मलोक ब्रह्ममुबन कहलाता है। हे अर्जुन ! ब्रह्मलोकपर्यन्त अर्थात् ब्रह्मलोकसहित समस्त लोक पुनरावर्ती हैं अर्थात् जिनमे जाकर फिर संसारमे जन्म लेना पहे, ऐसे हैं। परन्तु हे कुन्तीपुत्र ! केवल एक मुझे प्राप्त होनेपर फिर पुनर्जन्म---पुनरुत्पत्ति नहीं होती ॥ १६ ॥

ब्रह्मलोकसहिता

लोकाः

कस्मात

पनरावर्तिनः, कालपरिच्छिन्नत्वातः, कथम-

ब्रह्मलोकसहित समस्त लोक पुनरावर्ती किस कारणसे है ? काळसे परिच्छित्र हैं इसलिये; काळसे परिच्छिन कैसे हैं '---

सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्रह्मणो

रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७ ॥

सहस्रयुगपर्यन्तं सहस्रं युगानि पर्यन्तः पर्यव सानं यस्य अहः तद् अहः सहस्रयुगपर्यन्तं ब्रह्मण प्रजापतेः विराजो विद्रः ।

रात्रिम् अपि युगसहस्रान्ताम् अहःपरिमाणाम् एव ।

के विदः इति आह---

ते अहोरात्रविदः कालसंख्याविदो जना इत्यर्थः। यत एवं कालपरिच्छिन्नाः ते अतः पुनरा-वर्तिनो लोकाः ॥ १० ॥

ब्रह्मा-प्रजापति अर्थात् विराट्के एक दिनको, एक महस्रयगकी अवधिवाला अर्थात जिसका एक सहस्र-युगमें अन्त हो, ऐसा समझते हैं।

तथा ब्रह्माकी रात्रिको भी सहस्रयगको अवधिवाली अर्थात दिनके बराबर ही समझते हैं।

ेसा कौन समझते है ? सो कहते है-

वे दिन और गतके तत्त्वको जाननेवाले. अर्थात कालके परिमाणको जाननेवाले योगीजन ऐसा जानते हैं।इस प्रकार कालसे परिच्छिन्न होनेके कारण वे सभी छोक पनरावत्तिवाल है ॥ १७॥

प्रजापतेः अहनि यद् भवति रात्री च तद् | उच्यते—

प्रजापतिके दिनमे और रात्रिमें जो कुछ होता है उसका वर्णन किया जाता है---

सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । अव्यक्ताद्वचक्तयः

तत्रैवाव्यक्तसंज्ञक ॥ राज्यागम प्रलीयस्त

अन्यकाद अञ्चक्तं प्रजावतेः तसाद अञ्चक्ताद व्यक्तयो व्यज्यन्ते इति व्यक्तयः स्यावरजङ्गमलक्षणाः सर्वा प्रजाः प्रभवन्ति अभिव्यज्यन्ते, अह आगमः अहरागमः तस्मिन अहरागमे काले ब्रह्मणः प्रवोधकाले । तथा राज्यागमे ब्रह्मणः स्वापकाले प्रलीयन्ते

सर्वा व्यक्तयः तत्र एव पूर्वोक्ते अव्यक्त-संज्ञके ॥ १८ ॥

दिनके आरम्भकालका नाम 'अहरागम' है, ब्रह्मा-के दिनके आरम्भकाठमें अर्थात् ब्रह्मके प्रबोधकाठमें अन्यक्तमे-प्रजापतिकी निदायम्थासे व्यक्तियो-स्थावर-जङ्गमरूप समस्त प्रजाएँ उत्पन्न होती है--प्रकट होती है। जो व्यक्त-प्रकट होती हैं। उसका नाम न्यक्ति है ।

तथा गत्रिकं आनेपर--- ब्रह्माके शयन करनेके रामय उस पूर्वोक्त अव्यक्त नामक प्रजापतिकी निद्रावस्थामे ही समस्त प्राणी ठीन हो जाते हैं॥ १८॥ अकृताभ्यागमकृतविप्रणाशदोषपरिहारार्थम् ,
बन्धमोश्चशास्त्रप्रदृत्तिसाफल्यप्रदर्शनार्थम् अविधादिक्कश्चमृत्रकर्माश्चयशात् च अवशो
भृतग्रामो भृत्वा भृत्वा प्रतीयते इति अतः
संसारे वैराग्यप्रदर्शनार्थं च इदम् आह—

न किये कमींका फल मिलना और किये हुए कमींका फल न मिलना, इस दोषका परिहार करनेके लिये, क्यान और मुक्तिका मार्ग वतलाने-वाले शाखवाक्योकी सफलता दिखानेके लिये और 'अविधादि पश्च-क्रेशम्लक कर्मसंस्कारोंके तश्में पड़कर पराचीन हुआ प्राणी-समुदाय बारंबार उत्पन हो-हांकर लग्दी जाता है,-इस प्रकारके कथनसे संसारमे वैराग्य दिख्लानेके लिये यह कहने है-

भूतग्रामः स एवायं भृत्वा भृत्वा प्रतीयते । राज्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ १६ ॥

भृतमामो भृतसमुदायः स्वावरजङ्गमलक्षणो यः पूर्वसिन् करूपे आसीत् स एव अय न अन्यो भ्रत्वा भ्रत्वा अहरागमे प्रकीयने पुनः पुनः राज्यागमे अङ्कः क्षये अक्ष अस्वतन्त्र एव पार्थः प्रभवति अवदा एव अहरागमे ॥ १९ ॥ त्रो पहले कल्पमें था, वही—दूसरा नही—यह स्थावर-जङ्गमरूप भूतोंका समुदाय ब्रह्मके दिनके आरम्भमे, वार्रवार उत्पन्न हो-होकर दिनकी समाप्ति और रात्रिका प्रवेश होनेपर पराचीन हुआ ही बार्रवार लय होता जाना है और फिर उसी प्रकार विवश होकर दिनके प्रवेशकालमें पुनः उत्पन्न होना जाता है।।१९॥

यद् उपन्यम्म अक्षरं तस्य प्राप्न्युपायो निर्दिष्टः 'ओमिस्येकाक्षरं नवः' इत्यादिना । अथ इदानीम् अक्षरस्य एव स्वरूपनिर्दिदिक्षया इदम् उच्यते अनेन योगमार्गेण इदं गन्तव्यम् इति —

ित्त अक्षरका पहले प्रतिपादन किया था उसकी प्रांतिका उपाय 'ओसिस्येकाक्षर' ब्रह्म' इत्यादि कथनसे वनन्त्र दिया। अब उसी अक्षरके स्वरूपका निर्देश करनेकी इच्छामे यह बतलाया जाना है कि 'इस योगमार्गद्वारा अमुक बस्तु मिलती है'—

परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः ।

यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ २०॥

परो व्यतिरिक्तो भिन्नः । कुतः तस्मात् पूर्वोक्तात् । त शब्दः अक्षरस्य विवक्षितस्य अव्यक्ताद् वैरुक्षण्यप्रदर्शनार्थः । मावः अक्ष-राख्यं परं त्रक्ष ।

व्यतिरिक्तत्वे सति अपि सारुक्षण्यप्रसङ्गः अस्ति इति तद्विनिकृत्यर्थम् आह-अन्य इति । अन्यो विरुक्षणः स च अव्यक्तः अनिन्द्रिय-गोचरः । 'तु' शब्द यहाँ आगे वर्णन किये जानेवाले अक्षर-की उस पूर्वोक्त अव्यक्तमे विख्क्षणना रिख्छानेके छिये हैं। ( वह अव्यक्त ) भाव यानी अक्षरनामक प्रम्मस प्रमात्मा अत्यन्त भिन्न हैं। किससे / उस पहले कहे हुए अत्यक्तरे।

भिन्न होनेपर भी किसी प्रकार समानता हो सकती है ? इस संकाकी निवृत्तिके छिये कहते है कि वह इन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष न होनेवाला अव्यक्तभाव अन्य—दसरा है अर्थात सर्वथा विख्क्षण है।

परः तसाद् इति उक्तम् , कसात् पुनः परः, पूर्वोक्तादु भूतग्रामबीजभूतादु अविद्यालक्ष-**णादु** अन्यकात् । सनातनः चिरंतनः । यः स भावः सर्वेषु भृतेषु ब्रह्मादिषु नश्यन्धु विनस्पति ॥ २० ॥

उससे पर है ऐसा कहा, सो किससे पर है! वह उस पूर्वोक्त भूत-समुदायके बीजभूत अविद्या-रूप अञ्यक्तसे परे हैं। ऐसा जो सनातन भाव अर्थात् सदासे होनेवाला भाव है, वह ब्रह्मादि समस्त प्राणियों-का नाश होनेपर भी नष्ट नहीं होता ॥ २०॥

# अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् । यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ २१ ॥

अक्षरसंज्ञकम् अञ्चल्तं भावम् आर्: परमा प्रकृष्टां | उसी अक्षर नामक अन्यक्तभावको परम-श्रेष्ठ गति गतिन् । यं भावं प्राप्य गत्वा न निवर्तन्ते मंसाग्य कहते है । जिस परम भावको प्राप्त होकर ( मनुष्य) तद् धाम स्थानं परमं प्रकृष्टं मम विष्णोः परमं किर संसारमे नहीं ठौटते, वह मेरा परम श्रेष्ठ स्थान पदम् इत्यर्थः ॥ २१ ॥

**यः असी** अध्यक्तः अक्षर इति उक्तः तम् एव 📗 जो वह 'अव्यक्त' 'अक्षर' ऐसे कहा गया है हे अर्थात मुझ विष्णुका परमपद है ॥२१॥

तल्लब्धेः उपाय उच्यते--

उस परमनामकी प्राप्तिका उपाय बतलाया

पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यम्त्वनन्यया । यस्यान्तःस्थानि भतानि येन सर्वमिदं ततम् ॥ २२ ॥

पुरुषः पुरि शयनात् पूर्णत्वाद् वा स पर पार्थ परो निरतिशयो यसात पुरुपाद न परं किचित स भक्त्या छम्यः तु ज्ञानलक्षणया आत्मविषयया- -यस्य पुरुषस्य अन्तःस्थानि मध्यस्थानि वार्यभूनानि भूनानि । कार्य हि कारणस्य अन्तर्वति येन प्ररुपेण सर्वम् इदं जगत ततं व्याप्तम् आकाशेन इव घटादि ॥ २२ ॥

शरीररूप परमें शयन करनेसे या सर्वत्र परिपर्ण होनेसे परमात्माका नाम परुष है। हे पार्थ ! बह निर्गतशय परमपुरुष, जिससे पर ( सहम-श्रेष्ठ ) अन्य कुछ भी नहीं है, जिस पुरुषके अन्तर्गत समस्त कार्यरूप भत स्थित है- क्योंकि कार्य कारणके अन्तर्वर्ती हुआ करता है---और जिस पुरुषसे यह सारा संसार आकाशसे घट आदिकी भौति व्याप्त है। ंग्सा परमात्मा, अनन्य भक्तिसे अर्थात् आरमविषयक ज्ञानरूप भक्तिसे प्राप्त होने योग्य है ॥ **२**२॥

प्रकतानां योगिनां प्रणवावेशितत्रहाबुद्धीनां कालान्तरमक्तिभाजां ब्रह्मप्रतिपत्तये मार्गो वक्तव्य इति यत्र काले विवक्षितार्थसमर्पणार्थम उच्यते । आवृत्तिमार्गो-पन्यास इतरमार्गस्तुत्यर्थः-

जिन्होंने ओंकारमें ब्रह्मबदि सम्पादन की है. जिन्हें कालान्तरमें मृक्ति मिलनेवाली है तथा यहाँ जिनका प्रकरण चल रहा है. उन योगियोंकी ब्रह्म-प्राप्तिके लिये आगेका मार्ग बताना चाहिये। अतः विवक्षित अर्थको बतलानेके लिये ही ध्यत्र काले इत्यादि अगले श्लोक कहे जाते हैं। यहाँ पुनरावर्ती मार्गका वर्णन दसरे मार्गकी स्वति करनेके लिये किया गया है----

यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चैव योगिनः । प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ २३॥

यत्र काले प्रयाता इति व्यवहितेन सम्बन्धः।

यत्र ग्रासिन काले त अनावृत्तिम् अपनर्जन्म आवृत्तिं तद्विपरीतां च एव । योगिन इति योगिनः कर्मिणः च उच्यन्ते । कर्मिणः तु गणतः 'कर्म-योगेन योगिनाम' इति विशेषणाद योगिनः । यत्र काले प्रयाना मृता योगिनः अनावृत्ति

यान्ति यत्र काले च प्रयाता आवृत्ति यान्ति तं कालं वस्यामि भरतर्षभ ॥ २३ ॥

'यत्र काले' इस पदका व्यवधानयुक्त 'प्रयाता:' इस अगले पदसे सम्बन्ध है।

जिस कालमें अनावृत्तिको-अपनर्जन्मको और जिस कालमें आवत्तिको — उससे विपरीत पनर्जनमको योगी छोग पाते है । 'योगिनः' इस पदसे कर्म करनेवाले कर्मालोग भी योगी कहे गये हैं: क्योंकि 'कर्मयोगन योगिनाम' इस विशेषणसे कर्मी भी किसी गुणविशेषसे योगी हैं।

तान्पर्य यह है कि हे अर्जुन ! जिस कालमें मरे हुए योगी लोग पुनर्जनमको नहीं पाते और जिस कालमें मरे हुए लोग पुनर्जन्म पाते हैं मे अब उस कालका वर्णन करता है ॥ २३ ॥

अग्निज्योंतिरहः शुक्रः षण्मासा उत्तरायणम् । तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ २४ ॥

अप्तिः कालाभिमानिनी देवता तथा ज्योति. देवता एव कालाभिमानिनी । अथवा अग्नि-ज्योतिषी यथाश्रते एव देवते ।

भ्रयसां त निर्देशो 'यत्र काले' 'तं कालम्'

ज्योति भी कालाभिमानी देवताका ही वाचक है. अथवा अग्नि और ज्योति नामवाले दोनों प्रसिद्ध वैदिक देवता ही हैं।

यहाँ अग्नि कालाभिमानी देवताका बाचक है तथा

जिस वनमे आमके पेड़ अधिक होते हैं उसको जैसे आमका वन कहते हैं, उसी प्रकार यहाँ कालाभिमानी देवताओका वर्णन अधिक होनेसे 'यत्र काले' 'तं कालम' इत्यादि कालवाचक शब्दों-का प्रयोग किया गया है।

इति आम्रवणवत् ।

तथा अहर्देवता वहः शुक्रः स्वायः । स्व मार्गभृता इति ख्यितः अन्यत्र न्यायः । तत्र तिस्मिन् मार्गे प्रयाता मृता गन्धन्त अव अक्षिविदो ब्रह्मोपासनपरा अनाः । क्रमेण इति वाक्यजेषः ।

न हि सबोमुक्तिभाजां सम्यस्दर्शननिष्ठानां गतिः आगतिः वा कविद् अस्ति 'न तस्य भागा उत्कामित' इति श्रुतेः अक्रमंतीनप्राणा एव ते अक्षमया अक्षमृता एव ते ॥ २४॥ ( अभिप्राय यह कि जिस मार्गमें अग्निटेक्ता, ज्योतिटेक्ता, ज्योतिटेक्ता, टेक्ता टेक्ता, ड्राक-पक्षका देक्ता और उत्तरायणके छः महीनोंका टेक्ता है उस मार्गमें (अर्थात उपर्युक्त टेक्ताओं के अधिकारमें ) मरकर गयं हुए अत्येक्त प्राप्त मार्ग मार्ग होते हैं। यहाँ उत्तरायण मार्ग भी टेक्ताका हा वाचक है, क्योंकि अन्यत्र ( अलस्ट्रमें ) भी यही न्याय मार्ग मार्ग मोर्ड भी

जो पूर्ण ज्ञाननिष्ट सधोमुक्तिके पात्र होते हैं उनका ज्ञाना-जाना कहीं नहीं होता! श्रुति भी कहती है, 'उसके प्राण निकलकर कहीं नहीं जाते।' वे तो 'ब्रह्मशंजीनप्राण' अर्थात् ब्रह्मसय-ब्रह्म रूप ही है ॥२४॥

#### with the

धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् । तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५ ॥

ध्यो सितः ध्रमाभिमानिनी राज्यभिमानिनी
च देवता । तथा कृष्णः कृष्णपक्षदेवता । वणागा
दक्षिणायनम् इति च पूर्ववद् देवता एव । तत्र
चन्द्रमसि भवं चान्द्रमसं च्योति. फलम्
इष्टादिकारी योगी कर्मी प्राप्य भुक्त्या तत्क्षयाद्
निवर्तते ।। २५ ।।

बिस मार्गमें घूम और रात्रि है अर्थात् घूमाभिमार्गी और रात्रि-अभिमार्गी देवना हैं तथा कृष्णपक्ष अर्थात् कृष्णपक्षका तंवना हैं एवं दिहणादनक छमहीने हैं अर्थात् पूर्ववत् दक्षिणादन मार्गाभिमार्गी देवना है, उस मार्गमें (उन उपर्युक्त तंवनाओंके अधिकार्गन मन्वर ) गया हुआ योगी अर्थात् इप्युक्ते आर्थिक में करतेवाला कर्मी, चन्द्रमार्था योगिको अर्थात् कर्मारुक्तो प्राप्त होकर —भोगकर उस कर्म-फरका क्षय होनेपर औट आता है। है पुरा

शुक्रकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते । एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः॥ २६॥

ग्रुक्करणे ग्रुक्का च कृष्णा च श्रुक्ककुष्णे। झानप्रकाशकत्वात् ग्रुक्का तदभावात् कृष्णा। एते ग्रुक्ककुष्णे हि यदी वसत इति

शुक्रकृष्णा । शुक्र और कृष्ण ये दो मार्ग, अर्थात् जिसमें शनका प्रकाश है वह शुक्र और जिसमें असका अमाव है वह कृष्ण—ऐसे ये दोनों मार्ग अगत्के लिये जगत इति नित्य—सदासे माने गये है क्योंकि जगत् नित्य है । अधिकृतानां ज्ञानकर्मणोः न जगतः सर्वस्य एव । यहां जगत् शब्दसे जो ज्ञानी और कमी उपर्युक्त एते गती संभवतः । शाश्वने नित्ये संसारस्य नित्यत्वादु मते अभिष्रते ।

तत्र एकया शुक्कया याति अनावृत्तिम् अन्यया

इतरया आवर्तते पुन. भयः ॥ २६ ॥

गतिके अधिकारी हैं उन्होंको समझना चाहिये, क्योंकि सारे ससारके लिये यह गति सम्भव नहीं है ।

उन दोनो मार्गोमेंसे एक--शुक्रमार्गसे गया हुआ तो फिर छोटता नहीं है और दसरे मार्गसे गया हुआ और आता है ॥ २६ ॥

~530EE

नैते सती पार्थ जानन्योगी महाति कश्चन । तस्मात्सवेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥ २७ ॥

न पते यथोक्ते सती मार्गो पार्य जानन् । हे पार्थ ! इन उपर्यक्त दोनो मार्गोको इस प्रकार संसाराय एका अन्या मोक्षाय च इति योगी है और इसरा मोक्षाय का इति योगी है और इसरा मोक्षाय कारण है' कोई भी योगी न भुवान कश्चन कश्चिद अपि । तस्मात् सर्वेषु मोहित नहीं होता । इमल्यि हे अर्जुन ! स स्व कालेव योगयुक्तः समाहितो भव अर्जुन ॥ २७ ॥ समय योगयुक्त हो अर्थात् समाधिस्य हो ॥ २७ ॥

शृण योगस्य माहातम्यम्-

योगका माहात्म्य सुन---

वेदेषु यज्ञेषु तपःस चैव दानेषु यत्प्रण्यफलं प्रदिष्टम् । अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानसपैति चाद्यम् ॥ २८ ॥

वंदेश सम्यग अधीतेष यज्ञेष च सादगण्येन अनुष्टितेषु तपास च सत्त्रेषु दानेषु च सम्बग दत्तेषु यद् एतेषु पुण्यकल पुण्यस्य फलं पुण्यफलं प्रदिष्टं शास्त्रेण अत्यति अतीत्य गच्छति तत सर्व फलजातम् इद विदित्वा सप्तप्रश्ननिर्णयद्वारेण उक्तं सम्यग अवधार्य अनुष्ठाय योगी, परं प्रकृष्टम् ऐश्वरं स्थानम् उपैति प्रतिपद्यते. आदम् आदी भवं कारणं ब्रह्म इत्यर्थः ॥ २८ ॥

इनको जानकर अर्थात् इन सात प्रश्लोके . निर्णयद्वारा कहे हुए रहस्यको यथार्थ समझकर और उसका अनुष्ठान करके योगी परुष, मली-मीति पढे हुए बेद, श्रेष्ठ गुणींसद्वित सम्पादन किये हुए यज्ञ, मछी प्रकार किये हुए तप और यथार्थ पात्रको दिये हर दान इन सबका शास्त्रोने जो पण्य-फल बतलाया है उस सबको अतिकम कर जाता है और आदिमे होनेवाल सबके कारणक्रप परम श्रेष्ट ऐसर-पदको अर्थात बहाको पा लेता है ॥ २८॥

26 X 64

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रवां संहितायां वैवासिक्यां भीष्मपर्वीण श्रीमद्भगवद्गीतास्पनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जन-संवादे तारकत्रवायोगो नावाष्ट्रमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

#### नवमोऽध्यायः

अष्टमे नाडीद्वारेण धारणाबोगः सगुण उक्तः । तस्य च फलम् अम्प्याचिरादिकमेण कालान्तरे ब्रह्मप्राप्तिरुक्षणम् एव अनावृत्तिरूपं निर्दिष्टम् ।

तत्र अनेन एव प्रकारेण मोक्षप्राप्तिफलम् अधिगम्यते न अन्यथा इति तदाशङ्का-म्याविवृत्तया—

श्रीभगवानुवाच---

इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । ज्ञानं विज्ञानसहितं यञ्जात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात् ॥ १ ॥

सिद्ध होता है।

इदं ब्रह्मज्ञानं बरूपमाणम् उत्तं च पूर्वेषु अच्यायेषु वद् बुद्धौ संनिधीकृत्य इदम् इति आह्न। तु बन्दो विशेषनिधीरणार्थः।

इदम् एव सम्यन्तानं साक्षाद् मोक्षणाप्ति-साधनम् 'वादुदेवः सर्वमिति' 'आर्सेबर' सर्वन्' (बृह ० उ० २ १४१६) 'एकमेबाद्वितीयम्' (छा० उ० ६ । २ । १ ) इत्यादिश्वतिस्पृतिस्यः । न अत्यन् । 'अयः येऽस्थानो विदरन्यराजानते अध्य-

लंका भवन्ति' इत्यादिश्वतिभ्यः **च**।

ते तुभ्यं गुद्धतमं गोप्यतमं प्रवश्यामि कथ-यिप्यामि अनसूयने अस्यारहिताय ।

किं तत्, ज्ञानम् किंविश्विष्टं विज्ञानसहितम् अनुभवयुक्तम् ।

आटर्ने अप्यायमें सुपन्ना नाडीदारा धारणायोगका अंगोंसिंहत वर्णन किया है और उसका फल अग्नि, प्योति आदिकी प्राप्तिके क्रमसे कालान्तरमें ज्ञान-प्राप्तिकप और अपुनराडनिकप दिखलाया गया है।

वहाँ ( यह शङ्का होती है कि ) क्या इस प्रकार साधन करनेसे ही मोक्ष-प्राप्तिकप फल मिलना है अन्य किसी प्रकारसे नहीं मिलता ? इस शङ्काको निवृत्त करनेकी इन्छासे श्रीभगवान बोले—

वो ब्रह्मझान आगे कहा जायमा और जो कि पूर्वके अध्यायोमें भी कहा जा चुका है, उसको बुद्धिके सामने स्वकर यहाँ प्रदम् शब्दका प्रयोग किया है। 'वे' अस्ट अध्याप्य झानोसे इसे अलग करके विशेषतासे क्षेत्र करानेके लिये हैं।

यही यथार्थ ज्ञान साक्षात् मोक्षणांतिका साधन है । जो कि 'सव कुछ वासुदेव ही है' 'आरमा ही यह समस्त ज्ञान है' 'शह्म अद्वितीय एक ही है' इत्यदि शुनि-स्पृतियोंसे दिखळाया गया है, (इसके अर्तारिक) और कोई (मोक्षका साधन ) नहीं है। 'जो इससे विकारीन जानने हैं, वे अपने से भिन्न अपना स्वामी माननेवाल मुख्य विनादाशील लोकांको प्राम होते हैं' इत्यादि श्रतियोंने भी स्वी

तुंश असूयारहित भक्तसे में यह अति गोपनीय त्रियय कहुँगा।

वह क्या है ! ज्ञान । कैसा ज्ञान ! विज्ञानसहित अर्थात् अनुभवसहित ज्ञान । यद् **ज्ञानं** ज्ञाला प्राप्य मोक्यसे अञ्चमात् संसारवन्धनात् ॥ १ ॥

जिस ज्ञानको जानकर अर्थात् पाकर त् संसाररूप बन्धनसे मुक्त हो जायगा ॥ १॥

तत् च-

वह जान---

राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् । प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमन्ययम् ॥ २

राजिका विद्यानां राजा दीप्त्यतिशयन्वात् । दीप्यते हि इषम् अतिशयेन ब्रह्मविद्या सर्वविद्यानाम् ।

तथा राजगुर्व गुखाना राजा। विवनं पायनम् १६म उत्तमं सर्वेषां पायनानां गुडिकारणम् इदं प्रस्नज्ञानम् उन्कृष्टतमम् । अनेकजन्मसहस्र-सित्रतम् अपि धर्माधर्मादि समृत्वं कर्म क्षण-मात्राद् भन्मीकरोति यतः अतः कि तस्य पायनन्वं वक्तस्यम् ।

किं च प्रत्यक्षायम प्रत्यक्षेण सुखादैः इव अवगमो यम्य तत् प्रत्यक्षावगमम् ।

अनेकगुणवतः अपि धर्मविरुद्धत्वं दृष्टं न तथा आत्मज्ञानं धर्मविरोधि किन्तु धर्म्य धर्माद् अनपेतम् ।

एवम् अपि स्याद् दुःसंपाद्यम् इति अत आह सुसुखं कर्तु यथा रत्नविवेकविज्ञानम् ।

तत्र अल्पायासानां कर्मणां सुखसंपादानाम् अल्पफलत्वं दुष्कराणां च महाफलत्वं दृष्टम् इति इदं तु सुखसंपाद्यत्वात् फलक्षयाद् व्येति इति प्राप्तम् अत आह— अतिराथ प्रकाशयुक्त होनेके कारण समस्त विद्याओंका राजा है। ब्रह्मविद्या सव विद्याओंमें अतिराय देटीप्यमान हैं यह प्रसिद्ध ही है।

तथा (यह झान) समस्त गुप्त स्वतेयोग्य भावोंका भी राजा है। एवं यह वड़ा पित्र और उत्तम भी है, अर्थात् सम्पूर्ण पित्र करनेवालोंको पित्र करनेवालोंको पित्र करनेवालों को अनेक सहस्त्र जनमीं इंक्टे हुए पुत्रय-पापादि कर्मोंको क्षणमात्रमे मृल्सहित भस्म कर देता है उसकी पित्रताका क्या कहना है?

साथ ही यह ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभवर्मे आनेवाला है, अर्थात् सुख आदिकी मौति जिसका प्रत्यक्ष अनुभव हो सके, ऐसा है।

अनेक गुणोमे युक्त वस्नुका भी धर्मसे विरोध देखा जाता है परन्तु आत्मज्ञान उनकी तरह धर्मिवरोधी नहीं है बन्कि धर्म्य--धर्ममय है अर्घात् धर्मसे युक्त है।

ऐसा पदार्थ भी दुःसम्पाध (प्राप्त करनेमें बड़ा कठिन) हो सकता है। इसलिये कहते हैं कि यह ज्ञान रत्नोंके त्रिवेक-विज्ञानकी भौति समझनेमें बड़ा सगम है।

परन्त संसारमें अल्प परिश्रमसे मुख्यूर्नक सम्पन्न होनेवाल कर्मोका अल्प फल और कठिनतासे सम्पन्न होनेवाले कर्मोक्त महान् फल देखा गया है, अत: यह अन भी सुगमनासे सम्पन्न होनेवाला होनेक कारण अपने फलका क्षय होनेपर स्त्रीण हो जायगा, ऐसी शहूा प्राप्त होनेपर कहते हैं---

अन्यय न अस्य फलतः कर्मवद न्ययः अस्ति इति अञ्चयम् अतः श्रद्धेयम् आत्म-ज्ञानम् ॥२॥

यह ज्ञान अन्यय है अर्थात् कमोंकी भाँति ५,ठन।शके द्वारा इसका नाश नहीं होता । अतः आत्मज्ञान श्रद्धा करने योग्य है ॥ २ ॥

ये प्रनः--

परन्तु जो-

धर्मस्यास्य परंतप । पुरुषा अश्रद्धानाः निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥

श्रद्धाविरहिता आत्मज्ञानस्य धर्मस्य अस्य स्वरूपे तत्फले च नाम्तिकाः पापकारिणः असुराणाम् उपनिषदं देहमात्रात्मः दर्शनम् एव प्रतिपन्ना असुतृषः पुरुषाः, परंतप अप्राप्य मा परमेश्वरं मत्प्राप्ती न एव आशङ्का इति मत्त्राप्तिमार्गसाधनभेदभक्तिमात्रम् अपि अप्राप्य इत्यर्थः । निवर्तन्ते निश्चयेन आवर्तन्ते ।

क. मृत्युमसारवर्त्तान मृत्युयुक्तः मंसारो मृत्यसंसारः तस्य वर्ग नरकतिर्यगादिप्राप्ति-मार्गः तसिन एव वर्तन्त इत्यर्थः ॥ ३ ॥

इस आत्मजानरूप धर्मकी श्रदासे रहित हैं. अर्थात् इसके खब्दपमें और फलमें आस्तिक भावसे र्राहत है---नास्तिक है वे असरोके सिद्धान्तोका अनुवर्तन करनेवाले देहमात्रको ही आत्मा समझने-वाले एव पापकर्म करनेवाले इन्द्रियलोल्प मनुष्य, हे परनाप ! मुझ परमेश्वरको प्राप्त न होकर-मेरी प्राप्तिकी तो उनके लिये आशहा भी नहीं हो सकता. मेरी प्राप्तिक मार्गकी साधनरूप भेदभक्तिको भी प्राप्त न होकर निश्चय ही युमते रहते हैं।

कहाँ वृत्रते रहते हैं ? मृत्युयक्त संसारके मार्गमे, अर्थात जो ससार मृत्युयुक्त है उस मृत्युममारके नरक और पशु-पक्षी आदि योनियोकी प्राप्तिरूप मार्थमे वे बारंबार घूमने रहने हैं ॥ ३॥

स्तुत्या अर्जुनम् अभिमुर्खाकृत्य आह

इस प्रकार जानकी प्रशसादारा अर्जुनको सम्मुख करके कहते हैं ---

सर्वं जगद्वयक्तमूर्तिना । मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तप्ववस्थितः ॥

मया मम यः परो भावः तेन ततं व्याप्तं। सर्वम् इदं जगद् अव्यक्तम्तिंन। न व्यक्ता मृतिः खरूपं यस्य मम सः अहम् अव्यक्तमृतिः। तेन मया अव्यक्तमृतिना कर्णगोचरम्बरूपेण इत्यर्थः ।

मयि अञ्यक्तमूर्ता स्थितानि मरस्थानि सर्वभूतानि ब्रह्मादीनि स्तम्बपर्यन्तानि । देकर स्वायपुर्धन समस्त प्राणी स्थित है ।

मु**ञ्च** अञ्यक्तस्वरूप परमात्माद्वारा अर्थातः मेरा जो परमभाव है, जिसका स्वक्ष प्रत्यक्ष नहीं है यानी मन, वृद्धि और इन्द्रियोका विषय नहीं है, ऐसे मुझ अन्यक्तम् तिद्वारा यह समस्त जगत् न्याप्त है-वरिवर्ण है ।

उस अञ्चक्तस्बरूप मुझ परमात्मामे ब्रह्मासे

न हि निरात्मकं किंचित् भृतं व्यवहाराय अवकल्पते अतो मत्स्यानि मया आत्मना आत्मवस्येन स्थितानि अतो मयि स्थितानि इति उच्यन्ते।

तेषां भृतानाम् अहम् एव आत्मा इति अतः तेषु स्थित इति मृहबुद्धीनाम् अवभासते । अतः अवीमि न च अहं तेषु भृतेषु अवस्थितः, मृतंबत् संस्रेषाभावेन आकाशस्य अपि अन्तरतमो हि अहम् । न हि असंसर्गि वस्तु कचिट्ट आधेयभावेन अवस्थितं भवति ॥ ४ ॥ क्योंकि कोई भी निजीव प्राणी व्यवहारके योग्य नहीं समझा जाता। अतः वे सब मुझमें स्थित हैं अर्थात मुझ परमात्मासे ही आत्मवान् हो रहे हैं, इसक्रिय मुझमें स्थित कहे जाते हैं।

उन भूतोका वासाविक स्वरूप में ही हूँ इसलिये जशानियोको ऐसी प्रतीति होती है कि मैं उनमें स्थित हूँ, अन: कहता हूँ कि मैं उन मूतोमें स्थित नहीं हैं। क्योंकि साकार वस्तुओंकी भौति मुझमें संसर्गदीय नहीं है। इसलिय मैं विना संसर्गके सूक्षमावसे आकाशके भी अन्तर्व्यापी हूँ। सङ्ग्रहीन वस्तु कहीं भी आजयमायसे स्थित नहीं होती, यह प्रसिद्ध है॥शी

1 Book

अत एव असंसर्भिन्वाद मम-

मे अमसर्गी हूँ, इसलिये----

न च मत्म्यानि भृतानि पश्य मे योगमिश्वरम् । भृतभन्न च भृतम्यो ममात्मा भृतभावनः ॥ ५ ॥

न च मण्यानि मृतानि श्रवादीनि पश्य में पोग युक्ति घटनं में मम प्रथम ईश्वरस्य इसम् ऐश्वरं योगम् आत्मनो याशान्म्यम् इन्वर्थः ।

्तथा च श्रुतिः असंमर्गिन्याद् असङ्गतां दश्यति 'अमहो न हि मजने' ( नृहरू उरु १९ । २६ ) इति ।

हरं च आश्चर्यम् अन्यत् पश्च गृतस्य असङ्गः अपि सन् भृतानि विभव्ति न च गृतस्य यथोक्तेन न्यायेन दक्षितत्वाद् भृतस्थत्वा-तुपपत्तेः।

कथं पुनः उच्यते असी मम आत्मा इति,

( वास्तवमे ) ब्रह्मादि सब प्राणी भी मुझमें स्थित नहीं हैं, त् मेरे इस ईश्वरीय योग-युक्ति-घटनाको देख, अर्थात् मुझ ईश्वरके योगको यानी यथार्थ आरमतस्थको समझ ।

'संसर्गरहित आत्मा कहीं भी लित नहीं होता' यह श्रृति भी संसर्गरहित होनेक कारण (आत्माकी) निर्लेषता दिख्लाती हैं।

यह और भी आश्चर्य देख कि भूतभावन नेरा आस्मा समर्परिहत होकर भी भनोका भरण-पोरण करना रहता है परन्तु भूतोमें स्थित नहीं हैं। क्योंकि परमारमका भूतोमें स्थित होना सम्भद नहीं, यह बात उपर्यक्त स्थायसे स्टप्ट टिक्कायी जा चर्चा है।

पू०-( जब कि आग्मा अपनेसे कोई अन्य वस्तु ही नहीं है ) तो भैसा आग्मा यह कैसे कहा जाता है /

विभज्य देहादिसंघातं तस्मिन् अहंकारम् अध्यारोप्य लोकबुद्धिम् अनुसरन् व्यपदिशति मम आत्मा इति, न पुनः आरमन आरमा अन्य

उ०-व्यैक्तिक बुद्धिका अनुकरण करते हुए देहादि सवातको आत्मासे अलग करके फिर उसमे अहकारका अध्यानेष करके पीत आजा ऐसा

#### इति लोकवद् अजानन्।

तथा भूतभावनी भूतानि भावयति उत्पाद-यति वर्धयति इति वा भूतभावनः ॥ ५ ॥

कहते हैं, आत्मा अपने आपसे भिन्न है ऐसा समझकर लोगोंकी भौति अज्ञानपूर्वक ऐसा नहीं कहते। जो भूतोंको प्रकट करता है--उत्पन्न करता है या बढाता है उसको भूतभावन कहते हैं।। ५॥

उपर्युक्त दो श्लोकोंद्वारा कहे हुए अर्थको ह्यान्तसे सिद्ध करते हुए कहते हैं— यथोक्तेन श्लोकद्वयेन उक्तम् अर्थ दृष्टान्तेन | उपपादयन आह-

यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान । तथा सर्वाणि भृतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥

यथा लोके आकाशस्थित आकाशे स्थितो । नित्यं सदा बायुः सर्वत्र गच्छति इति सर्वत्रगो विचरनेवाळा परिमाणमें अति महान् वायु सदा महान् परिमाणतः तथा आकाशवत सर्वगते मयि । आकाशमे ही स्थित है, बैसे ही आकाशके समान असंइत्हेषेण एव स्थितानि इति एवम् उपधारय मर्भत्र परिपूर्ण मुझ परमात्मामें समस्त भूत निर्लित-जानी हि ॥ ६ ॥

लोकमें जैसे (यह प्रसिद्ध है कि ) सब जगह भावसे स्थित हैं, ऐसा त जान ॥ ६ ॥

इस प्रकार जगत्के स्थितिकालमे, आकाशमे एवं वायुः आकाशे इव मयि स्थितानि | सर्वभूतानि स्थितिकाले तानि--शायकी भौति, मझमें स्थित जो समस्त भत है वे---

सर्वभतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम । कल्पक्षयं पुनम्तानि कल्पादौ विमृजाम्यहम् ॥ ७ ॥

अपरां निकृष्टां यान्ति मामिका मदीयां कल्पक्षयं त्रिगुणमयी-अपरा-निकृष्ट प्रकृतिको प्राप्त हो जाते प्रस्यकाले । पूनः भयः तानि भतानि उत्पत्ति- हैं और फिर कल्पके आदिमे अर्थात उत्पत्तिकालमें काले करपादौ विस्तुजामि उत्पाद्यामि अह मै पहलेको भौति पुनः उन प्राणियोंको स्वता हँ---पूर्ववत् ॥ ७ ॥

सर्वमूतानि कौन्तेय प्रकृति त्रिगुणान्मिकाम् । सम्पूर्ण प्राणी, हे कुन्तीपुत्र ! प्रलयकालमें मेरी उत्पन्न करना हैं ॥ ७ ॥

एवम् अविद्यालक्षणाम् —

as the same ट्म प्रकार अविद्यास्त्रप----

प्रकृतिं स्वामवष्टस्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्रामिमं कृत्समवशं प्रकृतेर्वशात् ॥ ८ ॥

विसुजामि पुनः पुन**ः प्रकृतितो जातं** भूतग्राम । <sub>उत्पन्न हु</sub>ण इस विवमान समप्र अस्वतन्त्र भूत-भूतसमुदायम् इमं वर्तमानं कृत्वं समग्रम अवशम् अस्वतन्त्रम् अविद्यादिदोपैः परवशीकृतं प्रकृते वजात् स्वभाववशात् ॥ ८॥

प्रकृति सा स्वीयाम् अवष्टभ्य वशीकृत्य । अपनी प्रकृतिको वशमे करके, मै प्रकृतिसे समुदायको, जो कि स्वभाववश अविद्यादि दोषोंसे परवश हो रहा है, बारबार रचता हैं॥ ८॥

तहि तस्य ते परमेश्वरस्य भूतव्रामं विवमं विद्धतः तन्निमित्ताभ्यां धर्माधर्माभ्यां संबन्धः स्याद् इति इदम् आह भगवान्—

तक तो भूतसपुरायको विषम रचनेवाले आप परमेश्वरका उस विषम रचनाजनित पुण्य-पापसे भी सम्बन्ध होता ही होगा ? ऐसी शङ्का होनेपर भगवान् ये वचन बोले—

न च मां तानि कर्माणि निबन्नन्ति धनंजय ।

उदासीनवदासीनमसक्तं

न च माम् ईशं तानि भृतग्रामस्य विषमविमर्गनिमित्तानि कर्माणि निबन्ननि धनजय ।

तत्र कर्मणाम् असंबद्धत्वे कारणम् आह-

उदासीनवर् आसीनं यया उदासीन उपेक्षकः
कथित् तढद् आसीनम् आत्मनः अविकियत्वात्, असक फलासङ्गरहितम् अमिमानविजेतम् अहं करोमि इति नेषु कर्मस् ।

अतः अन्यस्य अपि कर्तृत्वाभिमानाभावः
फलासङ्गाभावः च अवन्धकारणम् अन्यया
कर्मभिः बध्यते मृदः कोशकास्वद् इति
अभिप्रायः॥९॥

तेषु कर्मसु॥ ६।

हे धनंजय ! भूतसमुदायकी विषम रचना-निमित्तक वे कर्म, मुझ ईश्वरको बन्ध**नमें नहीं** डाक्टते।

उन कमींका सम्बन्ध न होनेमें कारण बतलाते हैं—

मै उन कर्मोमें उदासीनकी भ्रोति स्थित रहता हूँ अर्थात् आत्मा निर्विकार है, इसलिये जैसे कोई उदासीन -उपेक्षा करनेवाला स्थित हो, उसीकी भौति मैं स्थित रहता हूँ। नया उन कर्मोमें फल्सम्बन्धी आसक्तिसे और 'मैं करता हूँ' इस अभिमानसे भी मैं रहित हूँ (इस कारण वे कर्म मुझे नहीं बॉबते)।

इससे यह अभिग्राय समझ लेना चाहिये कि, कर्नापनके अभिगानका अभाव और फलसम्बन्धी आसिकका अभाव दूसरोको भी बन्धनरहित कर देनेवाला है। इसके सिवा अन्य प्रकारसे किये हुए कर्मोद्वारा मूर्व लोग कोशकार (रेशमके कीड़े) की भाँति बन्धनमें पड़ने है॥ ९॥

यहाँ यह शङ्का होती है कि 'इस भूतसमुदायको मै रचना हूँ' तथा 'मैं उदासीनकी भाँति स्थित रहता

with the w

तत्र भृतग्रामम् इमं विस्तुवामि उदासीनवद् आसीनम् इति च विरुद्धम् उच्यते इति तत्परिहा-रार्थम् आह—

> मयाध्यक्षेण प्रकृतिः स् हेतनानेन कौन्तेय

हूँ। यह कहना परस्पर बिरुद्ध है। इस शङ्काको दूर करनेके लिये कहते हैं— स्यते सचराचरम् । जगदिपरिवर्तते ॥ १०॥ मया सर्वतो इशिमात्रस्वरूपेण अविक्रिया-रमना अध्यक्षेण मम माया त्रिगुणात्मिका अविद्यालक्ष्मणा प्रकृतिः मृथते उत्पाद्यति सचरावरं जगत् ।

तथा च मन्त्रचर्णः-'गद्यो देवः सर्वयतेष गृटः सर्वय्यापी सर्वभृतान्तरात्मा । कर्मान्यद्यः सर्वमृताधि-वातः साक्षी चेना केवत्री निर्मुण्य ॥' ( स्वे० उ० ६ । ११ ) इति ।

हेतुना निभित्तेन अनेन अध्यक्षत्वेन कांन्तेय जगद सचराचरं व्यक्ताव्यक्तात्मकं विपरिवर्तते सर्वास अवस्थास ।

दशिक्ष्मेत्वापित्तिमित्ता हि जगतः सर्वी प्रवृत्तिः अहम् इदं भोस्त्ये पश्यामि इदं पृणोमि इदं सुखम् अनुभवामि दुःखम् अनुभवामि तदर्थम् इदं करिष्यामि एतदर्थम् इदं करिष्ये इदं ज्ञासामि इत्याद्या अवगतिनिष्ठा अवगत्यवमाना एव ।

'यो अस्याध्यक्षः परमे व्यामन् '(तं ० ना ० २ । ८ ।

९ ) इत्यादयः च मन्त्रा एतम् अर्थं दर्शयन्ति ।

ततः च एकम्य देवस्य सर्वाध्यक्षमृत-चैतन्यमात्रस्य परमार्थतः सर्वभोगानभि-संबन्धिनः अन्यस्य चेतनान्तरस्य अभावे भोक्तुः अन्यस्य अभावात् किनिमित्ता इयं सृष्टिः इति अत्र प्रस्नप्रतिचचने अनुपपन्ने ।

'को अदा वेट का इह प्रशंच र कुन आवाता कुत इयं निस्रष्टिः' (ते॰ ना० २ । ८ । ९ ) इत्यादिमन्त्रवर्णेभ्यः । सव ओरसे द्रष्टामात्र ही निसका खरूप है ऐसे निर्विकारखरूप मुझ अधिष्ठातासे ( प्रेरित होकर ) अधिषारूप मेरी त्रिगुणमर्था माया-प्रकृति समस्त चराचर जगतको उत्पन्न किया करती है।

वेद-मन्त्र भी यही बात कहते हैं कि 'समस्त भूतोंमें अडर्थभावसे रहतेवाला एक ही देव हैं जो कि सर्वव्यापी और सम्पूर्ण भूतोंका अन्तरात्मा तथा कमोंका खामी, समस्त भूतोंका आधार, साक्षी, चेतन, शुद्ध और निर्मुण है।'

हे कुन्तीपुत्र ! इसी कारणसे अर्थात् मै इसका अध्यक्ष हूँ इसीजिये चराचरसङ्कित साकार-निराकार-रूप समस्त जगत सब अवस्थाओंमें परिवर्तित होता रहता है।

क्योंक जगत्को समस्त प्रश्नियौं साक्षी-चेतनके आनका विश्य बननेके स्टियं ही हैं। में यह खाउँना, यह देखता है, यह सुनता है, अमुक सुम्बक्त अनुभव करता है, दु:म्बक्त अनुभव बरता है, उसके स्टियं अमुक कार्य करूना, इसके लियं अमुक कार्य करूना, अमुक बर्चको जानूँगा, हप्यार्द जगत्की समस्त प्रश्नुत्वाँ जानाधीन और आनमे ही स्ट्य हो जानेबाली हैं।

'जो इस जगत्का अध्यक्ष साक्षी चेतन है वह परम हद्याकाशमें स्थित हैं इत्यादि मन्त्र भी यही अर्थ दिक्का रहे हैं ।

जब कि सबका अध्यक्षकए चैतन्यमात्र एक देव बान्तवमे समन्त भोगोंक सम्बन्धसे रहित है और उसके मित्रा अन्य चेतन न होनेके कारण दूसरे भोकाका अभाव है तो यह एप्टि किसके लिये हैं ! इस प्रकार-का प्रश्न और उसका उत्तर—यह दोनो ही नहीं बन सकते ( अर्थात् यह विषय अनिवेचनीय है ) ।

'(इसको) साक्षात् कौन जानता है-इस विषयमें कौन कह सकता? यह जगत् कहाँसे आया? किस कारण यह रचना हुई?' इत्यादि मन्त्रोंसे (यही बात कही गयी है)।

दर्शितं च भगवता 'अज्ञानेनावतं ज्ञानं तेन मुह्मन्ति जन्तवः' इति ॥ १०॥

इसके सिवा भगवानुने भी कहा है कि 'अशानसे **बान आवृत हो रहा है इस**लिये समस्त जीव

जन्तनाम् आत्मानम् अपि सन्तम्-

एवं मां नित्यशुद्धबुद्धमुक्तम्बभावं सर्व- इस प्रकार मै यथपि नित्य-शुद्ध-बुद्ध- मुक्तस्बभाव तनाम आत्मानम् आपि सन्तम्— तथा सभी शाणियोका आत्मा हूँ तो भी—

अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् । परं भावमजानन्तो मम भतमहेश्वरम् ॥ ११ ॥

अवजानन्ति अवज्ञां परिभवं कुर्वन्ति मां मुढा अविवेकिनो मानुषी मनुष्यसंबन्धिनी तनुं देहम् भाश्रितं मनुष्यदेहेन व्यवहरन्तम् इति एतत् । परं प्रकृष्टं भावं परमात्मतन्त्रम् आकाशकल्पम् आकाशाद अपि अन्तरतमम् अजानन्तो मम भूतमहेश्वरं सर्वभूतानां महान्तम् ईश्वरं स्वम आत्मानम् ।

नतः च तस्य मम अवज्ञानभावनेन आहता बराकाः ते ॥ ११ ॥

मृद-अविवेकी लोग मेरे सर्व लोकोंके महान ईश्वररूप परमभावको अर्थात् सबका अपना आत्मा-रूप मैं परमान्मा सब प्राणियोंका महान् ईश्वर हैं एवं आकाशकी भौति बल्कि आकाशकी अधेका भी सक्मतर भावसे व्यापक हैं-इस परम परमारमतस्वको न जाननेके कारण मुझ मनुष्यदेहधारी परमात्माको तुन्छ समझते है अर्थात् मनुष्यरूपसे लील करते हुए मझ परमात्माकी अवजा-अनादर करते है ।

इसलिये मुझ परमात्माके निरादरकी भावनासे वे पामर जीव (त्यर्थ) मारे हए पड़े है ॥ ११ ॥

कथम्-

मोघाशा मोघकर्माणो मोघजाना विचेतसः। गक्षसीमासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिताः ॥ १२ ॥

मोघाशा वृथा आशा आशिषो येषां ते मोधाशाः । तथा मोधकर्माणो यानि च अधि-होत्रादीनि तैः अनुष्टीयमानानि कर्माणि तानि तेषां भगवत्परिभवात स्वात्मभृतस्य अवज्ञानाद मोघानि एव निष्फलानि कर्माणि भवन्ति इति मोघकर्माणः ।

ऐसे व्यर्थ कामना करनेवाले और मोधकर्मा-व्यर्थ कर्म करनेवाले होते हैं; क्योंकि उनके द्वारा जो कळ अफ़िहोत्रादि कर्म किये जाते हैं वे सब आपने अन्तरात्मारूप भगवानुका अनादर करनेके कारण निष्फल हो जाते है। इसलिये वे मोधकर्मा होते हैं।

वे मोघाशा-जिनकी आशाएँ-कामनाएँ व्यर्थ हों

गी० शां० भा० ३०-

तथा मोबज्ञाना निष्फलज्ञाना ज्ञानम् अपि तेषां निष्फलम् एव स्यात् । विचेतसो विगत-विवेकाः च ते भवन्ति इति अभिप्रायः।

किं च ते भवन्ति राक्षसी रक्षसां प्रकृति स्वभावम् आसुरीम् असुराणां च प्रकृति मोहिनी मोहकरीं देहात्मवादिनीं श्रिता आश्रिताः छिन्धि मिन्धि पिव खाद परस्वम् अपहर इति एवं वदनशीलाः क्रस्कर्माणो भवन्ति इत्यर्थः। 'अमर्या नाम न लोकाः' (ई० उ० ३) इति श्रुतेः ॥ असुरोंके रहने योग्य लोक प्रकाशहीन हैं'-इत्यादि ॥

ये पुनः श्रद्धधाना भगवद्भक्तिलक्षणे मोक्ष-मार्गे प्रवत्ताः-

महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः ।

भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भृतादिमञ्ययम् ॥ १३ ॥

महात्मान तु अक्षद्रचित्ता माम् ईश्वरं पार्थ दैवीं शमदमदयाश्रद्धादिलक्षणाम् आश्रिताः सन्तः, भजन्ति सेवन्ते अनन्यमनसः अनन्यचित्ता झाला भूतादि भृतानां वियदादीनां

इसके, अतिरिक्त वे मोघज्ञानी-निष्फल ज्ञानवाले होते हैं. अर्थात उनका ज्ञान भी निष्फल ही होता है । और वे विचेता अर्थात विवेकहीन भी होते हैं ।

तथा वे मोह उत्पन्न करनेवाली देहात्मवादिनी राक्षसी और आसुरी प्रकृतिका यानी राक्षसोंके और असुरोंके स्वभावका आश्रय करनेवाले हो जाते हैं। अभिग्राय यह कि तोड़ो, फोड़ो, पियो, खाओ, दसरोंका धन छट हो इत्यादि वचन बोछनेवाले और वडे करकर्मा हो जाने है। श्रति भी कहती है कि क्षे

परन्तु जो श्रद्धायुक्त है और भगवद्गक्तिरूप मोक्समार्गमें लगे हर है वे---

हे पार्च ! शम, दम, दया, श्रद्धा आदि सदग्रण-रूप देवोके स्वभावका अवलम्बन करनेवाले उदार-चित्त महात्मा भक्तजन, मुझ ईश्वरको सब भूतोका अर्घात् आकाशादि पञ्चभूनोका और प्राणियोंका भी आदिकारण जानकर, एवं अविनाशी समझकर, अनन्य मनसे युक्त हुए भजते है अर्थात् प्राणिनां च आदिं कारणम् अन्ययम् ॥ १३ ॥ मेरा चिन्तन किया करते है ॥ १३ ॥

कथम्—

| किस एकार भजते है-

मततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययक्ता उपासते ॥ १४ ॥

सतत मर्वदा भगवन्तं ब्रह्मस्वरूपं मां कीर्न-इन्द्रियोपसंहास्त्रामद्रमद्रया-हिंसादिलक्षणैः धर्मैः प्रयतन्तः च दढवता हर्द स्थिरम् अचाश्चल्यं व्रतं येषां ते दृढवताः, नमस्यन्तः च मा हृद्येशयम् आत्मानं भक्त्या नित्ययुक्ताः सन्त उपासते सेवन्ते ॥ १८ ॥

वे दृढ़वती भक्त अर्थात् जिनका निश्चय दृढ़-स्थिर-अचल है ऐसे वे भक्तजन सदा-निरन्तर ब्रह्म-खरूप मुश्न भगवानुका कीर्तन करते हुए तथा इन्द्रिय-निग्रह, शम, दम, दया और अहिंसा आदि धर्मोंसे युक्त होकर प्रयत्न करते हुए एवं हृदयमें वास करनेवाले मुझ परमात्माको भक्तिपूर्वक नमस्कार करने हुए और सदा मेरा चिन्तन करनेमें छगे रहकर, मेरी उपासना—सेवा करते रहते हैं ॥१४॥ तेन केन केन प्रकारेण उपासते इति उच्यते-- वे किस-किस प्रकारसे उपासना करते है सो कहते हैं—

# ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् ॥ १५ ॥

शानयक्षेन झानम् एव भगवद्विषयं यद्भः नेन झानयक्षेन यक्षतः पुजयन्तो माम् ईस्रारं च अपि अन्ये अन्याम् उपासनां परित्युज्य उपासने । तत् च झानम् एक्ष्वेन एकम् एव परं ब्रह्म इति परमार्थदर्जनेन यक्षन्त उपासते ।

केचित् च १४४२चेन आदित्यचन्द्रादिभेदेन स एव भगवान् विष्णुः आदित्यादिरूपेण अवस्थित इति उपासते ।

केचिड् बहुआ अवस्थितः स एव भगवान् सर्वतोष्ट्रत्वो विश्वतोष्ट्रस्वो विश्वरूप इति, तं विश्वरूपं सर्वतोष्ट्रस्व बहुआ बहुप्रकारेण उपामते ॥ १५ ॥ कुछ ( झानीजन ) दूसरी उपासनाओंको छोड़कर भगवद्विषयक झानरूप यझसे मेरा पूजन करते इए उपासना किया करते है अर्थात् प्रमाबस प्रमाला एक ही है, ऐसे एकत्वरूप प्रमार्थझानसे पूजन करते हुए भेरी उपासना करते हैं।

और कोई-कोई पृथक् भावसे अर्थात् आदित्य, चन्द्रमा आदिके भेदसे इस प्रकार समझकर उपासना करते हैं कि वही भगवान् विष्णु, सूर्यआदिके रूपमे स्थित हुए हैं।

तथा कितने ही भक्त ऐसा समझकर कि वही सब ओर मुखवाले विष्मूर्ति भगवान् अनेक रूपसे स्थित हो रहे हैं। उन विश्वरूप त्रिराट् भगवान्-होकी विविध प्रकारसे उपासना करते हैं॥ १५॥

यदि बहुमिः प्रकारैः उपासते कथं त्वाम्

मृ यदि भक्तलीग बहुत प्रकारसे उपासना करते हैं तो आपकी ही उपासना कैसे करते हैं ? इसपर कहते हैं—

एव उपासते इति अत आह—

अहं कतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमीषधम् । मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हतम् ॥

अहं कतः श्रीतकर्मभेदः अहम् एव अहं यतः स्मार्तः । किं च खणा अन्नम् अहं पितृभ्यो यद् दीयते । अहम् औष्णं सर्वप्राणिभिः यद् अद्यते तद् औष्पश्चन्द्रवाच्यम् ।

अथवा स्वधा इति सर्वप्राणिसाधारणम् अन्नम् औषधम् इति व्याध्युपञ्चमार्थं मेषजम् । कतु-श्रीतयङ्गविशेष में हूँ और यह स्मार्त-कर्मविशेष भी में ही हूँ। तथा जो पितरोको दिया जाता है. वह स्वभा नामक अन्न भी में ही हूँ। सब प्राण्योंने जो खायी जाती है, उसका नाम औषव है, वह औषध भी में ही हूँ।

अथवा यों समझो कि सब प्राणियोंका साधारण अन्न 'स्वंघा' है और व्याधिका नाश करनेके ठिये काममें ठी जानेवाठी मेपज 'औषघ' है।

मन्त्रः अहं येन पितृभ्यो देवताभ्यः च **इवि: दीयते । अह**म् एव आज्यं **हवि: च** अहम् अग्निः यसिन् ह्यते सः अग्निः अहम् एव अहं इतं हवनकर्म च ॥ १६ ॥

तथा जिसके द्वारा देव और पितरोंको हवि पहुँचायी जाती है वह मन्त्र भी मैं ही हूँ। इसके अतिरिक्त मै ही आज्य-हवि-पृत हूँ, जिसमें होम किया जाता है वह अग्निभी मैं ही हूँ और मैं ही हवनरूप कर्मभी हैं॥ १६॥

किंच-

पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः ।

वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्सामयजरेव च ॥१७॥

पिता जनियता अहम् अस्य जगतो माता | जनियत्री. धाता कर्मफलस्य प्राणिस्यो विधाता. पितामहः पितः पिताः वेधं वैदितव्यमः पवित्रं पावनम्, ऑकारः च ऋक्सामयजुः एव च ॥१७॥ | सामवेद और यज्वेद सब कळ में ही हूँ ॥१७॥

मै ही इस जगतुका उत्पन्न करनेवाला पिता और उसकी जन्मदात्री माता हूँ तथा में ही प्राणियोके कर्मफलका विधान करनेवाला विधाता और पितामह अर्थात् पिताका पिता हैं; तथा जाननेके योग्य, पवित्र करनेवाला ओंकार, ऋग्वेद,

किंच---

तथा मै ही--

गतिर्भर्ता प्रभः साक्षी निवासः शरणं सहत् ।

प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमञ्ययम् ॥ १८ ॥

गतिः कर्मफलम्, भर्ता पोष्टा, प्रमुः स्वामी, साक्षी प्राणिनां कताकतस्य, निवासी यस्मिन प्राणिनो निवसन्ति, शरणम् आर्तानां प्रपन्नानाम् आर्तिहरः. सुहत् प्रत्युपकारानपेक्षः उपकारी, प्रभव उत्पत्तिः जगतः, प्रलयः प्रलीयने यस्मिन इति ।

तथा स्थानं तिष्ठति अस्मिन् इति, निधानं प्ररोहकारणं प्ररोहधर्मिणाम्, अन्ययम् ।

गति-कर्मफल, भर्ता-सबका पोषण करनेवाला. प्रमु-सबका खामी, प्राणियोंके कर्म और अकर्मका माक्षी, जिसमें प्राणी निवास करते है वह वासस्थान. शरण अर्थात् शरणमे आये हुए दृ:खियोंका दु:ख दर करनेवाला. सहत--प्रत्यपकार न चाहकर उपकार करनेवाला, प्रभव--जगतकी उत्पत्तिका कारण और जिसमें सब लीन हो जाने हैं वह प्रख्य भी में इी हूँ।

तथा जिसमें सब स्थित होते हैं वह स्थान, प्राणियोंके कालान्तरमें उपभोग करनेयोग्य कर्मोंका निक्षेप: कालान्तरोपभोग्यं प्राणिनाम्, बीजं मण्डारहरूप निधान और अविनाशी बीज भी में ही हूँ अर्थात् उत्पत्तिशील वस्तुओंकी उत्पत्तिका अविनाशी कारण मैं ही हैं।

यावर्त्ससारभावित्वाव् अव्ययम् । न हि जनतक संसार अवीजं किंचित् प्ररोहिति । नित्यं च प्ररोह-वा जोत उत्पत्ति यह जाना जाता है दर्भनाष्ट्र बीजसंततिः न च्येति इति गम्यते ।१८।

जबतक संसार है तबतक उसका बीज भी अवस्य रहता है, इसल्पिय बीजको अविनाशी कहा है; क्योंकि बिना बीजके कुळ भी उपपन नहीं होता और उपपित निष्य देखी जाती है, इससे यह जाना जाता है कि बीजकी परम्पराका नाश नहीं होता ॥ १८॥

किंच—

था....

# तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च । अमृतं चैव मृत्युश्च सदसचाहमर्जुन ॥ १६ ॥

तपामि अहस् आदित्यो भूत्वा कैश्विड् रिक्मिभः उल्बणैः अह वर्षे कैश्विड् रिक्मिभः उत्स्वामि उत्स्वज्य पुनः निगृह्यमि कैश्विड् रिक्मिभः अष्टभिः मासैः पुनः उन्सुजामि प्रावृषि ।

अमृतं च एवं देवानां मृत्युः च मत्यानाम् । सद् वस्य यत् संवन्धितया विद्यमानं तद्विपरीतम् असत् च एव अङ्गर अर्जन ।

न पुनः अत्यन्तम् एव असद् भगवान् स्वयम् । कार्यकारणे वा सदसती ।

ये पुरोंकैः अनुवृत्तिप्रकारः एकत्व-पृथक्तादिविद्वानैः यद्गैः मां पूजयन्त उपासते ब्रानविदः ते यथाविज्ञानं माम् एव प्राप्तवन्त ॥ १९ ॥ में ही सूर्य होकर अपनी कुछ प्रन्य रश्मियोंसे सबको नपाना हूँ और कुछ किरणोंसे वर्षा करता हूँ तथा वर्षा कर चुकनेपर फिर कुछ रश्मियोंद्रारा आठ महीनेतक जलका शोषण करता रहता हूँ और वर्षाकाल आनेपर फिर बरसा देता हूँ।

हे अर्जुन ! टेवॉका अमृत और मर्ग्यलोकमे बसनेवार्लोकी मृत्यु तथा सत् और असत् सब मै ही हूँ अर्थात् जो जिसके सम्बन्धसे विद्यमान है वह और जो उसके विपरीत है वह भी मै ही हूँ।

परन्तु ( यह ध्यानमे रखना चाहिये कि ) खयं भगवान् अत्यन्त असत् नहीं है । अथवा सत् और असत्का अर्थ यहाँ कार्य और कारण समझना चाहिये।

जो ज्ञानी पहले कहे हुए कमानुसार एक्टव-पृथक्त आदि विज्ञानरूप यज्ञोंसे पूजन करते हुए मेरी उपासना करने हैं वे अपने विज्ञानानुसार सुझे ही प्राप्त होते हैं ॥ १९॥

ये पुनः अज्ञाः कामकामाः--

। परन्तु जो विषयवासनायुक्त अज्ञानी—

त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्रा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते । ते पुण्यमामाद्य सुरेन्द्ररुगेकमश्रन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान् ॥ २० ॥ त्रैविधा ऋग्यजुःसामविदो मां वस्वादिदेव-रूपिणं सोमपाः सोमं पिवन्ति इति सोमपाः तेन एव सोमपानेन प्तपापाः छुद्धकित्विषाः, यत्रैः अप्रिष्टोमादिभिः इहा प्रजयित्वा, स्वर्गति सर्वागमनं स्वर्गतिः तां प्राप्यन्ते । ते च पुण्यं पुण्यफलम् आसाच संप्राप्य छुटेन्द्रलोकं अतकतोः स्थानम् अर्थान्त सुद्धाने विच्यात् दिवि भवान् अप्राकृतान् विकामोगान् देवानां भोगाः तान् ॥ प्राः ऋ्क्, यन्तु और साम-इन तीनो वेदोंको जानने-वालं, सोमरसका पान करनेवाले और पापरहित हुए अर्थात् सोमरसका पान करनेसे जिनके पाप नष्ट हो गये हैं ऐसे सकाम पुरुष वस्नु आदि देवोंके रूपमें श्वित सुन्न परमात्माका अग्निशोमादि यहाँद्वारा पूजन करके स्वर्गमातिकी इच्छा करते हैं। वे अपने पुथ्यके फल्सक्स्प इन्द्रके स्थानको पाकर स्वर्गमें देवताओंके दिव्य मोगोंको मोगने है अर्थात् देवताओं के जो स्वर्गमें होनेवाले अप्राष्ट्रत मोग है उनको मोगने हैं॥ २०॥

### ते तं भुक्त्वा स्वर्गछोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति । एवं त्रैधर्म्यमनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २१।

ते तं भुक्त्वा स्वर्गछोकं विशालं विस्तीर्णं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम् इमं विशन्ति आविशन्ति ।

एवं हि यथोक्तेन प्रकारेण त्रैयन्यं केवलं वैदिकं कर्म अनुभवना गतागतं गतं च आगतं च गतागतं गमनागमनं कामकागाः कामान् कामयन्ते इति कामकामा ल्यन्तं गतागतम् एव न तु स्वातन्त्र्यं कविव् लभन्ते इत्यर्थः ॥ २१॥ वे उस विशाल—विस्तृत स्वर्गलोकको भोग चुकनेपर (उसकी प्राप्तिके कारणरूप) पुण्योका क्षय हो जानेपर इस मृत्युलोकमें लौट आने हैं।

उपर्युक्त प्रकारसे केवल वैदिक कार्मेका आश्रय लेनेवाले कामकामी-विषयवासनायुक्त मनुष्य बारंबार आवागमनको ही प्राप्त होने रहने है अर्थान् जाने हैं और लीट आने हैं इस प्रकार बगबर आवागमनको ही प्राप्त होने हैं, कहीं भी स्वतन्त्रता लाभ नहीं करने ॥ २१ ॥

ये पुनः निष्कामाः सम्यग्दशिनः-

परन्तु जो निष्कामी--पूर्ण ज्ञानी है---

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं बहाम्यहम् ॥ २२॥

अनन्या अपुश्रम्भुताः परं देवं नारायणम् आत्मस्वेन गताः मन्तः चिन्तयन्तो मा ये जनाः संन्यामिनः पर्युतासनेः नेषा परमार्थद्विनां नित्यामियुकानां सततामियुक्तानां योगक्षेनं योगाः अप्राप्तस्य प्रापणं क्षेत्रः तद्रक्षणं तद् उभयं बद्दानि प्रापयामि अद्दर्ग ।

जो संन्यासी अनन्यभावसे युक्त हुए अर्थात् परमदेव मुझ नागरणको आत्मरूपसे जानते हुए मेरा निरन्तर चिन्तन करते हुए मेरी श्रेष्ट -निष्काम उपासना करते है, निरन्तर मुझमे ही स्थित उन परमार्थज्ञानियोंका योग-क्षेम म चलाता हूँ। अप्राप्त बस्तुकी प्राप्तिका नाम योग है और प्राप्त बस्तुकी रक्षाका नाम क्षेम है, उनके थे दोनों काम मैं स्थयं किया करता हूँ।

'ज्ञानी त आत्मा एव मे मतम्' 'स 🛪 मम त्रियः' यसात तसात ते मम आत्मभूताः प्रियाः च इति ।

नन् अन्येषाम् अपि भक्तानां योगक्षेमं बहति एव भगवान् ।

सत्यम् एवं बहति एव। किंतु अयं विजेष: अन्ये ये भक्ताः ते स्वात्मार्थं स्वयम् अपि योगक्षेमम् ईहन्ते अनन्यद्शिनः त न आत्मार्थ योगक्षेमम् ईहन्ते । न हि ते जीविते मरणे वा आत्मनो गृधि कुर्वन्ति केवलम् एव भगवच्छरणाः ते । अतो भगवान् एव तेषां योगक्षेमं वहति इति ॥ २२॥

क्योंकि 'ज्ञानीको तो मै अपना आत्मा ही मानता हूँ' और 'बह मेरा प्यारा है' इसलिये वे उपर्युक्त .. भक्त मेरे आत्मारूप और प्रिय हैं।

प्०-अन्य भक्तोंका योग-क्षेम भी तो भगवान ही चलाने हैं ?

उ०-यह बात ठीक है, अक्स भगवान् ही चलाते है: किन्तु उसमें यह भेद है कि जो दूसरे भक्त है वे खयं भी अपने लिये योगक्षेम-सम्बन्धी चेष्टा करते हैं, पर अनन्यदर्शी भक्त अपने लिये योगक्षेम-सम्बन्धी चेष्टा नहीं करते । क्योंकि वे जीने और मरनेमें भी अपनी वासना नहीं रखते, केवल भगवान ही उनके अवलम्बन रह जाते है। अतः उनका योग-क्षेम स्वयं भणवान् ही चलाने हैं॥ २२॥

ननु अन्या अपि देवताः न्वम् एव चेत् तद्भक्ताः च त्वाम् एव यजन्ते मत्यम् एवम्

यदि कही कि अन्य देव भी आप ही है, अत: उनके भक्त भी आपहीका पूजन करते **हैं** तो **यह** 

ये प्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥ २३ ॥

ये अपि अन्यदेवतामक्ता अन्यास देवतास अन्यदेवताभक्ताः मन्तो यजन्ते आस्तिक्यवृद्धचा अन्विता अनुगताः ते अपि माम् एव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम् अविधिः अज्ञानं तत्पूर्वकम् (करते है)। अविधि अज्ञानको कहते है, सो वे अज्ञानपूर्वकं यजन्ते इत्यर्थः ॥ २३ ॥

जो कोई अन्य देवोके भक्त-अन्य देवताओं में भक्ति रखनेवाले. श्रद्धासे — आस्त्रिक-बुद्धिसे युक्त हुए ( उनका ) पूजन करते हैं, हे कुन्तीपुत्र ! वे भी मेरा ही पूजन करते है (परन्तु) अविधिपूर्वक अज्ञानपूर्वक मेरा पूजन करते है ॥ २३ ॥

कसात ते अविधिपूर्वकं यजनते इति उच्यते यसात----

उनका पूजन करना अविधिपूर्वक कैसे है ? सो

अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते ॥२४॥

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

अहं हि सर्वपक्षानां श्रीतानां सार्तानां च सर्वेषां पञ्चानां देवतात्मत्वेन भोका च प्रसः एव च । मत्स्वामिको हि यज्ञः 'अधियकोऽहमेगात्र' इति हि उक्तम् । तथा न तु माम् अभिजाननित तत्त्वेन पथावत् । अतः च अविधिपूर्वकम् इष्ट्रा यागफलात् व्यवत्ति प्रच्यवन्ते ते ।। २४ ॥ श्रीत और स्मार्न समस्त यहाँका टेक्तास्ट्रपसे में ही मोका हूँ और में ही स्वामी हूँ । मैं ही सब श्रांका स्वामी हूँ यह बात 'ब्राचियकोऽहमेचाक' इस स्टोकमें भी कही गयी है। परन्तु वे ब्रह्मानी इस प्रकार यथार्थ तत्त्वसे मुझे नहीं जानते। अतः अविचियूर्वक पूजन करके वे यहके असली फल्से गिर जाते हैं अर्थात् उनका पतन हो जाता है।। रुश।

ये अपि अन्यदेवताभक्तिमन्वेन अविधि-पूर्वकं यजन्ते तेषाम् अपि यागफलम् अवश्यं-भावि, कथम्--

जो भक्त अन्य देवताओंकी भक्तिके रूपमें अविधिपूर्वक भी मेरा पूजन करते हैं उनको भी यक्षका फळ अवस्य मिळता है। कैसे / (सो कहा जाता हैं—)

यान्ति देववता देवान्पितॄन्यान्ति पितृव्रताः । भूतानि यान्ति भृतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्॥ २ ५॥

यान्ति गण्छन्ति देवत्रता देवेषु व्रतं नियमो
भक्तिः च येषां ने देवव्रता देवान् यान्ति ।
धिन्न् अप्रिध्वात्तादीन् यान्ति पितृवताः आद्वादिक्रियापराः पितृभक्ताः । मृतानि विनायकमातृगणचतुर्भगिन्यादीनि यान्ति भृतेच्या
भृतानां पुजकाः । यान्ति मधाजिनो मध्यजनशीला वैष्णवा गाम एव । समाने अपि आयासे
माम् एव न भजन्ते अञ्चानात् । तेन ने अल्पफलभाजो भवन्ति इत्यर्थः ॥ २५ ॥

जिनका नियम और भिक्त देशों के लिये ही हैं वे देव-उपासकरण देशोंको प्राप्त होते हैं। श्राद्ध आदि क्रियांके परायण हुए पितृमक्त अग्निष्यात्तादि पितरोंको पाते हैं। भृतोंकी पूजा करतेवाले जिनायक, पोडशमातृकारण और चतुर्भिगती आदि भृतराणोंको पाते हैं तथा मेग पूजन करतेवाले विण्य कर करवासे में पाते हैं। अभिप्राय यह कि समान परिश्रम होतेपर भी वे (अन्यदेशोपस्क) अञ्जानके कराण केश्च मुझ परमेश्चरको ही नहीं भजते. इसीमें ज अल्य फल्क, भागी होते हैं। रूपमा

न केवलं मङ्गक्तानाम् अनाष्ट्रचिलक्षणम् अनन्तकलं सुखाराधनः च अहं कथम् — मेरे मक्तोंको केवल अपुनराइनिरूप अनन्त फल मिलना है इतना ही नहीं, किन्तु मेरी आराधना भी सुख्यूर्वक की जा सकती है। जैसे ? (सो कहने हैं—)

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तदहं भक्त्युपहृतमश्चामि प्रयतात्मनः ॥२६॥ पत्र पुष्पं कलं तोयम् उदकं यो मे महां भक्त्या प्रपच्छित तर् अहं पत्रादि मक्त्या उपहुनं भक्ति-पूर्वकं प्रापितं भक्त्या उपहृतम् अक्षािन गृहामि प्रयतासमः राज्यक्रेः ॥ २६ ॥ जो भक्त मुझे पत्र, पुष्प, फल और जल आदि बुळ भी बन्नु भक्तिपूर्वक टेना है, उस प्रयतासा— गुद्ध-बुद्धि भक्तके द्वारा भक्तिपूर्वक अर्पण किये हुए वे पत्र-पुष्पादि में (खर्यं) खाना हूँ अर्थात् प्रहण करता हूँ॥ २६॥

यत एवम् अतः--

क्योंकि यह बात है इसलिये---

यत्करोपि यददनासि यञ्जुहोषि ददासि यत् । यत्तपस्यमि कौन्तेय तत्करुष्य मदर्पणम् ॥ २७ ॥

यत् करोगि स्वतः प्राप्तं यद् अक्षासि यत् च ग्रहोषि हवनं निवैतेयमि श्रांनं म्यानं वा, यद् ददासि प्रयच्छिति त्राव्यणादिभ्यो हिग्ण्या-स्राज्यादि यत् तपम्याम तपः चर्गन कीन्नेय तन् कुरुष मदर्गण मन्समर्पणम् ॥ २७ ॥

हे कुन्तीपुत्र ! त जो कुछ भी स्वत प्राप्त कर्म करना है, जो खाना, जो कुछ श्रीन या स्मार्त यक्तरूप हवन करना है, जो कुछ सुवर्ण, अन्न, प्रनादि वस्तु बाह्यणादि सत्पात्रोको दान देना है और जो कुछ नपका आचरण करता है, वह सब मेरे समर्थण कर ॥ २७ ॥

- Contraction

एवं कुर्वेनः तब यह भवित तत् शृणु--- | ऐसा करनेने तुझे जो लाम होगा वह सुन— शुभाशुभफ्छेरेवं मोध्यसे कर्मबन्धनैः । संन्यासयोगयुक्तात्मा विमक्तो मामुपैष्यसि ॥ २८ ॥

शुभाशुभकः एवं शुभाशुभे इष्टानिस्टक्के येषां नानि शुभाशुभकःलानि कमाणि तः शुभाशुभकःलानि कमाणि तः शुभाशुभक्तः कर्ममन्द्रने कमाणि एव वन्धुनानि तैः कर्ममन्द्रने एवं मन्ममर्पणं कुर्वन् मोक्यसे । सः अयं संन्यासयोगो नाम संन्यामः च अर्मो मन्समर्पणतया कर्मन्दाह् योगः च अर्मो इति तेन संन्यासयोगेन युक्त आत्मा अन्तःकरणं यस्य तव स त्वं सन्यासयोगेशुकात्मा सन् विश्वकः कर्मनन्ध्यते जीवन् एव पतिने च अस्मिन् शरीरे मान् उपैष्यसि आयाभिष्यसि ॥ २८॥

इस प्रकार कर्मोको मेरे अर्पण करके त् द्युभाद्यभ फळपुक कर्मवश्वनमे अर्थात् अच्छा और बुरा बिसका फळ है ऐसे कर्मरूप बन्धनमे छूट जायगा। तथा इस प्रकार त संन्यासयोगयुकात्मा होकर,-मेरे अर्पण करके कर्म किये जानेके कारण जो 'सन्यास' है और कर्मरूप दोगसे जिसका अन्त.करण युक्त है उसका नाम 'सन्यास-योग-युक्ताला' है, ऐसा होकर,--ज इस बिशावस्थामें हो कर्मवश्वनसे मुक्त होकर इस शरीरका नाश हो नेपर मुझे ही प्राप्त हो जायगा। अर्थात् मुझमे ही विलीन हो जायगा॥ २८॥ रागद्वेषवान् तर्हि भगवान् यतो भक्तान् अनुगृह्णाति न इतरान् इति, तद् न-

( यदि कहो कि ) तब तो भगवान् राग-हेपसे युक्त है: क्योंकि वे भक्तोंपर ही अनुप्रह करते हैं दूसरोपर नहीं करते, तो यह कहना ठीक नहीं है.-

समोऽहं सर्वभृतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥ २६ ॥

सम तुल्यः अह सर्वन्ते न ग हेप्य अन्ति न प्रिय अग्तिवद् अहम्, द्रम्थानां यथा अग्तिः द्यीतं न अपनयति समीपम् उपसपिताम् अपन-यति, तथा अहं भक्तान् अनुग्रहामि न इतरान् ।

ये भजन्ति तु माग् ईश्वरं शक्त्या मधि ने स्वभावत एव न सम् रागनिसित्तं सथि वर्तन्ते । तेष च अधि अहं स्वभावत एव वर्ते न इतरेषु न एनावता तेषु देषों सम् ॥ २९ ॥ में सभी प्राणियोंके प्रति समान हूँ, मेरा न तो (कोई ) देप्य हैं और न (कोई ) प्रिय हैं। मैं अग्निके समान हैं। असे अप्रि अपनेसे दूर रहनेवाले प्राणियोंके शीनका निवारण नहीं करता, पास आनेवालोंका ही करता हैं, बेसे ही मैं भक्तोपर अनुश्रह किया करता हूँ, दूसरेंपर नहीं।

जो (भक्त ) मुझ ईश्वरका प्रेमपूर्वक भजन करते हैं, वे मुझमें स्वमायने ही स्थित हैं, बुख मेरी आसक्तिके कारण नहीं और मै भी स्वमायने ही उनमें स्थित हैं, दूसरोंमें नहीं। परन्तु इतनेहींसे यह बात नहीं हैं कि सेरा उनमें (दूसरोंमें) ह्रंप हैं।। २९॥

~14888H

शृणु मद्भक्तेः माहान्स्यम् - | नेर्ग शक्तिकी महिमा धुन--अपि चेत्सुदुराचारा भजते मामनन्यभाक् । साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ३० ॥

अपि चेद् यद्यपि सुष्टु दुगचारः सुदूशचारः अतीव कुन्मिताचारः अपि भवते माग अनन्यभाग् अनन्यभक्तिः सन् साष्टुः एव सम्बग्धन एव स मन्तव्यो ज्ञातच्यः सम्बग्ग यथावद् व्यवस्ति। हि यसात् साधुनिश्चयः सः ॥ ३०॥ यदि कोई सुर्राचारी अर्थात् अतिशय बुरे आचरणवाला मनुष्य भी अनन्य प्रेमसे युक्त हुआ मुझ (परमेश्वर) को मजना है तो उसे साधु ही मानना चाहिये अर्थात् उसे यथार्थ आचरण करनेवाला ही समझना चाहिये, क्योंकि वह यथार्थ निश्चयपुक्त हो चुका है—उत्तम निश्चयवाला हो गया है। ३०॥

उत्सृज्य च बाद्यां दृगचारनाम् अन्तः सम्यग्व्यवसायसामर्थ्यात्—

आन्तरिक यथार्थ निश्चयकी शक्तिमे बाहरी दुराचारिताको छोडकर—

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणस्यति ॥ ३१ ॥ क्षिप्रं श्रीघ्रं भवति धर्मात्मा धर्मचित्त एव शश्रद

नित्यं शान्ति च उपश्रमं निगच्छति प्रामोति । निश्चितां प्रतिज्ञां कुरु, न मे मम भक्तो मयि समर्पितास्तरात्मा इति ॥ ३१ ॥

वह शीव्र ही धर्मात्मा-धार्मिक चित्तवाला बन जाता है और सदा रहनेवाली नित्य शान्ति-उपरति-को पालेता है।

हे कुन्तीपुत्र ! त्यथार्थ बात सुन, त्यह निश्चित प्रतिज्ञा कर अर्थात् दृढ निश्चय कर ले कि जिसने मुझ परमात्मामे अपना अन्त:करण समर्पित कर दिया है वह मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता. अर्थात उसका कभी पतन नहीं होता ॥ ३१॥

किंच--

तथा ---

# मां हि पार्थ व्यपाश्चित्य येऽपि स्यः पापयोनयः । स्त्रियो वैदयास्तथा शुद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥ ३२ ॥

मा हि यसात पार्थ व्यपाश्रित्य माम आश्रय-। न्वेन गृहीन्वा ये अपि स्यु भवेय: पापयोनयः अर्थात् जिनके जन्मका कारण पाप है ऐसे प्राणी पापा योनिः येषां ते पापयोनयः पापजन्मानः । हि-वे कौन है र सो कहते है-वे खी, वैश्य और शृद के ते इति आह वियो नेश्याः तथा शुद्रा. ते अपि भी मेरी शरणमें आकर--मुझे ही अपना अवलम्बन यान्ति गच्छन्ति परा गति प्रकृष्टां गतिम ॥३२॥

क्योंकि है पार्थ ! जो कोई पापयोनिवाले है बनाकर परम-उत्तम गतिको ही पाते हैं॥ ३२ ॥

# किं पुनर्वाद्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम ॥ ३३ ॥

कि पनः ब्राह्मणा पुण्याः पुण्ययानयो भक्ता राजर्पय तथा राजानः च ते ऋषयः च इति गजर्षय:।

यत एवम् अतः अनित्यं क्षणभङ्गरम् असुग्वं च सखवर्जितम् इमं लोकं मनुष्यलोकं प्राप्यः पुरुषार्थसाधनं दुर्लभं मनुष्यत्वं लब्ध्वा मजस्य मेवस्व माम् ॥ ३३ ॥

फिर जो पुण्ययोनि ब्राह्मण और राजर्पि भक्त है उनका तो कहन। ही क्या है ' जो राजा भी हों और ऋषि भी हो, वे राजर्षि कहलाने है।

क्योंकि यह बात है इसलिये इस अनित्य, क्षणमङ्गर और सुखरहित मनुष्यलोकको पाकर अर्थात् परम पुरुपार्थके साधनरूप दुर्लम मनुष्य-शरीरको पाकर मुझ ईश्वरका ही भजन कर - मेरी ही सेत्राकर॥ ३३॥

कथमु---

किस प्रकार ( भजन-सेवा करें सो कहा जाता है )—

### मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेवैष्यसि युक्तवैवमात्मानं मत्परायणः ॥ ३८ ॥

मिय मनो यस्य स न्वं मन्मना भव तथा मद्रको भव । मधानी मद्यजनश्रीको भव । माम् एव च नमस्कुरु । माम् एव ईश्वरम् एव्यति आगामिष्यमि युक्त्वा मसाधाय चित्तम् । एवम् आग्मानम् अहं हि सर्वेषां भृतानाम् आत्मा परा च गतिः परम् अयनम्, नं माम् एवंभृतम् एप्यमि इति अतीतेन पदेन संवस्थः । मत्यस्यण मन् इत्यर्थः ॥ ३४॥

त् मन्मना — मुझमें ही मनवाळा हो । मद्रक्त — मेरा ही भक्त हो । मदार्शी — मेरा ही पूजन करने-बाळा हो और मुझ ही नमस्कार किया कर । इस प्रकार चित्रको मुझमे ज्याकर मेरे परायण— शरण हुआ त् मुझ परमेश्वरको ही प्राप्त हो जायगा । अभिज्ञाय यह कि मैं ही राव म्लोका आस्मा और एरम गति — परम स्थान हुँ, ऐसा जो में आस्मक्त र हूँ उम्मिको त्रुपात हो जायगा । इस प्रकार पहलेक प्मान्। झन्दमें 'आस्मानम' शरदका सम्बन्ध है ॥ ३४ ॥

इति श्रीमहाभारने शतमाहस्रयां संहितायां वैयामिक्यां भीष्म-पर्वाण श्रीमङ्काबद्गीतास्यतिषस्य त्रवाविद्यायां योगञास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनमंत्रादे राजविद्याराजगुह्ययोगो। नाम नवभोऽध्यायः ॥ १ ॥

इति श्रीमण्यस्मद्वंसपरिवाजकाःचार्यगोविन्द्रभगकपुःचपादविरापश्रीमः एक्सस्मावत कृती श्रीमद्रमगद्वीताभाष्ये राजविवाराजगुरूपयेगो नाम नवमोऽस्यायः ॥ ९ ॥



### दशमोऽध्यायः

मप्तमे अध्याये भगवतः तत्त्वं विभतयः च प्रकाशिता नवमे च । अथ इदानीं येप येप भावेष चिन्त्यो भगवान ते ते भावा वक्तव्याः । तत्त्वं चभगवतो वक्तव्यम् उक्तम् अपि द्विंज्ञेय-त्वाद इति अतः ।

श्रीभगवानुवाच --

सानवे और नवें अन्यायमे भगवानके तत्त्वका और विभृतियोका वर्णन किया गया । अब जिन-जिन भावामे भगवान चिन्तन किय जाने थोग्य है उन-उन मात्रोका वर्णन किया जाना चाहिये। यद्यपि भगवानुका तन्त्र पहले कहा गया है परन्तु दुर्विजेय होनेके कारण फिर भी उसका वर्णन होना चाहिये, इमलिये श्रीभगवान बोले—

# भूय एव महाबाहो शृण मे परमं वचः। यत्तेऽहं श्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥

भ्य एव भ्रयः पुनः हे महावाही थुणु म मुद्रायं परमं प्रकृष्टं निर्गतश्चयम्तुनः प्रकाशकं वच्चे वन्तुको प्रकाशिन करनेवाले याक्य सुन, जो कि में वृद्ध प्रमुन् नेतृत्यं प्रीयमाणाय महत्त्वनान् नेतृत्व प्रमुन् नेतृत्व प्रमुन् नेतृत्व प्रमुन् महत्त्व व्यवस्था । मेरे वक्तोको सुनकर न अमृतयान करता हुआ-प्रीयमे न्यम् अतीव अमृतम् इव पियन् ततो वस्यामि हितकास्थ्या हिनेच्छया ॥ १ ॥

हं महाबाही ! फिर भी तु मेरे परम उत्तम निरतिशय सा अत्यन्त प्रसन्न होता है, इसीलिये में तुझसे यह परम वाक्य कहने लगा है ॥ १ ॥

**किमर्थम् अहं बक्ष्यामि इति अत आह— ्र** मैं (ऐसा ; किमर्थिय कहता हु ' सो बत शते हैं --

न में बिदः सुरगणाः प्रभवं न महर्पयः। अहमादिहिं देवानां महर्षीणां च मर्वशः॥२॥

न मे विद् न जानन्ति स्रगणा ब्रह्मादयः । कि ते न विदः मम प्रभवं प्रभावं प्रभावन्यति-शयम्, अथवा प्रभवं प्रभवनम् उत्पत्तिम् । न अपि महर्षयो भूग्वादयो विदः ।

कसात् तं न विदः इति उच्यते-अहम् आदि कारणं हि यसाद देवानां महर्पीणां च सर्वशः मर्वप्रकारः ॥ २ ॥

ब्रयादि देवता मेरे प्रभवको यानी अतिशय प्रमुख-अक्तिको अथया प्रभव यानी मेरी उत्पत्तिको नहीं जानते । और सगु आदि महर्षि भी (मेरे प्रभवको ) नहीं जानते ।

वं किस कारणसे नहीं जानने 'सो कहते हैं-क्योंकि देवोका और महर्षियोका सब प्रकारसे में ही आदि-मूळ कारण है।। २॥

किंच--

वेत्ति लोकमहेश्वरम् ।

यो मामजमनादिं च सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ असंमूढः स मत्येष

यो माम् अजम् अनादि च यसाद् अहम् आदिः देवानां महर्षाणां च न मम अन्यः आदिः विद्यते अतः अहम अजः अनादिः च अनादित्वम् अजत्वे हेतः। तं माम अजम् अनादिं च यो वेति विजानाति लोकमहेश्वरं लोकानां महान्तम ईश्वरं तरीयम् अज्ञानतत्कार्यवर्जितम् असंस्ड. संसोहवर्जितः स मर्त्येष मनुष्येष सर्वपाप सर्वै: पापै: मतिपूर्वामतिपूर्वकृतै: प्रमुच्यने प्रमोक्ष्यते ॥ ३ ॥

क्योंकि मैं महपियोंका और देवोका आदि-कारण हैं, मेरा आदि दुसरा कोई नहीं है, इसिट्टिये मैं अजन्मा और अनादि हूँ । अनादित्त्र ही जन्मरहित होनेमें कारण है। इस प्रकार जो मुझे जन्मरहित, अनादि और छोकोंका महान् ईश्वर अर्थात् अज्ञान और उसके कार्यसे रहित (जाग्रत्, खम, सुपृति-इन तीनो अवस्थाओसे अतीत ) चतुर्थ अवस्था-युक्त जानता है, वह (इस प्रकार जाननेवाछा) मनुष्योमे जानी है अर्थात मोहसे रहित श्रेष्ट पुरुष है और वह जान-बुझकर किये हुए या बिना जाने किये हुए सभी पापोसे मुक्त हो जाता है ॥ ३ ॥

इतः च अहं महेश्वरो लोकानाम-

इस्राठियं भी में लोकोका महान ईश्वर हैं---

बुद्धिज्ञीनमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः।

सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ ४ ॥

बुद्धिः अन्तःकरणस्य सुक्ष्माद्यर्थावजोधन-सामर्थ्यं तद्वन्तं बृद्धिमान इति हि बदन्ति ।

मुक्ष्म, सुक्ष्मतर आदि पदार्थोंको समझनेवाकी अन्तःकरणको ज्ञानशक्तिका नाम बुद्धि है। उससे युक्त मनुष्यको ही 'बुद्धिमान्' कहने है ।

आत्मादिपदार्थानाम् अववोधः असंमोह प्रत्युपपन्नेषु बोद्धव्येषु विवेकपविका प्रवृत्तिः । क्षमा आकृष्टस्य नाहितस्य वा अविकृतचित्तता । सन्यं यथादृष्टस्य यथा-आत्मानुभवस्य परवृद्धिमंक्रान्त्ये उचार्यमाणा वाक सन्यम । दमो बाह्येन्द्रियोपश्रमः । शम अन्तःकरणस्य । सुखम आह्नादः । दृष्वं संतापः । भव उद्भवः । अभाग तद्विपर्ययः । भयं च त्रासः, अभयम् एव च तर्डिपरीतम् ॥ ४॥ विषयित जो निर्भयता है वह भी ॥ ४॥

ज्ञान--आत्मा आदि पदार्थोका बोध, असंमोह-जाननेयोग्य पदार्थ प्राप्त होनेपर उनमे विवेकपूर्वक प्रवृत्ति, क्षमा--किसीके द्वारा अपनी निन्दाकी जाने या ताडना दी जानेपर भी चित्तमें विकार न होना. मन्य-देखने और सुननेसे जिस प्रकारका अपनेको अनुमत्र हुआ हो, उसको इसरेकी बुद्धिमे पहुँचानेके लिय उसी प्रकार कही जानेवाटी वाणी 'सत्य' कहलाती है, दम-बाहा इन्डियोको वशमे कर लेना, शम - अन्त. करणकी उपरति, सुख-आह्राद, दुःख--सन्ताप, भव-उत्पत्ति, अभाव-उत्पत्तिके विपरीत ( विनाश ) तथा भय-त्रास और अभय-उसके

### अहिंसा समता तृष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः । भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः॥ ५ ॥

अहिंसा अवीडा प्राणिनाम् । समना । तृष्टिः संतोषः पर्याप्तवृद्धिः लाभेषु । तप इन्द्रियमंयमपूर्वकं शरीरपीडनम् । दानं यथाञ्चलः संविभागः । यशो धर्मनिमित्ता कीर्तिः। अयश. तु अधर्मनिमित्ता अकीर्तिः।

भवन्ति भावा यथोक्ता बुद्धचादयो भूताना प्राणिनां मत्त एव ईश्वरात पृथम्बिधा नानाविधाः स्वकर्मानुरूपेण ॥ ५ ॥

अहिंसा-प्राणियोंको किसी प्रकार पीड़ा न पहुँचाना, समता- चित्तका समभाव, सन्तोप-जो कुछ मिले उसीको यथेष्ट समझना, तप-इन्द्रियसंयम-पूर्वक शरीरको सुखाना, दान-अपनी शक्तिके अनुसार धनका विभाग करना ( दसरोको वाँटना ). यश धर्मके निमित्तसे होनेवाली कीर्ति, अपयश-अवर्मके निमित्तसे होनेवाळी अपकीर्ति ।

इस प्रकार जो प्राणियोके अपने-अपने कर्मोंके अनुसार होनेवाले बद्धि आदि नाना प्रकारके भाव हैं, वे सब मुझ ईश्वरसे ही होते है ॥ ५ ॥

किंच---

### महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा। मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ ६ ॥

महर्पय. सप्त भ्रम्बादये: पूर्वे अनीतकाल-मंबन्धिनः चलारो मनव तथा सावर्णा इति प्रसिद्धाः । ने च महाबा महतभावना वैष्णवेन मामर्थ्येन उपता मानसा मनमा एव उत्पादिना मया जाता उत्पन्ना येपा मननां महपीणां च सृष्टि: लोके इमा स्थावरजङ्गमा: प्रजा. ॥ ६ ॥

भग आदि सप्त महर्षि और पहले होनेवाले चार मन जिनका अतीत कालसे सम्बन्ध है और जो 'सावर्ण' इस नामसे पराणोमे प्रसिद्ध हैं, ये सभी मुझमे भावनावाल - ईश्वरीय सामर्थ्यसे युक्त और मेरे द्वारा मनसे उत्पन्न किये हर हैं, जिन मन और महर्षियोकी रची हुई ये चर और अचररूप सब प्रजार्र लोकमे प्रसिद्ध है ॥ ६ ॥

### एतां विभृतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः । सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः॥ ७॥

एतां यथोक्तां विभूतिं विस्तारं योगं च युक्ति च आत्मनो घटनम् अथवा योगेश्वर्यसामर्थ्यं योग-युक्तिको अर्थात् अपनी मायिक घटनाको, अथवा सर्वज्ञत्वं योगजं योग उच्यते । मम मदीयं यो योगसे उत्पन्न हुई सुर्वज्ञतासूप सामध्यको जो कि योग-बेत्ति तस्वतः तस्वेन यथावद इति एतत ।

मेरी इस उपर्युक्त विभृतिको अर्थात् विस्तारको और शब्दसे कही जाती है, जो तत्त्वसे-यथार्थ जानता है,

१. मृगु, मरीचि, अत्रि, पुलस्य, पुलह, ऋतु ओर वसिष्ठ-ये मात महर्षि हे ।

२. मन् १४ है पर चार मन सावर्णनामखे प्रमिद्ध है—सावर्णि, धर्ममावर्णि, दक्षसावर्णि और सावर्ण।

अप्रचलितेन योगेन । सम्यग्दर्शनस्थैर्यलक्षणेन युत्र्यंत्र संबध्यते न योगसे युक्त हो जाता है, इस विषयमें ( कुछ भी ) अत्र संशयो न अस्मिन अर्थे मंत्राय: अम्ति ॥७॥ संशय नहीं है ॥ ७॥

वह पुरुष पूर्ण ज्ञानकी स्थिरतारूप निश्चल

की हरोन अविकम्पेन योगेन युज्यते इति किस प्रकारके अविचल योगसे युक्त हो जाता है 'सो कहा जाता है— उच्यते-

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते । इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः॥ ८ ॥

अह परं ब्रह्म वासदेवास्त्र्यं सर्वस्य जगतः। प्रमय उत्पत्तिः मन एव स्थितिनाशक्रिया-फलोपभोगलक्षणं विक्रियारूपं सर्व जगत प्रवर्तने इति एवं मत्वा भजन्ते सेवन्ते मा वृता जगन घुमाया जा रहा है । इस अभिप्रायको (अच्छी अवगततस्वार्था भावसमन्त्रिता भावो भावना परमार्थतस्वाभिनिवेदाः तेन मंयक्ता इत्यर्थः ॥ ८ ॥

म बासुदेव नामक प्रमन्नदा समस्त जगतकी उत्पनिका कारण हैं, और मझसे ही यह स्थिति। नाशः किया और कर्भफलोपनोगस्दप विकारमय सारा प्रकार ) समझकर भावसमन्त्रित-परमार्थतस्त्रकी ममन्त्रिताः । धारणासे युक्त हुण, बुडिमान् — तराज्ञानी पुरुष, मुझे भजते हैं अर्थात् मेरा चिन्तन किया करते हैं ॥ ८॥

----तथा ---

किंच---

मद्गतप्राणा बोधयन्तः परम्परम् । कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ६ ॥

मिंचता मिंग चित्तं येपां ते मिंचता महत्रप्राणा मां गताः प्राप्ताः चक्षुराद्यः प्राणा येषां ने मद्रनप्राणा मयि उपमंहतकरणा इत्यर्थः अथवा मद्रतप्राणा मद्रतजीवना इति एनन् ।

वीधयन्तः अवगमयन्तः परभपरम् अन्योन्यं क्ययन्त्रो **ज्ञानवलवीर्योदिधर्मेः विशिष्टं** मां तुष्यन्ति च परितापम् उपयान्ति स्मन्ति च रति च प्राप्तुवन्ति प्रियमंगत्या इव ॥ ९ ॥

सक्षमे ही जिनका चिन है व मिचल है तथा मुझमें ही जिनके चक्ष आदि इन्द्रियम्बर प्राण लगे रहते है--मुझमे ही जिन्होंने समस्त करणोका उपसहार कर दिया है व महतप्राण है अथवा जिन्होंने मेरे लिये ही अपना जीवन अर्थण कर दिया हे व मद्रतप्राण है।

गसे मेरे भक्त आपसमे एक दसरेको (मरा तत्त्व) समझाते हुए एवं ज्ञान, बल और सामध्यं आदि गुणोसे युक्त मुझ परमेश्वरके खरूपका वर्णन करने हुए सदा सन्तुष्ट रहते हैं अर्थात् सन्तोषको प्राप्त होते है और रमण करते है अर्घात मानो कोई अपना अत्यन्त प्यारा मिल गण हो उसी तरह रतिको प्राप्त होते हैं॥ २॥

ये यथोक्तप्रकारैः भजन्ते मां भक्ताः । सन्तः---

जो पुरुष मुझमें ग्रेम रखते हुए उपर्युक्त प्रकारसे मेरा भजन करते हैं—

### तेषां सतत्युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् । ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ १० ॥

तेयं सततयुकानां नित्यासियुक्तानां निवृत्त-सर्ववादीपणानां भनतां सेवमानानाम्, किम् अधि-त्वादिना कारणेन, न इति आह, श्रीतपूर्वकः श्रीतिः स्नेष्टः तत्पूर्वकं मां भजताम् इत्ययः। ददामि प्रयच्छामि बुद्धियोगं बुद्धिः सम्यद्धानं मत्तत्ववययं तेन योगो बुद्धियोगः त बुद्धि-योगम्। येन बुद्धियोगेन सम्यय्द्धीनत्यक्षणेन मां परमेश्वसम् आत्मभृतम् आत्मत्वेन उपयान्ति प्रतिपद्यन्ते।

के, ते ये मिचत्त्वादिशकारैः मां भजन्ते ॥ १० ॥ उन समस्त बाध तृष्णाओंसे रहित निरन्तर तथर होकर भक्न —सेवन करनेवाले पुरुषोंको, किसी क्लुकी इच्छा आदि कारणोंसे भवनेवालोंको नहीं क्लिलु प्रीतिपूर्वक भवनेवालोंको वानी प्रमपूर्वक मेरा सजन करनेवालोंको, मैं वह बुद्धियोग देता हूँ। मेरे तल्वके यथाये झानका नाम बुद्धि है, उससे पुरु होना ही बुद्धियोग है। वह ऐसा बुद्धियोग से (उनको) देता हूँ कि जिस पूर्णझानरूप बुद्धियोग से सुझ आस्मरूप परमेश्वरको आस्मरूपसे समझ लेते हैं। वे कीन हैं? जो 'मिस्ताः' आदि उपर कहे इए प्रकारोंसे मेरा भजन करते हैं। १०॥

किमर्थं कस्य वा त्वत्प्राप्तिप्रतिवन्धहेतोः नाशकं बुद्धियोगं तेषां त्वद्भक्तानां ददासि इति आकाङ्गायाम् आड—

आपकी प्राप्तिके कौन-से प्रतिकथके कारणका नाश करनेवाळा बुद्धियोग आप उन भक्तोंको देते हैं और किसळिये देते हैं रहस आकांक्षापर कहते हैं —

तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानज<u>ं</u>

तमः ।

नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ ११ ॥

तेपम् एव कयं नाम श्रेयः साद् इति अतुकत्पार्थं द्याहेतोः अहम् अञ्चानजम् अविवेकतो जातं मिथ्याप्रत्ययस्त्रश्चणं मोहान्यकारं तमो नाशयामि आस्मभावस्य आत्मनो भावः अन्तः-करणाञ्चयः तस्मिन् एव स्थितः सन् । ज्ञानदीपेन विवेकप्रत्ययस्पेण ।

भक्तिप्रसादस्नेहाभिषिक्तेन मद्भावनाभि-

निवेशवातेरितेन महाचर्यादिसाधनसंस्कारवत्- वायुकी सहायतासे प्रज्ञवित हो रहा है,

उन ( मेरे भक्तों ) का किसी तरह भी कल्याण हो ऐसा अनुग्रह करनेके छिपे ही मैं उनके आरम-भावमें स्थित हुआ अर्थात् आस्माका भाव जो अन्त:-करण है उसमे स्थित हुआ उनके अधिवेकजन्य मिथ्या प्रतीतिरूप मोहमय अन्यकारको प्रकाशमय विवेक-बुहिरूप ज्ञानदीपकद्वारा नष्ट कर देता हूँ।

अर्थात् जो भक्तिके प्रसादरूप घृतसे परिपूर्ण है और मेरे स्वरूपकी भावनाके अभिनिवेशरूप बायुकी सङ्गायतासे प्रज्वव्हित हो रहा है,

प्रज्ञावर्तिना विषयव्याष्ट्रत्तचित्तरागद्वेषाकलुषितनिवाताप-बारकस्थेन नित्यप्रवर्त्तेकारयध्यानजनितसम्य-ग्दर्शनभास्त्रता ज्ञानदीपेन इत्यर्थः ॥ ११ ॥

विरक्तान्तः करणाधारेण जिसमें ब्रह्मचर्य आदि साधनोंके संस्कारोंसे युक्त बुद्धिरूप बत्ती है, आसक्तिरहित अन्त:करण जिसका आधार है, जो विषयोंसे इटे हुए और राग-द्वेषरूप कालध्यसे रहित हुए चित्तरूप वायुरहित अपवारकर्मे (डकनेमें) स्थित है और जी निरन्तर अभ्यास किये हुए एकाप्रतारूप ध्यानजनित, पूर्ण ज्ञानस्त्ररूप प्रकाशसे युक्त है, उस झानदीपकद्वारा (मैं उनके मोहका नाश कर देता हूँ ) ॥ ११ ॥

यथोक्तां भगवतो विभृति योगं श्रुत्वा--- अर्जुन उवाच-

ऊपर कही हुई भगवान्की विभूतिको और योगको सुनकर अर्जुन बोला—

ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान । पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् ॥ १२ ॥

परं ब्रह्म **परमात्मा** परं धाम **परं तेजः** पवित्रं । देवम् अजं विसु विभवनश्रीसम् ॥ १२ ॥

आप परमब्रह्म-परमात्मा, परमधाम-परमतेज पर ब्रह्म प्रस्मात्मा पर वाम पर राज- पाउन पावनं परमं प्रक्रष्टं भवान् पुरुषं शास्तरं नित्यं दिन्यं पुरुष हैं जर्यात् देवलोकमें रहनेवाले अलौकिक पुरुष हैं एवं आप सब देवोंसे पहले होनेवाले आदिदेव, अजन्मा और व्यापक हैं ॥ १२ ॥

हेंदशम---

आहरत्वामृषयः सर्वे देवर्षिनीरदस्तथा।

असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे ॥ १३ ॥

आहुः कथयन्ति त्वाम् ऋषयो वसिष्ठादयः। मे ॥ १३ ॥

आपका वसिष्टादि सब महर्षिगण वर्णन सर्वे देवार्यः नारदः तथा असितो देवलः अपि करते हैं; तथा असित, देवल, व्यास और देवार्षि एवम् एव आह व्यास. च खय च एव त्रवीषि नारद भी इसी प्रकार कहते हैं एवं स्वयं आप भी मझसे ऐसा ही कह रहे हैं ॥ १३ ॥

सर्वमेतदतं मन्ये यन्मां वदिस केशव ।

न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः॥ १४॥ सर्वम् एतद् यथोक्तम् ऋषिभिः त्वषा च तद् |

ऋतं **सत्यम् एव** मन्ये यद् मा प्रति वदसि भाषसे है केशव । न हि ते तब भगवन् व्यक्ति प्रभवं विदः न देवा न दानवाः ॥ १४ ॥

हे केशव ! उपर्युक्त प्रकारसे ऋषियोंद्वारा और आपके द्वारा कही हुई ये सब बातें जो कि आप मुझसे कह रहे हैं, मैं सरग मानता हूँ। क्योंकि हे मगबन् ! आपकी उत्पत्तिको न देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं ॥ १४ ॥

यतः त्वं देवादीनाम् आदिः अतः --

क्योंकि आप देवादिके आदिकारण हैं इसलिये

## स्वयमेवात्मनात्मानं वेतथ त्वं परुषोत्तम ।

भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५॥

ज्ञयञ्जानैक्वर्यवलादिवाक्तिमन्तम् पुरुषोत्तम । भूतानि मावयति इति भृतभावनो देव! हे जगत्वते! आप खयं ही अपनेद्वारा अपने आप-हे भूतभावन भूतेश भूतानाम ईश्न, हे देवदेव को अर्थात् निरतिशय ज्ञान, ऐश्वर्य, सामर्थ्य आदि जगत्पते ॥ १५ ॥

स्वयम् एव आत्मना आत्मानं वेत्य त्वं निरति- | हे पुरुषोत्तम ! हे भूतप्राणियोंको उत्पन्न करने-ईश्वरं वाले भूतभावन ! हे भूतेश-भूतोंके ईश्वर ! हे देवोंके शक्तियोंसे युक्त ईश्वरको जानते हैं ॥ १५॥

### वक्तमर्हस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभृतयः। याभिर्विभृतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६ ॥

वक्त क्रययितम् अर्हसि अशेषण दिव्या हि । , अर्हिस याभिः विभूतिभिः आत्मनो माहात्म्य-विस्तरे: इमान् जोकान् स्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥१६॥ हैं ॥ १६॥

अपनी दिव्य विभूतियोंका पूर्णतया वर्णन करनेमे (आप ही ) समर्थ हैं — आपकी जो विभृतियाँ आत्मविभृतय आत्मनो विभृतयो याः ता वक्तुम् हैं, जिन विभृतियोसे अर्थात् अपने माहात्म्यके अर्हिस याभिः विभृतिभिः आत्मनो माहात्म्यने स्थित हो रहे हैं, उन्हें कहनेमें आप ही समर्थ

4141

## कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन् । केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ १७ ॥

सदा परिचिन्तयन् । केषु केषु च भावेषु वस्तुषु चिन्त्यः असि ध्येयः असि भगवन् मया ॥ १७ ॥ चिन्तन किये जानेयोग्य है ॥ १७ ॥

कर्य विद्या विज्ञानीयाम् अहं हे योगिन् त्वा । हे योगिन् ! आपका सदा चिन्तन करता हुआ मै आपको किस प्रकार जान्हें ह भगवन् ! आप किन-किन भावोंमें अर्थात् वस्तुओंमें मेरे द्वारा

### विस्तरेणात्मनो योगं विभृतिं च जनार्दन। भयः कथय तृप्तिर्हि शृष्वतो नास्ति मेऽमृतम् ॥ १८ ॥

विशेषं विभूतिं च विस्तरं ध्येयपदार्थानां हे रूप विशेष शक्तिको और विभूतिको यानी चिन्तन जनार्दन ।

विस्तरेण आत्मनो योगं सोगैक्वर्यञ्चक्ति-। हे जनार्दन ! अपने योगको-अपनी योगैश्वर्य-करनेयोग्य पदार्थीके विस्तारको, विस्तारपूर्वक कहिये।

अर्दतेः गतिकर्मणों रूपम् । असुराणां देवप्रतिषश्चमृतानां जनानां नरकादिगमयि-त्तवाद् जनार्दनः । अम्युदयनिःश्रेयसपुरुषार्थ-प्रयोजनं सर्वैः जनैः याच्यते इति वा ।

भूयः पूर्वम् उक्तम् अपि कथय तृप्तिः हि परितोषो यसादु न अस्ति मे शृष्यतः त्वन्यस्व-निःस्तवाक्यापृतम् ॥ १८ ॥

गमन जिसका कर्म है ऐसी अर्द धातुका रूप जनार्दन है । अधुरोंको यानी देवोंके प्रतिपक्षी मनुष्यों-को नरकादिमें मेजनेवाले होनेसे भगवानुका नाम जनार्दन है। अथवा उन्नति और कल्याण-ये दोनों पुरुषार्यरूप प्रयोजन सब छोगोंके द्वारा भगवान्से मोंगे जाते हैं, इसिंख्ये मगवान्का नाम जनाईन है । यद्यपि आप पहले कह चुके हैं तो भी फिर कहिये, क्योंकि आपके मुखसे निकले हुए वाक्यरूप अमृतको सुनते-सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती है---सन्तोप नहीं होता है ॥ १८॥

श्रीभगवानुवाच--

श्रीभगशन् बोले---

इन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभृतयः। प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १६ ॥

इन्त इदानीं ते दिव्या दिवि मवा आत्मविभूतय आत्मनो मम विभृतयो याः ताः कथविष्यामि इति एतत्, प्राधान्यतो यत्र तत्र प्रधाना या **या विभृतिः तां तां प्रधानां** प्राधान्यतः **ऋष**-यिष्यामि अहं कुरुश्रेष्ठ । अशेषतः त वर्षशतेन अपि न शक्या वक्तुं यतो न अस्ति अन्तो विस्तरस्य ने मम विभृतीनाम् इत्यर्थः ॥ १९॥

हे कुरुवंशियोमे श्रेष्ठ ! अप्य मे तुझे अपनी दिव्य — देवलोकमें होनेवाली विभृतियाँ प्रधानतासे वतलाता है अर्थात् मेरी जहाँ-जहाँपर जो-जो प्रधान-प्रथान विभूतियाँ हैं, उन-उन प्रचान विभूतियोंका ' ही मै प्रधानतासे वर्णन करता हूँ। सम्पूर्णतासे तो वे सैकड़ो क्योंमें भी नहीं कहीं जा सकतीं, क्योंकि मेरे विस्तारका अर्थात् मेरी विभृतियोंका अन्त नहीं है ॥ १९॥

तत्र प्रथमम् एव तावत् शृण् गुडाकश अहमादिश्च मध्यं च अहम् आत्मा प्रत्यगातमा गुडाकेश गुडाका । निद्रा तस्या ईश्रो गुडाकेशो जितनिद्र इत्यर्थः धनकेश इति वा । सर्वेषां भृतानाम आश्चये

अन्तर्हदि स्थितः नित्यं ध्येयः ।

उनमें न् पहली विभृतिको ही सन--सर्वभृताशयस्थितः । भृतानामन्त एव च ॥ २०॥

गुडाका — निदा उसका म्वामी यानी निदा-जयी होनेके कारण अथत्र धनकेश होनेके कारण अर्जनका नाम गुडाकेश है । हे गुडाकेश ! समस्त भूतोंके आशय-में यानी आन्तरिक हृदयदेशमें स्थित सबका अन्तरारमा मैं हूँ ( ऊँचे अधिकारियोंको तो ) मरा ध्यान सदा इस प्रकार करना चाहिये ।

अर्थ धानुके दो अर्थ होते हैं.--गमन और याचना । यहाँ पहले गमन अर्थ स्वीकार करके उसके अनुमार ब्युत्पत्ति दिखलायी गयी है, फिर 'अथवा' कहकर पक्षान्तरमें याचना अर्थ भी स्वीकार किया गया है।

तदशक्तेन च उत्तरेषु भावेषु चिन्त्यः, अहं चिन्तयितं शक्यो यसादु अहम् एव आदिः भूतानां कारणं तथा मध्यं च स्थितिः अन्तः प्रलयः च ॥ २०॥

परन्तु जो ऐसा घ्यान करनेमें असमर्थ हों उन्हें आगे कहे हुए भावोंमें मेरा चिन्तन करना चाहिये, अर्थात् उनके द्वारा ( इन अगले भावोंमें ) मेरा चिन्तन किया जा सकता है, क्योंकि मैं ही सब भूतोका आदि, मध्य और अन्त हूँ अर्थात् उनकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलयस्य मै ही हैं ॥ २०॥

एवं च ध्येयः अहम---

तथा इस प्रकार भी मेरा ध्यान किया जा सकता है---

#### आदित्यानामहं विष्णुज्योंतिषां रविरंशमान् । **मरी**चिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं श्राशी॥ २१॥

आदित्यानां द्वादशानां विष्युः नाम आदित्यः | अ**ह**म्, ज्योतिषां रविः प्रकाशियतुणाम् अंशुमान् र्श्मिमान् मरौचिः नाम मरुता मरुद्देवताभेदानाम् अस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशी चन्द्रमाः ॥ २१ ॥

हादश आदित्योंमें मैं विष्णु नामक आदित्य है। प्रकाश करनेवाळी ज्योतियोंमे मै किरणों-वाटा सूर्य हूँ । वायु-सम्बन्धी देवताओंके भेदोंमें म मरीचि नामक देवता हैं और नक्षत्रौंमें मैं शशि-चन्द्रमा हैं ॥ २१ ॥

### वेदानां सामवेदाऽस्मि देवानामस्मि वासवः । इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भतानामस्मि चेतना ॥ २२ ॥

त्यादीनां वासव इन्द्र: अस्मि, इन्द्रियाणाम् इन्द्र हूँ और चक्षु आदि एकादश इन्द्रियोंमें संकल्प-एकादशानां चक्षरादीनां मनः च अस्मि विकल्पात्मक मन हैं। सब प्राणियोंमे (मै ) चेतना संकल्पविकल्पात्मकं मनः च अस्मि । भूतानाम् | हुँ । कार्य-करणके समुदायक्ष्प शरीरमें सदा अस्मि चेतना, कार्यकरणसंघाते नित्याभिव्यक्ता प्रकाशित रहनेवाली जो बुद्धि-वृत्ति है, उसका नाम बुद्धिवृत्तिः चेतना ॥ २२ ॥

वेदाना मध्ये सामवेद अस्मि, दवानां रुदादि-। मै वेदोमे सामवेद हूँ, रुद्र, आदित्य आदि देवोमें चेतना है ॥२२॥

#### ---

#### रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम ।

#### वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् ॥ २३ ॥

वित्तेशः क्रुबेरो यक्षरक्षसां यक्षाणां रक्षसां च । राक्षसोंमें मै धनेश्वर कुबेर हूँ। आठ बसुओंमे मै वसूनाम् अष्टानां पावकः च अस्मि अग्निः मेरुः पावक-अग्नि हुँ । शिखरवालोंने (पर्वतोंमें ) मै शिखरिणां शिखरवताम् अहम् ॥ २३ ॥

रुद्राणाम् एकादशानां शंकरः च अस्मि | एकादश रुद्रोंमे मै शंकर हूँ । यक्ष और सुमेरु-पर्वत हैं ॥ २३ ॥

#### परोधमां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बहस्पतिम । सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥ २४ ॥

पुरोधसां राजपुरोहितानां मुख्यं प्रधानं मां। विद्धि जानीहि हे पार्च बृहस्पतिम् । स हि इन्द्रस्य इति ग्रुख्यः स्थात् पुरोधाः । सेनानीनां सेनापतीनाम् अहं स्कन्दो देवसेनापतिः । सरसां यानि देवखातानि सरांमि तेपां सरसां सागरः अस्मि भवामि ॥ २४ ॥

हे पार्थ ! पुरोहितोंमें यानी राजपुरोहितोंमें तू मुझे प्रधान पुरोहित बृहस्पति समझ, क्योंकि वे ही इन्द्रके मुख्य पुरोहित हैं । सेनापतियोंमें मै देवींका मेनापति कार्तिकेय हूँ तथा सरोवरोंमे अर्थात् जो देव-निर्मित सरोवर है उनमें समद्र हैं ॥२४॥

#### -- ES 453 8----

#### भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् । महर्षीणां यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥ २५ ॥

महर्वीणां सुगुः अहम्, गिरां वाचां पदलक्षणानाम् । एकम् अक्षरम् **ओंकारः अ**स्मि । यज्ञाना जपयज्ञः अस्मि, स्थावराणां स्थितिमतां हिमालयः ॥२५॥

महर्षियोमे मै मृगु हुँ, वाणीसम्बन्धी मेदोंमें---पदात्मक बाक्योमें एक अक्षर-ओंकार हैं, यज्ञोंमें जपवज्ञ हूँ और स्थावरोमें अर्थात् अचल पदार्थों में हिमालय नामक पर्वत हूँ ॥२५॥

#### अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः ।

#### गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥ २६ ॥

अश्वत्यः सर्ववक्षाणाम्, देवप्रीणा च नारदो । देवा एव सन्त ऋषित्वं प्राप्ता मन्त्रदर्शित्वान अर्थात् जो देव होकर मन्त्रोके दश होनेके कारण ते देवर्पयः तेषां नारदः अस्मि । गन्धर्वाणा ऋधिभावको प्राप्त हुए है, उनमें मै नारद हूँ। चित्ररथो नाम गन्धर्वः अस्मि । सिद्धानां गन्धवेमि मै चित्ररथ नामक गन्धर्व हैं, सिद्धोंमें प्राप्तानां कपिलो मुनिः ॥ २६ ॥

समस्त बृक्षोमें पीपलका बृक्ष और देववियोंमें धर्मज्ञानवराग्येश्वर्यातिश्चरं अर्थात् जन्मसे ही अतिशय धर्म, ज्ञान, वराग्य और ऐश्वर्यको प्राप्त हुए पुरुपोंमें मै कपिलमुनि हूँ ॥२६॥

#### · Sangara

#### उचैःश्रवसमस्वानां विद्धि माममतोद्धवम् । ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् ॥ २७ ॥

तं मा विद्धि जानीहि अमृतोद्भवम् अमृतनिमित्त-गजेन्द्राणा इस्तीश्वराणां तं मां विद्धि इति राजानं मां विद्धि जानीहि ॥ २७ ॥

उसे श्रवसम् अश्वानाम् उद्भै:श्रवा नाम अश्वः विद्वामे, जो अमृतप्राधिके निमित्त किये हुए समुद्रमन्थनसे उत्पन्न उच्चै:श्रवा नामक घोड़ा है, मथनोद्भवम् । ऐरावतम् इरावत्या अपत्यं उसको त् मेरा स्वरूप समझ । गजेन्द्रॉमे-मुख्य हाथियोंमें--इरावर्ताका पुत्र जो ऐरावत नामक अनुवर्नते । नराणा मनुष्याणां च नराविषं हाथी है उसको त मेरा स्वरूप जान और मनुष्योंमें मुझे त्राजा समझ ॥२०॥

#### आयुधानामहं बज्रं धेनुनामस्मि कामधुक्। प्रजनश्चारिम कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः॥ २८॥

आयुधानाम् अहं वज्रं दधीच्यस्थिसंभवं धेन्तां दोग्ब्रीणाम् अस्मि कामधुक्, वसिष्टस्य सर्वकामानां दोग्त्री सामान्या वा कामधुक्। प्रजनः प्रजनयिता अस्मि कन्दर्पः कामः, सर्पाणां

शक्षोंमें मे दधीचि ऋषिकी अस्थियोंसे बना हुआ वज हूँ । दूध देनेवाली गौओंमें कामधेनु-वसिष्ठको सब कामनारूप दूध देनेशाली अथवा सामान्य भावसे जो भी कामधेन है वह मै हूँ । प्रजाको उत्पन्न करनेवाळा कामदेव मैं हूँ और सर्पोर्मे अर्थात् सर्पभेदानाम अस्म वासुकिः सर्पराजः ॥ २८ ॥ सर्पोके नाना भेदोमें सर्पराज वासुकि मै हूँ ॥२८॥

#### 05232350 -अनन्तरचारिम नागानां वरुणो यादसामहम् ।

पितृणामर्यमा चारिम यमः संयमतामहम् ॥ २६ ॥

अनन्तः च अस्मि नागाना नागविशेषाणां। नागराजः च अस्मि । वहणो यादसाम् अहम् अब्देवतानां राजा अहम् । पितृणाम् अर्थमा नाम पित्राजः च अस्मि, यमः संयमनां संयमनं कुर्वताम् अहम् ॥ २९ ॥

नागोके नाना मेदोमें मैं अनन्त हूँ अर्थात नागराज शेप हूँ और जलसम्बन्धी देवोमें उनका राजा बरुण में हूँ। मै पितरोंमें अर्थमा नामक पितृराज हूँ और शासन करनेवालों ने यमराज हूँ ॥ २९॥

#### -KALFELEN LADO-

प्रह्लादश्वास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् ।

मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वेनतेयश्च पक्षिणाम् ॥ ३० ॥

प्रहादो नाम च अस्मि दैग्यानां दितिवंश्यानाम्.। काल कलयतां कलनं गणनं कुर्वताम् अहम्, मृगाणां | दैत्य हूँ और कलना---गणना करनेवालोमें मै काल च मृगेन्द्र: सिंहो च्याघो वा अहम्, बैनतेय: च है। पशुओमें पशुओंका राजा सिंह या व्याप्त और गरूत्मान् विनतासुतः पक्षिणां पतित्रिणाम् ॥३०॥ पिक्षयोंमें विनता-पुत्र — गरुइ हूँ ॥ ३०॥

दैत्योमें अर्थात् दितिके वंशजोंमें मैं प्रहाद नामक

#### 

पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् । पवन:

झषाणां मकरश्चारिम स्रोतसामरिम जाहबी ॥ ३१ ॥

पवनो वायु: पवतां पावियतुणाम् अस्मि, रामः शक्षमृताम् अहं शस्त्राणां धारयित्णां दाशस्थी रामः अहम् । झपाणां मत्स्यादीनों मकरो नाम जातिविशेषः अहं स्रोतसां स्रवन्तीनाम् अस्मि मै जाह्वी गृङ्गा || ३१ ||

पवित्र करनेवालोंमें वायु और शखधारियोंमें दशरथपुत्र राम मैं हूँ, मछली आदि जलचर प्राणियों-में मकर नामक जल्चरोंकी जातिविशेष हूँ, स्रोतोंमें---नदियोंमें मैं जाह्नवी--गङ्गा हैं॥ ३१॥

### सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन । अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् ॥ ३२ ॥

सृष्टीनाम् आदिः अन्तः च मण्यं च एव अहम् उत्पत्तिस्थितिलया अहम् अर्डन । भृतानां जीवाधिष्ठितानाम् एव आदिः अन्तः च इत्यादि उक्तम् उपक्रमे, इह तु सर्वस्य एव सर्गमात्रस्य इति विशेषः।

अध्यात्मविया वियानां मोक्षार्थत्वात् प्रधानम् असि । गादः अर्थीनर्णयहेतुत्वात् प्रवदतां प्रधानम् अतः सः अदम् अस्मि । प्रवक्तृद्वारेण यदनमेदानाम् एव वादअल्पवितण्डानाम् इह प्रष्टणं प्रवदताम् इति ॥ ३२ ॥

हे अर्जुन ! सृष्टियोंका आदि, अन्त और मध्य अर्थात् उत्पत्ति, स्थिति और प्रव्य में हूँ। अरस्पमं तो भगवान्ते अपनेको केवल चेतनाधिष्ठित प्राणियों-का ही आदि, मध्य और अन्त बतलाया है परन्तु यहाँ समस्त वगत्मात्रका आदि, मध्य और अन्त बतलाले हैं, यह विशेषता है।

समस्त विवाजोंमें जो कि मोक्ष देनेवाकी होनेके कारण प्रवान है, वह अध्यात्मिष्या में हूँ। शंका-समाधान करानेके समय बोर्क जानेवाले वाक्योंमें जो अर्थनिर्णयका हेतु होनेसे प्रधान है वह वाद नामक वाक्य में हूँ। यहाँ 'प्रवदाना' इस पदमे वक्ताहारा बोर्क जानेवाले वाद, जल्प और विनण्डा—हन तीन प्रकारक वचन-भेदोका ही प्रहण है (बोर्जनेवालोका नहीं) ॥३२॥

अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च । अहमेवाक्षयः कालो घाताहं विश्वतोमुखः ॥ ३३ ॥

अक्षराणा वर्णानाम् अकारो वर्णः अस्मि इन्द्रः समासः अस्मि सामासिकस्य समाससमृहस्य । किं च अहर एव अक्षयः अक्षीणः कालः प्रसिद्धः क्षणाद्यारूयः, अथवा परमेश्वरः कालस्य अपि कालः अस्मि, धाना अहं कर्मफलस्य विधाता सर्वजातो विश्वतीसुखः सर्वतोसुखः ॥ ३३ ॥

अक्षरोमें-वर्णोमें अकार-'अ' वर्ण में हूँ । समास-सम्प्रमें द्वेन्द्रनामक समास में हूँ । तथा में हो अविनाशी काळ—जो क्षण-वड़ी आदि नामोसे प्रसिद्ध है वह सम्प्र, अथवा काञ्का भी काळ परमेश्वर हूँ। और में ही विधाना—सब जगदके कर्मकळका विधान करनेवाळा तथा सब ओर मुख्वाळ परमास्मा हूँ ॥ ३३॥

मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम् । कीर्तिः श्रीवीक्च नारीणां स्मृतिमेंधा धृतिः क्षमा ॥ ३४॥

मृत्यः द्विविधो धनादिहरः प्राणहरः सर्वहर उच्यते सः अहम् इत्यर्थः । अथवा पर ईश्वरः प्रलये सर्वहरणात् सर्वहरः सः अहम् । उद्भव उत्कर्षः अभ्यदयः तत्प्राप्तिहेतः च अहम् , केषां भविष्यतां भाविकल्याणानाम् उत्कर्षश्राप्तियोग्यानाम् इत्यर्थः।

कीर्तिः श्री. बाक् च नारीणां स्मृतिः मेधा पृतिः क्षमा इति एता उत्तमाः स्त्रीणाम् अहम् अस्मि, और क्षमा ये उत्तम लियाँ हैं, जिनके आसासमात्र यासाम आभासमात्रसंबन्धेन अपि लोकः कवार्थम् आत्मानं मन्यवे ॥ ३४ ॥

धनादिका नाश करनेवाला और प्राणींका नाश करनेवाला ऐसे दो प्रकारका मृत्यु 'सर्वहर' कहलाता है, वह सर्वहर मृत्यु में हूँ । अथवा परम ईश्वर प्रख्यकारूमें सबका नाश करनेवारा होनेसे सर्वहर है, वह मैं हैं।

भविष्यत्में जिनका कल्याण होनेवाला है अर्थात जो उत्कर्पता-प्राप्तिके योग्य हैं उनका उद्भव अर्थात उत्कर्ष--- उन्नतिकी प्राप्तिका कारण मै हैं। क्षियोंने जो कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धृति सम्बन्धसे भी लोग अपनेको कृतार्थ मानते है, वे में हुँ॥ ३४॥

### बहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् । मासानां मार्गशीषींऽहमृत्नां कुसुमाकरः ॥ ३५ ॥

बृहत्साम तथा साम्ना **प्रधानम् अस्मि ।** गायत्री | ऋचां गायत्री ऋग् अहम् इत्यर्थः । मासानां मार्ग-शीर्पः अहम् ऋत्मां कसमाकरो वमन्तः ॥ ३५ ॥

तथा सामवेदके प्रकरणोंमे जो ग्रहत्साम नामक प्रधान प्रकरण है वह मै हूँ। छन्दोंमें मे गायत्री छन्दसाम् अहं **गायत्र्यादिछन्दोविशिष्टानाम्** छन्द हूँ अर्थात् जो गायत्री आदि छन्दोबद्ध ऋचाएँ है उनमें गायत्री नामक ऋचा में हूं। महीनोमे मार्गशीर्प नामक महीना और ऋतुओमे वसन्त ऋत् में हूँ ॥ ३५ ॥

#### SHEW -

## द्यतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् । जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् ॥ ३६ ॥

ध्तम् अक्षदेवनादिलक्षणं छल्यता छलस्य । कर्तणाम् अस्मि, तेजः तेजस्विनाम् अहम्, जयः अस्मि जेतुणाम् , व्यवसायः अस्मि व्यवसायिनाम् , सस्वं सत्ववतां सास्विकानाम् वहम् ॥ ३६ ॥

छळ करनेवाटोमें जो पासीसे खेउना आदि दात है वह में हूँ। तेजस्वियोंका में तेज हूँ। जीतनेवालोंका में विजय हूँ । निश्चय करनेवार्लोका निश्चय (अधवा उद्यम-शीलोंका उद्यम) हूँ और सत्त्वयुक्त पुरुषोंका अर्थात् सात्त्विक पुरुपोंका में सत्त्वगुण हूँ ॥ ३६ ॥

### वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनंजयः। मनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ॥ ३७॥

**बृष्णीनां** वासुदेवः अस्मि **अयम् एव अहं त्वत्-**सखा, पाण्डवानां घनजयः त्वम् एव, मुनीनां हूँ । पाण्डवोमें धनजय अर्थात् त ही मैं हूँ । सुनियोमें ब्यासः, कत्रीनां क्रान्तद्शिनाम्, उशना कविः अस्मि ॥ ३७ ॥

वृष्णिवंशियोंमें यह तुम्हारा सखा वासुदेव मै मननशीलानां सर्वपदार्धज्ञानिनाम् अपि अहं अर्थात् मनन करनेवालोंमें और सब पदार्थीको जाननेवाळोमें भी मै व्यास हूँ। कवियोंमें अर्थात् त्रिकालदर्शियोंमें मै शकाचार्य हूँ ॥ ३७ ॥

#### CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् । मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ॥ ३८ ॥

ज्ञानं ज्ञानवताम् अहम् ॥ ३८ ॥

दण्डो दमयतां दमयितुणाम् अस्मि अदान्तानां 📗 दमन करनेवाळींका दण्ड अर्थात् उन्मार्गमें 

## यचापि सर्वभृतानां बीजं तदहमर्जुन।

न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम् ॥ ३६ ॥

यत् च अपि सर्वभूतानां बीजं प्रशोहकारणं। तद् अहम् अर्जुन ।

हे अर्जुन ! सर्वभूतोका जो बीज अर्थात्

प्रकरणोपसंहारार्थ विभृतिसंक्षेपम् आह-

उत्पत्तिका कारण है, वह मैं हूँ । प्रकरणका उपसंहार करनेके छिपे समस्त विभृतियोका सार कहते हैं---

न तद् अस्ति भूतं चराचरं चरम् अचरं वा मदात्मकं सर्वम् इत्यर्थः ॥ ३९ ॥

ऐसा वह चर या अचर कोई भी भत-प्राणी मया विना यत् स्याद् भवेद् भया अपकृष्टं नहीं है जो मेरे बिना हो । क्योंकि जो मुझसे परित्यक्तं निरात्मकं ग्रन्यं हि तत् स्याद् अतो रहित होगा वह सत्तारहित-शून्य होगा, अतः यह सिद्ध हुआ कि सब कुछ मेरा ही स्त्रहर है ॥३९॥

> नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभृतीनां परंतप । एष तृहेशतः प्रोक्तो विभृतेर्विस्तरो मया ॥ ४० ॥

न अन्तः अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां विस्तराणां परंतप । न हि ईश्वरस्य सर्वोत्मनो दिच्यानां विभूतीनाम् इयत्ता शक्या वक्तुं झातुं वा केनचित् । एव तु उदेशत एक्ट्रेशेन श्रोको विभूतेः विस्तरे मया ॥ ४० ॥ हे परन्तप ! मेरी दिव्य विभूतियोका अर्थात् विस्तारका अन्त नहीं है । क्योंकि सर्वात्मरूप ईखरकी दिव्य विभूतियों 'इतनी ही है' इस प्रकार किसीके द्वारा भी जाना या कहा नहीं जा सकता । यह तो अपनी विभूतियोंका विस्तार मेरेदारा संक्षेपसे अर्थात् एक अंशसे ही कहा गया है ॥ ४०॥

#### 

### यद्यद्विभृतिमत्सत्त्वं श्रीमदृर्जितमेव वा । तत्त्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम् ॥ ४१ ॥

यद् यद् होके विभ्निमद् विभृतिगुक्तं सस्वं वस्तु श्रीमद् अजितम् एव वा श्रीः स्ट्मीः तथा सहितम् उत्साहोपेतं वा । तत् तद् एव अवगच्छ वं जानीहि नम ईश्वरस्य नेजोऽशसंभवं नेजसः अंश एकदेशः संभवो यस्य तत् नेजोऽशसंभवम् इति अवगच्छ त्वम् ॥ ४१॥

संसारमें जो-जो भी पदार्थ त्रिभूतिमान्—ित्रपूति-युक्त है तथा श्रीमान् और उर्जेत ( शक्तिमान् ) अर्थात् श्री-लश्मी, उससे युक्त और उरसाहयुक्त हैं उन-उनको न मुझ ईश्वरके नेजोमय अंशसे उरप्त हुए ही जान । अर्थात् मेरे नेशका एक अश-भाग ही जिनकी उपक्तिका कारण है, इन सब बस्तुओंको ऐमी जान ॥ ११ ॥

#### and the same

### अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन। विष्टभ्याहमिदं कृत्स्त्रमेकांशेन स्थितो जगत्॥ ४२॥

अथग बहुना एनेन एवमादिना किं ज्ञानेन तव अर्डुन स्थात् सावरोपेण ।'अशेषतः त्वम् इमम् उच्यमानम् अर्थं शृष्णु ।

विष्टम्य विशेषतः स्तम्भनं दृदं कृत्वा इदं कृत्वा जगद् एकांशेन एकावयवेन एकावदेन सर्वभूतस्वरूपेण इति एतत्, तथा च मन्त्र-वर्षाः—'यादोऽस्य विश्वा मृतानि' (ते० बार० ३। १२) इति स्थितः अदृद् इति ॥४२॥

अथवा हे अर्जुन ! इस उपर्युक्त प्रकारसे वर्णन किये हुए अध्रुरे विसूति-विस्तारके जाननेसे तेरा क्या (प्रयोजन सिद्ध ) होगा, (च्तो बस,) यह सम्पूर्णनासे कहा जानेवाला अभिग्राय ही सुन ले—

मै एक अंशमे अर्थात् सर्व भूतोंका आसम्हण जो मेरा एक अवयव है उससे, इस सारे जगत्को विशेष-रूपसे इंडतापूर्वक धारण करके स्थित हो रहा हूँ ऐसा ही बेदमन्त्र भी कड़ते हैं कि 'समस्त भूत इस परमेश्वरका एक पाद है ?' इत्यादि ॥ ४२ ॥

इति श्रीमहाभारते श्रतसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्यपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता-स्रवनिषत्सु त्रक्षविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभृति-योगो नाम दशमोऽप्यायः ॥ १० ॥

#### एकादशोऽध्यायः

भगवतो विभातय उक्ताः तत्र च 'विष्टभ्याह-मिदं इत्समेकांशन स्थितो जगन् इति मगवता अभिहितं श्रत्वा यद जगदात्मरूपम् आद्यम् ऐश्वरं तत् साक्षात् कर्तुम् इच्छन् — अर्जुन उवाच--

( पूर्वाच्यायमें जो ) भगवान्की विभूतियोंका वर्णन किया गया है उसमें भगवान्से कहे हुए भी इस सारे जगत्को एक अंशसे व्याप्त करके स्थित हूँ इन वचनोंको सुनकर ईश्वरका जो जगदात्मक आदि खरूप है उसका प्रत्यक्ष दर्शन करनेकी इच्छासे अर्जन बोला--

मदन्प्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् । यस्त्रयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं त्रिगतो मम ॥ १ ॥

मदनुप्रहाय मम अनुग्रहार्थं परम निरुतिश्चयं । गुद्धं गोप्यम् अध्यात्ममङ्गितम् आत्मानात्मविवेकः । अत्यन्त श्रेष्टः, गुद्ध-गोपनीयः, अध्यात्म नामकः अर्थात् विषयं यत स्वया उक्तं बची वाक्यम, तेन ते वचमा मोहः अयं विगतो मम अविवेकविः अपराता इत्यर्थः ॥ १ ॥

मझपर अनग्रह करनेके लिये आपने जो परम--आत्मा-अनारमाके विवेचनविषयक वाक्य कहे है. उन आपके बचनोसे मेरा यह मोह नए हो गया है अर्थात मेरी अविवेक-बद्धि नष्ट हो गयी हैं।। १।।

किंच-

भवाप्ययौ हि भूतानां श्रृतौ विस्तरशो मया। त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् ॥ २ ॥

कमलपत्रं तद्वदु अक्षिणी यस्य तव स न्वं कमल-अक्षयं श्रुतम् इति अनुवर्तते ॥ २ ॥

भव उत्पत्तिः अप्ययः प्रलगो भनानां तो । मैनं आपसे प्राणियोंके भव-उत्पत्ति और भवाष्ययाँ श्रृतौ विन्तरशो मथा न संक्षेपतः अप्यय-प्रलय, ये दोनों संक्षेपमे नहीं, विस्तार-त्वत्तः स्वत्सकाञ्चातः कमलपत्राक्षः कमलस्य पत्रं पूर्वकः सुने हैं; और हे कमलपत्राक्षः अर्थात् कमलपत्र-के सदश नेत्रोंबाले कृष्ण ! आपका अविनाशी-अक्षय पत्राक्षों है कमलपत्राक्ष माहात्म्यम् अपि च अन्ययम् | माहात्म्य भी मै सुन चुका हूँ । 'शुतम्' यह किया-पद पूर्ववाक्यसे लिया गया है ॥ २ ॥

त्वमात्मानं परमेश्वर । द्रष्टमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥

एवम् एतद् न अन्यथा यथा येन प्रकारेण आत्य क्रश्चयमि त्वम् आत्मानं परमेश्वर तृथापि बतलाते हैं, आप ठीक वैसे ही हैं अन्यया नहीं। द्रष्ट्रम् इच्छामि ते तव ज्ञानैश्वर्यशक्तिवलवीर्य-तेजोभिः संपन्नम वैष्णवं ऐश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥

हे परमेश्वर ! आप अपनेको जिस प्रकारसे तथापि हे पुरुषोत्तम ! ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेजसे युक्त आपके ऐश्वर्यमय-वैष्णवरूपको मै देखना चाहता हूँ ॥ ३ ॥

#### 

## मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टमिति प्रभो। योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमञ्ययम् ॥ ४॥

मन्यसे चिन्तयसि यदि मया अर्जुनेन तत्। शक्यं द्रष्टम् , इति प्रभो स्वामिन योगेश्वर योगिनो योगाः तेषाम ईश्वरो योगेश्वरो हे योगेश्वर । यसाद अहम् अतीव अधी द्रष्टुं तत. तसाद में मदर्थ दर्शय व्यन् आत्मानम् अत्ययम् ॥ ४ ॥

हे स्वामिन् ! यदि मु**झ** अर्जुनद्वारा आप अपना वह रूप देखा जाना सम्भव समझते हैं, तो हे योगेश्वर अर्थात् योगियोंके ईश्वर! मैं आपके उस क्षका दर्शन करनेकी उत्कट इच्छा रखता हूँ, इसलिये आप मुझे अपना वह अविनाशी खरूप दिग्वलाइये ॥ ४ ॥

एवं चोदितः अर्जुनेन-शीमगवानुवाच- | अर्जुनसे इस प्रकार प्रेरित हुए श्रीभगवान् बोले-परय मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णोकृतीनि च ॥ ५ ॥

पस्य मे मम पार्थ रूपाणि शतशः अथ सहस्रशः अने इता इत्यर्थः । तानि च नानाविधानि अनेक-प्रकाराणि दिवि मवानि दिव्यानि अप्राकतानि नानावर्णाकृतीनि च नाना विलक्षणा नीलपीतादि-प्रकारा वर्णाः तथा आकृतयो अवयवसंस्थान-विशेषा येषां रूपाणां तानि नानावर्णाकतीनि च॥५॥

हे पार्थ ! त मेरे सेकड़ों-हजारों अर्थात अनेकों रूपोको देख, जो कि माना प्रकारके भेदवाले और दिव्य अर्थात् देवलोकमें होनेवाले---अलैकिक है तथा नाना प्रकारके वर्ण और आकृतिवाले है अर्थात् जिनके नील, पीत आदि नाना प्रकारके वर्ण और अनेक अवयव है. ऐसे रूपोको देख ॥ ५ ॥

पश्यादित्यान्वसन्रुद्धानश्विनौ बहुन्यदृष्टपूर्वाणि परयाश्चर्याणि पस्य आहित्यान् द्वाद्य, वस्त् अष्टी, कहान् एकाद्य, अधिनी द्वी, महतः सप्तसप्तमाणा ये तान्, तया बहूनि अन्यानि अपि अदृष्वीणि मसुप्यस्रोके त्वया अन्येन वा केनचित् पश्य आक्षयीण अद्भुतानि भारत ॥ ६॥

हे भारत ! त् द्वादश आदिरयोंको, जाठ वसुर्जो-को, एकादश रुदोंको, दोनों अधिनीकुमारोंको और उनचास मरुद्गणोंको देख । तथा और भी जिन्हें मनुष्यठोकमें तने अथवा और किसीने भी कभी नहीं देखा, ऐसे बहुतसे आधर्यमय-अद्भुत दस्य देख ॥ ६ ॥

न केवलम् एतावद् एव--

केवल इतना ही नहीं---

इहैकस्यं जगत्कृत्स्नं पत्र्याद्य सचराचरम् । मम देहे गुडाकेश यचान्यदृद्गपुनिच्छसि ॥ ७ ॥

इद एकस्थम् एकस्थिन् स्थितं जगत् इत्यं समस्तं पश्य अध इदानीं सचराचरं सद चरेण अचरेण च वर्तमानं मम देहे गुडाकेश यत् च अन्यद् जयपराजयादि यत् शङ्क्से 'यदा जयेम यदि वा नो जयेयुः' इति यद् अयोचः तद् अपि इस्टुं यदि श्च्छित ॥ ७ ॥

हे गुडाकेश ! अब त् मेरे इस शरीरमें एक ही स्थानमें स्थित चराचरसिहित सारे जगत्को देख है । तथा और भी जो कुछ जय-गराजय आदि इस्य जिनके लिये त् 'इस उनको औतेंगे या वे इसको जीतेंग ?' इस प्रकार शंका करता था, वह सब या अन्य जो कुछ यदि देखना चाहता हो तो देख है।।।।।

-030% ENGERO

किन्तु--

किन्तु---

न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्कषुषा। दिव्यं ददामि ते चक्कः पश्य मे योगमैश्वरम्॥८॥

न तु मां विश्वरूपधरं शक्यसे इण्डम् अनेन एव प्राकृतेन खच्छुया खकीयेन चकुषा येन तु शक्यसे इष्टुं दिन्येन तद् दिव्यं दराभि ने तुम्यं चक्षु तेन पश्य मे योगम एंखम्म ईश्वरस्य मम ऐश्वरं योगं योगश्वरूपतिशयम् इत्यर्थः ॥ ८ ॥

संजय उवाच-

संजय बोला—

एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः। दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैदवरम्॥ १॥

एवं यथोक्तप्रकारेण उक्ता ततः अनन्तरं हे राजन् धृतराष्ट्र महायोगेश्वरी महान च असी योगेश्वरः च हरिः नारायणो दर्शयामास दर्शितवान पार्थाय पृथासताय परमं विश्वरूपम् ऐश्वरम् ॥ ९॥

हे राजा वृतराष्ट्र ! इस प्रकार कहनेके अनन्तर महायोगेश्वर श्रीहरिने यानी जो अति महान् और योगेश्वर भी हैं उन नारायणने पृथा-पुत्र अर्जुनको अपना ईश्वरीय परम रूप—विराट्स्वरूप दिख**ड**ाया ॥ ९ ॥

### अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भतदर्शनम्

अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् ॥ १० ॥

अनेकबक्त्रनयनम् अनेकानि बक्त्राणि नयनानि च यस्मिन रूपे तद अनेकवक्त्रनयनम् । अनेकाद्भतदर्शनम् अनेकानि अञ्चतानि विस्माप-कानि दर्शनानि यस्मिन रूपे तद् अनेकाद्वत-तथा अनेकदिव्याभरणम् अनेकानि दिव्यानि आभरणानि यस्मिन तद अनेक-दिच्याभरणं तथा दिव्यानेकोद्यतायुर्व दिच्यानि अनेकानि उद्यवानि आयुधानि यस्मिन तद दिच्यानेकोद्यतायुधं दर्शयामास इति पूर्वेण सम्बन्धः ॥ १० ॥

जो अनेक मुख और नेत्रोंशहा है अर्थातु जिस रूपमें अनेक मुख और नेत्र है, तथा अनेक अद्भत दश्योंबाटा है अर्थात् जिसमें आश्चर्य उत्पन्न करनेवाले अनेक दृश्य हैं, जो अनेक दिव्य भुषणोसे यक्त है यानी जिसमें अनेक दिव्य आस्प्रण हैं और जो हाथमें उठाये हए अनेक दिव्य शस्त्रों-से युक्त है यानी जिस रूपके हाथोमें अनेक दिव्य शस्त्र उठाये हुए है, ऐसा वह रूप भगवान्ने अर्जुनको दिखलाया । इस श्लोकका पूर्वश्लोकके 'दर्शयामास' शब्दसे सम्बन्ध है ॥ १०॥

किंच---

**दिव्यमाल्याम्बरधरं** 

दिव्यगन्धानुलेपनम् । देवमनन्तं

माल्यानि दिव्यमाल्याम्बरधरं पुष्पाणि अम्बराणि बस्ताणि च श्रियन्ते येन **ईश्वरेण तं दिव्यमाल्याम्बरधरं** दिव्यगन्धानुलेपनं दिच्यं गन्धानुलेपनं यस्य तं दिच्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं सर्वाश्चर्यप्रायं देवम् अनन्तं न अस्य अन्तः अस्ति इति अनन्तः तं विश्वतोमुखं सर्वतो-मुखं सर्वभृतात्मत्वात् तं दर्शयामास अर्जुनो ददर्भ इति वा अध्याहियते ॥ ११ ॥

विश्वतोमुखम् ॥ ११ ॥

जिस ईश्वरने दिन्य पुष्प-माळाओं और वस्त्रोंको धारण कर रक्खा है, जिसने दिव्य गन्धका अनुलेपन कर रक्खा है, जो समस्त आश्चर्यमय दश्योंसे युक्त है, जो सब भूतोंका आत्मा होनेके कारण सब ओर मुख-वाला है तथा जिसका अन्त नहीं है ऐसा अनन्त और दिव्य विराटरूप भगवानुने अर्जुनको 'दिखडाया' इस प्रकार पूर्वश्लोकसे अन्त्रय कर लेना चाहिये अथवा अर्जुनने ऐसा रूप 'देखा' इस प्रकार अध्याहार कर लेना चाहिये॥ ११॥

या प्रनः भगवतो विश्वरूपस्य भाः तस्या उपमा उच्यते---

भगवान्के विराट्स्वरूपकी जो प्रभा-प्रकाश है, उसकी उपमा कहते हैं---

#### दिवि सर्यसहस्रस्य भवेद्यगपदुत्थिता ।

यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ॥ १२ ॥

दिवि अन्तरिक्षे तृतीयस्यां वा दिवि सूर्याणां सहस्रं सूर्यसहस्रं तस्य युगपदुत्थितस्य या यगपत उत्थिता भाः सा यदि सदशी स्यात तस्य महारमनो विश्वरूपस्य एव भासो यदि वा न स्यात ततः अपि विश्वरूपस्य एव भा अतिरिच्यते इति अभिप्रायः ॥ १२ ॥

यनोकमें अर्थात् आकाशमें या तीसरे स्वर्गनोकमें एक साथ उदय हुए हजारो सूर्योंका जो एक साथ उत्पन्न हुआ प्रकाश हो, वह प्रकाश उस महात्मन्-विश्वरूपके प्रकाशके सदश कदाचित हो तो हो, अथवा सम्भव है कि न भी हो अर्थात् उससे भी विश्वस्थपका प्रकाश ही अधिक हो सकता है।।१२॥

किंच--

तथा-

तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकघा। अपदयहेवदेवस्य ठारीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३ ॥

तत्र तस्मिन् विश्वरूपे एकस्मिन् स्थितम् । उस समय पाण्डुपुत्र अर्जुनने देव, पितृ और एकस्यं जगत् कुरस्नं प्रविभक्तम् अनेकशा देविपतृ- । मनुष्यादि भेदसे अनेक प्रकार विभक्त हुए समस्त मनुष्यादिभेदैः अपस्यद् दृष्टवान् दंबदेवस्य हरेः। जगत्को उस विश्वरूप देवाधिदेव हिन्के शरीरमे शरीरे पाण्डवः अर्जनः तदा ॥ १३ ॥

ही एकत्र स्थित देखा ॥ १३ ॥

ततः म विस्मयाविष्टो हृष्टरामा धनंजयः। प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥ १४ ॥

विस्मयाविष्टो ह्रष्टानि रोमाणि यस्य सः अयं और प्रकृत्वित रोमवाला हो गया अर्थात उसके हष्टरोमा च अमवद धर्नजयः । प्रणम्य प्रकर्षेण नमनं कत्वा प्रह्मीभृतः सन् शिरमा देवं विश्वरूपधरं कृताञ्जलिः नमस्कारार्थं संप्रदी-कतहरतः सन अभावत उक्तवान ॥ १४ ॥

ततः तं दृष्टा स विस्मयेन आविष्टो किर, उसको देखकर वह धनंजय आश्चर्यक रोंगटे खड़े हो गये, फिर वह विश्वस्त्वधारी परमात्मदेवको शिरसे प्रणाम करके अर्थात नम्रता-पूर्वक भली प्रकार नमस्कार करके पन: नमस्कारके लिये हाथ जोड़कर बोला ॥ १४॥

क्यं यत त्वया दर्शितं विश्वरूपं तद् अहं पश्यामि इति खानुभवम् आविष्द्वर्वन्--अर्जन उत्राच--

जो विश्वरूप आपने मुझे दिखलाया है उसे में किस प्रकार देख रहा हूँ — ऐसा अपना अनुभव प्रकट करता हुआ अर्जन बोला-

### परयामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसंघान्। कमलासनस्थमृषीश्च सर्वोन्तरगांश्च दिव्यान् ॥१५॥

पश्यामि उपलभे हे देव तव देहे देवान् सर्वान् | तथा भूतविशेषसंघान् भूनविशेषाणां नानासंस्थानविशेपाणां जङमानां संघा भृतविशेषसंघाः तान् । किं च ब्रह्मणं चतुर्प्रुखम् ईशम् ईशितारं प्रजानां कमलासनस्यं पृथिवीपदा-मध्ये मेरुकणिकामनस्यम् इत्यर्थः । ऋपीन् च वसिष्ठादीन, सर्वान् उरगान् च वामकिप्रभृतीन दिल्यान् दिवि भवान् ॥ १५॥

हे देव ! मै आपके शरीरमें समस्त देवोंको, तथा स्थावर-जङ्गमरूप नाना प्रकारकी विभक्त आकृतिवाले समस्त भूत-विशेषोके समृद्दोको एवं कमलासनपर विराजमान अर्थात् पृथिवीरूप कमलमें सुमेरुरूप कर्णिकापर बैठे हुए प्रजाके शासनकर्ता चतुर्मुख ब्रह्माको, वसिष्टादि ऋषियोको और वासकि प्रभृति समस्त दिव्य अर्थात् देवछोकमे होनेबाले सपौंको देख रहा हैं॥ १५॥

#### अनेकबाहुदुरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपम् । नान्तं न मध्यं न पुनम्तुवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६॥

अनेकबाइदरवक्त्रनेत्रम अनेके बाहव उदराणि वक्त्राणि नेत्राणि च यस्य तव स त्वम अनेकवाहदरवक्त्रनेत्रः तम् अनेकवाहदरवक्त्र-**नेत्रं** प्रशामि त्या त्वां सर्वतः सर्वत्र अनन्तरूपम अनन्तानि रूपाणि अम्य इति अनन्तरूपः तम् अनन्तरूपम् । न भन्तम् अन्तः अवसानं न मध्य मध्यं नाम द्वयोः कोट्योः अन्तरं न पुनः तव आदिम्, तव देवस्य न अन्तं पश्यामि न मध्यं पश्यामि न पुनः आदि पश्यामि हे विश्वेश्वर हे विश्वरूप ॥ १६॥

में आपको अनेकों भूजा, उदर, मृख और नेत्रोबाला अर्थात् आपके जिस स्वरूपमे अनेको भूजा, उदर, मुख और नेत्र है ऐसे रूपबाला तथा सब ओरसे अनन्त रूपवाळा अर्थात जिसके सर्वत्र अनन्त रूप हैं ऐसा. देख रहा हूँ। हे त्रिश्चेश्वर ! हे त्रिश्चरूप !! मै आपका न तो अन्त अर्थात् समाप्ति, न मध्य अर्थात् आदि और अन्तके बीचकी अवस्था और न भादि ही देखता हूं, अभिप्राय यह कि मुझे आप परमात्म-देवका न अन्त दिखलायी देता है, न मध्य दीखता है और न आपका आदि ही दिखलायी देता है ॥१६॥

कि च

तथा---

किरीटिनं गदिनं चिक्रणं च तेजोराशिं सर्वतोदीप्तिमन्तम् । परयामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तादीप्तानलार्कचुतिमप्रमेयम् ॥ १७ ॥

किरीटिनं किरीटं नाम शिरोभूषणविशेषः तद यस्य अस्ति स किरीटी तं किरीटिनं तथा शिरपर हो उसे किरीटी कहते है। जिसके पास गदा गदिनं गदा यस्य विद्यते इति गदी तं गदिनं हो वह गदी है। जिसके हाथमें चक हो वह चकी है।

शिरके भूपणविशेषका नाम किरीट है, वह जिसके

तथा चिकणं चक्रम् अस्य अस्ति इति चक्री तं चिक्रणं च तेजोतां तेजःपुञ्जं सर्वेतोदीतिमन्तं सर्वेतो दीप्तिः यस्य अस्ति स सर्वेतोदीतिमान्तं सर्वेतोदीतिमान्तं सर्वेतोदीतिमान्तं सर्वेतोदीतिमान्तं सर्वेतोदीतिमान्तं सर्वेतोदीतिमान्तं स्वित्तं स्वित्तं स्वित्तं स्वित्तं द्वान्तिस्यं दुन्तिस्यं दुन्तिस्यं समन्तात् समन्ततः सर्वत्र दीतान्वकर्त्वत्तिम् अन्तः च अर्कः च अन्तराज्ञं दीत्ती अन्तराज्ञं तयाः दीप्तान्त्वक्रयोः चृतिः इव द्वातः तेजो यस्य नव म न्वं दीप्तान्तराक्रयोः चृतिः इव द्वातः तेजो यस्य नव म न्वं दीप्तान्तराक्रयोतः तं न्वां दीप्तान्तराक्रयोत् स्वतः इत्यं दीप्तान्तराक्रयोतः स्वतः इत्यं स्वतः स्वयं स्वतः स्वयं स्वयं

इस प्रकार, मै जापको किरीटी-किरीटयुक्त, गदी-गदायुक्त, चकी-चक्रयुक्त, तेजोराशि-तेजका समृह और सर्वतौदीमिमान्-सब ओरसे दीमिशाळी टेख रहा हूँ। तथा आपको दुर्निरीक्य-जो किटनतासे देखा जा सके ऐसा, एवं सब ओरसे प्रज्वकित आग्नि और सूर्यके समान प्रकाशमय और बुद्धि आदिसे जिसका ष्रहण न हो रुके, ऐसा अप्रतेयस्वरूप देखना हूँ, प्रदीत यानी प्रकाशित अग्नि और अर्क यानी सूर्य इन दोनोंके समान जिसका प्रकाश-नेज हो उसका नाम ग्दीमानळाईचित? हैं ॥ १७॥

4

इत एवं ने योगञ्जक्तिदर्शनाद् अनुमिनोमि- | इसीलिये अर्थात् आएकी योगशक्तिको देखकर |ही में अनुमान करता हूँ—

त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् । त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे॥१८॥

त्वम् अक्षरं न क्षरति इति पत्मं ब्रह्म वेदितन्यं ज्ञातन्यं मुमुशुभिः, त्वम् अस्य विश्वस्य ममनस्य जगतः परं प्रकृष्टं निजानम्, निधीयने अस्मिन् इति निधानं पर आश्रय इत्यर्थः।

किं च स्वम् अत्ययो न तव व्ययो विद्यते इति अव्ययः शाश्वतधर्मगोश श्वश्वद् भवः शाश्वतो नित्यो धर्मः तस्य गोप्ता शाश्वतधर्म-गोप्ता सनातनः चिरंतनः स्वं पुरुषः प्रमे मनः अभिप्रतो मे मम ॥ १८ ॥ आप मुमुश्रु पुरुर्गोद्वारा जाननेयोग्य परम-अक्षर अर्थात जिसका कमी नाश न हो ऐसे परम-ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस सम्मन्त जगत्के परम उत्तम निधान है—जिसमें कोई वस्तु रक्षणी जाय उसे निधान कहते हैं, सो आप इस संसारके परम आश्रय हैं।

हमके सिवा आप अविनाशी है अर्थात् आपका कभी नाश नहीं होता, इमिल्ये आप नाशरहित हैं और सनातनधर्मके रहक हैं अर्थात् जो सदासे हैं, ऐसे निन्यश्मके आप रक्षक हैं और आप ही सनातन परमपुरुष हैं-यह मेरा मत हैं ॥ १८॥

कि च--

। तथा---

अनादिमध्यान्तमनन्तत्रीर्थमनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् । परयामि त्वां दीप्तहृताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ॥ १६ ॥ अनादिमयान्तम् आदिः च मध्यं च अन्तः च न विद्यते यस्य सः अयम् अनादिमध्यान्तः तं त्वाम् अनादिमध्यान्तः तं त्वाम् अनादिमध्यान्तः तं त्वाम् अनादिमध्यान्तम्, अनन्तनीर्थनं तव वीर्यस्य अन्तः अन्ति इति अनन्तनीर्यः तं त्वाम् अनन्तनीर्यम्, तथा अनन्तनवाहुः तं त्वाम् अनन्तनाहुं शशिस्प्रीनेत्रं अन्तनाहुं शशिस्प्रीनेत्रं अन्तनाहुं शशिस्प्रीनेत्रं अन्तिवाहुं तं त्वाम् अनन्तनाहुं शशिस्प्रीनेत्रं तं त्वां शिष्ट्रस्यीनं चन्द्रादित्य-मयनं पस्यामि, त्वां दीसहुताशवक्त्रं दीसः च अमी हुताश्चक्त्रः च तक्तं सम्य तव स त्वं दीस-हुताशवक्त्रः तं त्वां दीसहुताशवक्त्रः व्वतेनसा विश्वम् इतं तपन्तं तापयन्तम् ॥१९॥

(मै) आपको आदि, मध्य और अन्ति सहित अर्थात् जिसका आदि, मध्य और अन्त नहीं है, ऐसे रूपवाल और अन्तन्तवीर्थ— अनन्त सामर्थ्यं युक्त टेखना हूँ, आपको सामर्थ्यका अन्त नहीं है, इसल्ये आप अनन्तन्तवीर्थ है तथा में आपको अनन्त मुजाओसे युक्त, चन्द्रमा और सूर्यक्रप नेत्रोंगला, प्रञ्चलित अग्निरूप मुखीबाल और अपने तेजसे इस जगत्को तपायमान करते हुए देखना हूँ अर्थात् जिस रूपके अनन्त हाथ हों, चन्द्रमा और सूर्य ही जिसके नेत्र हो, प्रञ्चलित अग्नि हो जिसका मुख हो और जो अपने नेजसे इस सारे विश्वको तपायमान करता हो, ऐसा रूप धारण किये आपको देव रहा हूँ ॥१९॥

-Contract

द्यावाप्रधिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशक्ष्य सर्वाः । दृष्ट्राद्धृतं रूपमुत्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् ॥ २० ॥

धात्रापृथित्यो. इदम् अन्तरं हि अन्तरिश्चं न्यातं । स्वया एकेन विश्वरूपधरेण दिशः च सर्वा व्याप्ताः ।

दश उपलम्य अहत विसापकं रूपम् इदं तब उम्रं कृरं होकानां त्रयं लेकवर्य प्रत्यपितं भीतं प्रचलितं वा हे महामन् अक्षुद्र-स्वभाव॥२०॥

एकमात्र आप विश्वरूपधारी परमेश्वरसे ही यह स्वर्ग और पृथिवीके बीचका सारा आकाश और समस्त दिशाएँ भी परिपूर्ण हो रही है।

हे महात्मन्! अर्यात् हे अश्चर स्वभाववाले कृष्ण! आपके इस अञ्चत---आधर्यजनक, भयकर---कृर रूपको टेखकर तीनो छोक व्यग्नित हो रहे है अर्यात् भयभीत या विचछित हो रहे हैं॥ २०॥

-

अध अधुना पुरा 'यहा क्येम यदि वा नो ज्येयुः' इति अर्जुनस्य संशय आसीत् तन्निर्णयाय पाण्डवजयम् ऐकान्तिकं दर्शयामि इति प्रवृत्तो भगवान तं परयन आह किं च— अर्जुनके मनमे जो पहले ऐसा संशय था कि 'हम उनको जीतेंगे या व हमको जीतेंगे ?' उसका निर्णय करनेके लिये भी पाण्डवोंकी निश्चित विजय दिखलाऊँगा' इस मायसे प्रवृत्त हुए भगवान् अपना वैसा रूप दिखाने लगे, उस रूपको देखकर कर्जन बोला—

अमी हि त्वा सुरसंघा विशन्ति केचिद्गीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति । स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिन्दसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः॥ २१॥ अभी हि युष्यमाना योद्धारः वा त्यां सुरसंघा ये अत्र भूभारावताराय अवतीर्णा वसादिदेवसंघा मनुष्यसंख्यानाः त्यां विशक्ति प्रविशन्तो दश्यन्ते । तत्र केचिद् भीताः प्राञ्जव्यः सन्तो गृणित स्तुवन्ति त्याम् अन्ये परुषयेने अपि अशक्ताः सन्तः ।

युद्धे प्रत्युपस्थितं उत्पातादिनिमित्तानि उपलक्ष्यं स्वत्ति अस्तु जगतः इति उक्वा महर्षिसिङसंग महर्षीणां सिद्धानां च संवाः स्ववन्ति वांस्तुनिभः पुष्कव्यक्षिः संवृणाभिः ॥२१॥

यह युद्ध करनेवाले योद्धा-खरूप देवगण, यानी जो मूमिका भार उतारनेके लिये यहाँ अवतीर्ण हुए है, वे मनुष्योंकी-सी आक्रमिबाले वस्वादि देव-समुदाय आपमे (दौड़-दौड़कर) प्रवेश कर रहे है जर्थाद प्रवेश करने हुए दिखलायी दे रहे हैं। उनमेंसे अन्य कोर-कोई तो भागनेमें असमर्थ होनेके कारणा भयभीन होकर हाथ जोड़े हुए आपकी स्तात कर रहे हैं।

तथा महर्षियों और सिझोंके समुदाय युद्ध आरम्भ होनेपर उत्पात आदि अशुभ चिह्नोंको देखकर 'संतारका कल्याण हो' ऐसा कहकर अनेकों अर्थात् सम्पूर्ण स्तोबेंद्वारा आपकी स्तृति कर रहे हैं।॥ २१॥

किं च अन्यत्—

तथा और भी---

रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेऽश्विनौ मरुतद्रचोष्मपाद्य । गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वा विस्मिताद्येव सर्वे ॥ २२ ॥

जो रुद्र. आदित्य, बहु और साध्य आदि देव-गण है, एवं जो विश्वेदंव, दोनो अश्विनीकुमार, बायु-देव और उत्पार्थ नामक पितृगण है तथा जो गन्धर्य, यक्ष. असुर और सिद्धोंके समुदाय हैं यानी हाहा-हुटू आदि गन्धर्य, बुक्तेगदि यक्ष, बिरोचनादि असुर और कपियादि मिद्ध इन सबके समुदाय है, वे समी आध्यर्यकुक हुए आपको देख रहे हैं॥ २२॥

यसात-

क्योंकि---

रूपं महत्ते बहुबक्त्रनेत्रं महावाहो बहुबाहूरुपादम् । बहुदरं बहुदंशकरालं दट्टा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् ॥ २३ ॥ रूपं महद् अतिप्रमाणं ते तव बहुवक्यनेत्रं बहुनि वक्याणि मुखानि नेत्राणि चर्सूपि च यसिन् तद् रूपं बहुवक्यनेत्रं हे महाबाहो, बहुबाहुरुपादं बहुवो बाहव उत्तवः पादाः च यसिन् रूपे तद् बहुबाहुरुपादम्, किं च बहुदरं बहुनि उदराणि यसिन् इति बहुदरम्, बहुदंश्लकतल्लं बह्लीभिः दंश्लाभिः करालं विकृतं तद् बहुदंश्लकतल्लं बह्लीभिः दंश्लाभिः करालं विकृतं तद् बहुदंश्लकतलम् । व्हा रूपम् ईद्यं लोका लौकिकाः प्राणिनः प्रव्ययिनाः प्रचलिता भयेन तया अहम् अपि ॥ २३ ॥

बहुत छंबा-बोड़ा, अनेकों मुख और नेत्रोंबाळा — जिसके अनेकों सुख और नेत्र हैं ऐसा, बहुत-सी भुजाओ, जंबाओं और चरणींबाळा — जिसके बहुत-सी गुजाएँ, जंबाएँ और चरण है ऐसा, तथा बहुत-से पेटोबाळा — जिसके बहुत-से पेट है ऐसा, और बहुत-सी दादोंसे अति विकराळ आकृतिवाळा है अर्थात् बहुत-सी टाइोके कारण जिसकों आकृति अति भयकर हो गयी है, ऐसा है। आपके ऐसे (विकट) रूपको टेक्कर संसारके समस्त प्राणी भयसे यावुळ हो रहे हैं — कीप रहे है, और मैं भी उन्होंकी भीति भयभीत हो रहा हूँ ॥ २३॥

हे महाबाही ! आपका यह रूप अति महान-

- 3-8 TE 128 128-6-

तत्र इदं कारणम्--

उसमें यह कारण है कि --

नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशास्त्रनेत्रम् । दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो ॥ २४ ॥

नम-मृश सुस्पर्शम इत्यर्थः, दीम प्रज्वलितम् अनेक्ष्यणं, अनेक वणी भयंकरा नानासंस्थाना यस्मिन् त्विय तं त्वाम् अनेक्ष्यणंम, ज्यात्ताननं व्यात्तानि विद्वतानि आननानि मृग्वानि यम्मिन् त्विय तं त्वां व्यात्ताननं दीमिवशालनेत्रं दीप्तानि प्रज्वलितानि विद्यालानि विद्वालानि विद्वालि विद्वालि विद्वालानि विद्वालानि विद्वालानि विद्वालानि विद्वालानि विद्वालि विद्वालानि विद्वालि विद्वाल

आपको आकाशका स्पर्श किये हुए यानी स्वर्णनक व्याप, प्रदीप—प्रकाशनान और अनेक न्यापाल अर्थात् अरेक भयंकर आइतियोसे युक्त रेक्कर तथा फँखये हुए मुखावाले—जिस शरीरमे फँखये हुए बहुन-से सुख है ऐसे और दीव विशाल नेत्रीबाले—जिसके बड़े-बड़े नेत्र प्राचलित हो रहे हैं ऐसे, टेक्कर है विष्णां ! प्रत्यायित-अन्तरात्मा— अत्यन्त भयभीत अन्तः करणवाला में अर्थात् जिसका मन्यस्य व्याकुत हो रहा है ऐसा, मै चैर्य और उपशम्बको अर्थात् मनकी तृमिष्ट्य शान्तिको नहीं पा रहा हैं ॥ २०॥

कस्मातु---

क्योकि---

दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दट्टैव कालानलसन्निभानि। दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास॥ २५॥

दंशकरालानि दंशाभिः करालानि विकृतानि ते तव मखानि दृष्टा एव उपलक्ष्य काळानळसनिभानि प्रलयकाले लोकानां दाहकः अप्रिः कालानलः तत्संनिभानि कालानलमहशानि दृष्टा इति एतत् । दिशः पूर्वापरविवेकेन दिङमदो जातः असि, अतः न लमे च न उपलभे च शर्म सुखम् अतः प्रसौद प्रसन्नो भव हे देवेश जगनिवास ॥ २५ ॥

दाढांसे यक्त भयंकर-विकराल आकृतिवाले और कालाधिके समान अर्थात लोकोको भस्मीभत करनेवाली जो कालाग्नि है उसके समान आपके मुखोको देखकर मै इन दिशाओको पूर्व और पश्चिमके वित्रेकपूर्वक नहीं जानता हूँ अर्थात मुझे दिग्ध्रम हो गया है। इसीसे (आपके खरूपका दर्शन करने हर भी ) मझे विश्राम—सुख नहीं मिल रहा है, सो हे देवेश ! हे जगनिवास ! आप प्रसन्न होहरे ॥ २५॥

येभ्यो मम पराजयाशङ्का आसीत सा च अपगता यतः---

जिन ग्रस्वीरोसे मझ पहले पराजयकी आशंका थी, वह भी अब चली गयी, क्योंकि---

अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसंघैः।

अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा दुर्योधनप्रभृतयः। त्वरमाणा विश्वन्ति इति व्यवहितेन सम्बन्धः ।\* सर्वे सह एव संहता अवनिपालसव अवनि पृथ्वीं पालयन्ति इति अवनिपालाः तेषां संघैः । सिंहत-इकट्टे होकर बडे वेगसे आपके मुखोमे प्रवेश किं च भीष्मो द्रोणः सुतपुत्र कर्णः तथा असी सह | कर रहे हैं । यही नहीं, किन्तु भीष्म, द्रोण और यह अस्मदीये. अपि **प्रष्टद्यमुत्रभतिभिः** योवमुख्ये. मृतपुत्र--कर्ण एव हमारी ओरके भी पृष्टद्यमादि योधानां मुर्ख्यः प्रधानैः मह ॥ २६ ॥

भीष्मो द्रोणः सृतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयरिप योधमुख्यैः ॥ २६ ॥ ये दर्योधन आदि धतराष्ट्रके समस्त प्रत्र अवनिपालोको दलोसहित-अवनि यानी प्रधीका जो पालन करे उनका नाम अवनिपाल है। उनके दलो-प्रधान योद्धाओंक सहित (सब-के-सब)॥ २६॥

किं च---

तथा---

वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्टाकरालानि भयानकानि ।

केचिद्रिलया दशनान्तरेप वक्त्राणि मुखानि ते तत्र व्यरमाणाः त्वरायुक्ताः सन्तो विशन्ति । किंविशिष्टानि मखानि, दंशकरालानि भयानकानि भयंकराणि ।

किं च केचिद् मुखानि प्रविष्टानां मध्ये विल्या दशनान्तरेषु दन्तान्तरेषु मांसम् इव भक्षितं संदश्यन्ते उपलभ्यन्ते वृणितै वृणीकृतैः उत्तमाङ्गैः शिरोभिः ॥ २७ ॥

संदृश्यन्त चूर्णितरुत्तमाङ्गैः ॥ २७ ॥ गींग्रतासे--- बड़ी जल्दीके साथ आपके मुखीमें प्रतेश कर रहे हैं । किस प्रकारके मुखोंमें ? दाढ़ोवाल विकगल भयंकर मुखोमें।

नधा उन मुखोंमें प्रविष्ट हुए परुपोंमेसे भी कितने ही विश्वर्णित मस्तकोंसहित दॉर्तोंके बीचमे मक्षण किय हुए मांसकी भाँति चिपके हुए दीख रहे है ॥ २७॥

भ 'वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति' इस अगले श्लोकके वाक्याशमे इस वाक्यका सम्बन्ध है ।

कथं प्रविश्वन्ति मुखानि इति आह-

वे किस प्रकार मुखोमें प्रवेश करते है, सो

यथा नदीनां बह्वोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति । तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति ॥ २८ ॥

यथा नदीनां स्ववन्तीनां वहधः अनेके अम्बनां । वेगा अम्बुवेगाः स्वराविशेषाः समुद्रम् एव अभिमुखाः । बङ् वेगसे समुद्रके सम्मुख हुए ही दौड़ते हैं-समुद्रमें प्रतिमुखा दवन्ति प्रविद्यन्ति तथा तद्वत तव अमी ही प्रवेश करने हैं, वैसे ही यह मनुष्यलोकके श्रवीर भीष्मादयो नरलोकवीरा मनुष्यलोकज्ञृरा विशन्ति | भीष्मादि आपके प्रम्वलित—प्रकाशमान मुखोमे वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति प्रकाशमानानि ॥ २८॥ प्रवेश कर रहे है ॥ २८॥

ौसे चलती हुई निद्योंके बहुत-से जलप्रवा**ह** 

ते किमर्थं प्रविशन्ति कथं च इति आह— वे किसलिये और किस प्रकार प्रवेश कर रहे हैं, सो कहते हैं—

यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः। तथैव नाजाय विज्ञन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥ २६ ॥

यथा प्रदीसं ज्वलनम् अग्निं पतङ्काः पश्चिणो विशन्ति नाशाय वि**नाशाय** समृद्धवेगाः **समृद्ध** उद्भुतो बेगो गतिः येषां ते समृद्धवेगाः तथा एव नाशाय विशन्ति लोका. प्राणिनः तव अपि वक्त्राणि समृद्धवेगा. ॥ २९ ॥

जैसे पतंग-पक्षीगण अपने नाशके लिये दौड़-दोड़कर अत्यन्त वेगसे प्रदीम अग्निमे प्रवेश करते है, वैसे ही (ये सब) प्राणी भी नष्ट होनेके लिये दौड-दौडकर अन्यन्त नेगके साथ आपके सुखोंमें प्रवेश कर रहे हैं। जिनका वेग-गित बढ़ी हुई हो, वे 'समृद्धवेग' कहलाने है ॥ २९ ॥

त्वं पुनः--

और आप---

लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ताल्लोकान्समग्रान्वदनैर्ज्वलद्भिः। तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥

लेलिहासे आम्वादयमि प्रसमान अन्तः । प्रवेशयन समन्तता डोकान् समधान् समस्तान वदनैः वक्त्रैः अवलद्भिः दीप्यमानैः । तेजोमि. आपूर्व संच्याच्य जगत् समग्रं सह अग्रेण समन्तम् इति एतत । किंच भासो दीप्तयः तव उपाः क्रराः प्रतपन्ति प्रतापं कुर्वन्ति हे विष्णो व्यापनशील ॥ ३०॥

( उन ) समस्त लोकोको देदीप्यमान मखोंद्वारा सब ओरसे निगलते हुए चाट रहे हैं अर्थात् उनका आखादन कर रहे हैं। तथा हे विष्णी-ज्यापनशील परमारमन् ! आपकी उप्र-कठोर प्रभाएँ समप्र जगत्को अर्थात् समस्त जगत्को अपने तेजसे व्याप्त करके तप रही है---तेज फैला रही हैं ॥३०॥ यत एवम् उग्रस्वभावः अतः--

क्योंकि आप ऐसे उम्र स्वभाववाले है, इसलिये---

### आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । विज्ञातमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् ॥ ३१ ॥

क्रराकार: । नमः अस्तु ते तुम्यं हे देववर कौन हैं ? हे देववर अर्घात् देवोंमें प्रधान ! देवानां प्रधान प्रसीद प्रसादं कुरु । विज्ञातुं आपको नमस्कार हो, आप कृपा करें । सृष्टिके विश्लेषेण ज्ञातम् इच्छामि भवन्तम् आदम् आदौ । आदिमे होनेवाले आप परमेश्वरको मे भली प्रकार भवम आद्यम् । न हि चस्पात प्रजानामि तव जानना चाहता हूँ, क्योंकि मे आपकी प्रवृत्ति त्वदीयां प्रवृत्ति चेष्टाम् ॥ ३१ ॥

आख्याहि कथ्य में महाँ को भवान् उग्रन्थः। मुझे बतलाइये कि भयङ्कर आकारवाले आप अर्थात् चेष्टाको नहीं समझ रहा हूँ ॥ ३१॥

श्रीमगवानुवाच---

श्रीमगद्मान् बोले---

कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्पवृद्धो लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः । ऋतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ ३२ ॥

कालः अस्मि लोकक्षयकृत् लोकानां क्षयं। करोति इति लोकक्षयकृत प्रवृद्धो वृद्धि गतः। प्रतिपक्षभृतेषु अनीकेषु योधा बोद्धारः ॥ ३२ ॥ है--नहीं रहेगे ॥३२॥

में लोकोका नाश करनेवाला बढा हुआ काल हूँ। में जिसकिये बढ़ा है वह सुन, इस समय में यदर्थ प्रवृद्धः तत् भृण लोकान् समाहर्न् संहर्तुम् लोकोका महार करनेके लिय प्रवृत्त हुआ हूँ, इससे **इह अस्मिन् काले** प्रवृत्तः । ऋने अपि विना निरे बिना मी ( अर्थात् नेरे युद्ध न करनेपर मी ) अपि त्या त्यां न भविष्यन्ति भीष्मद्रोणकर्ण- ये सब सीष्म, द्रोण और कर्ण प्रसृति श्रुरवीर-योद्धा प्रमृतयः सर्वे येभ्यः तव आश्रङ्का ये अवस्थिताः | लोग जिनमे तुझे आशंका हो गद्दी है एवं जो प्रत्यनीकेषु अनीकम् अनीकं प्रति प्रत्यनीकेषु प्रतिपक्षियोकी प्रत्येक सेनामे अलग-अलग डटे हुए

PASTER!

यसाद् एवम्---

क्योकि एमा है---

तसात्त्वमुत्तिष्ठयशो लभस्व जित्वा शत्रृन्भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सञ्यमाचिन् ॥ ३३॥

तस्मात् स्वम् उत्तिष्ट भीष्मद्रोणप्रभृतयः। अतिरथा अजेया देवै: अपि अर्जुनेन जिता जिनेवाल भीया, होण आदि महारिधयोंको अर्जुनने इति यशो लभस्न केवलं पुर्ण्यः हि तत् प्राप्यते । जिल्ला राजुन् **दर्योधनप्रभृतीन** मृड्क्ल राज्यं पुण्योसे ही मिला करता है। दुर्योधनादि शत्रुओं-समृद्धम् असपत्नम् अकण्टकम् ।

इसलिये त खड़ा हो और 'देवोसे भी न जीते जीत लिया' ऐसे निर्मल यशको लाम कर । ऐसा यश को जीतकर समृद्धिसम्पन्न निष्कण्टक राज्य भोग ।

मया एव एने निहता निश्चयेन हताः प्राणैः वियोजिताः पूर्वम् एव । निमित्तमात्रं भव त्वं हे सम्यसाचिन् सच्येन वामेन अपि हस्तेन शराणां क्षेपात सच्यसाची इति उच्यते अर्जनः ॥३३॥

ये सब ( ज्यूबीर ) मेरेद्वारा निःसन्देह पहले ही मारे हुए हैं अर्थात् प्राणविद्दीन किये हुए हैं । हे सञ्यसाचित् ! त् केवळ निमित्तमात्र बन जा । बार्ये हायसे भी बाण चळानेका अन्यास होनेके कारण अर्जुन 'सन्यसाची' कहळाता है ॥ ३३॥

#### CONTRACTOR OF

#### द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानिप योधवीरान् ।

मया हतांस्त्वं जिह मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् ॥ ३४ ॥

दोणं च येषु येषु योधेषु अर्जुनस्य आश्चहाः तान् तान् व्यपदिश्चति भगवान् मया इतान् इति ।

तत्र द्रोणभीष्मयोः तावत् प्रसिद्धम् आशङ्का-कारणं द्रोणो धनुर्वेदाचार्यो दित्र्यास्त्रमम्बन्न आत्मतः च विशेषतो गुरुः गरिष्टो भीष्मः खच्छन्दसृत्युः दित्यास्त्रमम्बन्नः च परशुरामेण द्रन्द्वयुद्धम् अगमद् न च पराजितः।

तथा जयद्रयो यस्य पिता तपः चरति मम पुत्रस्य शिरो भूमी पातयिष्यति यः तस्य अपि शिरः पतिष्यति इति ।

कर्णः अपि वासवदत्त्वया शक्त्या तु अमोषया सम्पन्नः सर्यपुत्रः कानीनो यतः अतः तन्त्राम्ना एव निर्देशः ।

मया **इ**तान् खं जहि निमित्तमात्रेण मा व्यथिष्ठाः

तेभ्यां भयं मा कार्षीः । युष्यस्व जेतासि

दुर्योधनप्रभृतीन् रणे युद्धे सपनान् शत्रुन् ॥३४॥

होण आदि जिन-जिन स्र्वीगेसे अर्जुनको आशङ्का थी (जिनके कारण पराजय होनेका डर था) उन-उनका नाम लेकर भगवान् कहते हैं कि 'त् मझसे मारे हर्जोको मार' इत्यादि।

उनमेंसे ट्राण ऑर भीष्मसे भय होनेका कारण प्रसिद्ध ही है। क्योंकि ट्राण तो पतुर्वेदके आचार्य दिव्य अक्षोसे युक्त और विशेषस्पसे अपने सर्वोचम गुरु हैं तथा भीष्म सबमें बड़े स्वेच्छा-मृत्यु और दिव्य अक्षोसे सम्पन्न हैं जो कि परशुरामजीके साथ इन्द्र युद्ध करनेपर भी उनसे पराजित नहीं हुए।

बैसा ही जयद्रय भी है जिसका पिता इस उद्देश्यसे तप कर रहा है कि 'जो कोई मेरे पुत्रका शिर भृमिपर गिराबेगा, उसका भी शिर गिर जायगा।'

कर्ण भी (बड़ा श्र्बीर हैं) क्योंकि वह इन्द्रहारा दी हुई अमोध शक्तिसे युक्त है और कत्यासे जन्मा हुआ सूर्यका पुत्र है, इसलिये उमके नामका भी निर्देश किया गया है।

( अभिप्राय यह कि द्रोण. भीष्म, जयदय और कर्ण, तथा अन्यान्य शरबीर योद्धा ) जो कि मेरेद्वारा मारे हुए है, उनको त तिमित्तमात्रसे मार, उनसे भय मत कर | युद्ध कर, गुसंग्राममे दूर्योवनादि शत्रुओंको जीतेगा || ३४ || सनय उवाच —

संजय बोला---

वचनं कशवस्य कृताञ्जलिवेंपमानः नमस्कत्वा भय

एतत् श्रत्या वचन केशक्य पूर्वोक्तं कृताञ्चलिः सन वेपमान, **कम्पमान:** किरोटी नमस्कृत्वा स्यः पनः एव आह उक्तवान कृष्ण सगद्गदम । भयाविष्टस्य दःखाभिघातात् स्नेहाविष्टस्य

च हर्षोदभवाद अश्रुपूर्णनेत्रत्वे सति वलेप्मणा क्रण्यावरोधः ततः च वाचः अपाटवं मन्दशब्द-त्वं यत म गदगढः तेन सह वर्तते इति सगद्धदं वचनम् आह इति । वचनकियाविशेषणम् एतत् । मीतमीतः पुनः पुनः भयाविष्टचेताः सन प्रणम्य प्रह्वी भन्या आह इति व्यवहितेन मस्बन्धः ।

अत्र अवसरे संजयबचनं साभिष्रायम् । चतुर्प निराश्रयो दुर्योधनो निहन एव इति करिष्यति ततः शान्तिः उभयेषां भविष्यति इति । तदु अपि न अर्थापीद् धनराष्ट्रा मधितव्यवद्यातः ॥ ३५ ॥

एवाह कृष्णं सगद्भदं भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५ ॥

केशवके इन-उपर्यक्त वचनोको सनकर अर्जुन कॉपता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार करके फिर श्रीकृत्वासे इस प्रकार गटद वाणीसे बोला

जब द:ख प्राप्त होनेके कारण भयभीत परुषके और हपीलिकि कारण स्नेहयक परुपके नेत्र औसओंसे परिपूर्ण हो जाने हैं और कण्ट कफसे हक जाता है, उस समय जो वाणीमें अवस्ता और शब्दमें मन्दता हो जाती है, उसका नाम गहर है, जो उससे यक थे ऐसे सगद्रद वचन बीला। यहाँ भगद्रद' शब्द वोलनारूप विशेषण है । इस प्रकार भयनात -भयसे बारबार विक्रजीवत हुआ प्रणाम करके अध्यन्त नस होकर घोला।

यहाँपर सजयके वनन इस गढ अभिष्रायसे भंग क्यम दोणादिए अर्जुनेन निहतेषु अजेयेषु हुए है कि दोणादि चार अजेय श्रुस्वीरोका अर्जुनके द्वारा नाश हो जानेपर आश्रयरहित द्योजन मत्वा भूतराष्ट्रो जयं प्रति निराद्यः सन् सन्धि तो मग हुआ हूं। है, ऐसा मानकर विजयसे निराहा हुआ वतराष्ट्र सन्धि कर लेगा और उससे दोने। पक्षत्रालोंकी ज्ञान्ति हो जायगी । परन्तु भावीक वशमे होकर उतराष्ट्रने ऐसे बचन भी नहीं सने ॥ ३७ ॥

अवन उगव---

अर्जन बोला---

हषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च । रक्षांमि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥ ३६ ॥

न्माहात्म्यकीर्तनेन श्रुतेन हे हर्शकेश बहु जगत् कीर्तन आपकी कीर्तिने अर्थात् आपकी महिमाका कीर्तन और अर्थण करनेसे जो जगत हरित हो प्रहृष्यति प्रहर्षम् उपैति स्थाने तद् युक्तम् इत्यर्थः । | रहा हे सो जीवत ही है ।

स्थाने युक्तं किं तत्, तम प्रकीत्यां स्व- | यह उचित ही है । यह क्या / कि ह

अथवा विषयविशेषणं स्थाने इति, युक्तो हर्षादिविषयो भगवान् । यत ईश्वरः सर्वात्मा सर्वभनसहृत च इति ।

तथा अनुरम्यते अनुरागं च उपीत तत् च विषये इति व्यास्त्येयम् । किं च रक्षामि भीतानि भयाविष्टानि दिशो व्यन्ति गच्छन्ति तत् च व्याने विषये । सर्वे नमस्यन्ति नमस्कुविन्ति च निक्षमंत्राः मिद्धानां समृद्यायाः कषिठादीनां तत् च व्याने ॥ ३६ ॥

भगवता हपीदिविषयन्वे हेतुं दर्शयति

अथवा 'स्थाने' यह शब्द विषयका विशेषण भी समझा जा सकता है। भगशन् हर्ष आदिके थियर है, यह मानना भी ठीक ही है। क्योंकि ईपर सकता आत्मा और सब भुताका सहद है।

यहाँ एसी ज्याच्या करनी चाहिये कि जगत् जो भगवान्में अनुगग—प्रेम करना है, यह उपका अनुगग करना उचिन विषयमें ही है, तथा गक्षसगण भयमें युक्त हुए सब दिशाओं में भाग रहे हैं, यह भी टीक-टिकानेकी ही बाग है। एव समस्त कपिटादि सिटोंके ममुदाय जो नमस्कार कर रहे हैं, यह भी जिचन विषयमें ही हैं।। 38, ॥

भगशन् हपीदि भात्रींके योग्य स्थान किस प्रकार हैं ' इसमें कारण टिम्बाने हैं—

कस्माच ते न नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे ।

पात्र हैं।

अनन्त देवेश जगिन्नियाम कस्मात् च हेतोः ने तुभ्यं २ विषय न नमम्बुर्णुः हे महाभग गरीयसे गुरुतगाय यतो भग्नो हिरण्याभीस्य अपि आदिकती कारणम् अतः तस्मात् आरिकरं कथम् एते न नमम्बुर्णुः । अतो हपीदीनां नमम्कारस्य च स्थानं न्यम् अहं विषय इत्यर्थः ।

हे अनग्त वंत्रश जगन्निवास स्वय अक्षरं तत पर यह वेदान्तेष अयते ।

किं तत्, सर असट् विद्यमानम् असत् च यत्र नाम्ति इति बुद्धिः ते उपधानभृतं सदमती यस्य अक्षरस्य, यद्द्वारेण सद् असट् इति उपचर्यते । परमार्थतः तु सदस्तः परं तद् यद् अक्षरं वेदविदा वदन्ति तत् त्वस् एव न अन्यद इति अभिप्रायः ॥ ३० ॥ त्वमक्षरं सदमत्तरपरं यत् ॥ ३० ॥

हे महानम ! आप जो अनिशय गुहतर है
अर्थात् मबसे बड़े हैं, उनको ये मब किसक्षिये
नमस्त्रार न बरे, क्योंकि आप हिरण्यगर्भके भी
आदिकर्ता कारण है अन. आप आदिकर्ताको
केसे नमस्त्रार न बरें। अभिश्राय यह कि उपर्युक्त
वारणमें आप हार्याहिक और नमस्त्राहरे योग्य

है अनन्त ' हे देवेश ' हे जगनियाम ' यह प्रम अक्षर (ब्रह्म) आप ही है, जो वेदानोंमे सुना जाता है ।

बहु क्या है ? तन् और अगत् — जो विमान है बहु सत् और जिसमें 'नहीं है' ऐसी सुद्धि होती है बहु असत् हैं । य दोनों मत् और असत् जिस अक्षरकी उपाधि है, जिसके कारण यह ब्रह्म उपचारमें पत्त और असत् दोनोंसे परे है, जिसको बेदरचा लोग अक्षर बहते हैं, यह ब्रह्म सी आप हो हैं । अभिग्राय यह कि आपमें अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं हैं ॥ ३०॥ पुनः अपि स्तौति--

अर्जुन फिर भी स्तृति करता है---

त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।

वेत्तासि वेदां च परं च घाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥

त्वम् आदिदेवो जगतः स्रष्ट्रत्वात् पुरुषः पुरि शयनात, पुराण चिरन्तनः । लम् एव अस्य विश्वस्य परं प्रकृष्टं नियान निधीयते अस्मिन जगत सर्व महाप्रलयादौ इति ।

किं च वत्ता असि वेदिता असि सर्वस्य एव वेद्यजातस्य । यत् च वेद वेदनाईं तत् च असि । परंच धाम **परमं पदं वैष्णवम्** । त्वया ततं व्याप्तं विश्वं समस्तम् अनन्तरूप अन्तो न विद्यते तव रूपाणाम् ॥ ३८ ॥

आप जगत्के रचयिता होनेके कारण आदिदंव हैं और शरीररूप पुरमे रहनेके कारण सनातन पुरुष हैं तथा आप ही इस विश्वके परम उत्तम स्थान हैं अर्थात् महाप्रख्यादिमें समस्त जगत् जिसमें स्थित होता है वह ( जगतुका आश्रय ) आप ही है।

तथा समस्त जाननेयोग्य वस्तुओंके आप जानने-बाले है और जो जाननेयोग्य है वह भी आप ही है। आप ही परम धाम-परम बैष्णवपद है। हे अनन्तरूप ' समस्त विश्व आपसे परिपूर्ण हैं-- व्याप्त है। आपके रूपोंका अन्त नहीं है।। ३८॥

कि च-

নগা---

वायुर्यमोऽभिर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । नमा नमस्तेऽस्त सहस्रकृत्वः पुनश्च भयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३६ ॥

वाय स्वं यमः च अग्निः वरुण. अपां पतिः शशा**द्ध चन्द्रमाः** प्रजापतिः स्व प्रिपतामहः च पितामहस्य अपि पिता प्रिपतामहो ब्रह्मणः अपि पिता इत्यर्थः । नमो नमः ने तुभ्यम् अस्त सहस्रकृत्वः पनः च भूयः अपि नमो नम ते ।

आप ही वायु, यम, अग्नि, जलके राजा वरुण, चन्द्रमा और कर्यपादि प्रजापति है और आप ही पिनामहके भी पिना प्रपिनामह है अर्थात ब्रह्मके भी पिता है । आपको हजारो बार नमस्कार हो, नमस्कार हो; फिर भी बारवार आपको नमस्कार हो. नगस्कार हो ।

नमस्कारक्रियाभ्यामावृत्तिगणनं कृत्वसुचा उच्यते । पुनः च भृयः अपि इति श्रद्धाभक्त्यतिशयाद अपरिताषम् आत्मनो दर्शयति ॥ ३९ ॥

सहस्र-शब्दमे 'कृत्वसुच' प्रत्यय कर देनेसे अनेको बार नमस्कार कियाके अभ्यास और आवृत्ति-की गणनाका प्रतिपादन हो जाता है, परन्त फिर भी 'पुनश्च' 'म्योऽपि' इन शन्दोसे अर्जन अतिशय श्रद्धा और भक्तिके कारण 'नमस्कार' करता-करता 'मै तृप्त नहीं हुआ हूँ' ऐसा अपना भाव दिखळाना है ॥ ३०॥ तथा---

तथा---

नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व। अनन्तवीर्योमितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्रोपि ततोऽसि सर्वः।

नमः पुरस्तात् पूर्वस्यां दिशि तुम्यम् अप पृष्टतः ते पृष्ठतः अपि च ते । नमः अस्त ने सक्त एव सर्वासु दिश्च सर्वत्र स्थिताय हे सर्व अनन्तवीर्यामतिकतः अनन्तं वीर्यम् अस्य अमितो विकसः अस्य ।

वीर्षे सामर्थ्यं विक्रमः पराक्रमः। वीर्थेवान् अपि कश्चित् श्रस्नादिविषये न पराक्रमते मन्दपराक्रमो वा । त्वं तु अनन्तवीर्थाः अमितविक्रमः च इति अनन्तवीर्थामित-

सर्व समस्तं जगत् समाप्नोप सम्यम् एकेन आत्मना व्यामोषि यतः तस्माद् अनि भवसि सर्वः, त्वया विना भृतं न किंचिद् अस्ति इन्यर्थः ॥ ४०॥

यतः अहं त्वन्माद्दात्म्यापिज्ञानापराधी अतः—

मानेति महास मानां स्टानं ने

अज्ञानता महिमानं तेवदं सम्बासमानवया इति मन्त्रा ज्ञान्या विपरीत-बुद्धया प्रसभम् अभिभृय प्रसञ्च यद उक्त हं इन्छा हे यादव हे सस्त्रे इति च अज्ञानता अज्ञानिना मृटेन | किम् अञ्चानता, इति आह महिमानं माहात्म्यं तव इदम ईश्वरस्य विश्वरूपम् ।

तव इदं महिमानम् अज्ञानता इति

वैयधिकरण्येन मंबन्धः । तव इमम् इति पाठो

यदि अस्ति नदा सामानाधिकरण्यम् एव ।

समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥ ४०॥ आपको आगेसे अर्थात् पूर्वदिशामें और पीडेमे भी नमस्कार है । हे-सर्वरूप ! आपको सब ओरसे

आपको आगेसे अर्थात् पूर्वदिशामें ओर पीछमे भी नमस्कार है । हे-सर्वरूप ! आपको सब ओरसे नमस्कार है अर्थात् सर्वत्र स्थित हुए आपको सब दिशाओंमें नमस्कार है । आप अनन्त्वीर्य और अर्थार प्राक्रमवाले हैं ।

वीर्थ सामर्थ्यको कहते है और विकास पराक्रम-को। कोई ज्यक्ति सामर्थ्यवान् होकर भी शाखादि चलानेम पराक्रम नहीं दिखा सकता, अथवा मन्द-पराक्रमी होता है। परन्तु आप तो अमन्त भीर्य और अमित पराक्रमसे युक्त है। इसल्पि आप अमन्त-वीर्थ और अमितपराक्रमी हैं।

आप अपने एक स्वरूपसे सारे जगत्को व्यास किये हुए स्थित हैं, इसल्यि आप सर्वरूप हैं, अर्थात् आपसे अनिरिक्त कुछ भी नहीं हैं॥ ४०॥

क्योंकि मै आपकी महिमाको न जाननेका अपगधी रहा हूँ, इसलिये---

सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे मखेति । अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्प्रणयेन वापि ॥ ४१ ॥

> आपकी महिमाको अर्थात् आप ईश्वरके इम विश्वरुपको न जाननेवाले मुझ मुद्रहारा विपरीत बुद्धिसे आपको मित्र—समान अस्थावाला समझकर जो अपमानपूर्वक हटसे हे छूळा 'हे यादव ! हे ससी ! इत्यादि वचन कहे गये हैं—

> 'तव इद महिमानम् अजानना'इस पाटमें 'इदम्'रास्ट नपुमकः लिग है और 'महिमानम्' रास्ट पुंछिङ्ग है, अन इनका आपसमे वैयशिकरण्यमे चिशेष्य-विशेषणभाव-सम्बन्ध है । यदि 'इदम्'की जगह 'ईमम्' पाट हो तो सामाना विकरण्यमे सम्बन्ध हो सकता है ।

मया प्रमादाद विक्षिप्तचित्तवा प्रणयेन वा अपि प्रणयो नाम स्नेहनिमित्तो विश्रम्मः तेन अपि कारणेन यद उक्तवान असि । ४१॥

इसके सिवा प्रमादसे यानी विक्षिप्तचित्त होनेके अथवा प्रणयसे विश्वासका नाम प्रणय है, उसके कारण भी मैने जो कुछ कहा है ॥ ४१॥

#### - 1 Steps

# यचावहासार्थमसत्कृताऽसि

विहारशय्यासनभोजनेष । एकोऽथवाष्यच्यत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम ॥ ४२ ॥

यत् च अवहासार्थं परिहासप्रयोजनाय असरकृतः परिभृतः असि भविम, क्र, विहारशस्य-सनभोजनेषु, विहरणं विहारः पादच्यायामः, शयनं शय्या आसनम् आस्थायिका, भोजनम् अदनम इति एतेषु विहारशय्यामनभोजनेषु । "क परोक्षः सन् अवस्कृतः असि परिस्तः असि अथवा अपि हे अच्युत तत् समक्ष तत शब्दः क्रियाविशेषणार्थः प्रत्यक्षं वा असत्कृतः असि तद् सर्वम् अपराधजातं क्षामपे क्षमां कारये नाम अहम् अप्रमेय प्र**माणातीतम् ॥** ४२ ॥

तथा जो हॅमीके लिये भी आप मझसे असुरकृत--- अपमानित हुए है; बहुाँ 'विहार, शय्या, आसन और भोजनादिमे । विचरनारूप पेरोसे चलने-फिरनेकी क्रियाका नाम विद्वार है, शयनका नाम शरुया है. स्थित होने -बैठनेका नाम आसन है और मक्षण करनेका नाम भोजन है। इन सब कियाओं के करते समय ( मुझसे ) अकेलिये — आपके पील अधन आपके सामने आपका जो कुछ अपमान - निरम्कार हुआ है, हे अन्यत ! उस समस्त अपराधीके समुद्रान को मे आप अप्रमेयसे अर्थात प्रमाणातीत परमेश्वरण क्षमा कराता है। 'समक्षम्' शब्दके पहलेका 'तट' शब्द क्रियाविशेषण है ॥ ४२ ॥

··· + 75435·

यतः न्यमः

क्योंकि आग ---

पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पुज्यक्ष गुरुर्गरीयान् । न त्वत्समोऽन्त्यभ्यधिकः कृतोऽन्यो लांकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ ४३ ॥

पिता असि जनयिता र्शकस्य प्राणिजातस्य चराचरस्य स्थावरजङ्गमस्य, न केवलं अम अस्य जगतः पिता पुष्यः च पूजाही यतो गुरुः गरीयान् गुरुतरः ।

इस स्थात्रर-जगमरूप समस्त जगनके यानी प्राणिमात्रके उत्पन्न करनेवाले पिना हैं । केवल पिना ही नहीं आप पूजनीय भी है, क्योंकि आप बड़े से-बड़े गुरु है।

कस्माद गुरुतरः त्वम इति आह

न च त्यत्समः स्वत्तुस्यः अन्यः अस्ति । न हि ईश्वरद्वयं संभवति अनेकेश्वरत्वे व्यवहारानुषपत्तेः । त्वत्सम एव तावद् अन्यो न संभवति कृत एव अन्यः अभ्यधिकः स्यान । लोकत्रयं अपि मर्चिमान अप्रतिमप्रभाव ।

प्रतिमीयते यया सा प्रतिमा, न विद्यते प्रतिमा यस्य तव प्रभावस्य स त्वम् अप्रतिम-प्रभावः, हे अप्रतिमत्रभाव निरतिशयप्रभाव इत्यर्थः ॥ ४३ ॥

आप केंसे गुरुतरहें ' सो ( अर्जन ) बतलाता है-

हे अप्रतिमप्रभाव ! सारी त्रिडोकीमें आपके समान दसरा कोई नहीं है क्योंकि अनेक ईश्वर मान लेनेपर व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता । इसल्यि ईश्वर दो नहीं हो सकते । जब कि सारे त्रिभवनमे आपके समान ही दमरा कोई नहीं है, फिर अधिक नो कोई हो ही कैसे सकता है ?

जिससे किसी वस्तकी समानता की जाय उसका नाम 'प्रतिमा' है, जिन आपके प्रभावकी कोई प्रतिमा दहीं है. वह आप अप्रतिमग्रभाव हैं। इस प्रकार हे अप्रतिमप्रभाव ' अर्थात हे निर्गतशयप्रभाव !॥५३॥

यत एवम-

जब कि यह बात है --

तस्मात्त्रणस्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् । पितेव प्रत्रस्य सखेव सख्यः त्रियः त्रियायाईसि देव सोइम् ॥ ४४ ॥

तस्मात् प्रणभ्य नमस्कृत्य प्रणिवाय प्रकर्षेण नीचै: धृत्वा काय श्रारीर प्रसादये प्रसाद कारये त्वारा अहरा ईशस **ईशितारम्** ईट्स **स्तुत्यम् । त्वं** पुन: पुत्रस्य अपराधं विना यथा क्षमते सर्व सम्बा इव च सम्बर्ध अवराधं यथा वा वियाया अवराधं प्रिया. श्रमने एवम् अर्हास हे देव सोह प्रसहितं क्षन्तुम् इत्ययः ॥ ४४ ॥

इसीलिये में अपने शर्गरको भन्नी प्रकार नीचा करके अर्थात् आपके चरणोमे रखकर प्रणाम करके स्तृति करनेयोग्य शासन-कर्ता आप ईश्वरको प्रसन्न करता है। अर्थातः आपसे अनुप्रह कराता है। जैसे पुत्रका समस्त अपराध पिना क्षमा करता है तथा जैसे मित्रका अपराध मित्र अथवा व्रियाका अपराध व्रिय (पति ) क्षमा करता है-महन करता है, वैसे ही हे देव ! आपको भी (मेरे समस्त अपराचीको सर्वया ) सहन करना अर्थात क्षमा करना उचित है।। ४४॥

अदृष्टपूर्वं हृषितं। स्मि दृष्टा भयन च प्रव्यथितं मनो मे । अटब्टपूर्व न कदाचिदु अपि दृष्टपूर्वम् इदं विश्वरूपं तव मया अन्यैः वा तद् अहं दृष्टा हाँपनः आस्म संग्रह्म च प्रव्यितं मनो में ।

तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रमीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५॥ आपके जिस विश्वरूपको मेने या अन्य किसीने पहले कभी नहीं देखा, ऐसे पहले न देखं हुए इस रूपको देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ। तथा माथ ही मेरा मन सबसे व्याकल भी हो रहा है।

अतः तद् एव में मम दर्शय हे देव रूपं यद् मत्सस्वं प्रमीद देवेश जगन्निवास जगतो निवासो जगन्निवासो हे जगन्निवास । ४५॥ इसलिये हे देव! मुझे अपना वहीं रूप दिखलाईये जो मेरा मित्ररूप हैं। हे देवेश ! हे जगन्तिवास ! आप प्रसन्त होइये । जगत्त्रे निवासस्थानका नाम जगन्तिवास हैं॥ ८५॥

### किरीटिनं गदिनं चकहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव । तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ॥ ४६ ॥

किरीटिनं किरीटवन्तं तथा गदिनं गदावन्तं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वा प्राथये स्वां द्रष्टुम् अह तथा एव पूर्ववद इत्यर्थः।

यत एवं तसात् तेन एव रूपेण बसुदेव-पुत्ररूपेण चतुर्भुजन सहस्रवाहो वार्तमानिकेन विश्वरूपेण भव विश्वमूर्ते उपसंहत्य विश्वरूपं तेन एव रूपेण वसदेवपुत्ररूपेण भव उत्पर्थः । १४६॥ मै आपको बैसे ही अर्घात पहलेहीकी भौति जिरवर मुकुट धारण किये, हाथोंमें गदा और चक्र लिये हुए देखना चाहता है।

जब कि यह बात है तो हे सहस्वबाहो ! है विश्वपूर्ते ! अयांत् वर्तमान विश्वस्वपते (युक्त ) भगवन् ! आप उसी अपने बसुदेव-पुत्रस्य चतुर्सुन-स्वस्वपते युक्त होहये । अर्थात् इम विश्वस्वपते उपसहार करके आप बसुदेव-पुत्र-धीरुष्णके सक्सपते स्थित होहये ॥ ४६॥

#### **--{⊝(1⊝}-**-

अर्जुनं भीतम् उपलम्य उपसंहत्य विश्वरूपं त्रियवचनेन आश्वासयन्--

श्रीभगवानुवाच---

अर्जुनको भयभीत देखकर, विश्वस्पका उपसद्दार करके प्रिय यचनोसे पैर्य देने हर श्रीभगवान बोले-

मया प्रसन्नेन तत्रार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमान्मयोगात्। तेजोमयं विश्वमनन्तमाधं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्॥ ४७॥

मया प्रसक्तेन प्रसादों नाम त्विष अनुसहबुद्धिः तहता प्रमक्तेन मया तव हे अर्जुन उद परं न्यां विष्ठक्र प्रां न्यां विष्ठक्र परं तिक्षेत्रम् आन्योगाद आत्मन ऐस्वर्यस्य सामर्थ्यात् तेजास्य तेजास्य विश्व समस्तम् अनन्तरत अन्तरितम् आदौ भवम् आयं यद रूपम् मे मम त्वदन्येन त्वनः अन्येन केनचिद् न टाइवेच ॥ ५०॥

हे अर्जुन ! प्रसन्न हुए मुझ परमात्माने— तुक्षरर जो अनुभह्बुद्धि हैं उसका नाम प्रसाद है उससे युक्त मुझ प्रसंघरने —अपने ऐक्टर्यकी सामध्येस यह परम श्रेष्ठ तेजोत्मय—नेत्रसे परिपूर्ण अनन्त—अन्तरहित मबसे पहले होनेवाल अनारि विकल्प तुझे दिखाया है, जो मेरा रूप तेरे सिश पहले और किसीसे भी नहीं देखा गया ॥१९॥। संवृत्त इति तत स्तीति--

आत्मनो मम रूपदर्शनेन कृतार्थ एव त्वं मेरे रूपका दर्शन करके त नि.सन्देह कृतार्थहो गया च इति तत् स्त्तीति -- हैं । इस प्रकार उस रूप-दर्शनकी स्तृति करने हैं --

न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च कियामिर्न तपोभिरुप्रैः। एवंरूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥१८॥

न वेदयङ्गाध्ययनैः न दानैः चतर्णाम् अपि ।

वेदानाम् अध्ययनैः यथावद् यज्ञाध्ययनैः च । वेदाध्ययनैः एव यज्ञाध्ययनस्य मिद्रन्वात

यज्ञाध्ययनग्रहणं यज्ञविज्ञानोप-लक्षणार्थम ।

तथा न दानः तुलापुरुपादिभिः न च कियाभि अग्रिहोत्रादिभिः श्रीतादिभिः न अपि नवेकि उप्रै: चान्द्रायणादिभि: उप्रै: घाँरै: एवरूपो यथाद्शिनं विश्वरूपं यस्य मः अहम् एवंरूपः शक्यों न शक्य: अह नुखोके मन्त्यकोंके इस्ट त्यदस्येन स्वत्तः अन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥

न नो वेद और यज्ञोंके अध्ययनद्वारा अर्थात् न तो चारो नेदोका यथानत अध्ययन करनेसे और न यज्ञोंका अध्ययन करनेसे ही (मै दर्शन दे सकता हूँ)।

वंदोके अन्ययनमें ही यज्ञोका अध्ययन सिद्ध हो सकता था, उसपर भी जो अलग यहाँके अध्ययनका ग्रहण है, वह यज्ञविषयक विशेष विज्ञानके नपलक्षणके लिये है ।

वैसे ही न मनुष्यके बराबर तोलकर सुवर्णादि दान करनेसे, न श्रीत-स्मार्तादि अग्निहोत्ररूप कियाओसे और न चान्द्रायण आदि उप्र तपोंसे ही मै अपने ऐसे रूपका दर्शन दे सकता हैं। हे कुरुप्रवीर ! जैसा विश्वरूप तुझे दिखाया गया है वैसा में तेरे सिवा इस मनुष्यलोकमें और किसीके द्वारा नहीं देखा जा सकता ॥ ४८ ॥

2000 मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्रा रूपं घारमीदञ्जमेदम् । व्यपतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव में रूपमिदं प्रपश्य ॥४६॥

माते व्यथा **माभृत्ते भयं** माच विष्टभावी , विमृदचित्तता दृष्टा उपलभ्य रूपं बोरम् ईदृग् बोर रूपको देखकर तुझ भय न होना चाहिये, यथादिशितं मम इदम । व्यपेतमी. विगतभय: प्रीतमनाः च मन् पुन भूयः त्व तद् ्व चतुर्भुजं शंग्वचक्रगदाधरं तव इप्टं रूपम् इद हुआ वही अपना इष्ट यह शब्ध-चक्र-गदाधारी प्रपश्य ॥ ४९, ॥

जैसा पहले दिखाया जा चका है, वैसे मेरे इस और विमद्रभाव अर्थात् चित्तकी मदावस्था भी नहीं होनी चाहिये । त भयरहित और प्रसन्नमन चतर्भजरूप फिर भी देखा। ४९॥

मजय उवाच----

मजय बोला---

इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भयः। आश्वासयामास च भीतमेनं भृत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ॥५०॥ उक्त्वा स्वकं **वसुदेवगृहे जातं** रूपं दर्शयामास कहकर अर्जुनको अपना-व**सु**देवके घरमें प्रकट दर्शितवान । म्य. पुन: आश्वासयामास च हुआ रूप दिखलाया । फिर सौम्यमूर्ति होकर अर्थात् आश्वासितवान च भीतम् एनं भ्वा पुनः सौम्य- प्रसन्न देहसे युक्त होकर महात्मा कृष्णने इस भयभीत वप प्रमञ्जदेहो महात्मा ॥ ५०॥

इति एवम् अर्जुनं वासुदेव. तथा भृतं वचनम् | इस प्रकार भगवान् वासुदेवने पूर्वोक्त वचन अर्जुनको पुन -पुन धेर्य दिया ॥ ५० ॥

अर्जन उवाच - -

अर्जुन बोठा--

दृष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन । इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ॥ ५१ ॥

दक्षा इदं मानुप रूप **मन्सरवं प्रसन्धं** तब | हे जनार्टन ! अब मे अपने मित्रकी आकृतिमे सौम्य जनार्दन इटानीम् अधूना अस्मि संवृत्त | आपके इस प्रसन्त्रमुख सौम्य मानुपरूपको देखकर संजातः कि सचता प्रसन्नचित्तः प्रकृति स्वभावं सचेता यानी प्रसन्नचित्त हुआ हूँ और अपनी गतः च असि ॥ ५१ ॥

प्रकृतिको बास्तविक स्थितिको प्राप्त हुआ हूँ ॥ ५१॥

श्रीभगवानुवाच ---

श्रीभगवान् बोले-

सदर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम । देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्किणः ॥ ५२॥

द्रक्ष्यन्ति च इति अभिग्रायः ॥५२॥

सुदुर्दर्भ सुमु दुःस्वन दर्भनम् अस्य इति । सेरे जिम रूपको तनं देखा है, बह बहा सुदुर्द्भम् इट रूपं व्हथनसि यह सम । देवा आंप हो, क्सा है । देवता लोग भी सेरे इस रूपका अस्य मम रूपस्य नित्य मर्वद्। दर्शनकाङ्क्षिण., दर्शन करनेकी मदा इच्छा करने है । अभिप्राय दर्शनेप्पदः अपि न त्वम् इव दष्टवन्तो न तेशं भौति ( मेरा क्ष्य ) देखा नहीं है और देखेंगे भी नहीं ॥ ५२ ॥

कस्मात् -

। किस क्रिये ⁴---

नाहं वेंद्रेन तपसा न दानेन न चेज्यया। शक्य एवंविधो द्रष्ट्रं दृष्टवानिस मां यथा ॥ ५३ ॥ न अहं वेदै ऋग्यजुःसामाधर्यवेदैः चतुर्भिः
अपि न तपता उप्रेण चान्द्रायणादिना न
दानेन गोभृहिरण्यादिना न च इत्थया यज्ञेन
प्जया वा सक्य एवनियो यथाद्यितप्रकागे
प्रष्टिशन् असि मा यथा त्वस्य ॥ ५२ ॥

जिस प्रकार मुझे त्ने देखा है ऐमे पहले दिख्लायें हुए रूपवाल मैं न तो ऋक्, यज्ञ, साम और अपर्व आदि चारों वेदोंमे, न चान्द्रायण आदि उम्र तपोसे, न गी, भूमि तथा सुवर्ण आदिके दानसे और न यजनसे ही देखा जा सकता हूँ अर्थात् यह या पूजासे भी मैं (इस प्रकार) नहीं देखा जा सकता ॥ ५३॥

### 

कथं पुनः शक्य इति उच्यते -

तो फिर आपके दर्शन किस प्रकार हो सकते ैं (इसपर कहते हैं—

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन । ज्ञातुं द्रप्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्ट्रं च परंतप ॥ ५८ ॥

भक्त्या तु **किंविशिष्टया इति आ**ह

अनन्यता अप्रयम्भूतया भगवतः अन्यत्र पृथम् न कदाचिट् अपि या भवति सा तु अनन्या भक्तिः सर्वेः अपि कर्म्णः वासुदेवाद् अन्यद् न उपलस्यते यया सा अनन्या भक्तिः तया भक्त्या शक्य अध्य प्यंविशे विश्वरूप-प्रकारो हे अर्थुन आतु शास्त्रते न केवलं आतुं शास्त्रतो इट् च साक्षात्कर्तुं तस्येन नच्यतः प्रवेष्ट् च मोश्चं च गन्तुं पर्यप ॥ ५४ ॥

भक्तिसे दर्शन हो सकते हैं, सो किम प्रकारकी भक्तिसे हो सकते हैं, यह बतन्त्रते हैं-

है अर्जुन ! अनन्य भक्तिसे अर्थात् जो भगवान् को छोइकर अन्य किसी पुरक वस्तुमे कभी भी नहीं होती वह अनन्य भक्ति है एवं जिस भक्तिके कारण ( भक्तिमान् पुरुषको ) समन्त इन्द्रियोद्दार एक वासु-देव परमान्माके अनिश्ति अन्य किसीकी भी उपरुष्टिय नहीं होती, वह अनन्य भक्ति हैं। ऐसी अनन्य भक्ति-द्वारा इस प्रकारके रूपवाला अर्थात् विश्वरूपवाला मै परमेश्वर शाखोद्धारा जाना जा सकता हैं। केवल शाखोद्धारा जाना जा सकता हैं क्वार्य परमेश्वर ते सकते हैं। परमेश्वर जा सकता हैं अर्थात् माध्यात् भी किया जा सकता हूं और प्राप्त भी किया जा सकता हैं अर्थात् मोक्षा भी प्राप्त करा

### waster.

अधुना सर्वस्य गीताशाष्ट्रस्य सारभृतः अर्थो निःश्रेयमार्थः अनुष्टेयत्वेन समृद्धित्य उच्यते-

अत्र समस्त गीताशास्त्रका सारभूत अर्थ संक्षेप-मे कत्याणप्राप्तिके छिये कर्तव्यस्त्पसे बतलाया जाता है--- यः

मत्कर्मकृन्मत्परमो निवैंरः सर्वभतेप मद्भक्तः सङ्गवर्जितः। स मामेति पण्डव ॥ ५५ ॥

मन्तर्मश्र्ट् मद्दर्थ कमें मत्कर्म तत्करोति इति मत्कर्मश्रुत् । भवरम करोति भृत्यः स्वामिकर्म न तु आत्मनः परमा प्रेन्य गन्तव्या गतिः इति स्वामिनं प्रतिपद्यते, अयं तु मत्कर्म-श्रुट् माम् एव परमां गतिं प्रतिपद्यते इति मत्परमः अदं परमः परा गतिः यस्य मः अयं मत्परमः । जो मुझ परमेश्वरके लिय कर्म करनेशाला है और मेरे ही परायण हैं—सेवक खामीके लिये कर्म करता है परन्तु मरनेक पश्चाद पानेयोग्य अपनी परमणित उसे नहीं मानता और यह तो मेरे लिये ही कर्म करनेवाला और मुझे ही अपनी परमणित समझने-बाला होता है, इस प्रकार जिसकी परमणित में ही हैं ऐसा जो मत्यरायण हैं।

तथा महक्तो माम् एव मर्वप्रकारः मर्वात्मना

तथा मेरा ही भक्त है अर्थात् जो सब प्रकारसे सब इन्द्रियोद्वारा सम्पूर्ण उत्साहसे मेरा ही भजन करता है, ऐसा मेरा भक्त है।

मर्वोत्माहेन भजते इति मद्भक्तः ।

तथा जो बन, पुत्र, मित्र, स्त्री और बन्धुवर्गमे सङ्ग — प्रीति-- स्नेडमे रहित हैं।

सङ्गवर्जितो धनपुत्रमित्रकलत्रबन्धुवर्गेषु सङ्गवर्जितः सङ्गः प्रीतिः स्नेहः तद्वजितः।

> तथा सब भूतोमे बैरभावसे रहित हे अर्थात अपना अत्यन्त अनिष्ट करनेकी चेष्टा करनेवारोंमे भी जो शत्रभावसे रहित है।

निर्वेरो निर्गतवैरः मर्वभूतेष अत्रुभावरहित

ऐसा जो मेरा भक्त है, हे पाण्डव ' बह मुझे पाता है अर्थात् में ही उसकी परमगति हूँ, उसकी दूसरी कोई गति कभी नहीं होती। यह मेने तुझे तेरे जातनेके लिये इंग्ड उपदेश दिया है ॥ ५५ ॥

आत्मनः अत्यन्तापकारप्रवृत्तेषु अपि ।

य ईटओं मद्भक्तः स नाम जने अहम् एव तस्य परा गतिः न अन्या गतिः काचित् भवति अर्यं नव उपदेश इष्टों मया उपदिष्टों हे पाज्व इति ॥ ५५॥

> इति श्रीमहाभारते अतमाहस्रयां संहितायां वयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवदीतास्रपतिषत्मु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-संवादं विश्वस्पदर्शनं नामेकादश्लोऽध्यायः ॥११॥

इति श्रीमत्परमहम्परिशाकसाचारँगोविन्दसगक्यपृत्यपादशिष्यश्रीमच्छकरसगक्त. १ती श्रीमगबद्गीतासाच्ये विश्वरूपदर्शनं

नामेकादशोऽध्याय ॥११॥

# द्वादशोऽध्यायः

द्वितीयप्रभृतिषु अध्यायेषु विभृत्यन्तेषु परमात्मनो ब्रह्मणः अक्षरस्य विध्वन्तसर्व-विशेषणस्य उपासनम् उक्तम् । सर्वयागेश्वर्यसर्वज्ञानशक्तिमन्सच्चोपाधेः ईश्वरस्य तव च उपासनं तत्र तत्र उक्तम् ।

विश्वरूपाध्याये तु ऐश्वरम् आधं समस्त-जगदानम्ह्यं विश्वरूपं त्यदीयं दर्शितम् उपाय-नार्यम् एव त्यया. तत् च दर्शियत्या उक्तवान् असि 'मरक्ष्मंक्रन' इत्यादि, अतः अहम् अनयोः उभयोः पक्षयोः विश्विष्टतग्युभुत्मया त्यां पृच्छामि इति— अवन उवान

> एवं मततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते। ये चाप्यक्षरमञ्चक्तं तेषां के योगविक्तमाः॥ १

एवम् इति अनीतानन्तरश्लोकेन उक्तम् अर्थ परामृश्लति, 'मरकमंक्र' इत्यादिना ।

एव सवतयुक्तः नैरन्तर्येण भगवन्कमीदाँ यथोक्ते अर्थे ममाहिताः सन्तः प्रवृत्ता हृत्यथेः । ये भक्तः अनन्यश्ररणाः सन्तः त्वा यथादर्शितं विश्वरूपं पर्यपासने ष्यायन्ति । हमरे अध्यायमे लेकर त्रिभृतियोगतक अर्थात इमवे अध्याततक समस्त विशेषणींसे रहित अक्षर-मन्न परमात्माकी उपासनाका वर्णन किया गया है।

तथा उन्हीं अव्यायोंमें स्थान-स्थातपर सम्पूर्ण योग-वेश्वर्य और मम्पूर्ण ज्ञान-शक्तिसे युक्त, सत्त्व-गुणरूप उपाधियाले आप परमेश्वरकी उपासनाका भी वर्णन किया गया है ।

तथा विश्वस्य ( एकाटश ) अध्यायमें आपने उपामनाके लिये ही मुझे सम्यूर्ण ऐस्वर्यचुक्त, सबका आदि और समम्भ जगत्का आस्मारूप अपना विश्वस्य मी दिस्त्राया है और वह रूप दिख्लाकर आपने 'मेरे ही लिये कर्म करनेवाला हो' इंप्यादि चक्त भी कहे हैं । इसलिय इन दोनों पक्षोमें कीन-सा पक्ष ग्रेप्तर है, यह जाननेकी इन्ह्यामें में आपने पूछना हूं । इस प्रकार अर्थन बेला —

्यम्' इन्दर्स जिसके आदिमे 'मन्कर्मस्त्रं यह पद है, उम पासमें ही कहे हुए श्लोकके अर्थका अर्थात् एकादश कायायके अस्तिम श्लोकर्मे कहे हुए अर्थका (अर्थुन) निर्देश करता है।

इस प्रकार निरन्तरतासे उपयुक्त साधनोमें अर्थात् भगवर्ग्य कर्म करने आदिमें दत्तचिन हुए- टंगे हुए जो सक, अनन्य भावमें शरण होकर पूर्वदर्शित विश्वह्मपद्मारी आप परमेश्वरकी उपासना करते हैं— उसीका व्यान किया करने हैं।

ये च अन्ये अपि त्यक्तमर्वेषणाः संन्यस-सर्वकर्माणो यथाविशेषितं त्रह्म अक्षरं निरस्त-मर्वोपाधित्वाद अन्यक्तम अकरणगोचरम् । यद हि लोके करणगोचरं तद् व्यक्तम् उच्यते अञ्जेः धाताः तन्कर्मकत्वादु इदं तु अक्षरं तद्विपर्गतमः शिष्टैः च उच्यमानैः विशेषणैः विशिष्टं तद ये च अपि पर्यपासने ।

तेषाम् उभयेषां मध्ये के योगवित्तमा अतिशयेन योगविद इत्यर्थ: ॥ १ ॥

तथा दसरे जो समस्त वासनाओका त्याग करने-वाले. सर्व-कर्म-संन्यासी (ज्ञानीजन) उपर्यक्त विशेषणोंसे यक्त परम अक्षर, जो समन्त उपाधियोंसे रहित होनेके कारण अध्यक्त है, ऐसे इन्द्रियादि करणों-से अतीन ब्रह्मकी उपासना किया करते हैं । संसारमें जो इन्द्रियादि करणोंसे जाननेमें आनेवाला पदार्थ है वह त्यक्त कहा जाता है क्योंकि अञ्च' धातुका अर्थ इन्डियगोचर होना ही है और यह अक्षर उससे विपरीत अकरणगोचर है एवं महापुरुपोदारा कहे हुए विशेषणोंसे युक्त हैं, ऐसे ब्रह्मकी जो उपासना करते हैं।

उन दोनोमे श्रेष्ठतर योगवेत्ता कौन है / अर्थात अधिकतासे योग जाननंवाले कीन है '॥ १॥

श्रीभगवानवाच

अक्षरोपासकाः मम्यम्दर्शिनो निवृत्तेषणाः ने तावद् तिष्ठन्तु तानु प्रति यद् वक्तव्यं तद् उपरिष्टाद् बक्ष्यामः। ये तु इतरे---

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासने ।

श्रद्धया परयोपेतास्ते

मीय विश्वरूपे परमेश्वरे आवश्य समाधाय मनो ये भक्ताः सन्तः, मा सर्वयोगेश्वराणा**म** अधीक्षरं सर्वज्ञं विमक्तगगादिक्केशनिमिर-दृष्टिम्, नित्ययुक्ता अतीतानन्तराध्यायान्तोक्त-श्रोकार्थन्यायेन मततयुक्ताः मन्त उपन्तते श्रद्धया परया प्रकृष्ट्या उपेना , न म मम मना अभिप्रेता युक्ततमा इति ।

नरन्तर्येण हि ते मचित्ततया अहारात्रम् इति वक्तुम् ॥ २ ॥

थीभगवात बोले--

जो कामनाओंसे रहित पूर्णशानी अक्षरव्यक्षे उपासक है उनको अभी रहने दो, उनके प्रति जो कल कहना है वह आगे बहुंगे, परन्तु जो

मे युक्ततमा मताः॥२॥

जो भक्त मञ्ज विश्वरूप परमेश्वरमे मनका समाविस्थ करके मर्व योगेश्वरोके अधीधर रागादि प्रज्ञाेश-रूप अज्ञानदृष्टिमे रहित मझ सर्वेश प्रमेश्वरको पिःछै ं एकादश । अत्यायके अन्तिम छोकके अर्थानुसार निरन्तर तत्वर हुए उत्तम श्रद्धासे युक्त होकर उपासना करने हैं, वे श्रेष्ट्रतम योगी है, यह में मानता हूँ।

क्योंक वं लगातार मझमें ही वित्त लगावर अतिवाहयन्ति अतो युक्तं तान प्रति युक्ततमा । गत-दिन व्यतीन करते हैं, अतः उनको युक्ततम कहना उचित ही है ॥ २ ॥

किम् इतरे युक्ततमा न भवन्ति, न, किं तु

तान् प्रति यद् वक्तव्यं तत् शृणु—

तो क्या दूसरे युक्तनम नहीं हैं / यह बात नहीं, किन्तु उनके विपयमे जो कुछ कहना हैं सो सुन—

# ये त्वक्षरमनिर्देश्यमञ्चक्तं पर्युपासते । सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं श्रुवम् ॥ ३ ॥

येतु अक्षस्य अनिर्देश्य अञ्चल्तान्याद् अञ्चल् गोचरम् इति न निर्देष्टुं शक्यने अतः अनिर्देश्यम् अन्यक्तं न केन अपि प्रमाणेन व्यज्यते इति अञ्चल्तं वर्यपासने परि समन्तादु उपासने।

उपामनं नाम यथाशास्त्रम् उपास्यस्य अर्थस्य विषयीकरणेन सामीप्यम् उपगम्य तत्रधारावत् समानप्रत्ययश्रवाहेण दीर्घकालं यद् आमनं तद् उपासनम् आचक्षते ।

अक्षरस्य विशेषणम् आह—

संत्रम व्योमवह व्यापि, अचिन्यम च अव्यक्तत्वाह अचिन्त्यम् । यह हि करण-गोचरं तह मनसा अपि चिन्त्यं तहिपरीतत्वाह् अचिन्त्यम् अक्षरम् कृटस्थन्।

दृश्यमानगुणम् अन्तर्दोषं वस्तु कृटं
कृटस्पं कृटसाध्यम् दृश्यादां कृटखब्दः प्रसिद्धां
लोके। तथा च अविद्यादि अनेकस्पंसारवीजम्
अन्तर्दोषवद् सायाच्याकृतादिश्रच्दवाच्यं
'सावा त प्रकृतिं विचान्मायिनं त सहस्यसः'
(स्वेण उण ४। १०) 'सम सावा दुरस्यया'
दृश्योदां प्रसिद्धं यत् तत् कृटम्। तिस्मन् कृटं
स्थितं कृटस्थं तटस्थंभतया।

परन्तु जो पुरुष उस अक्षरकी – जो कि अञ्चक्त होने-के कारण शब्दका विषय न होनेसे किसी प्रकार भी बतलाया नहीं जा सकता इसलिये अनिर्देश्य है और किसी भी प्रमाणसे प्रयक्ष नहीं किया जा सकता इसलिये अञ्चक है–सब प्रकारसे उपासना बदले हैं।

उपान्य वन्तुको शास्त्रोक्त विधिसे बुद्धिका विषय बनाकर उसके समीप पहुँचकर नैल्लाराके तृह्य समान बृत्तियोके प्रशहसे जो दीर्घकालक उसमें स्थित रहना है, उसको उपासना' कहते हैं—

उस अक्षरके विशेषण बनलाने हैं—

वह आकाशके समान मर्वन्यापक है और अध्यक्त होनेसे अचित्स्य हैं, क्योंकि जो वस्तु इन्द्रियादि करणोसे जाननेमें आती हैं उसीका मनसे भी चिन्तन किया जा सकता हैं। परन्तु अक्षर उससे विपर्रात होनेक कारण अचिन्य और कृदस्थ हैं।

जो वस्तु उत्तरमे गुणयुक्त प्रतीत होती हो और भीतर दोणोसे भरी हो उसका नाम फूटर है । समारमे भी 'कूटकरा' 'कूटसाक्ष्य' उत्पादि प्रयोगो-मे कूट अच्द (इसी अर्थम ) प्रतिद्व है । वैसे हो जो अविवादि अनेक ससारोकी बीजभूत अन्तदोंगोसे युक्त प्रकृति 'माया अव्याकृत' आदि शब्दोद्वारा वही जाती हैं एवं 'भक्तिकका नो माया और महंद्वरको मायापित समझना चाहियं 'मेरी माया दुस्तर हैं' इत्यादि श्रुक्ति-स्पृतिके वचनोमे जो माया नामसे प्रसिद्ध है, उसका नाम कूट हैं । उस कृट (नामक माया) में जो उसका आविष्टानाम्यसे स्थित हो रहा हो. उसका नाम कुटस्य हैं। अथवा राश्चिः इव स्थितं कृटस्थम् अत एव अचर्वे सम्माद् अचर्ले तम्माद् ध्रृषे नित्सम् इत्सर्थः ॥ ३ ॥ अथवा राशि : हेरकी भौति जो (कुछ भी किया न करता हुआ ) स्थित हो उसका नाम क्टरूथ है । इस प्रकार क्टरूथ होनेके कारण जो अचछ है और अचछ होनेके कारण ही जो ध्रुव अर्थात् नित्य हैं (उस ब्रह्मकी जो लोग उपासना करते हैं )॥ ३॥

# संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः । ते प्राप्तुवन्ति मामेव सर्वभृतहिते रताः ॥ ४॥

संनियम्य सम्यम् नियम्य संहृत्य इन्द्रियमार्थ इन्द्रियसमुद्रायम्, सर्वत्र मर्यम्मिन् काले समयुद्धय समा तुल्या युद्धिः येपाम् इष्टानिष्टप्राप्ता ते समयुद्धयः ते ये एवंविधाः ते प्राप्तुवन्ति साम् एव सर्वभृतहिते रता. ।

न तु तेषां वक्तव्यं किंचिड़ मां ते प्राप्तु-वन्ति इति । बात्यं स्थासेव ये मनम' इति हि उक्तम् । नहि भगवत्म्बस्पाणां मतां युक्त-तमस्वम् अयुक्ततमन्त्रं वा बाल्यम् ॥ ४ ॥ तथा जो इन्द्रियोके समुद्रायको अछी प्रकार स्पम करके— उन्हें विश्वोसे गेककर, सर्वेद्र मव समय सम-बुद्धिको होने हैं अर्थात् इट और अतिएकी प्राप्तिमें जिनकी बुद्धि समान रहती हैं. ऐसे वे समस्त भूतोक हिनमें तन्पर अक्षरोपासक मुझे टी प्राप्त करते हैं।

उन अक्षर-उपासकोंक सम्बन्ध्ये ने सुन्ने प्राप्त होते हैं' इस विषयमें तो कहना ही क्या है क्योंकि 'बानीको तो मैं अपना आत्मा ही समझता हैं' यह पहले ही कहा जा चुका हैं। जो भगवन्-स्करूप ही है उन सत्तजनोंके विषयमें युक्ततम या अयुक्ततम कुळ भी कहना नहीं वन सुकता॥ १॥

----

कि त-

| किन्तु

# ङ्कशाऽधिकतरस्तेषामन्यक्तासक्तचतसाम् । अन्यक्ता हि गतिर्देखं देहबद्भिरवाप्यते ॥ ५ ॥

क्रेश अधिकतने यद्यपि मन्कमीदिपराणां क्रेशः अधिक एव क्रेशः अधिकतरः तु अक्षरात्मनां परमार्थदक्षितां टेडाभिमान-परित्यागनिमित्तः अध्यक्तमक्तत्रेतमाम् अध्यक्ते आसक्तं चेतो येषां ते अध्यक्तामकचेतसः तेषाम् अध्यक्तासक्तचेतमाम् ।

( उनको ) क्रेश अधिकतर होना है। यद्यपि मेरे ही लिये कमीदि करनेमें लगे हुए सावकोंको भी बहुत क्रेश होता है, परन्तु जिनका चित्त अध्यक्तमें आमक है, उन अक्षरचिन्तक परमार्थरशियोंको तो देहामिमानका परियाग करना पहला है इसलिये उन्हें और भी अधिक क्लेश उटाना पहना है।

अन्यक्ता हि ससाद या गतिः अक्षरात्मिका दुःखं सा देहबद्धिः देहाभिमानवद्भिः अवाप्यते अतः क्रेशः अधिकतरः । अक्षरोपासकानां यद वर्तनं तद उपरिष्टाद बक्ष्यामः ॥ ५ ॥

क्योंकि जो अक्षरास्मिका अन्यक्तगति है वह . देहाभिमानयुक्त पुरुषोंको बड़े कष्टसे प्राप्त होती है, अत<sup>.</sup> उनको अधिकतर क्लेश होता है। उन अक्षरो-पासकोंका जैसा आचार-विचार-व्यवहार होता है वह मार्ग ('मद्रेष्टा' इत्यादि श्लोकोंसे) बतलार्येंगे ॥५॥

### ये त सर्वाणि कमीणि मयि संन्यस्य मत्पराः। अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपामते ॥ ६ ॥

ये त सर्वाणि कर्माणि मयि ईश्वरे संन्यस्य मरपरा आहं परो येषां ते मत्परा: सन्त: अनन्येन करके मेरे परायण होकर अर्थात् मै ही जिनकी एव अविद्यमानम् अन्यद् आलम्बनं विश्वरूपं परमगित हूँ ऐसे होकर केवल अनन्ययोगसे अर्थाद देवम् आत्मानं मुक्त्वा यस्य स अनन्यः तेन अनन्येन एव केवलेन योगेन समाधिना मां प्यायन्तः चिन्तग्रन्त उपासते ॥ ६ ॥

परन्त जो समस्त कमें को मुझ ईश्वरके समर्पण विश्वरूप आत्मदेवको छोडकर जिसमें अन्य अवलम्बन नहीं है, ऐसे अनन्य समाधियोगसे ही मेरा चिन्तन करते हुए मेरी उपासना करते हैं ॥६॥

नेषां किम-

उनका क्या होता है-

समुद्धर्ता भवामि

मृत्यसंसारसागरात । न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ॥ ७ ॥

तेया मदपासनैकपराणाम अहम् ईश्वरः समृद्धता । कत इति आह मृत्युससारसागरात्, मृत्ययुक्तः संसारो मृत्यसंसारः स एव सागर इव सागरी दुरुत्तरत्वात तस्माद् मृत्युसंसार-सागराद अहं तेषां समुद्धतां भवामि न विराद कि तर्हि क्षिप्रम एव हे पार्थ मयि आविशितचेत्सां मयि विश्वरूपे आवेशितं समाहितं प्रवेशितं चेतां येषां ते मयि आवेशितचेतसः तेषाम् । जा

हे पार्थ ! मझ विश्वरूप परमेश्वरमें ही जिनका चित्त समाहित है ऐसे केवल एक मुझ परमेश्वरकी उपासनामे ही छगे हुए उन भक्तोंका मै ईश्वर उद्धार करनेवाला होता हैं । किससे (उनका उद्धार करने हैं) 'सो कहने हैं कि मृत्युयुक्त संसार-समदसे । प्रत्ययक्त संसारका नाम प्रत्यसंसार है. वही पार उतरनेमें कठिन होनेके कारण सागरकी भौति सागर है, उससे में उनका विलम्बसे नहीं. किन्त शीघ ही उद्धार कर देता है ॥ ७ ॥

यत एवं तसात---

जब कि यह बात है तो

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्घ्वं न संशयः ॥ ८ ॥

गी० शा० भा० ३७-

मयि एव विश्वरूपे ईश्वरे मनः संकल्प-विकल्पात्मकम् आधारस्य स्थापय, मयि एव अध्य-वसायं कुर्वतीं बुद्धिम् आधतस्व निवेशय ।

ततः ते कि स्याद इति शृश--निवसिष्यसि निवरस्यसि निश्चयेन मदात्मना मयि निवासं करिष्यसि एव अतः शरीरपाताद् उर्घ्यं न संशयः संशयः अत्र न कर्त्तव्यः ॥ ८॥

त् मुझ विश्वरूप ईश्वरमें ही अपने संकल्प-विकल्पात्मक मनको स्थिर कर और मुझमें ही निश्चय करनेवाडी बुद्धिको स्थिर कर---लगा ।

उससे तेरा क्या ( छाभ ) होगा सो सन--इसके पश्चात् अर्थात् शरीरका पतन होनेके उपरान्त त् निःसन्देह एकात्मभावसे मुझमें ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है अर्थात इस विषयमें संशय नहीं करना चाहिये ॥ ८॥

# अथ चित्तं समाधातं न शक्नोषि मयि स्थिरम् । अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तं धनंजय ॥ ६ ॥

समाधातुं स्थापितुं स्थिरम् अचलं न शक्तोषि उस प्रकार त् मुझमें चित्तको अचल स्थापित नहीं चेत ततः पश्चाद अभ्यासयोगेन चित्तस्य कर सकता, तो फिर हे धनंजय ! तू अभ्यासयोगके एकस्मिन आलम्बने सर्वतः समाहत्य पुनः हारा--चितको सब ओरसे खींचकर बारबार एक पुनः स्थापनम् अभ्यासः तत्पूर्वको योगः विश्वरूपम् इच्छ प्रार्थयस्य आप्तं प्राप्तं हे धनजय ॥ ९ ॥

अथ एवं यथा अवीचाम तथा मयि चित्तं। यदि इस प्रकार यानी जैसे मैने बतलाया है अवलम्बनमें लगानेका नाम अभ्यास है उससे तेन अभ्यासयोगेन मा युक्त जो समाधानरूप योग है, ऐसे अभ्यास-योगके द्वारा--मम---विश्वरूप परमेश्वरको प्राप्त करनेकी इच्छाकर ॥ ९ ॥

अभ्यामे (प्यसमर्थो (मि मदर्थमपि कर्माणि

मत्कर्मपरमो कुर्वन्सिद्धमवाप्स्यसि ॥ १० ॥

अम्यासे अपि असमर्थ अमि अशक्तः असि । तर्हि मन्कर्मपरमो भवा मदर्थं कर्म मन्कर्म तत्परमो मत्कर्मप्रधान इत्यर्थः । अस्यासेन विना मदर्थम् अपि कर्माणि केवलं कुर्वन् सिद्धं सन्त-श्रुद्धियोगज्ञानप्राप्तिद्वारेण अवाप्यसि ॥ १० ॥

( यदि तः ) अभ्यासमें भी असमर्थ है तो मेरे छिये कर्म करनेमें तरपर हो-मदर्थकर्मका नाम मत्कर्म है, उसमे तत्पर हो अर्थात मेरे छिये कर्म करनेको ही प्रधान समझनेवाला हो। अभ्यासके बिना केवल मेरे लिये कर्म करता हुआ भी तू अन्तःकरणकी शुद्धि और ज्ञानयोगकी प्राप्तिद्वारा परमसिद्धि प्राप्त कर लेगा ॥ १० ॥

# अथैतद्प्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः । सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् ॥११॥

अथ पुनः एतर् अपि यक् उक्तं मस्कर्म-परमत्वं तत् कर्तम् अशकः असि मबोगम् आश्रितो मयि कियमाणानि कर्माणि संन्यस्य यस्करणं तेषाम् अतुष्ठानं स मधोगः तम् आश्रितः सन् सर्वकर्मकश्यागं सर्वेषां कर्मणां फलसंन्यासं सर्वकर्मकलस्यागं ततः अनन्तरं कुरु यतास्मवान् संयतिचतः सन् इत्यर्थः ॥ ११ ॥

परन्तु यदि त् ऐसा करनेमें भी अर्थात् जैसा ऊपर कहा है उस प्रकार मेरे लिये कर्म करनेके परायण होनेमें भी असमर्थ है तो फिर मधोगके आश्रित होकर—किये जानेवाले समस्त कमोंको सुबमें समर्थण करके उनका अनुष्ठान करना मधोग है। उसके आश्रिन होकर—और संपतारमा होकर अर्थात् वर्षीनृत मनवालर होकर समस्त कमोंके फलका त्याग कर॥ ११॥

इदानीं सर्वकर्मफलत्यागं स्तौति - । अब सर्व कमेकि फल्ल्यागकी स्तृति करते हैं— श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाड्यानं विशिष्यते । ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ॥ १२ ॥

श्रेयो हि प्रग्नस्यतरं ज्ञानमः, कस्मात्, अविवेक-पूर्वकाषु अभ्यासात् तस्माद् अपि ज्ञानाद् ज्ञान-पूर्वकं प्यानं विशिष्यते । ज्ञानवतो प्यानाद् अपि कर्मकल्यागो विशिष्यते इति अनुषज्यते ।\*

ष्यं कर्मफळण्यागत् पूर्वविशेषणवतः शान्तः उपश्रमः सहेतुकस्य संसारस्य अनन्तरम् एव स्याद् न तु काळान्तरम् अपेक्षते ।

अञ्चस्य कर्मणि प्रष्टतस्य पूर्वोपदिष्टोपा-यातुष्टानाशको सर्वकर्मणा फलत्यामः श्रेयः-साधनम् उपदिष्टम् न प्रथमम् एव, अतः च श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासाद् इति उत्तरोत्तरविशिष्टत्वो-पदेशेन सर्वकर्मफलत्यागः स्त्यते सम्यन्न-साधनातुष्टानाशको अतुष्टेयत्वेन श्रुतत्वात् ।

निःसन्देह ह्यान श्रेष्टतर है। किससे ! अविवेक-पूर्वक किये हुए अन्याससे; उस झानसे भी झानपूर्वक प्यान श्रेष्ट है, और (इसी प्रकार ) झानपुर्क प्यानसे भी कर्मफळका त्याग अधिक श्रेष्ठ है।

पहले बतलाये हुए विशेषणोंसे युक्त पुरुषकों हस कर्म-फल-त्यागसे तुरंत ही शान्ति हो जाती है, अर्थात् हेतुसहित समस्त संसारकी निवृत्ति तत्काल ही हो जाती है। कालान्तरकी अपेक्षा नहीं रहती। कर्मोमें लगे हुए अज्ञानीके लिये, पूर्वोक्त उपायों-का अनुष्ठान करनेमें असमर्थ होनेपर ही, सर्व-कर्मेक फल्ट्यागस्य कल्याणसाधनका। उपपेश किया गया है, सबसे पहले नहीं। इसाल्य श्रेषों हि ज्ञानमन्यासाय, इत्यादिसे उत्तरीत्तर श्रेष्ठता बतलाक्त सर्वकर्मोक पल्ययागकी अनुष्ठान करनेमें असमर्थ होनेपर यह साधन भी अनुष्ठान करनेने असमर्थ होनेपर यह साधन भी अनुष्ठान करनेने योग्य माना गया है।

कर्मफलत्यागके साथ 'विशिष्यते' क्रियाका सम्बन्ध ऊपरके क्रमसे जोड़ा गया है।

## केन साधर्म्यण स्तुतिः।

'वरा सर्वे ग्रास्थानो' (क० उ० ६ । १४ ) इति सर्वेकामप्रहाणाद् अमृतत्वम् उक्तं तत् प्रसिद्धम् । कामाः च सर्वे औतसार्तत्वकर्मणां फलानि । तत्त्यामे च विदुषो ज्ञाननिष्ठस्य अनन्तरा एव शान्तिः इति ।

सर्वकामत्यागसामान्यम् अङ्गकर्मफल-त्यागस्य अस्ति इति तत्सामान्यात् सर्वकर्मफल-त्यागस्त्रतिः इयं प्ररोचनार्या ।

यया अगस्त्येन ब्राक्षणेन समुद्रः पीत इति इदानींतना अपि ब्राह्मणा ब्राह्मणत्व-सामान्यात् स्तुयन्ते ।

एवं कर्मफलत्यागात् कर्मयोगस्य श्रेयः-साधनत्वम् अभिहितम् ॥ १२ ॥ प्०−कौन-सी समानताके कारण य**ह** स्तुति की गयी है ?

उ०-'जब (इसके हृद्यमें स्थित) समस्त कामनाएँ नष्ट हो जाती हैं' इस श्रुतिषे समस्त कामनाओं के नाशसे अमृतत्वकी प्राप्ति बतलायी गयी है, यह प्रसिद्ध है। समस्त श्रीत-स्मार्त-कमेनि फलें-का नाम 'काम' है, उनके त्यागसे झाननिष्ट विद्वान्-को तुरंत ही शान्ति मिलती है।

अज्ञानीके कर्मफ्लस्थागर्मे भी सर्व कामनाओं-का त्याग हैं ही, अतः इस सर्व कामनाओंके त्याग-की समानताके कारण रुचि उत्पन्न करनेके लिये यह सर्वकर्म-फलस्थागकी स्तृति की गयी हैं।

जैसे 'अगस्त्य ब्राह्मणने समुद्र पी छिया था' इसिंख्ये आजकलके ब्राह्मणोंकी भी ब्राह्मणस्व-की समानताके कारण स्तुति की जाती हैं।

इस प्रकार कर्मफलके त्यागसे कर्मयोगकी कल्याणसाधनता बनलायी गयी है ॥ १२ ॥

अत्र च आरमेञ्चरमेदम् आश्रित्य विञ्चरूपे ईश्वरे चेतःसमाधानस्रक्षणो योग उक्त ईश्वरार्य कर्मानुष्ठानादि च ।

'अर्थेनद्रयमकांऽसि' इति अज्ञानकार्य-स्वनाद् न अभेदद्शिनः अक्षरोपासकस्य कर्मयोग उपपद्यते इति दर्शयति । तथा कर्म-योगिनः अक्षरोपासनानुपपत्ति दर्शयति भगवान ।

'ते प्रान्तवन्ति मामेव' इति अक्षरोपासकानां कैवल्यप्राप्ती स्वातन्त्र्यम् उक्त्वा इतरेषां पारतन्त्र्यम् ईत्वराधीनतां दक्षितवान् 'तेषामहं सम्बन्धा' इति । यहाँ आत्मा और ईश्वरके भेदको स्वीकार करके विश्वरूप ईश्वरमें चित्तका समाधान करनारूप योग कहा है और ईश्वरके छिये कर्म करने आदिका भी उपदेश किया है।

परन्तु 'अधैतदृष्याकोऽसि' इस कथनके द्वारा (कर्मयोगको) अञ्चानका कार्य स्चित करते हुए भगवान् यह दिखळाते हैं कि जो अञ्यक अक्षरकी उपासना करनेवाले अभेददशों है उनके लिये कर्म-योग सम्भव नहीं है। साथ ही कर्मयोगियोंके लिये अक्षरकी उपासना असम्भव दिखळाते है।

इसके सिग्रय (उन्होंने) 'ने प्रामुवन्ति सामेव' इस कथनसे अक्षरकी उपासना करनेगालींके लिये मोक्षप्राप्तिमें स्वतन्त्रता बतलाकर 'तेषामहं समुद्धती' इस कथनसे दूसरींके लिये परतन्त्रता अर्थात् ईस्वराधीनना दिखलायी है । यदि हि ईश्वरस्य आत्मभूताः ते मता अमेददर्शित्वाद अक्षररूपा एव ते इति सम्रुद्धरणकर्भवचनं तान् प्रति अपेशलं स्थात्।

यसात् च अर्जुनस्य अत्यन्तम् एव हितैषी भगवान् तस्य सम्यग्दर्शनानन्वितं कर्मयोगं मेददृष्टिमन्तम् एव उपदिशति ।

न च आत्मानम् ईश्वरं प्रमाणतो बुढ्वा कस्य-

चिद् गुणभावं जिगमिषति कश्चिद् विरोधात्।

तस्माद् अक्षरोपासकानां सम्यन्दर्शन-निष्टानां संन्याभिनां त्यक्तसर्वेषणानाम् 'अद्देश सर्वमृतानाम्' इत्यादिधर्मपूतं साक्षाद् असृतन्व-कारणं वक्ष्यामि इति प्रवर्तते —

> अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च । निर्ममो निरहंकारः समदःखस्रखः क्षमी॥

अदेश सर्वभ्रताना न द्वेष्टा आत्मनो दुःखहेतुम् अपि न किंचिद् द्वेष्टि सर्वाणि भ्रतानि आत्मत्वेन हि पञ्चति ।

मेत्रो मित्रभावो मैत्री मित्रतया वर्तते इति मैत्र: । करण एव च करुणा कृपा दुःखितेषु दया तद्वाच करुणः सर्वभृताभयपदः संन्यासी इत्सर्थः ।

निर्ममो ममप्रत्ययवर्जितो निरहंकारो निर्गताहंप्रत्ययः समदुःखपुखः समे दुःखपुखे द्वेषरागयोः अप्रवर्तके यस्य स समदःखसखः । क्योंकि यदि वे (कसेयोगी भी )ईश्वरके स्त्रक्ष्य ही माने गये हैं तब तो अभेददर्शी होनेके कारण वे अक्षरस्वरूप ही हुए, फिर उनके लिये उद्धार करनेका कथन असंगत होगा।

भगवान् अर्जुनके अत्यन्त ही हितैषी हैं, इसिव्यं उसको सम्यक्षानसे जो मिश्रित नहीं है, ऐसे भेद-दृष्टियुक्त केवल कर्मयोगका ही उपटेश करते हैं। ( ग्रानकर्मके समुख्यका नहीं)।

तथा (यह भी युक्तिसिद्ध है कि ) ईश्वरभाव और सेवकभाव परन्यरविरुद्ध है इस करण प्रमाणद्वारा आत्माको साक्षात् ईश्वररूप जान लेनेके बाद, कोई भी, किसीका सेवक वनना नहीं चाहता।

इसिटिये जिन्होंने समस्त उच्छाओका त्याग कर दिया है, ऐसे अक्षरोगसक यथार्थ झाननिष्ठ संन्यासियोका जो साक्षात् मोक्षका कारणक्य 'अक्षेण सर्वभूतानाम' इत्यादि धर्मसमृह है उसका वर्णन करूँगा, इस उद्देश्यरे भगवान् कहना आरम्भ करने हैं—

जो सब भूतोंमें ह्रेपभावसे रहित हैं अर्थात् अपने लिये दुःख देनेबाले भी किसी प्राणीसे हेष नहीं करता, समस्त भूतोंको आत्मारूपसे ही

तथा जो मित्रतासे युक्त है अर्थात् मबके साथ मित्र-भावसे बर्तता है और करुणामय है-दीन-दुखियोंपर दया करना करुणा है, उससे युक्त है। अभिग्राय यह कि जो सब भूतींको अभय देनेवाला मंग्यासी है।

तथा जो ममतासे रहित और अहंकारसे रहित है, एवं सुख-दु:खर्में सम हैं अर्थात् सुख और दु:ख जिसके अन्त:करणर्में राग-द्रेप उत्पन्न नहीं कर सकते।

अभिहतो वा क्षमावान आक्रष्टः अविक्रिय एव आस्ते ॥ १३ ॥

जो क्षमावान् है अर्घात् किसीके द्वारा गाली दी जानेपर या पीटे जानेपर भी जो विकार-रहित ही रहता है ॥ १३॥

संतष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनोबुद्धियों मद्भक्तः स मे त्रियः ॥

संत्रष्टः सततं नित्यं देहस्थितिकारणस्य हामे अहामे च उत्पन्नालंप्रत्ययः. तथा गणवामा विषयी च संतृष्टः सततम, योगी समाहितवित्रो यतात्मा संवतस्वभावो दृद्ध: स्थिरो निश्चय: अध्यवसायो ग्रस्य आत्मतन्त्रविषये स इटनिश्रयः ।

मयि अर्पितमनोबद्धिः संकल्पातमकं ग्रनः अध्यवसायलक्षणा बुद्धिः ते मयि एव अपिते स्वापिते यस्य संन्यासिनः स मयि अपित-मनोबुद्धिः । य ईट्यो मद्रकः स मे प्रियः ।

'प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः' सप्तमेऽध्याये स्चितं प्रपञ्च्यते ॥ १४ ॥

तथा जो सदा ही सन्तृष्ट है अर्थात देह-स्थिति-के कारणरूप पदार्थोंकी लाभ-हानिमें जिसके 'जो कुछ होता है वही ठीक है' ऐसा 'अलम्' भाव हो गया है, इस प्रकार जो गुणयुक्त वस्तुके लाभमें और उसकी हानिमें सदा ही सन्तृष्ट रहता है। तथा जो समाहितचित्त, जीते हुए खभाववाला और दढ़ निश्चयवाला है अर्थात् आत्मतत्त्वके विषयमें जिसका निश्चय स्थिर हो चका है।

तथा जो मुझमें अर्पण किये हुए मन-बुद्धि-वाळा है अर्थात् जिस संन्यासीका संकल्प-विकल्पात्मक मन और निश्वयात्मिका बुद्धि ये दोनो मुझर्मे समर्पित हैं--स्थापित हैं। जो ऐसा मेरा भक्त है वह मेरा प्यारा है।

'बानीको में अत्यन्त प्यारा हूँ और बह मुझे प्रिय है' इस प्रकार जो सप्तम अध्यायमें सूचित किया गया या उसीका यहाँ विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाता है ॥ १८॥

यस्मान्नोद्विजते लोकां लोकान्नोद्विजते च यः। हर्षीमर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे त्रियः ॥ १५ ॥

यस्मात् संन्यासिनो न उडिजने न उद्वेगं। जिस संन्यासीसे संसार उद्देगको प्राप्त नहीं गच्छिति न संतप्यते न संश्चम्यते लोकः । होता अर्थात् मंतप्त-क्षान्त्र नहीं होता और जो तथा टोकाद् न उद्दिजने च यः।

हर्षामर्थभयोद्वेगैः हर्षः च अमर्षः च भयं

स्वयं भी संसारसे उद्देगयक्त नहीं होता ।

जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्देगसे रहित है-च उद्देगः च तैः हर्षामर्पभयोद्देगैः मुक्त । विय वस्तुके स्थमसे अन्तःकरणमें जो उत्साह होता है, हर्षः प्रियलामे अन्तः करणस्य रोमाञ्चनाश्चपातादिलिङ्गः, अमर्पः असहिष्णुता उसका नाम 'हर्प' है, असहिष्णुताको 'अमर्प' कहते भयं त्रास उद्देग उद्दियता तैः मको यः स च मे प्रियः ॥ १५ ॥

उत्कर्षो रोमाञ्च और अश्रुपात आदि जिसके चिद्र हैं हैं, त्रासका नाम 'भय' है और उद्विप्नता ही 'उद्देग' है इन सबसे जो मुक्त है वह मेरा प्यारा है ॥ १५ ॥

# अनपेक्षः शचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः। मर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १६ ॥

देहेन्द्रियविषयसम्बन्धादिषु अपेक्षाविषयेषु अनपेक्षो निःस्पृहः, शुचिः बाह्येन आभ्यन्तरेण च शौचेन सम्पन्नः, दक्षः प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु सद्यो यथावत प्रतिपत्तं समर्थः ।

उदासीनो न कस्यचिद मित्रादेः पक्षं भजते

यः स उदासीनो यतिः, गतव्यथो गतभयः । सर्वारम्भवरित्यागी. आरभ्यन्ते इति आरम्भा इहामञ्जकलभोगार्थानि कामहेतनि क्रमोणि सर्वारम्भाः तान् परित्यक्तं शीलम् अस्य इति सर्वारम्भपरित्यागी, यो मङ्गक्तः स मे प्रियः । १६॥

जो शरीर, इन्द्रिय, विषय और उनके सम्बन्ध आदि स्पृहाके विषयोमें अपेक्षारहित--नि:स्पृह है, बाहर-भीतरकी शुद्धिसे सम्पन्न है, और चतुर अर्थात अनेक कर्तव्योंके प्राप्त होनेपर उनमेंसे तरंत ही यथार्थ कर्त्तव्यको निश्चित करनेमें समर्थ है ।

तथा जो उदासीन अर्थात किसी मित्र आदिका वक्षवात र करनेवाला संन्यामी है और गतन्यथ यानी निर्भय है।

तया जो समस्त आरम्भोंका त्याग करनेवाला है--जो आरम्भ किये जायँ उनका नाम आरम्भ है, इसके अनुसार इस छोक और परछोकके फलभोगके लिये किये जानेवाले समस्त कामनाहेतक कमीका नाम सर्वारम्भ है, उन्हें त्यागनेका जिसका स्वभाव है ऐसा जो मेरा भक्त है वह मेरा प्यारा है ॥ १६ ॥

विं च--

यो न हप्यति न द्वेष्टि न शोचित न काङ्कति ।

श्रभाशभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ १७ ॥

यो न इष्यति इष्टप्राप्ती, न देष्टि अनिष्टप्राप्ती, न शोचित प्रियवियोगे, न च अप्राप्तं काङ्कृति । शुभाशुभे कर्मणी परित्यक्तं शीलम् अस्य इति ग्रुभाञ्जभपरित्यागी, भक्तिमान् यः स मे प्रियः ॥१७॥ वह मेरा प्यारा है ॥ १७ ॥

जो इष्ट वस्तकी प्राप्तिमे हर्ष नहीं मानता. अनिष्टकी प्राप्तिमें द्वेष नहीं करता, प्रिय वस्तुका वियोग होनेपर शोक नहीं करता और अप्राप्त वस्तकी आकाङ्का नहीं करता, ऐसा जो ग्राम और अञ्चम कर्मोंका त्याग कर देनेवाला भक्तिमान पुरुष है

# समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः।

शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः॥ १८॥

समः शर्त्रां च मित्रे च तथा मानापमानयोः पूजापरिभवयोः शीतोष्णप्तुखदुःखेषु समः सर्वत्र च सङ्गवर्जितः ॥१८॥

जो शतु-भित्रमें और मानापमानमें अर्थात् संस्कार और निरस्कारमें समान रहता है एवं शीत-उष्ण और सुख-दु:खमें भी समभाववाला है तथा सर्वत्र आसक्तिसे रहित हो चुका है।। १८।।

किंच---

तथा----

तुल्यनिन्दास्तुतिर्मीनी संतुष्टो येन केनचित् । अनिकेतः स्थिरमृतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः॥ १६ ॥

तुल्यनिन्दास्तृतिः निन्दा च स्तृतिः च निन्दास्तृती ते तुल्ये यस्य स तुल्यनिन्दा-स्तृतिः, गाँनी मीनवान् संयतवाक्, संतृष्टो येन केनचित् क्रारीरस्थितिमात्रेण ।

### तथा च उक्तम्-

'येन केनचिदाच्छवो येन केनचिदाक्षितः।
यत्र क्रचनशायी स्यात्तं देवा बाह्मणं विदुः॥'
(महा० शान्ति० २४५। १२) **इति**।

किं च अनिकंतो निकेत आश्रयो निवासो नियतो न विद्यते यस्य सः अनिकेतः 'अनागारः' इत्यादिस्मृत्यन्तरान् । स्थिरमनिः स्थिरा परमार्थवस्तुविषया मतिः यस्य स स्थिरमतिः भक्तिभान् मं श्रियो नर ॥ १९॥ जिसके लिये निन्दा और स्तुति दोनों बगबर हो गयी है, जो मुनि संयतवाक् है अर्थात् बाणी जिमके वशर्मे हैं। तथा जो जिस किसी प्रकारमें भी शमीरम्थितिमात्रसे सन्तष्ट हैं।

कहा भी है कि 'जो जिस किसी (अन्य ) मनुष्यद्वाग ही बन्धादिम दका जाता है, एवं जिस किसी (इस्में ) के द्वारा ही जिसकी भोजन कराया जाता है और जो जहाँ कहीं भी मोनेवाला होता है उसको देवता लोग ब्राह्मण समझते हैं।'

तथा जो स्थानसे रहित है अर्थात् जिसका कोई नियन निवासस्थान नहीं है, अन्य स्पृतियोंमें भी 'अनागार:' इंग्यादि बचनोसे यही कहा है, तथा जो स्थिग्बुडि हैं—जिसकी परमार्थविषयक बुद्धि स्थिर हो चुकी है, ऐसा भक्तिमान् युख्य मेरा प्यारा है ॥१९॥

अद्वेष्टा सर्वमृतानाम्' इत्यादिना अक्षरस्य उपासकानां निवृत्तसर्वेषणानां संन्यासिनां परमार्थज्ञाननिष्ठानां धर्मजातं प्रकान्तम् उपसंद्वियते—

सम्मन तृष्णासे निवृत्त हुए, परमार्यश्चानिष्ठ अक्षरोपासक सन्यासियोंके 'खंडण सर्वभूतानाम्' इस ओकडारा श्रारम्भ किये हुए धर्मसम्**हका** उपसहार किया जाता है—

ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते । श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ २० ॥ ये त संन्यासिनो अर्थावन धर्माद् अनपेनं धर्मा व तद् असृतं च तद् असृतत्वहेतुत्वाद् इदं ययोक्तम् 'अद्देश सर्वभूतानाम्' हत्यादिना पर्युपासने अनुतिष्ठन्ति अद्याना मन्तः मन्तरा यथोक्तः अहम् अक्षरान्या परमो निर्गतिश्चया गतिः येषां ते मन्तरामा स्व भक्तः च उत्तमां परमार्थञ्चानव्क्षणां भक्तिम् आश्चिताः ने अतीव ने विवान

'पियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थम्' इति यत् स्रचितं तद् व्याच्याय इह उपमंहतं भक्ताः ने अतीव मे प्रिया इति ।

यसाद् धम्यस्तिम् इदं यथोक्तम् अनुतिष्ठत् भगवतो विष्णोः परमेश्वरस्य अतीव से प्रियो भवति तसाद् इदं धम्यस्ति सुमुक्षुणा यसतः अनुष्टेयं विष्णोः प्रियं परं धाम जिगमिपुणा इति वाक्यार्थः ॥ २०॥

जो संन्यासी इस धर्ममय अमृतको अर्थात् जो धर्मसे ओतग्रोत है और अमृतक्का हेतु होनेसे अमृत भी है ऐसे इस 'अहेपा सर्वभूतानाम' इत्यादि क्षोकोंद्वारा उत्पर कहे हुए (उपदेश) का अद्वाल होकर सेकन करते हैं उसका अनुष्ठान करते हैं, ने मेरै परायण अर्थात् 'मै अक्षर-सक्त परमाना ही जिनकी निर्तितशय गति हूँ। ऐसे, यथार्थ आनक्त अवस्मन करनेवाले मेरे मक, मुझं अय्यन्त प्रिय हैं।

'भियो हि बानिनोऽत्यर्थम्' इस प्रकार जो विषय मूजरूपसे कहा गया या यहाँ उसकी व्याख्या करके भक्तास्तेऽतीय मे प्रिया.' इस बचनसे उसका उपसंहार किया गया है।

कहनेका अभिग्राय यह है कि इस यथोक धर्मयुक्त अमृतस्य उपदेशका अनुष्ठान करनेवाला मनुष्य मुझ साक्षात् परमेश्वर विष्णुमगवान्का अध्यन प्रिय हो जाता है, इसलिये विष्णुके प्यारे परमानाना प्राप्त करनेकी इच्छावाले मुमुश्र पुरुषको इस धर्मयुक्त अमृतका यनपूर्वक अनुष्ठान करना चाडिये॥ २०॥

इति श्रीमहाभारते ञ्चतसाहस्रयां संहितायां वयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमङ्गगवद्गीतायपनिपत्सु त्रक्षविद्यायां योगञ्जासे श्रीकृष्णार्जुन-संवादे भक्तियोगों नाम हादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

इति श्रीमन्यरमहंसपरित्राज्ञका चार्यगोबिन्दभगवल् ज्यपादशिव्यश्रीमच्छङ्करभगवत. कृती श्रीभगवद्गीताभाष्ये भक्तियोगो नाम हादशोऽष्यायः ॥ १२ ॥

# त्रयोदशोऽध्यायः

सप्तमे अध्याये खचिते द्वे प्रकृती ईश्वरस्य । त्रिगुणात्मिका अध्यक्षा भिन्ना अपरा मंसार-हेतुत्वात् परा च अन्या जीवभृता क्षेत्रज्ञ-लक्षणा ईश्वरात्मिका ।

याभ्यां प्रकृतिभ्याम् ईश्वरो जगदृत्पत्ति-स्थितिलयहेतुन्वं प्रतिपद्यते । तत्र क्षेत्रश्चेत्रज्ञ-लक्षणप्रकृतिद्वयनिरूपणद्वारेण तद्वत ईश्वरस्य तन्त्वनिर्धारणार्थं क्षेत्राध्याय आरम्यते ।

अतीतानन्तराध्याये च 'अहेश सर्वस्वाताम्' हत्यादिना यावद् अध्यायपरिसमाप्तिः तावत् तत्त्वज्ञानिनां संन्यासिनां निष्ठा यथा ते वर्तन्ते इति एतद् उक्तम्, केन पुनः ते तत्त्वज्ञानेन युक्ता यथोक्तधर्माचरणाद् भगवतः त्रिया भवन्ति इति एवमर्थः च अयम् अध्याय आरम्यते ।

प्रकृतिः च त्रिगुणात्मिका मर्वकार्यकरण-विषयाकारेण परिणता पुरुषम्य भोगापवर्गार्थ-कर्तञ्चनया देहेन्द्रियाद्याकारेण संहन्यने मः अर्थं संघात इदं शरीरं तद् एतत् —

श्रीभगवानवाच---

सातर्वे अप्यायमें ईत्बरको दो प्रकृतियाँ बतलायी गयी है- पहळी आठ प्रकारसे विभक्त त्रिगुणाध्मिका प्रकृति जो संसारका कारण होनेसे 'अपरर' है। और दूसरी 'परा' प्रकृति जो कि जीवभूत, क्षेत्रकृष्णा, इत्याधिका है।

जिन दोनों प्रकृतियोते युक्त हुआ ईश्वर जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयका कारण होता है, उन क्षेत्र और क्षेत्रक्ररूप दोनों प्रकृतियोको निक्स्पणद्वारा उन प्रकृतियोकाले ईश्वरका तत्त्व निश्चित करनेके लिये यह 'क्षेत्रविपयक' अच्याय आरम्भ किया जाता हैं।

इसके पहले बारहवें अध्यायमें 'अडेडा सर्व-भूतानाम्' से लेकर अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त नच्छानी सन्यासियोंकी निष्ठा अर्थात् वे किस प्रकार बनांव करते हैं, सो कहा गया । उपर्युक्त धर्मका आचरण करतेसे फिर वे कौन-से तस्व-झानसे युक्त होकर भगवान्के प्यारे हो जाते है, इस आशयको समझानेके लिये में यह तेरहवाँ अध्याय आरम्भ किया जाता है ।

समस्त कार्य, करण और विषयोक आकारमें परिणन हुई त्रिगुणारिमका प्रकृति पुरुषके लिये भोग और अपवर्णका सम्पादन करनेके निमित्त देह-इन्द्रियादिके आकारसे संहत (मृर्तिमान्) होती है, वह संवात ही यह शरीर है, उसका वर्णन करनेके लिये श्रीभगवान् बोले- –

इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । एतद्यो बेचि तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ १ ॥

इदम् इति सर्वनाम्ना उक्तं विशिनष्टि शरीरम् इति ।

हे कौन्तेय क्षतत्राणात् क्षयात् क्षरणात् क्षत्रवद वा असिन कर्मफलनिर्वत्तेः क्षेत्रम् इति । इतिशब्द एवंशब्दपदार्थकः क्षेत्रम इति एवम् अभिधीयते कथ्यते ।

एतत कारीरं क्षेत्रं यो वेचि विज्ञानाति विषयीकरोति आपादतलमस्तकं स्वाभाविकेन औपदेशिकेन वा वेदनेन विषयी-करोति विभागताः त वेदितारं शह कथयन्ति क्षेत्रज्ञ इति ।

इतिशब्द एवंशब्दपदार्थक एव पूर्ववत क्षेत्रज्ञ इति एवम् आहः । के, तदिदः तौ क्षेत्रक्षेत्रज्ञो ये विदन्ति ते नहिदः ॥ १ ॥

'इदम्' इस सर्वनामसे कही हुई वस्तको 'शरीरम' इस विशेषणसे स्पष्ट करते हैं।

हे कुन्तीपुत्र ! शरीरको चोट आदिसे बचाया जाता है इसलिये, या यह शनै:-शनै: क्षीण-नष्ट होता रहता है इसलिये. अयवा क्षेत्रके समान इसमें कर्मफल प्राप्त होते हैं इसलिये. यह शरीर 'क्षेत्र' है इस प्रकार कहा जाना है। यहाँ 'इति' शब्द 'एवम' शब्दके अर्थमें है।

इम शरीररूप क्षेत्रको जो जानता है-चरणोसे लेकर मन्तकपर्यन्त (इस शरीरको ) जो ज्ञानसे प्रत्यक्ष करता है अर्थात् स्वामाविक या उपदेश-द्वारा प्राप्त अनुभवसे विभागपूर्वक स्पष्ट जानता है, उस जाननेवालको 'क्षेत्रब' कहते है ।

यहाँ भी 'इति' शब्द पहलेकी भाँति 'एवम्' शब्दके अर्थमे ही है। अन. 'क्षेत्रज्ञ' एसा कहते है। कौन कहते हैं ? उनको जाननेवाले अर्थात उन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनोको जो जानते हैं वे ज्ञानी पुरुष (कहने है ) ॥ १ ॥

### -the state of

एवं क्षेत्रक्षेत्रज्ञां उक्तां किम एनावन्मात्रेण । इस प्रकार कहे हुए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या ज्ञानेन ज्ञातव्यों इति न इति उच्यते—

इतने ज्ञानसे ही जाने जा सकते है / इसपर कहते

क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेप भारत । क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञीनं यत्तःज्ञानं मतं

क्षेत्रज्ञं यथोक्तलक्षणं च अपि मां परमेश्वरम् असंसारिणं विद्धि जानीहि सर्वक्षेत्रेषु यः क्षेत्रज्ञो ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तानेकक्षेत्रोपाधिप्रविभक्तः निरस्तसर्वोपाधिभेदं सदसदादिशब्दप्रत्यया-गोचरं विद्धि इति अभिष्रायः।

त समस्त क्षेत्रोमे उपर्यक्त लक्षणोंसे यक्त क्षेत्रज्ञ भी, मुझ असंसारी परमेश्वरको ही जान । अर्थात समस्त शरीरोमे जो ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त अनेक शरीररूप उपाधियोसे विभक्त हुआ क्षेत्रज्ञ है, उसको समस्त उपावि-भेदसे रहित एवं सत और असत आदि शद-प्रतीतिसे जाननेमें न आनेवान्य ही समग्र ।

हे भारत यसात् क्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रस्याधारन्य-व्यतिरेकेण न ज्ञानगोचरम् अन्यद् अवशिष्टम् अस्ति तसात् क्षेत्रक्षेत्रक्षयोः ज्ञेयभूतयोः यद् ज्ञानं क्षेत्रक्षेत्रज्ञौ येन ज्ञानेन विषयीक्रियेते तद् ज्ञानं सम्यग् ज्ञानम् इति मतम् अभिप्रायो मम् ईश्वरस्य विष्णोः ।

नतु सर्वक्षेत्रेषु एक एव ईश्वरो न अन्यः तद्वयतिरिक्तो भोका विद्यते चेत् तत ईश्वरस्य संमारित्वं प्राप्तम् ईश्वरन्यतिरेकेण वा संसारिणः अन्यस्य अभावात् मंसाराभावप्रमङ्गः तत् च उभयम् अनिष्टं चन्धमोक्षतद्वेत्वास्तानर्थक्य-प्रसङ्गात् प्रत्यक्षादिप्रमाणविगेधात् च ।

प्रत्यक्षेण तावत् सुखदुःखतद्वेतुलक्षणः संसार उपलम्यते । जगद्वीचन्त्र्यापलन्धेः च धर्माधर्मनिमित्तः संसारः अनुमीयते । सर्वम् एतद् अनुपपन्नम् आन्मेर्खान्त्रन्थे ।

न, ज्ञानाज्ञानयाः अन्यत्वेन उपपत्तेः ।

'दूरमेंत विषर्तत विष्यी अविया या च विमेति ज्ञाना।' (क० उ०१।२।४) तथा च तयाः विद्याविद्याविषययोः फलमेदः अपि विरुद्धो निर्दिष्टः श्रेयः च प्रेयः च इति। विद्याविषयः श्रेयः प्रेयः तु अविद्याकार्यम् इति।

तथा च व्यासः—'द्वावमावय पत्थानी' (महा० ग्रान्ति० २४१।६) इत्यादि, 'इगी द्वावेव पत्थानी' इत्यादि च । इह च द्वे निष्टे उक्ते।

हे भारत ! जब कि क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ईश्वर-इनके यार्था प्रवक्त्यसे अतिरिक्त अन्य कोई ब्रानका पियद शेव नहीं रहना, इसलिये जैयखलप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका जो ज्ञान है — जिस ज्ञानसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ प्रयास्थ्र किये जाते हैं, वही ज्ञान यथार्थ ज्ञान है । सुझ ईश्वर — विण्णका यही भन—अभिग्राय है।

ए०-यदि समस्त शरीरोमें एक ही इंस्तर है,
उससे अतिरिक्त अन्य कोई भोका नहीं है, ऐसा
माने, तो इंस्तरको मंसारी मानना हुआ नहीं तो
इंस्तरसे अतिरिक्त अन्य मसारीका अभाव होनेसे
मसारके अभावका प्रसङ्ग आ जाता है। यह दोनों
ही अनिष्ट है, क्योंकि ऐसा मान लेनेपर कन्य,
मोक्ष और उनके कारणका प्रनिपादन करनेवाले
इस अप्यक्षादि प्रमाणोसे
भी इस मान्यताका विशेष हैं।

प्रत्यक्ष प्रभाणमें तो सुम्ब-दूष और उनका कारणरूप यह ससार टीख ही रहा है। उसके सिया जगत्की विचित्रनाको टेक्कर पुण्य-पाप-हेनुक ससारका होना अनुमानमें भी सिड होना है, परन्नु आरमा और टेश्सकी एकता मान लेनेपर ये सब-के-सब अयुक्त टहरने हैं।

उ० यह कहना टीक नहीं । क्योंकि झान ओर अञ्जानका भेद होनेसे यह सब सम्भव है ।

( श्रुनिमें भी कहा है कि ) 'श्रसिद्ध जो अविचा और विचा हैं वे अस्यस्त विचरीत और भिन्न समझी गर्या हैं तथा ( उसी जगह ) उन विवा और अविवाका ५.७ मी श्री और प्रेय ६ महता एसस्य किस्ट दिन्नवया गया है, डनने विचाका पत्र श्रेय ( गोल ) और अविचाका प्रेय (इष्ट भोगोजी ग्राहि) है।

वैसे ही श्रीव्यासबीने भी कहा है कि 'यह दोनों ही मार्च है' इत्यादि तथा 'यह दो ही मार्च है' इत्यादि और यहाँ गीताशास्त्रमे भी दो निष्ठाएँ वनवाधी गया हैं।

# अविद्या च सह कार्येण विद्यया हातच्या इति श्रुतिस्मृतिन्यायेभ्यः अवगम्यते ।

श्रुतयः तावत्—'इह चेदवेदीय सत्यमितः न चेदिहावेदीम्महती विनिष्टः' (के० उ० २ । ५) 'तमेवं विद्वानमृत इह भवति' (तृ. ५० उ० २ ) 'नाम्बः पन्या विद्यतेऽवनाय' (श्रे० उ० २ । ८) विद्वाश्च विभोति कुतक्षन' (तै० उ० २ । ८) अविद्युपम्तु - 'अथ नम्य भर्य भवति' (तै० उ० २ । ८) 'अविद्यायामन्तरं वर्ग-मानाः' (क० उ० १ । २ । ५) अत्य वेद बधै व भवति' (ग्रु० उ० ३ । २ । ९) 'अन्यो ऽनायन्यो ऽहमम्मीति न स वेद वथा पशुरंब स देवानाम' आत्मिवद्यः 'स इदं सने भवति' (बुह्० उ० १ । ४ । १०) 'यदा चर्मवन' (स्थे० उ० ६ । २०) इत्याद्याः सहस्रदाः ।

म्मृत्यः च—'अज्ञानेनापृतः हार्गः तेन मुद्यन्ति जन्तवः' 'इहैच तैर्निनः सगो येपां साम्ये भिनतं मनः' 'सग्रं पश्यन्हि सर्वेत्र' हत्याद्याः ।

न्यायतः च ्यार्थान्तुतायाणि तथोरथानं इतस्या मनुष्याः परिवर्जधन्त । अझानतस्तत्र पतन्ति केचित्रझाने फर्ट पस्य तथा विशिष्टम् ॥' (महा० मा० २०१ । १६ )

तथा च देहादिषु आत्मबृद्धिः अविडान् रागद्वेपादिप्रयुक्तो धर्माधर्मानुष्ठानकृद् जायते व्रियते च इति अवगम्यते, देहादिव्यतिरिक्ता-त्मद्श्चिनो रागद्वेपादिप्रहाणापेश्वधर्माधर्म-प्रश्वस्युपदामाद् मुल्यन्ते इति न केनचित् प्रत्यास्यात् शक्यं न्यायतः। इसके सित्रा श्रुति, स्पृति और न्यायरे भी यही सिद्ध होता है कि विद्याके द्वारा कार्यसहित अविद्या-का नाश करना चाहिये।

इस विषयमे ये श्रातियाँ 'यहाँ यदि जान लिया तो बहत ठीक है और यदि यहाँ नही जाना तो बड़ी भारी हानि हैं: 'उसको इस प्रकार जानने-वाला यहाँ असन हो जाता है' 'परमपदकी प्राप्तिके लियं (विद्याके सिवा) अन्य मार्गनहीं हैं 'विद्वान किसीमें भी भयभीत नहीं होता।' किन्तु अज्ञानीके त्रिपयमे (कहा है कि ) 'उसकी सय होता है' 'जो कि अविद्या के बीच में ही पढ़े हुए हैं' 'जो ब्रह्मको जानना है वह ब्रह्म ही हो जाता है' 'यह देव अन्य है और में अन्य है इस प्रकार जो समझन। है यह आत्मतस्वको नहीं जानता जैसं (मनुष्योंका) पशु होता है वैसे ही वह देवताओंका पदा हैं किन्त जो आस्मज्ञानी हैं ( उसके विषयमें ) 'वह यह सब कुछ हो जाता है' 'यदि आकाशको चर्मके समान लंपटा जा सके' इयादि सहस्रो श्रतियों है ।

तथा ये स्मृतियों भी हैं 'श्रान अञ्चानस देंका हुआ है, इसिलिये जीव मोहित हो रहे हैं ' 'जिनका चित्त समामें स्थित है उन्होंने यहीं संसारको जीन लिया है 'सर्वत्र समानभावस देखता हुआ' 'स्यारि।

युक्तिमें भी यह बात सिंह हैं। जैसे कहा है कि 'सर्प, कुरा-कष्टक और नालायको जात रुनेपर मनुष्य उनसे चच जाते हैं किन्तु बिना जाने कई एक उनमें गिर जाते हैं, इस न्यायसे बातका जो विदोग फल है उनको समझ।

इस प्रकार उपर्युक्त प्रमाणीसे यह जात होता है कि देहादिमें आत्मबुद्धि करनेवारा अज्ञानी सग-देवादि तोगोंसे प्रितित होकर वर्ष-अवस्थित करनेवा अनुष्ठान करता हुआ जनमा और मरता रहता है, किन्तु देहादिसे अतिरिक्त आत्माका साक्षात करते-बाले पुरुषोंके सगद्रेगादि दोष निष्टुच हो जाते है, इससे उनकी धनांवगीवश्यक प्रवृत्ति सानत हो जानेसे ने मुक्त हो जाते हैं। इस बातका कोई भी व्यावनुमार विगार नहीं कर सकता। तत्र एवं सति क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरस्य एव सतः अविद्याकृतोपाधिमेदतः संसारित्वम् इव भवति । यथा देहाद्यात्मत्वम् आत्मनः । सर्वजन्तृतां हि प्रसिद्धो देहादिषु अनात्मसु आत्मभावो निश्चतः अविद्याकतः ।

यथा स्थाणों पुरुषिनश्चयो न च एतावता पुरुषधर्मः स्थाणोः भवति स्थाणुधर्मो वा पुरुषस्य तथा न चैतन्यधर्मो देहस्य देहधर्मो वा चेतनस्य ।

सुखदुःखमोहात्मकत्वादिः आत्मनो ः युक्तः अविद्याकृतत्वाविशेषाद् जरामृत्युवत् ।

न अतुल्यन्वाद् इति चेत्, स्थाणुपुरुषी होयाँ एव सन्तां ज्ञात्रा अन्योन्यस्थिन् अध्यस्ती अविद्यया देहात्मनोः तु होयज्ञात्रोः एव इतरेतताध्यास इति न समो दष्टान्नः अतो देहधर्मी होयः अपि ज्ञातुः आत्मनो भवति इति चेत्

न अचैतन्यादिप्रसङ्गात् । यदि हि झेयस्य देहादेः क्षेत्रस्य धर्माः सुस्बदुःस्वमोहेच्छादयो झातुः भवन्ति तर्हि झेयस्य क्षेत्रस्य धर्माः केचन आत्मनो भवन्ति अविद्याच्यारोपिता जरामरणादयः तु न भवन्ति इति विद्येषहेतुः वक्तव्यः ।

न भवन्ति इति असि अनुमानम् अविद्या-ध्यारोपितत्वाद् अरादिवद् इति हेयत्वाद् उपादेयत्वात् च इत्यादि । बतः यह सिद्ध हुआ कि जो बास्तवर्मे ईश्वर ही है उस क्षेत्रज्ञको अविधादारा आरोपित उपाधिके भेदसे मंसारित प्राप्त-सा हो जाता है, जैसे कि जीवको देहादिमें आत्मबुद्धि हो जाती है क्योंकि समस्त जीवोंका जो देहादि अनात्म-पदार्थोमें आत्म-भाव प्रसिद्ध है, वह नि:सन्देह अविधाकृत ही है |

जैसे स्तम्भमें मनुष्यसुद्धि हो जाती है, परन्तु इतनेहीसे मनुष्यके धर्म स्तम्भमें और स्तम्भके धर्म मनुष्यमें नहीं जा जाते, वैसे ही चेतनके धर्म देहमें और देहके धर्म चेतनमें नहीं जा सकते।

जरा और मृत्युके समान ही अविधाके कार्य होनेसे सुख-दु:ख और अज्ञान आदि भी उन्हींकी भौति आत्माके धर्म नहीं हो सकते।

ए०--यदि ऐसा मानें कि विश्वम होनेके कारण यह दृष्टास्त ठीक नहीं है अर्थात् स्मम्भ और पुरुष दोनो जेथ वस्तु हैं, उनमे अविवायश ज्ञाताहारा एकमें एकका अच्यास किया गया है परन्तु नेह और आस्थामें तो जेस और ज्ञाताका ही एक दूसरे में कर्यास होता है, इसल्यि यह दृष्टान सम समें है, अत यह सिद्ध होता है कि नेहका ज्ञेयस्य ( सख-दुंखादि ) धर्म भी आजा--आस्माने होता है।

उ०- इसमें आत्माको जड मानने आदिका प्रसङ्ग जा जाता है, इसिल्पे ऐसा मानना टीक नहीं है, क्योंकि यदि इंग्यरूप शरीरादि—क्षेत्रके सुख, दु:म्ब, मोह और इंग्डारि धर्म झाता (आत्मा) के भी होने हैं, तो यह बतलाना चाहिये कि ज्ञेयरूप क्षेत्रके अविवादास जातिक कुळ धर्म तो आत्मामे होते हैं और कुळ—'जरामणादि' नहीं होते, इस विशंगनाक कारण क्या है?

बन्कि, ऐसा अनुमान तो किया जा सकता है कि जरा आरिके समान अविवाहररा आरोपित और त्याच्य नथा माद्य होनेके कारण ये सुख-दु:खादि (आस्माके धर्म) नहीं हैं। तत्र एवं सित कर्तृत्वभोकृत्वलक्षणः संसारो इयस्यो ज्ञातिर अविद्यया अध्यारोपित इति न तेन ज्ञातुः किंचिद् दुष्पति। यथा वालैः अध्यारोपितेन आकाग्रस्य तलमलबच्चादिना।

एवं च सित सर्वश्चेत्रेषु अपि सतो भगवतः क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरस्य संसारित्वगन्धमात्रम् अपि न आश्चक्ष्यम् । न हि कचिद् अपि छोके अविद्याध्यस्ति धर्मेण कस्यचिद् उपकारो अपकारो वा दृष्टः ।

यत् तु उक्तंन समो दृष्टान्त इति तद्

असत् ।

कथम्-

अविद्याच्यासमात्रं हि दृष्टान्तदार्धान्तिकयोः साधम्यं विवक्षितम् । तद् न व्यभिचगति । यत् तु ज्ञातरि व्यभिचरति इति मन्यसे तस्य अपि अनैकान्तिकत्वम् दृष्टितं जरादिभिः । अविद्यावच्यात् क्षेत्रज्ञस्य संसागित्वम् इति चेत् ।

न, अविद्यायाः तामसत्वात् । ताममो हि
प्रत्यय आवरणात्मकत्वाद् अविद्या, विपरीतग्राहकः संश्चेषप्यापको वा अग्रहणात्मको
वा । विवेकप्रकाशभावे तदभावात् । तामसे
च आवरणात्मके तिमिरादिदोषे सनि
अग्रहणादेः अविद्यात्रयस्य उपरुष्टि

ऐसा होनेसे यह सिद्ध हुआ कि कर्तृत्व-भोकृत्व-रूप यह संसार श्चेय क्सुमें स्थित हुआ ही अविवादारा झातामें अध्यारोपित है, अतः उससे झाताका कुछ मी नहीं बिगइता, जैसे कि मुखोंद्वारा अध्यारोपित तट-मल्नितादिसे आकाशका (कुछ भी नहीं बिगइता)।

अत. सब शरीरोंमे रहते हुए भी भगवान क्षेत्रज्ञ ईश्वरमे संसारीपनके गन्दमात्रकी भी शंका नहीं करनी चाहिये । क्योंकि संसारमे कहीं भी अवेदा-द्वारा आरोपित धर्मसे किसीका भी उपकार या अपकार होना नहीं देखा जाता ।

तुमने जो यह कहा था कि (स्तम्भमें मनुष्यके श्रमका) दशन्त सम नहीं है सो (यह कहना) भूख है।

पृ०-केसे ?

उ०—अविद्यानन्य अच्यासमात्रमें ही दृष्टान्त और दार्षान्तको समानता विवक्षित है। उसमें कोई दोष नहीं आता। परन्तु तुम जो यह मानते हो कि, ज्ञानामें दृष्टान्त और टार्शन्नकी विषमताका दोष आता है, तो उसका भी अपवाद, जरा-मृत्यु आदिके दृष्टान्तसे दिक्का दिया गया है।

पू०-यदि ऐमा कहे कि अविद्या-युक्त होनेसे क्षेत्रज्ञको ही संसाग्त्वि प्राप्त हुआ, तो ?

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि अविधा तामम प्रयय है। तामस प्रयय, चाहे विपरीत प्रहण करनेवाला (विपर्यय) हो, चाहे संशय उपन करनेवाला (संशय) हो और चाहे चुळ भी महण न करनेवाला हो, आवरणस्प होनेके कारण वह अविधा ही है; क्योंकि विवेकत्स्प प्रकाशके होनेपर बह दूर हो जाता है, तथा आवरण-स्प तमोमय तिमारिंद दोषीके रहते हुए ही अम्रहण आदिरूप तीन प्रकारकी अविधाका अस्तिस्व उपक्र्य होना है। अत्र आह एवं तर्हि ज्ञातृधर्मः अविद्या ।

न करणे चक्षुपि तैमिरिक्टलादिरोपी-परुच्येः यत् तु मन्यसं ज्ञात्यभीः अविधा तद् एव च अविधाधमीयचं क्षेत्रज्ञस्य मंसारित्यम् । तत्र यद् उक्तम् ईथ्यर एव क्षेत्रज्ञो न मं गि इति एतद् अयुक्तम् इति । तद् न, यथा करणे चक्षुपि विपरीतप्राहकादिरोपस्य दर्शनाद् न विपरीतादिग्रहणं तिक्षिमनो वा तीमिरिक्टलादिदोषो ग्रहीतः ।

चक्षुयः संस्कारेण निमिरे अपनीते प्रहीतुः अद्श्वेनाष्ट् न प्रहीतुः धर्मो यथा तथा मर्वत्र एव अग्रहणविपरीतसंश्वयप्रन्ययाः तिश्विमत्ताः करणस्य एव कस्यचित् सवितुम् अर्हन्ति न ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य ।

संवेधन्वात् च तेषां प्रदीपप्रकाशवद् न ज्ञातृधर्मत्वम् । संवेधन्वाद् एव स्वात्म-व्यतिरिक्तसंवेधत्वम् ।

सर्वकरणवियोगे च क्वन्ये मर्ववादिमिः।
अविद्यादिरोपवन्यनम्युगमात् । आत्रमनो
यदि क्षेत्रज्ञस्य अस्त्युगणवद् स्त्रो धर्मः नतां
न कदाचित् अपि तेन वियोगः स्यात्।
अविक्रियस्य च व्योमवत् मर्वपतस्य

अमूर्तस्य आत्मनः केनचित् संयोगवियोगाः | तुपपनेः। सिद्धं क्षेत्रज्ञस्य नित्यम् एव ईश्वरत्वम् ।

प्∘-यदि यह बात है तब तो अविधा झाताका भै तभा ?

ड० - यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि तिमिर-रोगारिकन्य दोषं चशु आदि वस्णोमें ही देखे जाते हैं (झाता आगामें नहीं)। जो तुम ऐसा मानते हो कि अविचा आगाका अमें हैं और अविचास्त्र अमेंसे गुरु के होना ही उसका ससारिन व हैं इसिल्ये बह कहना ठीक नहीं हैं कि इंन्यर हो क्षेत्र कह मासारी नहीं हैं भी तुम्हारा ऐमा मानना युक्ति तुक नहीं है, न्योंकि नेजस्य करणमें विधरीत माहस्त्रा आदि दोष देखे जाने हैं तो भी वे विधरीता माहस्त्रा आदि कारणक्य (तिमिरादि दोष जाताके नहीं हो जाने (उसी प्रकार देहके अमें भी आगाके नहीं हो सकते)।

नथा जैसे ऑनका संस्कार करके तिमिरादि प्रतिक्यको हटा देनेपर प्रहीता पुरुषमे वे दोप नहीं देखे जाते, इसलिये वे प्रहीता पुरुषके धर्म नहीं हैं, बेसे ही अभहण, विपरीत-प्रहण और सराय आदि प्रयय तथा उनके कारणकप निमिरादि दोप भी सर्वत्र किमी-न-विस्ती करणके ही हो सकते हैं-जाता पुरुषके अर्थात क्षेत्रक्षके वहीं।

इसके सिवा वे जाननेमे आनेवाले (शानके विवय) होनेसे भी दीपकके प्रकाशकी भीति आनाके धर्म नहीं हो सकते। क्योंकि वे होय है इसल्यि अपनेसे अतिरिक्त किमी अन्यहारा जाननेमे आनेवाले हैं।

सभी आत्मवादी समन्त करणोसे आत्माका विधोग होनेके उपरान्त प्रेंक्ट-अवस्थामे आत्माको अविद्यादि रोपोसे गृह्यत मानने हैं, इससे भी । उपर्युक्त सिद्धान्त ही सिन्छ होना है ) स्थोसि यदि अग्निको उष्णताको समान ये (सुप्त-टु अपिट होप) क्षेत्रक आग्नामे अपने अप्र हो तो उनसे उसका कभी विद्योग नहीं हो सकेगा । इसके सिन्न आकाराको मील सर्वेष्यापक, मूर्ति-रहित, निर्विका आग्नाका किसीक साथ संयोग-वियोग होना सम्भव नहीं है, इससे भी क्षेत्रहको निन्ध ईश्वरता ही सिद्ध होती है । 'अनादिखानिर्गुणखान्' इत्यादि ईश्वर-वचनात् च ।

नजु एवं सति संसारसंसारित्वाभावे

शास्त्रानर्थक्यादिदोषः स्याद् इति ।

न, सर्वैः अभ्युपगतत्वात् । सर्वैः हि
आत्मवादिभिः अभ्युपगतो दोषो न एकेन
परिहर्तव्यो भवति ।

कथम् अभ्युपगत इति ।

म्रुक्तात्मनां संसारसंसारित्वव्यवहाराभावः सर्वेः एव आत्मवादिभिः इप्यते । न च तेषां शास्त्रानर्थक्यादिदोषप्राप्तिः अभ्युपगता ।

तथा नः क्षेत्रज्ञानाम् ईश्वरैकत्वे सति ग्रास्तानर्थक्यं भवतु । अविद्याविषये च अर्थवक्त्रम् । यथा ईतिनां सर्वेषां बन्धावक्यायाम् एव ग्रास्त्राद्यर्थवक्यं न स्रक्तावक्यायाम् एवम् ।

नतु आत्मनो बन्धमुक्तावस्थे परमार्थत एव वस्तुभृते द्वैतिनां नः सर्वेषाम्, अतो हेयोपादंयतत्साधनसद्भावे आस्त्राद्यर्थवन्त्वं स्थात्, अद्वैतिनां पुनः द्वैतस्य अपरमार्थन्वाद् अविद्याकृतत्वाद् बन्धावस्थायाः च आत्मनः अपरमार्थन्वे निर्विषयत्वात् शास्त्राद्यानर्थक्यम् इति चेत्

न, आत्मनः अवस्थाभेदानुपपत्तेः । यदि तावद् आत्मनो वन्धमुक्तावस्थे युगपत् स्थातां क्रमेण वा । तथा 'अनाशित्वानिर्गुणत्वात्' इत्यादि भगवान्के वचनोंसे मी क्षेत्रज्ञका नित्य ईश्वरत्व ही सिद्ध होता है ।

पू०-ऐसा मान लेनेपर तो संसार और संसारित्वका अभाव हो जानेके कारण शास्त्रकी व्यर्थता आदि दोष उपस्थित होंगे!

उ०-नहीं, क्योंकि यह दोप तो सभीने खीकार किया है । सभी आत्मशदियोद्वारा स्त्रीकार किय हुए दोषका किसी एकके लियं ही परिहार करना आवस्यक नहीं है।

पू०-इसे सवने कैसे स्वीकार किया है ?

उ०-सभी आत्मवादियोंने मुक्त आत्मामे संसार और संसारीपनके न्यनहारका अभाव माना है, परन्तु (इससे) उनके भनमें शान्त्रकी अनर्यकता आदि दोरोंकी प्राप्ति नहीं मानी गयी।

जैसे समस्त हैतवादियोके मतसे बन्धावस्थामें ही शाख आदिकी सार्थकता है मुक्त-अवस्थामें नहीं, वैसे ही हमारे मतमें भी जीवेंकी ईश्वरके साथ एकता हो जानेपर यदि शाखकी व्यर्थता होती हो तो हो, अविद्यावस्थामें तो उसकी सार्थकता है ही |

्र-इम सब हैतबादियोंके सिद्धान्तसे तो आत्माकी बन्धावस्था और मुक्तावस्था बास्तवमें ही सची है। अतः वे हेव, उपादेय हैं और उनके सब साभन भी सन्य हैं इस कारण शास्त्रकी सार्थकता है। सकती है। परन्तु अदैतबादियोंके सिद्धान्तसे तो हैतमां अविद्या-जन्य और विध्या है, अतः आत्मामें कश्वावस्था भी बात्तवमे नहीं है, इसख्यि शास्त्रका कोई विषय न रहनेके कारण शास्त्र आदि-की व्यर्थताका दोष आता है।

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आस्माके अवस्थामेट सिंह नहीं हो सकते, यदि (आत्मामें इनका होना ) मान भी ठें तो आस्माकी ये बच्च और मुक्त दोनों अकस्थाएँ एक साथ होनी चाहिये या कमसे ? युगपत् तावत् विरोधात् न संभवतः
स्थितिगती ६२ एकस्मिन् । क्रमभावित्वे
च निर्निमित्तत्वे अनिर्मोक्षप्रसङ्गः अन्यनिर्मित्तत्वे च स्ततः अभावाद् अपरमार्थत्वप्रसङ्गः । तथा च सति अन्युपगमहानिः ।
किं च बन्धमुक्तावस्थयोः पौर्वापर्यनिरूपणायां बन्धावस्था पूर्व प्रकल्प्या अनादिमती अन्तवती च तत् च प्रमाणविरुद्धं तथा

न च अवस्थावतः अवस्थान्तरं गच्छतो

मोक्षावस्था आदिमती अनन्ता च प्रमाणविरुद्धा

एव अभ्यपगम्यते ।

नित्यत्वम् उपपादयित् श्रक्यम् । अथ अनित्यत्वदोषपरिहाराय बन्धमुक्ता-बस्यामेदो न कल्प्यते अतो द्वैतिनाम् अपि शास्त्रानर्थक्यादिदोषः अपरिहार्य एव इति समानत्वाद् न अद्वैतवादिना परिहर्तव्या दोषः।

न च ग्रास्तानर्थक्यं यथाप्रसिद्धा-विद्वत्युरुपविषयत्वात् शास्त्रस्य । अविदुषां हि फलहेत्वोः अनात्मनोः आत्मदर्शनम्, न विदुषाम् ।

विदुषां हि फलहेतुम्याम् आत्मनः अन्यत्व-दर्शने सति तयोः अहम् इति आत्मदर्शना-तुषपत्तेः।

स्थित और गतिकी भाँति परस्परिवरीय होनेके कारण टोनों अवस्थाएँ एक साथ तो एकमें हो नहीं सकतीं । यदि कमसे होना मानें तो बिना निमित्तके बन्धावस्थाका होना माननेसे तो उससे कभी छुटकारा न होनेका प्रसङ्ख आ जायगा और किसी निमित्तसे उसका होना मानें तो स्वत: न होनेके कारण वह मिथ्या ठहरती है। ऐसा होने-पर स्वीकार किया हुआ सिक्षान्त कट जाता है।

इसके सिशा बन्धावस्था और मुक्तावस्थाका आगा-पीछा निक्रपण किया जानेपर पहले बन्धावस्थाका होना माना जायगा तथा उसे आदिरहित और अन्तयुक्त मानना पड़ेगा; सो यह प्रमाणियुरु है, ऐसे ही मुक्तावस्थाको भी आदियुक्त और अन्तरहित प्रमाणियुरु ही मानना पड़ेगा।

तथा आत्माको अवस्थायाळा और एक अवस्थासे दूसरी अवस्थामें जानेवाळा मानकर उसका नित्यन्व सिद्ध करना भी सम्भव नहीं है।

जब िक आस्मामे अनित्यत्वके दोषका परिहार करनेके छिये बन्चाक्स्या और मुक्ताक्स्याके मेदकी कन्दना नहीं की जा सकती। इसिल्य ईनवादियो-के मतसे भी शास्त्रकी न्यर्थना आदि दोप अवाप्य ही है। इस अकार दोनोंकी लिये समान होनेके कारण इस दोषका परिहार केवल अर्द्धनवादियोंद्वारा ही किया जाना आवश्यक नहीं है।

(हमारे मनानुसार नो वास्तवमे) शाखकी व्यर्थता है भी नहीं, क्योंकि शाख छोकप्रसिद्ध अञ्चानीका ही विषय है। अञ्चानियोका हो कछ और हेतुरूप\*अनाल-वस्तुओंमें आजमाव होता है, विद्वानोंका नहीं।

क्योंकि तिहान्की बुद्धिमें ५७ और हेतुसे आस्मा-का पृथक्त प्रत्यक्ष है, इसलिये उसका उन (अनात्म-पदार्थों) में 'यह में हूँ' ऐसा आत्ममन नहीं हो सकता।

जाति, आयु और भोगका नाम फल है, और शुभाशुभ कर्म उसके हेतु यानी कारण है।

न हि अत्यन्तमृढ उन्मत्तादिः अपि जलाग्न्योः छायाप्रकाशयोः वा ऐकात्म्यं पश्यति किग्रुन विवेकी ।

तसाद् न विधिन्नतिषेधशास्त्रं तावत् फलहेतुभ्याम् आत्मनः अन्यत्वदर्शिनो भवति । न हि देवदत्त त्वमु इदं करु इति कस्त्रिंथित

कर्मणि नियुक्ते विष्णुमित्रः अहं नियुक्त इति तत्रस्यो नियोगं शृष्यन् अपि प्रतिपद्यते।

नियोगविषयविवेकाग्रहणात् तु उपपद्यते प्रति-पत्तिः तथा फलहेत्वोः अपि ।

ननु प्राक्रनसंबन्धापेक्षया युक्ता एव प्रति-पत्तिः शाम्त्रार्थविषया फलहेतुस्याम् अन्यात्मत्व-दर्शने अपि सित इष्टफलहेतौ प्रवितेतः अस्मि अनिष्टफलहेतोः च निवितितः अस्मि इति । यथा पितृपुत्रादीनाम् इतरेतरात्मान्यत्वदर्शने सित अपि अन्योन्यनियोगप्रतिषेधार्थ-प्रतिपत्तिः ।

न, व्यतिरिक्तात्मदर्शनप्रतिपत्तेः प्राग् एव फल्डेट्वोः आत्माभिमानस्य सिद्धत्वात् । प्रतिपत्तनियोगप्रतिपेघार्थो हि फल्डेतुम्याम् आत्मनः अन्यत्वं प्रतिपद्यते न पूर्वम्, तसाद् विधिप्रतिपेधशास्त्रम् अविद्वद्विषयम् इति सिद्धम् ।

ननु 'स्वर्गकामो यजेत' 'कलक्षं न मक्षयेत्'

इत्यादी आत्मव्यतिरेकदर्शिनाम् अप्रवृत्ती

अत्यन्त मृद और उन्मत आदि भी जल और अग्निकी, या छाया और प्रकाशकी, एकता नहीं मानते, फिर विवेकीकी तो बात ही क्या है ?

सुतरां फल और हेतुसे आत्माको भिन्न समझ लेने-वाले ज्ञानीके लिये विधि-निपेध-विषयक शास्त्र नहीं है।

जैसे 'हे देबदत ! त अमुक कार्य करा' इस प्रकार किसी कर्ममें ( देबदचके ) नियुक्त किये जानेपर वहीं खड़ा हुआ विष्णुमित्र उस नियुक्तिको सुनकर भी, यह नहीं समझता कि मैं नियुक्त किया गया हूँ। हाँ, नियुक्तिविषयक विवेकका स्पष्ट प्रहण न होनेसे तो ऐसा समझना टीक हो सकता है, इसी प्रकार फड़ और हेतुमें भी ( अज्ञानियोंकी आत्म-सुद्धि हो सकती है ) ।

ए०--फल ऑर हेनुसे आत्माके पृथक्त्यका ज्ञान हो जानेपर भी, स्वामाबिक सम्बन्धकी अपेक्षासे शास्त्रियमक इतना बोध होना नो युक्तियुक्त ही है कि, भी शास्त्रदारा अनुकृष फल और उसके हेनुमें तो प्रवृत्त किया गया हूँ और प्रतिकृष्ट फल और इसके हेनुसे निवृत्त किया गया हूँ, जैसे कि पिता-पुत्र आदिका आपसमें एक दुसरेको मित्र समझते हुए भी एक दुसरेके लिये किये हुए नियोग ऑर प्रतिधेषको अपने लिये समझना देखा जाता है |

30-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्माके पृथक्षकका ज्ञान होनेसे पहले-पहले ही फल और हेतुमें आत्मामिमान होना सिद्ध है। नियोग ऑर प्रतियेवके अभिप्रायको भागी प्रकार जानकर ही मनुष्य फल और हेनुसे आत्माके पृथक्षको जान सकता है, उससे पहले नहीं। इसमें सिद्ध हुआ कि विध-नियंवस्य शास केवल अञ्चानीके लिये ही है।

ए०—( इस सिद्धान्तके अनुसार ) 'स्वर्गको कामनावाला यक्ष करें' 'मांस भक्षण न करे' इत्यादि विधि-निषेश-बोधक शाख-वचनोंमें आस्माका पृथक्त जाननेवालोंकी और केवल देहास्मवादिवोंकी केवलदेहाद्यात्मदृष्टीनां च, अतः कर्तुः अभावात । भी प्रवृत्ति न होनेसे कर्ताका अभाव हो जानेके शास्त्रानर्थक्यम् इति चेत् ।

न, यथाप्रसिद्धित एव प्रवृत्तिनिवृत्त्युपपत्तेः ।

ईथरक्षेत्रज्ञैकत्वदर्शी ब्रह्मवित् तावद् न प्रवर्तने । तथा नैरात्म्यवादी अपि न अस्ति परलोक इति न प्रवर्तते । यथाप्रसिद्धितः त विधिष्रतिषेधशास्त्रश्रवणान्यथानुपपत्त्या अन-मितात्मान्तित्व आत्मविशेषानभिज्ञः कर्मफल-संजाततृष्णः श्रद्धानतया च प्रवर्तते इति सर्वेषां नः प्रत्यक्षम्, अतो न शास्त्रानर्थक्यम् । विवेकिनाम् अप्रवृत्तिदर्शनात् तदनुगामिनाम्

अप्रवृत्ती शास्त्रानर्थक्यम् इति चेत् । न, कस्यचिद एवं विवेकोपपत्ते:। अनेकेप हि प्राणिष कश्चिद एव विवेकी स्वाद यथा

इदानीम् ।

न च विवेकिनम् अनुवर्तन्ते मृदा रागादि-दोपतन्त्रत्वात प्रवृत्तेः । अभिचरणादौ च प्रवृत्तिदर्शनात् । स्वाभाव्यात् च प्रवृत्तेः । 'स्वमावः त प्रवर्तते' इति हि उक्तम । तसाद अविद्यामात्रं संसारो यथाइष्टविषय एव । न क्षेत्रज्ञस्य केवलस्य अविद्या तत्कार्यं च । कारण शास्त्रके न्यर्य होनेका प्रसङ्ग आ जायगा ?

उ०-यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि प्रवृत्ति और निवृत्तिका होना छोकप्रसिद्धिसे ही प्रत्यक्ष है ।

ईश्वर और जीवात्माकी एकता देखनेवाळा ब्रह्मवेचा कमोंमें प्रवत्त नहीं होता तथा आत्मसत्ताको न माननेवाला देहात्मवादी भी 'परलोक नहीं है' ऐसा समझकर शास्त्रानुसार नहीं वर्तता यह ठीक है परन्त लोकप्रसिद्धिसे यह तो हम सबको प्रत्यक्ष है ही कि विधि-निपंध-बोधक शास्त्र-श्रवणकी दसरी तरह उपपत्ति न होनेके कारण जिसने आत्माके अस्तित्वका अनुमान कर लिया है, एवं जो आत्माके असली तस्त्र-का ज्ञाता नहीं है, जिसकी कमेंकि फलमें तृष्णा है, ऐसा मनुष्य श्रद्धाञ्चताके कारण ( शास्त्रानुसार कर्मोंमें ) प्रवृत्त होता है। अतः शास्त्रज्ञी व्यर्थना नहीं है।

पूर्व -विवेकशील पुरुषोकी प्रवृत्ति न देखनेसे, उनका अनुकरण करनेवालोंकी भी (शास्त्रविद्वित कर्मोमें ) प्रवृत्ति नहीं होगी अत: शास्त्र व्यर्थ हो जायगा।

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि किसी एकको ही विवेक-ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात् अनेक प्राणियोंमेंसे कोई एक ही विवेकी होता है जैसा कि आजकल (देखा जाता है)।

इसके सिवा महलोग विवेकियोंका अनकरण भी नहीं करते, क्योंकि प्रवृत्ति रागादि दोवोंके अधीन हुआ करती हैं। (प्रतिहिंसाके उद्देश्यमें किये जानेवाले जारण-मारण आदि ) अभिचारोंमे भी लोगोंकी प्रवृत्ति देखी जाती है, तथा प्रवृत्ति स्वाभाविक है। यह कहा भी है कि 'स्वभाव ही वर्तता है।

सुतरां यह सिद्ध दुआ कि संसार अविद्यामात्र ही है और वह अज्ञानियोंका ही विषय है। केवल-ज़ुद्ध क्षेत्रज्ञमें अविद्या और उसके कार्य दोनों ही नहीं हैं।

न च मिथ्याज्ञानं परमार्थवस्तु दृषधितुं समर्थम् । न हि उपरदेशं स्नेहेन पङ्कीकर्तुं शक्रोति मरीच्युदकं तथा अविद्या क्षेत्रज्ञस्य न किंचित् कर्तुं शक्रोति । अतः च इदम् उक्तम् 'क्षेत्रज्ञं चार्षि मां विदि' 'अहानेनावृतं ज्ञानम्' इति च ।

अथ किम् इदम् संतारिणाम् इव अहम् एवं मम एव इदम् इति पण्डितानाम् अपि । शृणु इदं तत् पाण्डित्यं यत् क्षेत्रे एव आत्म-दर्शनम् । यदि पुनः क्षेत्रज्ञम् अविकियं पत्येयुः ततो न भागं कर्म वा आकाङ्कोयुः मम स्वाद् इति । विकिया एव भोगकर्मणी ।

अथ एवं सित फलाधिन्वाद् अविद्वान् प्रवर्तते । विदुषः पुनः अविक्रियात्मदर्शिनः फलाधिन्वाभावात् प्रष्टुच्यनुषपत्ती कार्यकरण-

संघातव्यापारापरमे निवृत्तिः उपचर्यते ।

इदं च अन्यत् पाण्डित्यं कस्यचिद् अस्त क्षेत्रज्ञ ईश्वर एव क्षेत्रं च अन्यत् क्षेत्रज्ञस्य विषयः। अहं तु संसारी सुर्त्वी दुःत्वी च । संसारोपरमः च मम कर्तव्यः क्षेत्रश्लेत्रज्ञ-विज्ञानेन ध्यानेन च ईश्वरं क्षेत्रज्ञं साक्षात् कृत्वा तत्त्वरूपावस्थानेन इति ।

यः च एवं बुध्यते यः च बोधयति न असौ क्षेत्रज्ञ इति । एवं मन्नानो यः स पण्डितापसदः संसारमोक्षयोः शास्त्रस्य च अर्थवच्च करोमि इति । तथा मिथ्याञ्चान परमार्थबस्तुको दूचित करनेमें समर्थ भी नहीं है । क्योंकि जैसे ऊसर भूमिको मृग्द्रिणकाका जरु अपनी आईतासे कीवड्युक्त नहीं कर सकता, बैसे ही अविधा भी क्षेत्रज्ञका कुछ भी (उपकार या अपकार करनेमें समर्थ नहीं है, इसीलिये 'क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्या' और 'महानेनावृत्तं शानम्' यह कहा है।

ए०-तो फिर यह क्या बात है कि संसारी पुरुर्योकी माँति पण्डितोंको भी 'मै ऐसा हूँ' 'यह क्स् मेरी ही है' ऐसी प्रतीति होती है ।

उ०-मुनो, यह पाण्डित्य बस इतना ही है जो कि क्षेत्रमें ही आत्माको देखना है परन्तु यदि मनुष्य क्षेत्रब्रको निर्विकारी समझ छे तो फिर 'मुझे अमुक भोग मिले' या 'मे अमुक कर्म करूँ' ऐसी आक्रांक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि भोग और कर्म दोनों विकार ही तो हैं।

सुनरां यह सिद्ध हुआ कि फलेश्क्षुक होनेके कारण अज्ञानी कर्मोमें प्रहत्त होता है; परन्तु विकार-रहित आत्माका माक्षात् कर लेनेवाले ज्ञानीमें फलेश्याका अभाव होनेके कारण, उसकी प्रहत्ति सम्भव नहीं, अतः कार्य-करण-संवातके व्यापारकी निवृत्ति होनेपर उस (ज्ञानी) मे निवृत्तिका उपचार किया ज्ञाता है।

किसी-किसीके मतमें यह एक प्रकारकी विद्वता और भी हो सकती है कि, क्षेत्रव तो ईश्वर ही है और उस क्षेत्रवके ज्ञानका विषय क्षेत्र उससे अठग है तथा में तो (उन टोनोंसे मिन) ससारी और सुबी-टु-खी मी हैं। मुझे क्षेत्र-क्षेत्रवके ज्ञान और ज्यावदारा ईश्वरूप क्षेत्रवका साक्षात् करके उसके खरूपमें थिन होना-रूप साथनसे संसारकी निवृत्ति करनी चाहिये।

जो ऐसा समझता है या दूसरेको ऐसा समझता है कि 'बह (जीव) क्षेत्रज्ञ (ब्रव) नहीं है' तथा जो यह मह्मता है कि मैं (इस प्रकारके सिद्धान्तसे ) संसार, मोक्ष और शास्त्रज्ञी सार्थकता सिद्ध करूँगा, वह पण्डितोंमे अधम है। आत्महा खर्य मृदः अन्यान् व न्यामोह-यति शास्त्रार्थसंप्रदायरहितत्वात् श्रुतहानिम् अश्रुतकल्पनां च कुर्वन् । तसाद् असंप्रदायवित् सर्वशास्त्रविद् अपि

मूर्खवद् एव उपेक्षणीयः ।

यत् तु उक्तम् ईश्वरस्य क्षेत्रज्ञैकत्वे संसारित्वं प्रामोति क्षेत्रज्ञानां च ईश्वरैकत्वे संसारिणः अभावात् संसाराभावप्रसङ्ग इति । एतौ दोषी प्रत्युक्तौ विद्याविद्ययोः वैत्रक्षण्यान्युपगमाद् इति ।

### कथम् ?

अविद्यापरिकल्पितदोषेण तद्विषयं वस्तु पारमाधिकं न दुष्यति इति । तथा च दृष्टान्तो दर्शितो मरीच्यम्भसा उपरदेश्चो न पङ्कीक्रियते इति । संसारिणः अभावात् संसाराभावत्रसङ्ग-दोषः अपि संसारसंसारिणाः अविद्याकल्पि-तत्वोपपत्या प्रत्यक्तः ।

नतु अविद्यावत्त्वम् एव क्षेत्रज्ञस्य मंसारित्व-दोषः तत्कृतं च दुःत्वित्वादि प्रत्यक्षम् उपरुभ्यते ।

न, क्षेत्रस्य क्षेत्रधर्मत्वाद् ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य तत्कृतदोषानुपपत्तेः। तथा वह आत्महत्यारा, शासको अर्थकी सम्प्रदाय-परम्परासे रहित होनेके कारण, श्रुतिविहित अर्थका स्थाग और वेद-विरुद्ध अर्थकी कल्पना करके, खर्य मोहित हो रहा है और दूसरोंको भी मोहित करता है।

द्वतरां जो शाखार्थकी परम्पराको जाननेवाला नहीं है, वह समस्त शाखोंका झाता भी हो तो भी मूखेंकि समान उपेक्षणीय ही है।

और जो यह कहा या कि ईश्वरकी क्षेत्रज्ञके साय एकता माननेसे तो ईश्वरमें संसारीपन आ जाता है और क्षेत्रज्ञोंकी ईश्वरके साथ एकता माननेसे कोई संसारी न रहनेके कारण संसारके अभावका प्रसाह आ जाता है, सो विद्या और अविद्याकी विरुक्षणता-के प्रतिपादनसे इन दोनों टोयोंका ही परिहार कर दिया गया।

ए०-केंसे ?

उ०-'अविवाहारा कल्पित वित्ये हुए दोपसे तिहैपयक पारमार्थिक (अम्पर्श) बस्तु दृषिन नहीं होनी? इस क्ष्ममे पहली शङ्काका निराकरण किया गया और बेमे ही यह दृष्टान्त भी दिम्बन्ध्या कि मृगनुष्णिकाके जलमे उसर भूमि पक्षमुक्त नहीं की जा सकती। नया मसार्थका अभाव होनेगे ससारके अभावके प्रमह्कका जो दोष वज्जावा था, उसका भी, संसार-संसारिककी अविवाकित्य उपपत्तिको स्त्रीकार करके निराकरण कर दिया गया।

पृ०-क्षेत्रज्ञका अविद्यायुक्त होना ही तो ससा-रित्वरूप दोप है, क्योंकि उससे होनेवाले दु.खिल्ब आदि दोष प्रत्यक्ष देखे जाने है।

उ०-यह कहना टीक नहीं, क्योंकि जो कुछ ब्रेय हैं.—जाननेमे आता है, वह सब क्षेत्रका ही धर्म हैं, हसछिये उसके किये हुए दोव क्षाता क्षेत्रक्के नहीं हो सकते। यावर्तिकचित् क्षेत्रज्ञस्य दोषजातम् अविध-मानम् आसञ्जयमि तस्य झेयत्वोपपचेः क्षेत्र-धर्मत्वम् एव न क्षेत्रज्ञधर्मत्वम् । न च तेन क्षेत्रज्ञो दुष्यति झेयेन ज्ञातुः संसर्गातुपपचेः । यदि हि संसर्गःस्थात् झेयत्वम् एव न उपपयेत ।

यदि आत्मनो धर्मः अविद्यावस्यं दुःखित्वादि च कथं भोः प्रत्यक्षम् उपलम्यते । कथं वा क्षेत्रज्ञधर्मः । ज्ञेयं च सर्वं क्षेत्रं ज्ञाता एव क्षेत्रज्ञ इति अवधारिने अविद्यादुःखित्वादेः क्षेत्रज्ञधर्मत्वं तस्य च प्रत्यक्षोपलम्यत्वम् इति विरुद्धम् उच्यते अविद्यामात्रावष्टम्भात् केवलम् । अत्र आह सा अविद्या कस्य इति । यस्य दृश्यते अविद्या कस्य दृश्यते इति प्रश्ना विरुधेकः । कथमः ?

दस्यते चेद् अविद्या तद्वन्तम् अपि पश्यमि । न च तद्वति उपलभ्यमाने सा कस्य इति प्रश्नो युक्तः । न हि गोमति उपलभ्यमाने गावः कस्य इति प्रश्नः अर्थवान् भवेत् । नतु विपमो दृष्टान्तो गवां तद्वतः च

नंतु विषमा दृष्टान्ता सवा तद्वतः च प्रत्यक्षत्वात् संबन्धः अपि प्रत्यक्ष इति प्रश्नो निरर्थकः, न तथा अविद्या तद्वाच् च प्रत्यक्षौ यतः प्रश्नो निरर्थकः स्यात । त् क्षेत्रकपर वास्तवमें बिना हुए ही जो कुछ भी दोप छाद रहा है, वेत्रक केय होनेके कारण केत्रके ही धर्म है, वेत्रक नहीं । उनसे क्षेत्रक ( आत्मा ) दूषित नहीं हो सकता, क्योक्षि क्षेत्रक पाय झाताका संसर्ग नहीं हो सकता । यदि उनका संसर्ग मान छिया जाय तो ( ब्रेयका ) ब्रेयन हो सिद्ध नहीं हो सकता ।

अभिप्राय यह है कि यदि अविधायुक्त होना और दुखी होना आदि आस्माके धर्म हैं तो वे प्रत्यक्ष करेंसे दीखते हैं ! और वे क्षंत्रक्षके धर्म हो भी कैसे सकते हैं ! क्योंकि जो कुछ भी होय वस्तु है वह सबक्षेत्र हैं और क्षेत्रज्ञ झाता है, ऐसा सिद्धान्त स्थापित किये जानेपर फिर अविधायुक्त होना और दुखी होना आदि दोर्गोंको क्षेत्रक्षके धर्म बतलाना और उनकी प्रस्थक्ष उपलब्धि भी मानना, यह सब अज्ञान-मात्रके आश्रयक्ष वेत्रल विरुद्ध प्रलाप करना है।

ए०-वह अविद्या किसमें है ?

**उ**०-जिसमें दीखती है उसीमें |

ए०-- किसमें दीखती है ?

उ०--'अविद्या किसमे दीखती है'---यह प्रश्न ही निरर्थक है।

**ए०**-किस प्रकार ?

उ०-यदि अविधा दीखती है तो उससे जो युक्त हैं उसको भी व् अवस्य देखता ही होगा ! फिर अविधाशन्सी उपलब्धि हो जानेपर वह अविधा किसमे है, यह पूछना टीक नहीं हैं। क्योंकि गौवालेको देख लेनेपर 'यह गी किसकी हैं!' यह पूछना सार्थक नहीं हो सकता।

ए०-तुम्हारा यह रष्टान्त विषम है। मी और उसका खामी तो प्रत्यक्ष होनेके कारण उनका सम्बन्ध मी प्रत्यक्ष है इस्रिटिये ( उनके सम्बन्धकं विषयमें ) प्रस्त निरर्धक है, परन्तु उनकी भौति अविद्याजान् और अविद्या तो प्रत्यक्ष नहीं हैं, जिससे कि यह प्रस्त निरर्धक माना जाय ? अप्रत्यक्षेण अविद्यावता अविद्यासंबन्धे ज्ञाते किं तव स्थात् ।

अविद्याया अनर्थहेतुत्वात् परिहर्तव्या स्यात् ।

यस्य अविद्या स तां परिहरिष्यति ।

ननु मम एव अविद्या । जानासि तर्हि अविद्यां तद्वन्तं च आत्मानम् ।

जानामि न तु प्रत्यक्षेण ।
अनुमानेन चेद् जानासि कर्य संबन्धग्रहणम् । न हि तव ज्ञातुः ज्ञेयभृतया
अविद्यया तत्काले संबन्धो ग्रहीतुं स्वयते ।
अविद्याया विषयत्वेन एव ज्ञातुः उपयुक्तत्वात् ।

न च ज्ञातुः अविद्यायाः च संबन्धस्य यो प्रहीता ज्ञानं च अन्यत् तद्विपयं संभवति अनवस्थाप्राप्तेः । यदि ज्ञाता अपि ज्ञेयसंबन्धो ज्ञायेत अन्यो ज्ञाता कल्प्यः स्थात् तस्य अपि अन्यः तस्य अपि अन्य इति अनवस्था अपिराज्ञार्थे ।

यदि पुनः अविद्या ज्ञेया अन्यद् वा ज्ञेयं ज्ञेयम् एव तथा ज्ञाना अपि ज्ञाना एव न ज्ञेयं भवति । यदा च एवम् अविद्यादुःस्वित्वाद्यैः न ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य किंचिद् दुष्पति ।

ननु अयम् एव दोषो यद् दोषवत्क्षेत्र-विज्ञाहत्त्रम्। उ०-अप्रत्यक्ष अविद्यावान्के साथ अविद्याका सम्बन्ध जान लेनेसे तुम्हें क्या मिलेगा ?

ए०-अविद्या अनर्थकी हेतु है, इसलिये उसका त्याग किया जा सकेगा।

उ०-जिसमें अविद्या है, वह उसका स्वयं त्याग कर देगा।

ए०-मुझमें ही तो अविद्या **है**।

उ०-तब तो तू अविद्या और उससे युक्त अपने आपको जानता है।

ए०—जानतः तो हूँ परन्तु प्रत्यक्षरूपसे नहीं । उ०-यदि अनुमानसे जानता है तो (तुझ झाता और अत्रिवाके ) सम्बन्धका प्रहण कैसे हुआ ? क्योंकि उस समय (जाका श्रेमस्य अत्रिवाके साथ सम्बन्ध प्रहुष्ण नहीं किया जा सकता, कारण यह है कि झाताका विषय मानकर ही अश्विवाका उपयोग किया गया है ।

तथा झता और अविधाके सम्बन्धको जो प्रहण करनेवाल है वह तथा उस ( अविधा और झानाके सम्बन्ध ) को विषय करनेवाल कोई दूसरा झान ये दोनो ही सम्भव नहीं हैं । क्योंकि ऐसा होनेसे अनकस्थादोव प्राप्त होता हैं अर्थात् यदि झाता और झेय-झाताका सम्बन्ध ये भी (किसीके हारा) जाने जोते हैं, ऐसा माना जाय नो उसका झाता किसी औरको मानना होगा । फिर उसका भी दूसरा और उसका भी दूसरा झाता मानना होगा, इस प्रकार यह अन्वस्था अनिवार्य हो जायगी।

परन्तु श्रेय चाहे अविद्या हो अथवा और कुछ हो, श्रेय क्षेय ही रहेगा ( श्लाता नहीं हो सकता) वैसे ही श्लाता भी श्लाता ही रहेगा, श्लेय नहीं हो सकता, जब कि ऐसा है तो अविद्या या दुःख्टिब आदि दोषोंसे श्लाता—क्षेत्रश्लका कुछ भी दृष्ति नहीं हो सकता।

प्०-यही उसका दोप है जो कि वह दोप-युक्त क्षेत्रका ज्ञाता है। न, विज्ञानखरूपस्य एव अविक्रियस विज्ञात्त्वोपचारात् । यथा उष्णतामात्रेण अग्रेः

तप्तिकियोपचारः तद्वत् ।

यथा अत्र भगवता क्रियाकारकफलात्म-त्वाभाव आत्मनि स्वत एव द्विंतः अविद्याच्या-रोपितैः एव क्रियाकारकादि आत्मनि उपचर्यते तथा तत्र तत्र 'य एवं चेक्ति हन्नारम्' 'यङ्केः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वेशः' 'नादत्ते क्रम्यचिरमप्पं हत्यादिप्रकरणेषु द्विंतः तथा एव च व्याख्यातम् असाभिः उत्तरेषु च प्रकरणेषु द्विंविप्यामः।

इन्त नहिं आन्मिनि क्रियाकारकफलात्म-तायाः स्वतः अभावे अविद्यया च अध्यारोपि-तत्वे कर्माणि अविद्यत्कर्तव्यानि एव न विद्याम् इति प्राप्तम् ।

सत्यम् एवं प्राप्तम्, एतद् एव च 'न हि देहभूता शक्यमं' इति अत्र दर्शियप्यामः । सर्वशासार्थी-पर्सहारप्रकरणे च 'समासेन कंग्नेय निष्ठा शानस्य या परा' इति अत्र विशेषतो दर्शियध्यामः । अलम् इह बह्मपश्चेन इति उपसंहियते ॥ २ ॥

'इटं शरीरम्' इत्यादि स्रोकोपदिष्टस्य क्षेत्रा-ध्यायार्थस्य संग्रहस्रोकः अयम् उपन्यस्यते तत् क्षेत्रं यत् च इत्यादि च्याचिष्ट्यासितस्य हि अर्थस्य संग्रहोपन्यासो न्याय्य इति—

उ०-यह कहना ठीक नहीं। क्योंकि आत्मा विज्ञानसम्प्र और अविक्रिय है, उसमें (इस) ज्ञातापन-का उपचारमात्र किया जाता है, जैसे कि उष्णता-मात्र स्त्रमाव होनेसे अग्निमें तपानेकी क्रियाका उपचार किया जाता है।

जैसे मगवान्ते यहाँ (इस प्रकरणमें) यह दिखाया हैं कि आत्मामे स्वमावसे ही किया, कारक और फरमन्यवका अभाव है, केवल अविवाहारा अच्यारोपित होने के कारण किया, कारक आदि आत्मामें उपचित्त होते हैं, वैसे ही. 'जो हरें मारनेवाला जानता हैं' 'क्वितिक गुणोंद्वारा ही सब कर्मे किये जाते हैं' '(वह विद्यु) किसीके पाप-पुण्यको प्रहण नहीं करता' इसी प्रकार हमने व्यास्था भी की है, तथा आरोके प्रकरणोंमें भी हम दिख्लायेगे।

पू०--नव तो आत्मामे स्वभावसे क्रिया, कारक और प्रत्याकात्वका अभाव सिद्ध होनेसे तथा ये सब अविधा-द्वारा अध्यारोपित सिद्ध होनेसे यही निश्चय हुआ कि कर्म अविद्वान्को ही कर्तव्य है, विद्वान्को नहीं।

उ०--टीक यही सिद्ध हुआ । इसी बातको हम 'न हि देहभूना शक्यम्' इस प्रकरणमें और सारे गीता-शालके उपसंहार-प्रकरणमें दिखळाउँगे । तथा 'समास्मेनेच कॉन्नेय निष्ठा शानस्य या परा' इस अंक्रेकके अपी विशंपरूपरे सिद्धारी । वस् यही अब और अधिक विस्तारकी आवश्यकता नहीं है, इसलिये उपसंहार किया जाता है ॥ २ ॥

'इद् शरीरम्' इत्यादि श्रोकोद्वारा उपदेश किये हुए क्षेत्राप्यायके अर्थका संक्षेपकत यह 'सत्क्षेत्रं यब' इत्यादि श्लोक कहा जाता है, क्योंकि जिस अर्थका विस्तारपूर्वक वर्णन करना हो, उसका संक्षेप पहले कह देना जिलत ही है

तत्क्षेत्रं यच यादृक्च यद्भिकारि यतश्च यत् । स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ॥ ३ ॥ यद निर्दिष्टम् इदं शरीरम् इति तत्

### तच्छब्देन पराम्रशति ।

यत् च इदं निर्दिष्टं क्षेत्रं तद् यादम् यादशं स्वकीयै: धर्मै: । च शब्द: समञ्चयार्थो यदिकारि यो विकारः अस्य तदु यदिकारि यतो यसात च यत् कार्यम् उत्पद्यते इति वाक्यशेषः ।

स च यः क्षेत्रज्ञो निर्दिष्टः स यद्मभावो ये प्रभावा उपाधिकताः शक्तयो यस्य स यत्त्रभावः च । तत् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः याधात्म्यं यथाविशेषितं समासेन संक्षेपेण मे मम वाक्यतः शृण श्रत्वा अवधारय इत्यर्थः ॥ ३ ॥

जिसका पहले 'इदं शरीरम्' इत्यादि (वाक्य) से वर्णन किया गया है, यहाँ 'तत्' शब्दसे उसीका सकेत करने हैं।

यह जो पूर्वोक्त क्षेत्र है वह जैसा है अर्घात् अपने घर्मोंके कारण वह जिस प्रकारका है तथा जैसे विकारोंबाला है और जिस कारणसे जो कार्य उत्पन्न होता है-यहाँ 'च' शब्द समुच्चयके छिये हैं; और 'कार्य उत्पन्न होता है' यह वाक्यशेष है ।

तथा जिसे क्षेत्रज कहा गया है वह भी जिस प्रमानबाला अर्थात जिन-जिन उपाधिकृत शक्तियों-वाला है, उन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनोंका उपर्यक्त विशेषणोसे युक्त यथार्थ स्वरूप त मझसे संक्षेपसे सन अर्थात सनकर निश्चय कर ॥ ३ ॥

तत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः याथात्म्यं विवक्षितं स्तौति श्रोतबुद्धिप्ररोचनार्थम् ।

ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ।

ब्रह्मसत्रपदेश्चेव

अरुपिभिः वसिष्ठादिभिः बहुधा बहुप्रकारं गीतं कथितम, छन्दोभिः छन्दांसि ऋगादीनि तैः छन्दोभिः विविधैः नानाप्रकारः पृथम् विवेकतो गीतम् ।

कि च ब्रह्मसूत्रपटें. च एव, ब्रह्मण: सूचकानि वाक्यानि ब्रह्मसत्राणि तैः पद्यते गम्यते ज्ञायते ब्रह्म इति तानि पदानि उच्यन्ते । तः एव च क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः याथात्म्यं गीतम् इति अनुवर्तते । 'आत्मेत्यंबोपासीत' (बह०उ०१।४।७) इत्यादिभिः हि ब्रह्मस्त्रपदैः आत्मा जायते । हेतुमद्भिः युक्तियुक्तैः विनिश्चितैः न संशयरूपैः निश्चित-प्रत्ययोत्पादकैः इत्यर्थः ॥ ४ ॥

श्रोताकी बुद्धिमें रुचि उत्पन्न करनेके लिये. उस कहे जानेवाले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके यथार्थ स्वरूपकी

हतमद्भिर्विनिश्चितः॥ ४ ॥

(यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका तस्त्र ) वसिष्ठादि ऋषियोद्वारा बहुत प्रकारसे कहा गया है और ऋग्वेडादि नाना प्रकारके श्रुतिवाक्योंद्वारा भी पृथक्, पृथक् विवेचनपूर्वक कहा गया है।

तथा सशयरहित निश्चित जान उत्पन्न करनेवाले. विनिधित और युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्रके पदोंसे भी वहा गया है। जो शक्य ब्रह्मके सचक है उनका नाम 'ब्रह्मस्त्र' है, उनके द्वारा ब्रह्म पाया जाता है-जाना जाना है, इसलिये उनको पदः कहते हैं, उनसे भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका तत्त्व कहा गया है। क्योंकि 'कंबल आतमा ही सब कुछ है, ऐसी उपासना करनी चाहिये' इत्यादि ब्रह्मसूचक पदों-से ही आत्मा जाना जाता है ॥ ४ ॥

# स्तुत्या अभिम्रुखीभृताय अर्जुनाय आह-

इस प्रकार स्तुति **सुन**कर सम्मुख हुए अर्जुनसे भगवान् कहते **हैं**—

# महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः॥ ५ ॥

महाभूतानि महान्ति च तानि सर्वविकार-

व्यापकत्वाद् भृतानि च सक्ष्माणि । स्थृलानि

तु इन्द्रियगोचरशब्देन अभिधायिष्यन्ते । अहंकारो महाभृतकारणम् अहंप्रत्ययलक्षणः ।

अर्हकारकारणं बुद्धिः अध्यवसायलक्षणा । तत्कारणम् अन्यकम् एव च न न्यक्तम् अन्यकम् अन्याकृतम् ईश्वरक्षक्तिः 'मम माथा दुरत्वया' इति उक्तम् ।

एवरान्दः प्रकृत्यवधारणार्थ एतावती एव अष्टधा भिन्ना प्रकृतिः। चरान्दो भेद-

सम्बयार्थः ।

इन्द्रियाणि दश श्रोत्रादिनि पञ्च युक्ष्युत्पाद-कत्वाद् चुद्धीन्द्रियाणि वाक्पाण्यादीनि पञ्च कर्मनिवर्तकत्वात् कर्मेन्द्रियाणि तानि दश । एकं च कि तद् मन एकादशं संकल्पाद्यात्मकम् । पञ्च च शन्द्रियगोचगः शब्दाद्दयो विषयाः । तानि एतानि सांख्याः चतुर्विश्चतितत्त्वानि आचक्षते ॥ ५॥ महाभूत यानी स्रमभूत, वे सब विकारोंनें व्यापक होनेके कारण महान् भी है और भून भी है इसल्यि वे महाभूत कई जाने हैं। स्थूल प्रस्नुत तो इन्द्रियगोचर-राज्दसे कहे जायेंगे, इसल्यि यहाँ महाभूत-राज्दसे सुभा प्रसामहाभुतोंका प्रहण हैं।

महानूनोका कारण अह-प्रत्ययरूप अहंकार तथा अहंकारकी कारणरूपा निश्वयास्मिका सुद्धि और उसकी भी कारणरूपा अत्यक्त प्रकृति; अर्थात् और उसक नहीं है ऐसी अत्यक्त नामक अत्याकृत— ईश्वर शक्ति जी कि 'मम माया दुरत्यया' इत्यदि वचनासे कहीं गयी है।

यहाँ 'एव' शब्द प्रकृतिको विशेषरूपसे बतजानेके लिये हैं और 'च' शब्द' सारे भेदका समुचय करनेके लिये हैं। अभिन्नाय यह कि यही आठ प्रकारसे निमक्त हुई अपरा प्रकृति हैं।

तथा दश इन्द्रियों अर्थात् श्रोत्रादि पौँच ज्ञान उत्पन्न करनेवाली होनेके कारण ज्ञानेन्द्रियों और वाणां आदि पाँच कर्म सम्पादन करनेवाली होनेसे कर्मेन्द्रियों और एक ग्यारह्यों सकत्य-विकत्यात्मक मन तथा शन्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्थ-यं पाँच इन्द्रियोके विषय । इन सक्को ही साख्य-मताल्लम्बी चीबीस तस्य कहने हैं ॥ ५॥

अथ इदानीम् आत्मगुणा इति यान् आचक्षते वैशेषिकाः ते अपि क्षेत्रधर्मा एव न तु क्षेत्रज्ञस्य इति आह भगवान् -

अब 'जिन इच्छा आदिको वैशेषिक-मतावलम्बी आत्माके धर्म मानते हैं वे भी क्षेत्रके ही धर्म है आत्माके नहीं' यह बात मण्यान कहते हैं---

इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना घृतिः । एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् ॥ ६ ॥ रभ्य यज्ञातीयं सुखहेत्म् अर्थम् उपलम्धवान् पूर्वे पुनः तज्ञातीयम् उपलम्भानः तम् आदातुम् इच्छति सुखहेतः इति सा इयम् इच्छा अन्तःकरणधर्मो ज्ञेयत्वात् क्षेत्रम् । तथा देशे यज्ञातीयम् अर्थे दुःखहेतुत्वेन अनुभृतवान् पुनः तज्ञातीयम् उपलभमानः

तं द्वेष्टि सः अयं द्वेषो ज्ञेयत्वात् क्षेत्रम् एव । तथा छल्लस् अनुकूलं प्रसन्तं मच्चारमकं क्षेत्रस्वात् क्षेत्रम् एव । दृःख प्रतिकृत्वारमकं ज्ञेयस्वात् तद् अपि क्षेत्रम् ।

संबातो देहेन्द्रियाणां संहतिः तस्याम् अभिन्यक्ता अन्तःकरणञ्चतिः तप्ते इव लोहपिण्डे अग्निः आन्धर्चतन्याभासरसविद्वा चेतना सा च क्षेत्रं ज्ञेयन्वात् ।

<sup>धृतिः</sup> यया अवसादप्राप्तानि देहेन्द्रियाणि

श्रियन्ते सा च ज्ञेयन्त्रात् क्षेत्रम् । सर्वान्तःकरणधर्मोपलक्षणार्थम् इच्छादि-ग्रहणम्, यत उक्तं तद् उपसंहरति

एतत् क्षेत्रं समासेन सिकारं सह विकारेण महदादिना उटाहतम् उक्तम् । यस्य क्षेत्रसेद-जातस्य संहतिः इदं ग्रिगरं क्षेत्रम् इति उक्तं तत् क्षेत्रं व्याख्यातं महाभृतादिमेदभिन्नं पृत्यन्तम् ॥ ६ ॥

इच्छा — जिस प्रकारके सुखदायक विषयका पहले उपभोग किया हो, फिर बैसे ही पदार्थके प्राप्त होनेपर उसको सुखका कारण समझकर मनुष्य उसे लेना चाहता है, उस चाहका नाम 'इच्छा' है, वह अन्त.करणका धर्म है और ज्ञेय होनेके कारण क्षेत्र है।

तया द्वेय-जिस प्रकारके पदार्थको दुःखका कारण समझकर पहले अनुमन किया हो, फिर उसी जातिके पदार्थके प्राप्त होनेपर जो उससे मनुष्य द्वेष करता है, उस भावका नाम 'द्वेय' है, वह भी श्रेय होनेके कारण क्षेत्र ही है।

उसी प्रकार सुख, जो कि अनुकूट, प्रसन्ननारूप और साष्ट्रिक है. जेय होनेके कारण क्षेत्र ही है तथा प्रतिकृत्तारूप दू.ख भी जेय होनेके कारण क्षेत्र ही हैं।

देह और इन्द्रियोका समृह मद्रात कहलाता है। उसमें प्रकाशित हुई जो अन्त करणकी हुन्ति हैं जो कि 'अग्निमे प्रकलिन लोहिंग्णिक्यो मंति' आत्म-नैनन्यके आभागस्य रंगमे व्यान है, वह चेतना भी ह्रेय होनेके कारण क्षेत्र ही हैं।

व्याकुल हुए जारीर और इन्द्रियादि जिससे धारण किये जाते है, यह छति भी क्षेय होनेसे क्षेत्र ही है।

अन्त काणके समस्त धर्मोका मनेत करनेके लिये यहाँ इच्छारि धर्मोका म्रहण किया गया है। जो कुछ कहा गया है, उसका उपसंहार करने हैं—

महत्तात्वादि विकारोंके सहित क्षेत्रका यह ख्यूरप संक्षेपसे कहा गया । अर्थात् जिन समस्त क्षेत्रमेदींका समृह 'यह शर्गार क्षेत्र है' ऐसे कहा गया है, महाभूतोसे खेकर भृतिपर्यन्त मेदोसे विभिन्न हुए उस क्षेत्रकी व्याख्या कर दी गयी ॥ ६॥ क्षेत्रज्ञो वस्यमाणविशेषणो यस्य सप्रभावस्य क्षेत्रज्ञस्य परिज्ञानात् असृतत्वं भवति तं 'जेयं यक्तप्रवश्णांन' इत्यादिना सविशेषणं स्वयम् एव वस्यति भगवान् ।

अधुना तु तज्ज्ञानसाधनगणम् अमानित्वादितक्षणं यस्मिन् सति तज्ज्ञेयविज्ञाने योग्यः
अधिकृतो भवति यत्परः मंन्यामी ज्ञाननिष्ट
उच्यते, तम्, अमानित्वादिगणं ज्ञानसाधनत्वाद्
ज्ञानसाधनत्वाद

जो आगे कहे जानेवाले विशेषणोमे युक्त क्षेत्रक्ष है, जिस क्षेत्रक्षको प्रमावसहित जान लेनेसे (मृतुष्य) अमृतरूप हो जाता है, उसको भगवान खर्य आगे चलकर 'क्षेत्रं यस्तरम्बक्ष्यामि' इत्यादि यचनों-से विशेषणोके सहित कहेंगे।

यहाँ पहले उस (क्षेत्रज्ञ) के जाननेका उपायक्तप जो अमानित्व आदि सायन-समुदाय है, जिसके होनेसे उस क्षेत्रको जाननेके लिये मनुष्य योग्य अधिकारी बन जाता है, जिसके परायण हुआ मंत्र्यासी ज्ञाननिष्ठ कहा जाता है और जो दानका साथन होनेके कारण ज्ञान नामसे पुकारा जाता है, उस अमानित्यादि गुण-समुदायका भगवान् विधान करने हैं—

# अमानित्वमदम्मित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् । आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः॥ ७ ॥

असानित्व मानिनो भाषो मानित्वम् आत्मनः श्राघनं तदभावः अमानित्वम् । अटम्भित्व स्वधर्मप्रकटीकरणं दम्भित्वं तदभावः अटम्भित्वम् ।

अहिंसा अहिंसनं प्राणिनाम् अपीडनम् । क्षान्तिः परापराधप्राप्तौ अविकिया । आर्बवम् ऋजुभावो अवकत्वम् ।

आचार्योपासनं मोक्षसाधनोपदेष्टुः आचार्यस्य

## शुश्रुषादिप्रयोगेण सेवनम् ।

शौचं कायमलानां मृजलाभ्यां प्रक्षालनम् अन्तः च मनसः प्रतिपक्षभावनया रागादि-मलानाम् अपनयनं शौचम् ।

अमानित्य—मानीका भाव अर्थात् अपना बडण्पन प्रकट करना जो मानित्व है, उसका अभाव अमानित्व कहत्व्यता है।

अदम्भित्व--अपने धर्मको प्रकट करना दम्भित्व है, उसका अभाव अदम्भित्व कहा जाता है।

अहिसा —हिंसा न करना अर्थात् प्राणियोको कष्ट न देना । क्षमा -दूसरोंका अपने प्रति अपराध देखकर भी विकारगहित रहना । आर्जन-—सरख्ता, अकटिखता ।

आचार्यकी उपासना — मोक्ष-साधनका उपदेश करनेवाले गुरुका शुश्रुण आदि प्रयोगोंसे सेवन करना।

शौच—शारीरिक मन्त्रोको मिट्टी और जल आदिसे साफ करना और अन्त.करणके राग-द्रेष आदि मर्लोको प्रतिपक्ष-भावनासे∗ दूर करना।

जिस दोपको दूर करना हो उसके विरोधी गुणकी भावना करनेका नाम 'प्रतिपक्ष-भावना' है ।

स्वैर्व स्थिरभावो मोक्षमार्गे एव कृताध्य-वसायत्वम् ।

आत्मितिनग्रह आत्मनः अपकारकस्य आत्म-शब्दवाच्यस्य कार्यकरणमंघातस्य विनिग्रहः स्वभावेन सर्वतः प्रवृत्तस्य सन्मार्गे एव निरोध आत्मिविनिग्रहः ॥ ७॥ स्थिरता —स्थिरभाव, मोक्ष-मार्गमें **ही निश्चित** निम्ना कर लेना।

आत्मिनिम्रह — आत्माका अपकार करनेवाला और आत्मा शब्दसे कहे जानेवाला, जो कार्य-करणका मंचातकरप यह शरीर है, इसका निम्नह अर्थाद इसे खामांकिक प्रशृतिसं हटाकर सन्मार्गमें ही नियुक्त कर रचना ॥ ७॥

किंच-

तथा--

# इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च । जन्ममृत्य जराव्याधिदःखदोषानुदर्शनम् ॥ ८

इन्द्रियार्थेषु शब्दादिषु दृष्टादृष्टेषु भागेषु विरागभात्रो वैराग्यम् । अनहकारः अहंकागभाव एव च ।

जन्ममृत्युजराज्याधिदुःखदोयानुदर्शनं जन्म च मृत्युः च जरा च व्याधयः च दुःखानि च तेषु जनमादिदुःखान्तेषु प्रत्येकं दोषानुदर्शनम् ।

जन्मिन गर्भवासयोनिहाग निःसरणं दोषः तस्य अनुदर्शनम् आठोचनम्, तथा स्त्यां दोषानुदर्शनम्, तथा जरायां प्रज्ञाशक्तितेजो-निरोधदोषानुदर्शनं परिभृतता च इति । तथा व्याधिषु शिरोगोगोदिषु दोषानुदर्शनम्, तथा दःखेषु अच्यान्याधिसृताधिदंवतिमित्तेषु ।

अथवा दुःस्वानि एव दोषो दुःस्वदोषः तस्य जन्मादिषु पूर्ववद अनुदर्शनम् । दुःस्वं जन्म दुःस्वं सुन्युः दुःस्वं जग दुःस्वं न्याध्यः । दुःस्वनिमित्तत्वाद् जन्मादयो दुःस्वं न पुनः स्वरूपेण एव दुःसम् इति ।

इन्द्रियोके शब्दादि विषयोंमें वैराग्य अर्थात् ऐहिक ओर पारळीकिक भोगोंमे आसक्तिका अभाव और अनहकार- अहंकारका अभाव।

तथा जन्म, मृत्यु, जग, रोग और दुःग्वोमे अर्थात् जन्मसे त्रेकर दुग्वपर्यन्त प्रत्येकमें अलग-अलग दोयोका देखना।

जन्ममे गर्भश्वस और योनिहार बाहर निकलना-रूप जो दोप है उनको देखना- उमपर बिचार करना। देने ही पृत्युमे दोप देखना, एवं बुडापेमें प्रवा-राक्ति और नेजका तिरोमात्र और निरस्कारूप दोप देखना, नथा जिर-पीड़ादि रोगरूप ज्यावियोंमें दोपेका देखना, अप्यान्म, अपिमृत और अविदेवके निमित्तमे होनेबाले तीनों प्रकारके दु खोंमे दोप देखता।

अथवा ( यह भी अर्थ किया जा सकता है कि ) दू:स ही दोप है. इस दु:स्वरूप दोपको पहले कहे हुए प्रकारमें जन्मादिमें देखना अर्थात् जन्म दु:स्वम्य है, मरना दुन्व है,सुद्वापा दु.ख है और सब गेग दुख है-इस प्रकार देखना, परन्तु (यह 'यान ग्रहे कि ) ये जन्मादि दु:स्वके कारण होनेसे ही दु:ख है, सकर्पसे दु:ख नहीं है । एवं जन्मादिषु दुःखदोषानुदर्शनाद् देहेन्द्रियविषयभोगेषु वैराग्यम् उपजायते । ततः प्रत्यगात्मनि प्रष्टतिः करणानाम् आत्म-दर्शनाय । एवं ज्ञानहेतुत्वाद् ज्ञानम् उच्यते जन्मादिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥ ८ ॥

इस प्रकार जन्मादिमे दु.खरूप दोषको वारंबार देखरेने द्यारि, इंद्रिय ऑर विषय-मोगोर्से दागय उत्पन्न हो जाता है। उससे मन-इंद्रियादि करणों-की आव्यासालाकार करनेके लिये अन्तरारामामे प्रहर्ति हो जाती है। इस प्रकार ज्ञानका कारण होनेसे जन्मादिसे दू:खरूप दोषको वारंबार आलोचना करना 'ज्ञान' कहा जाता है॥ ८॥

किंच---

तथा—

अमक्तिरनभिष्वङ्गः -

### ङ्गः पुत्रदारगृहादिषु । समचिचत्वमिष्टानिष्टोपपचिषु ॥ ६ ॥

असिकः सिक्तः सङ्गनिमित्तेषु विषयेषु प्रीतिमात्रं तदभावः असिक्तः।

अनिभिष्य अभिष्यक्षाभावः । अभिष्यक्षः नाम मक्तिविशेष एव अनन्यान्यमावनालक्षणः। यथा अन्यस्मिन् मुखिनि दृःखिनि वा अहम् एव सुखी दृःखी च जीविन मृते वा अहम् एव जीवामि मरिष्यामि च इति ।

क, इति आह, पुत्रदारगुहादिष, पुत्रेषु दारेषु गुहेषु, आदिग्रहणाद अन्येषु अपि अत्यन्तेष्टेषु दासवर्गादिषु । तत् च उभयं ज्ञानार्थन्याद् ज्ञानम् उच्यते ।

नित्य च समिवनलं तुरुपिचनना, क, इष्टा-निष्टोपपनिष्ठ, इष्टानाम् अनिष्टानां च उपपनवः संप्राप्तयः तासु इष्टानिष्टोपपनिषु नित्यम् एव तुरुपचिचता, इष्टापपनिषु न हृत्यति न कुप्पति च अनिष्टोपपनिषु । तत् च एतद् 'तित्यं समिचनत्वं ज्ञानम् ॥ ९॥ असक्ति—आसक्ति-निमित्तक विषयोंमे प्रीति-मात्रका नाम सक्ति हैं, उसका अभाव ।

अनिभिष्यंग-अभिष्यंगका अभाव । मोहपूर्वक अनन्य आसभावनारूप जो विशेष आसिक्ति है उसका नाम अभिष्यंग हैं । जंसे दूसरेके सुखी या दू:श्वी होनेपर यह मानना कि मैं ही सुखी-दू:खी हूँ । अथवा किसी अन्यके जीने-मरनेपर मै ही जोता हूँ या मर जाऊँगा, ऐसा मानना ।

(ऐसा अभिष्यंग ) कहतें होना है ' सो कहते है-)
पुत्र, स्त्री और बर आदिमें अर्थात् पुत्रमें, स्त्रीमें, धरमे तथा आदि शब्दका प्रहण होनेसे अन्य जो स्त्रीडं दास्त्रमं आदि अत्यन्त प्रिय होने है उनमें मी। असिक और अनिभय्ग ये दोनो ही झानके साथन हैं, इसस्यिये इनको भी झान कहने हैं।

तथा नित्य समिलता अर्थात् निरन्तर विज्ञज्ञी समानना—किसमें ' इष्ट अथवा अनिष्टकी प्राप्तिमें, अर्थात् प्रिय ओर अप्रियकी जो बारंबार प्राप्ति होती रहती है उसमे सदा ही चित्तका सम रहना इस साधनवाळा प्रियकी प्राप्तिमें हर्षित नहीं होना और अप्रियकी प्राप्तिमें कोध्युक्त नहीं होता। इस प्रकारकी जो चित्तकी नित्य समता है बह भी 'ज्ञान' है ॥ ९॥ कि च--

तथा----

# मयि चानन्ययोगेन

भक्तिरव्यक्षिचारिणी ।

विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि

11 80 11

मधि च ईश्वरे अनन्ययोगेन अपुथ्वसमाधिना न अन्यो भगवतो वासुदेवात् परः अस्ति अतः स एव नो गतिः इति एवं निश्चिता अन्यभि-चारिणी बुद्धिः अनन्ययोगः तेन भवनं भक्तिः न व्यभिचरणशीला अन्यभिचारिणी । सा च ज्ञानस् ।

सुद्ध ईश्वरमें अनन्य योगसे-एकत्वरूप समाधि-योगसे अव्यक्तिचारिणो सकि । मगवान् वासुदेवसे पर जन्य कोई भी नहीं है, अतः वही हमारी एसमाति है, इस प्रकारकी जो निधित अध्वत्व बुद्धि है वहीं अनन्य योग है, उससे युक्त होकर भजन करना ही कभी विचलिन न होनेवाली अव्यक्तिचारिणों भक्ति' है, वह भी आन हैं।

विवक्तदेशसेवित्वं विवक्तः स्वभावतः संस्कारेण वा अञ्चर्यादिभिः सर्पव्याद्यादिभिः च रहितः अरण्यनदीपुलिनदेवगृहादिभिः विविक्तो देशः तं सेवितुं श्लीलम् अस्य इति विविक्तदेशसेवी तद्भावो विविक्तदेशसेवित्वम् । विविक्तेषु हि देशेषु चिनं प्रसीदित यतः तत

विविक्तदेशसेविवन एकान्त पवित्रदेशसेवनका स्वनाव । जो देश स्वनावसे पवित्र हो या झाइने-बुहारने आदि सम्कारोसे शुद्ध किया गया हो तथा सर्ग-न्याश आदि जन्तुओसे रहित हो, ऐसे बन. नदी-नीर या देवाच्य आदि विविक्त (एकान्त-पवित्र) देशको सेवन करनेका जिसका स्वनाव है, बह विविक्तदेशसेवी कहरूशता है, उसका भाव विविक्तदेशसेविव हैं।

विविक्तदेशसेवा तद्भावा विविक्तदेशसावत्वम् । विविक्तदेश हि देशेषु चित्तं प्रसीदिति यतः तत आत्मादिभावना विविक्ते उपजायने अनो विविक्तदेशसेवित्यं ज्ञानम् उच्यने ।

क्योंकि निर्वत-पवित्र देशमें ही चित्त प्रसन्न और खष्फ होता है, इमलिये विविक्तदेशमें आग्मादिकी भावना प्रकट होती है, अत: विविक्तदेश सेवन करनेके सभावको 'श्रान' कहा जाता है ।

अरतिः अरमणं जनसंसदि जनानां प्राकृतानां संस्कारशृत्यानाम् अविनीतानां मंसत् समदायो जनसंसत्, न संस्कारवनां विनीतानां मंसत्, तस्या ज्ञानोपकारकत्वात्, अतः प्राकृतजनसंसदि अरतिः ज्ञानार्थत्वाद् ज्ञातम् ॥ १० ॥ तथा जनसमुद्रायमे अग्रीति । यहाँ विनयभाव-राह्नत संन्कार-प्रत्य शहन पुरुपोके समुद्रायका नाम ही जनसमुद्राय है। विनयपुक्त संस्कारसम्पन्न मनुत्योका समुद्राय जनसमुद्राय नहीं है, क्योंकि यह तो जानमें सहायक है। सुत्रारं ग्राह्नत-जनसमुद्रायमें ग्रीतिका असाव जानका साधन होनेके कारण खान है। १०॥

किंच---

तथा--

अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् । एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥ अध्यात्मज्ञाननित्यत्वय आत्मादिविषयं ज्ञानम्
 अध्यात्मज्ञानं तस्मिन् नित्यमावो नित्यन्वम् ।

अमानित्वादीनां ज्ञानसाधनानां भावना-परिवाकनिमित्तं तत्त्वज्ञानं तस्य अर्थो मोखः संसारोपरमः तस्य आञ्चोचनं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्, तत्त्वज्ञानफलालोचने हि तन्साधनानुष्टाने प्रवृत्तिः स्याद् इति ।

एतद् अमानित्वादितस्वज्ञानार्थदर्शनान्तम् उक्तं शनम् इति प्रोक्त ज्ञानार्थत्वात ।

अज्ञान यद अनः अस्माद् यथोक्ताद् अन्यण विषयेयेण मानित्वं दिभ्यत्वं हिंमा अक्षान्तिः अनार्जवम् इत्यादि अञ्जानं विश्वेषं परिहरणाय मंसारमञ्जीकारणत्वाद् इति ॥ ११ ॥

-03977778600-

यथोक्तेन ज्ञानेन ज्ञातव्यं किम् इति आकाङ्कायाम् आह ज्ञेयं यत् तद् इत्यादि ।

नतु यमा नियमाः च अमानित्वादयो न तैः ज्ञेषं ज्ञायते । न हि अमानित्वादि कस्यचिद् वस्तुनः परिच्छेदकं दृष्टम् । सर्वत्र एव च यद् विषयं ज्ञानं तद् एव तस्य ज्ञेयस्य परिच्छेदकं दृश्यते । न हि अन्यविषयेण ज्ञानेन अन्यद् उपलभ्यते । यथा घटविषयेण ज्ञानेन अपिः ।

न एष दोषो ज्ञाननिमित्तत्वाद ज्ञानम् उच्यते इति हि अवाचाम । ज्ञानसहकारिकारण-त्वात च — अध्यात्मज्ञाननित्यत्व -- आत्मादिविषयक ज्ञान-का नाम अध्यात्मज्ञान हैं, उसमें नित्यस्थिति ।

तत्त्वज्ञानकं अर्थकी आलोचना अर्थात् अमा-नित्वादि ज्ञान-साधनीकी परिषकं भावनासे उत्पन्न होनेवाला जो तत्त्वज्ञान है उसका अर्थ जो संसारकी उपरितम्हण मोक्ष हैं, उसकी आलोचना । क्योंकि तत्त्वज्ञानके फलकी आलोचना करनेसे ही उसके सावनोमें प्रवृत्ति होगी।

'अमानित्व' से लेकर तत्त्वह्वानके अर्थकी आलो-चनापर्यन्त कहा हुआ समस्त साधनसमुदाय ज्ञानका साधन होनेके कारण 'ज्ञान' इस नामसे कहा गया है।

इससे अर्थात् उपर्युक्त ज्ञानसाधनोके समुदाय-मे विपरीन जो मानित्व, दम्भित्व, इ्सा, क्षमा-का अभाव, कुटिलना इन्यादि अवगुणसमुदाय है वह संसारमें प्रवृत्त करनेका हेनु होनेसे उसे त्याग करनेके लिये अज्ञान समझना चाहिये॥ ११॥

उपर्युक्त ज्ञानद्वारा जाननेयोग्य क्या है / इस आकाक्षापर 'जेय यत्तत्' इत्यादि हडोक कहने है—

्० अमानित्व आदि गुण तो यम और नियम हैं, उनसे झेथ क्स्नु नहीं जानी जा सकती। क्योंकि अमानित्वादि सद्गुण किसी क्स्नुके झायक नहीं देखे गये हैं। सभी जगह यह देखा जाना है कि जो झान जिस क्स्नुको विषय करनेवाळा होता है वही उसका आपक होता है, अथ्य क्स्नुक्यियक आपनसे अथ्य क्स्नु नहीं जानी जाती। जैसे क्ष्मुक्य क्स्नु नहीं जानी जाती।

उ०-यह दोप नहीं है। क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि यह अमानित्वादि सद्गुण ज्ञानके साधन होनेसे और उसके महकारी कारण होनेसे ज्ञान' नामसे कहे गये है--

# ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि अनादिमत्परं ब्रह्म

क्षेय **ज्ञातच्यं** यत् नत् प्रवस्यामि प्रकर्षेण यथावद् वस्यामि ।

किं फलं तद् इति प्ररोचनेन श्रोतुः अभि-मुखीकरणाय आह

यद् ज्ञेयं ज्ञात्वा अमृतम अमृतत्वम् अञ्नुते न

पुनः स्रियते इत्यर्थः ।

अनादिमत् आदिः अस्य अस्ति इति आदिः मद्न आदिमद् अनादिमत्। किं तत्, पर्मे निरतिश्चयं श्रमः ज्ञेषम् इति प्रकृतम्।

अत्र केचिद अनादि मन्यरम् इति पदं छिन्दन्ति बहुग्रीशिणा उक्ते अर्थे मतुप आनर्थक्यम् अनिष्टंस्याद इति ।

अर्थविशेषं च दर्शयन्ति अहं वासुद्वास्त्या

परा शक्तिः यस्य तद् मन्परम् इति ।

सत्यम् एवम् अपुनरुक्तं स्याट् अर्थः चेत् संभवति न तु अर्थः संभवति, अक्षणः सर्व-विशेषप्रतिषेधेन एव विजिज्ञापिषिषतत्वाद् न सन् तद् न असद् उच्यते इति । विशिष्ट्यक्तिमच्चप्रदर्शनं विशेषप्रतिषेषः चे

इति विप्रतिषिद्धम् । तस्माद् मतुनो बहुत्रीहिणा

समानार्थन्ते अपि प्रयोगः श्रीऋषूरणार्थः ।

### यञ्ज्ञात्वामृतमश्जुते । सत्त्वन्नासद्ययते ॥ १२ ॥

जो जाननेयोग्य हैं उसको भली प्रकार यथार्थ-रूपमे कहूँगा।

वह ज्ञेय केसे फलवाला है ? यह बात, श्रोतामें रुचि उपक करके उसे सम्मुख करनेके लिये कहते हैं -

जिस जाननेयोग्य (परमात्माके खरूप) को जानकर (मनुष्य) अपृतको अर्थात् अमरभावको छाभ कर लेता है, फिर नहीं मरता।

बह बेय अनादिमत् है। जिसकी आदि हो बह आदिमत् और जो आदिमत् न हो वह अनादिमत् कहत्यता है। वह कीन है? वही परम निर्रातन्य अस जो कि इस प्रकरणमें बेयरूपसे वर्णित है।

यहाँ कई एक टीकाकार 'अनादि' मारपरम' इस प्रकार पदःखेद करने हैं। ( कारण यह बनलाने हैं कि ) बहुबीहि समासद्वारा बनलाये हुए अधेमें 'मानुप' प्रत्ययके प्रयोगकी निरम्बना है, अतः यह अनिए हैं।

वं / टीकाकार ऐसा पदर्शन्द्र करके / अन्त्रप अर्थभी दिम्बात हैं कि 'मैं बासुदेब कृष्ण ही जिमकी परम राजि हूं बहु और मत्पर हैं।'

ठोक है, यदि उपयुक्त अर्थ सम्मय होता तो ऐसा पदच्छेट करनेसे पुनरुक्तिके दोवका निवारण हो सकता थः, परन्तु गढ़ अर्थ ही सम्भय नहीं है, क्योंकि यहाँ ब्रह्मका खरूप न सत्तन्नासदृश्यने आहि बचनो से सर्व विशयणोके प्रतिपेबदारा ही बनन्नना हुए है।

ेयको किसी विशेष शक्तिश्राल बनलामा और विशेषणोका प्रतिपेच भी करते जाना यह परस्परिक्ट हैं। मुतरा (यही समझता चाहिय कि) मतुर् प्रत्यका और बहुबोहि समासका समान अर्थ होनेपर भी यहाँ श्लोकपूर्तिके लिये यह प्रयोग किया गया हैं। अमृतत्वफलं ज्ञेयं मया उच्यते इति प्ररोचनेन अभिमृखीकृत्य आह —

न सत् तद् **ज्ञेयम् उच्यते इति** न अपि असत् **तद्** उच्यते ।

नतु महना परिकरवन्धेन कण्ठरवेण उद्घुष्य ब्रेयं प्रवक्ष्यामि इति अनतुरूषम् उक्तं न सत्

#### तद् न असद् उच्यते इति ।

न, अनुरूपम् एव उक्तम् । कथं सर्वाम् हि उपनिषत्मु क्षेत्रं ब्रह्म 'तीन नेनि' (बृह्ध उ०४ । ४ । २२) 'अन्युत्मनण्' (बृह्ध उ०३ । ३ । ८ ) इत्यादिविशेषप्रतिषेधेन एव निर्दिष्यते न इदं तर् इति वाचः अगोन्यत्वात् ।

नतु न नद् अस्नि यद् यस्तु अस्निशब्देन न उच्यने । अथ अस्निशब्देन न उच्यने न अस्नि नद् ज्ञेयम् । विश्वतिषिद्धं च ज्ञेयं नद् अस्निशब्देन न उच्यते इति च ।

न नावद् न अम्ति नाम्तिवृद्धशविषयत्वात् ।

ननु मर्बा युद्धयः अस्तिनास्तियुद्धयनुगता एव । तत्र एवं मति ज्ञेयम् अपि अस्तियुद्धयनुगत-प्रन्थयविषयं वा स्थाद् नास्तियुद्धयनुगतप्रन्थय-विषयं वा स्थात् ।

न, अतीन्द्रियत्वेन उभयवृद्धशनुगतप्रत्यया-विषयत्वात ।

यद् हि इन्द्रियगम्यं वम्तु घटादिकं तद् अस्तिबुद्धशतुगतप्रत्ययविषयं वा स्याद् नास्तिबुद्धशतुगतप्रत्ययविषयं वा स्यात् । भिसका फल अमृतत्व है ऐसा क्षेय मेरेद्वारा कहा जाता है' इस कथनसे रुचि उत्पन्न कर (अर्जुनको) सम्मुख करके कहते हैं....

उस जेयको न सत कहा जा सकता है और न असत् ही कहा जा सकता है।

्०—कटिबद्ध होकः बड़े गम्भीर खरसे यह बोषणा करके कि भी बेग वस्तुको भली प्रकार बतला≚ँगा' फिर यह कहना कि भ्वह न सत कहा वा सकता है और न अमत् ही' उस घोषणाके अनुरूप नहीं हैं।

उ०-यह नहीं, भगशन्का कहना नो प्रतिज्ञाके अनुष्य ही है. क्योंकि वाणीका विश्व न होनेके कारण सब उपनिष्दोंमें भी ह्रेय प्रक्ष 'ऐसा नहीं, ऐसा नहीं 'क्यूल नहीं, स्कृम नहीं' इस प्रकार विश्वोंक प्रतिपंदराग ही हुन्य बराया गया है, ऐसा नहीं कहा गया कि वह क्षेत्र अनक है।

ए० — जो वस्तु 'आलि' शब्द में नहीं कहीं जा सकती, यह हैं भी नहीं | यदि ब्रेय 'आस्ति' शब्द से नहीं कहा जा सकता तो वह भी बालक्षे नहीं है | फिर यह कहना अति विरुद्ध हैं कि वह 'ब्रेय' हैं और 'अस्ति' शब्द से नहीं कहा जा सकता

उ०-व्ह (अध ) नहीं है. सो नहीं क्योंकि वह 'नहीं है' इस आनका भी विश्व नहीं हैं । ००-सभी ज्ञान 'अग्लि' या 'नालि' इन दुद्धियो-मेसे ही किसी एकके अनुगन होने हैं । इसच्चिय अंध भी या नो 'अग्लि' आनसे अनुगन प्रनीतिका विषय होगा या 'नालि' आनसे अनुगन प्रनीतिका विषय होगा।

उ०-यह बात नहीं हैं। क्योंक वह ब्रह्म इन्द्रियोमे अगोचर होनेके कारण दोनो प्रकारके ही झानियोमे अनुगत प्रतीतिका विषय नहीं है।

इंग्डियोद्वाग जाननेमें आनेवाले जो कोई घट आदि पदार्थ होते हैं, वे ईा या तो 'अस्ति' इस ज्ञानसे अनुगत प्रतीतिके या 'नाम्नि' इस ज्ञानसे अनुगत प्रतीतिके विषय होते हैं ।

इदं त ज्ञेयम् अतीन्द्रियत्वेन शब्दैकप्रमाण-घटादिवद् उभयबुद्धचनुगत-प्रत्ययविषयम् इति अतो न सत् तद् न असद् इति उच्यते ।

यत तु उक्तं विरुद्धम् उच्यने ब्रेयं तद् न सत् तद न अमद उच्यते इति । न विरुद्धम् । अविदितादधि' • अन्यदेव तद्विदिनादथो (कं० उ०१। ३) इति श्रुतेः।

श्रति: अपि विरुद्धार्था इति चेट यथा यज्ञाय जालाम आरभ्य यद्यमध्मिलं केऽस्ति ६।१।१) एवम् इति चेत्।

विदिनाविदिनाभ्याम् अवस्यविक्षे यार्थयतिषाद नप्रस्वान 'यश-मध्मिन' इत्यादि त विधिशेषः अर्थवादः ।

अन्यन्वश्रतेः

उपपत्तेः च सदसदादिश्चव्देः उच्यते इति । सर्वो हि शब्दः अर्थप्रकाशनाय प्रयुक्तः श्रयमाणः च श्रोत्भिः जातिकिया-गुणसंबन्धद्वारेण संकेत्रग्रहणसञ्चपेक्षः प्रत्याययति । न अन्यथा अदृष्टन्यान ।

नद यथा गाः अश्व इति वा जातितः. पचित पठित इति वा क्रियातः. शक्तः कृष्ण इति वा गुणतः, धनी गोमान इति वा संबन्धतः।

परन्त यह जेय ( ब्रह्म ) इन्द्रियानीत होनेके कारण, बेबल एक शब्दप्रमाणसे ही प्रमाणित हो सकता है. इमलिये घट आदि पदार्थोंकी भौति यह •हैं • नहीं हैं • इन दोनो प्रकारके ही जानोके अनुगत प्रतीतिका विषय नहीं है, सुतगंबह न तो सत् कहा जा सकता है और न अमत् ही कहा जा सकता है।

तथा तुमने जो यह कहा कि जेय है किन्तु बह न सत् कहा जाना है और न असत कहा जाना है, यह कहना विरुद्ध है, सो पिरुद्ध नहीं है । क्योंकि 'बह ब्रह्म जाने हुएसे और न जाने हुएसे भी अस्य है। इस श्रतिप्रमाणमें यह बात सिद्ध है।

प्र• पदि यह श्रित भी विरुद्ध अर्थवाली हो तो ' अर्थात जैसे यत्रके लिये यत्रशाला बनानेका विधान करके वड़ों कहा है कि 'उस बातको कौन जानना है कि परलोकमें यह सब है या नहीं इस श्रतिके ममान यह श्रांत भी विरुद्धार्थयक्त हो तो '

उ०-यह बात नहीं है। क्योंकि यह जाने हरमे और न जाने हण्ये विलक्षणरा प्रतिपादन करनेवाली श्रांत निरमन्देह अवश्य हो तेय पदार्थका होना प्रतिपादन करनेवाली है और 'ग्रह सव करहोकमे है या नहीं इत्यादि अति-वाक्य विधिके अन्तका अर्थबाद है ( अन. उसके माथ इसकी समानता नहीं हो सकती . ।

यक्तिसे भी यह बात सिद्ध है कि ब्रह्म सत्-अमत आदि शब्दोदारा नहीं कहा जा सकता । क्योकि अर्थका एकाश करनेके लिए वक्ताद्वारा बोले जानेवाट और श्रोताद्वारा सने ज्ञानेवाळ सभी शब्द जाति. किया, भूण ओर सम्बन्धहारा संकेत ग्रहण करवाकर ही अर्थकी प्रतीति कराने हैं. अन्य प्रकारम नहीं । कारण, अन्य प्रकारमे प्रतीति होती नहीं दंखी जाती ।

जेंसे मी या घोड़ा यह जातिसे, प्रकाना या पढना यह त्रियाम, सफेट या काला यह गुणसे और वनवान् या गोओवान्य यह सम्बन्धसे ( जाने जाते हैं। इसी तरह सबका जान होता है )।

न तु ब्रह्म जातिमस् अतो न सदादिश्चन्द-वाच्यं न अपि गुणबद् येन गुणशच्देन उच्येत निर्गुणन्याद् न अपि क्रियाशब्दवाच्यं निष्क्रियन्यात् । 'निष्कतं निष्किय शान्तम्' ( श्वेण उण्हे । १९ ) इति श्रृतेः ।

न च संबन्धि एकत्वाह् अडयन्बाह् अविषयन्बाह् आत्मत्वात् च न केनचित् शब्देन उच्यते इति युक्तम् 'यतं वाचे निवर्तनं ' (तै० उ०२ १ ४ । ९ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः च ॥ १२॥

परन्तु ब्रय जानिशाला नहीं है, इसल्पिये सत् आदि शब्दोद्वारा नहीं कहा जा सकता; निर्मुण होनेके कारण वह गुणवान् भी नहीं है, तिससे कि गुण-वाचक शब्दोसे कहा जा सके और क्रियरहित होनेके कारण क्रियावाचक शब्दोसे भी नहीं कहा जा सकता। 'ब्रह्म कलगर्रहन, क्रियायहित और शान्त है' इस श्रमिसे भी गर्डी जान सिन्ह होती है।

तथा एक. अद्वितीय, इन्द्रियोका अविषय और आत्मस्य होनेके कारण (यह ब्रह्म) किसीका सम्बन्धी भी नहीं है। अनः यह कहना उचित ही है कि ब्रह्म किसी भी शब्दमें नहीं कहा जा सकता। 'जहाँन वाणी निवृत्त हो जाती हैं। इत्यादि श्रृति-प्रमाणोंसे भी यहाँ बात सिंह होती है। १२।

-~@@@@\$~~

सन्दछन्दप्रत्ययाविषयन्त्रात् असन्त्राशङ्कायां ज्ञेयम्य सर्वप्राणिकरणोपाधिद्वारेण तद-स्तित्वं प्रतिपादयन तदाशङ्कानिवृत्त्यर्थम् आह

वह अंत्र' सत् शस्त्रदाग होनेवार्टा प्रतीतिका विश्य नहीं हैं. इससे उसके न होनेकी आशका होनेप उस आशकाकी निवृत्तिके लियं, समस्त प्राणियोकी इस्टियारि उपाधियोद्वारा उस क्षेत्रके अस्तिकका प्रतिपादन करने हुए कहते हैं—

सर्वतःपाणिपादं तत्मर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् । सर्वतःश्रुतिमङ्कोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ १३ ॥

सर्वत पाणिपाट सर्वतः पाणयः पाटाः च अस्य इति सर्वतःपाणिपादं तदः ज्ञेयम् । सर्वेशाणिकरणोपाधिभिः क्षेत्रज्ञानित्वं विभाज्यते । क्षेत्रज्ञः च क्षेत्रोपाधित उत्यते । क्षेत्रं च पाणिपादादिभिः अनेकथा भिन्नम् । क्षेत्रोपाधिभेदकृतं विशेषज्ञातं मिथ्या एव क्षेत्रज्ञस्य इति तदपनयनेन ज्ञेयन्वम् उक्तम्

'न मत्त्रनासदच्यतं' इति ।

वह जेय मत्र ओर हाथ-पैरवाला हे अर्थात् उसके हाव-पैर मर्वत्र फैले हुए हैं ।

सब प्राणियोकी इन्द्रियरूप उपापियोद्वारा क्षेत्रज्ञ-का अन्तित्व प्रकट होताहै। क्षेत्ररूप उपायिकेकारण ही वह श्लेय क्षेत्रश्च कहा जाता है। क्षेत्ररूप उपायि, हाथ, पेर आर्ट नेटसे अनेक प्रकार विभक्त है।

शास्तवमं, शंत्रकी उपानियोके भेटमे किये हुए, समान भेद श्लेत्रक्षमे मिथ्या ही है, अतः उनको इटाकर बेयका स्वरूप 'यह न सत् कहा जा सकता है और न असत् ही कहा जा सकता है' ऐसे बनकाया गया है। उपाधिकृतं मिथ्यारूपम् अपि अस्तित्वा-धिगमाय ज्ञेयधर्मवद् परिकल्प्य उच्यते सर्वतःपाणिपादम् इत्यादि । तथा हि सम्प्रदायविदां वचनम् — 'अध्यारी-

manus ni Amari marani' <del>na</del> 1

पाण्यादाभ्यां निष्पपक्षं प्रपञ्चते इति ।

सर्वत्र सर्वेदेहावयवत्वेन गम्यमानाः
पाणिपादादयो ज्ञेयद्यक्तिमद्भावनिमित्तम्बकार्याः
इति ज्ञेयसद्भावे लिङ्गानि ज्ञेयम्य इति
उपचारत उच्यन्ते । तथा व्याग्व्येयम् अन्यत् ।

सर्वतःपाणिपादं तद् जेयम् । सर्वतोऽकि-कारोष्ठलं सर्वत्र अक्षीणि शिरांमि मुखानि च यस्य तत् सर्वतोऽक्षिक्षिरोमुलम् । सर्वत श्रतिमत् श्रुतिः अवणेन्द्रियं तद् यस्य तत् श्रुतिमत् लोके प्राणिनिकाये सर्वम आङ्य मंट्याप्य तिश्वि स्थिति लभते ॥ १३ ॥ तथा ब्रेयका अस्तित्व समझानेके लिये उपारि-इत मिथारूपको भी उसके धर्मकी भौति कल्पना करके उसको प्सव ओरसे हाय-पैरबाला है, इत्यादि प्रकारसे बनलाया जाता है।

सम्प्रदाय-प्रस्पराको जाननेशलोका मी यही कहना है कि 'अध्यारोप और अपवादद्वारा प्रपञ्चरहित परमात्माकी व्याख्या की जाती है ।'

सर्वत्र अर्थात् सब शरीरोंके अंगरूपसे स्थित हाय, पैर आदि इन्हियां, ब्रेय शक्तिकी सत्तासे ही स्वकार्य-में समर्थ हो रहीं है, अन ये सब जेयकी सत्ताके चिद्ध होनेके कारण उपचारसे जेयके (धर्म) कहे जाने हैं। ऐसे ही और सबकी भी ज्याच्या कर रूनी चाहिये।

बह अंच मब ओर हाय-पैरवान्त्र है, तथा सब ओर नेत्र, शिर और मुख्यान्त्र है जिसके आंख, शिर ओर मृख सर्वत्र हों. वह सर्वतीऽजिशिरोमस्व कहलाता है. तथा वह सब ओर कातवाला है जिसके अन्य अर्थात् अर्योदिय हो वह अतिमत् ( कातवाला) कहा जाता है। इस लोकमें समस्त शिरास्थ्रायमें वह सबके आपा करके स्वत है। १३ ॥

- 20

उपाधिभृतपाणिपादादीन्द्रियाध्यागेषणात् व्रयस्य तद्वचाञ्चङ्का मा भृद् इति एवमर्थः क्लोकारम्भः -

> सर्वेन्द्रियगुणाभासं म असक्तं सर्वभन्नेव निर्गणं

मर्वेद्वियाणाशामं सर्वाणि च ताति | इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि चुद्धीन्द्रियकर्मेन्द्रया-ख्यानि अन्तःकरणे च वृद्धिमनमी झेयो-पाधिन्यस्य तुल्यन्वात् मर्वेन्द्रियग्रहणेन गृह्यन्ते । अपि च अन्तःकरणोपाधिद्धारेण एव श्रोत्रादीनाम् अपि उपाधिन्वम् इति ।

उपाविरूप द्वाथ, पैर आटि झॅन्ट्रयोके अन्यारोपसे किसीको ऐसी जका न हो किलेप उन उपांचयोदाला है, इस अभिप्रायसे यह इस्तेक कहते हैं

मर्वेन्द्रियविवर्जितम् । णिं गुणभोक्तु च॥१४॥

यह क्षेप समस्त इन्दियोंक गुणोसे अवशासित (प्रतीत) होनेबाल्य है। यहां श्रोबाटि ब्रानेन्द्रियो, वाक् आदि कर्मेन्द्रियो तथा मन और बुद्धि ये दोनो अन्त -करण इन सबका सर्व इन्द्रियोंक नामसे प्रहण है। क्योंकि अन्त करण भी जैयकी उपाधिके रूपमे अन्य इन्द्रियोंके समान ही है, बस्कि श्रोबादिका भी उपाकिय अन्त करणक्ष्य उपाधिके द्वारा ही है। अतः अन्तःकरणविहिष्करणोपाधिभूतैः

सर्वेन्द्रियगुणैः अध्यवसायसंकल्पश्रवणवचनादिभिः अवभासते इति सवन्द्रियगुणाभामं

सर्वेन्द्रियच्यापारैः व्यापृतम् इव तद् क्षेयम्
इत्यर्थः।

'ध्यायतीच लेलायतीच' (बृह० उ०४। १।७) **इति श्रुतेः**।

कस्मात् पुनः कारणाद् न व्यापृतम् एव इति गृद्यते इति अत आह—

सर्वेन्द्रियविवर्जितं सर्वकरणरहितम् इत्यर्थः । अतो न करणच्यापारैः च्यापृतं तद् क्षेयम् ।

यः तु अयं मन्त्रः—'अवाणिपाटो जननो पहीना पर्याप्यचक्षः सः भूणोत्यक्षणः' । स्वे० उ० ३ । १९ ) इत्यादिः मः सर्वेन्द्रियोपाधिगुणानुगुण्य-भजनर्याक्तमन् तद् ज्ञेयम् इति एवं प्रदर्शनार्थो न तु माक्षाद् एव जबनादिक्रियावस्वप्रदर्शनार्थः ।

'अन्धां मणिमविन्दत्' (तै० आ०१।११) इत्यादिमन्त्रार्थवत तस्य मन्त्रस्य अर्थः ।

यसात् मर्वकरणवर्जिनं श्लेयं तसाद् अमक्तं सर्वसंश्लेषवर्जितम् ।

यद्यपि एवं नथापि सर्वव्रत च एव । सदास्पदं हि सर्व सर्वेत्र सद्बुद्धश्चनुगमात् । न हि सृगत्णिकादयः अपि निरास्पदा भवन्ति । अतः सर्वेत्रत सर्वे विभतिं इति । इसक्षिय यह अभिग्राय है कि उपायिक्स अन्न-करण और बाह्यकरण, इन सभी इन्द्रियोंके गुण जो निक्ष्य, संकल्प, श्रवण और भाषण आदि है, उनके द्वारा वह श्रेय प्रतिभासिन होना है अर्थात् उन इन्द्रियोक्षी कियासे वह कियावान्-सा दिख्लायी देना हैं।

'ध्यान करता हुआ-सा, चेष्टा करता हुआ-सा' इस श्रृतिसे भी यही सिद्ध होता है।

तो फिर उस जेयको स्वयं किया करनेवाला ही क्यो नहीं भान क्यिया जाता ? इसपर कहते हैं—

वह बेय समस्त इन्द्रियोसे रहिन है अर्थात् सब करणोस रहित है। इमछिये वह इन्द्रियोके व्यापारसे (वास्तवमे) व्यापारवाळा नहीं होता।

यह जो भन्त्र हैं कि श्वह (ईश्वर ) विभा पैर और क्षाथके बरूता और घहण करता है, विना बश्चके देखना और विना कानोंके सुनना है' सो इस अभिग्रायको दिखानेके लिये हैं कि वह जेय समस्त इन्टियम्बप उपाथियोंके गुणोकी अनुन्वपता ग्राप्त करनेमें समर्थ है, उसे साक्षात् गमनादि कियाओं से मुक्त बनन्यनेके लिये यह मन्त्र नहीं हैं।

'अन्धेने मणि प्राप्त की' इत्यादि मन्त्रीके अर्थकी भौति उस मन्त्रका अर्थ है।

वह क्षेत्र समस्त इन्टियोमे रहित हैं, इसलियं संगरहित हैं अर्थात् सब प्रकारके सम्बन्धोसे रहित हैं।

यदिए यह बान है तो भी वह ज्ञेय सबको धारण करनेवाला है। सत्-बुद्धि सर्वत्र व्याप है, अन. सत् इं। सबका अधिष्ठान है। एगगुण्णिकादि मिध्या पदार्थ भी बिना अधिष्ठानके नहीं होते, इसलिये वह ज्ञेय सबका धारण करनेवाला है। स्पाद् इदं च अन्यद् जेयस्य मच्चाधिगम-द्वारं निर्मुणं मच्चरजसमांसि गुणाः तैः वर्जितं तद् जेयं तथापि गुणभोन्त् च गुणानां सच्चरजसममां शब्दादिद्वारेण मुखदुःव-मोहाकारपरिणतानां भोक्तृ च उपलब्ध नद् जेयम् इत्यर्थः ॥ १४ ॥

सम क्षेत्रको सत्ताको बनलनेवाला यह दूसरा साधन भी है। वह बेश निर्मुण यानी सच्च, रज और तम इन तीनो गुणोर अर्तान हैं तो भी गुणोंका भोका है अर्थात् वह बेथ सुख-दु-व और मोहक रूपमें परिणन हुण नीनों गुणोंका शब्दादिदारा भोग करनेवाला— उन्हें उपलब्ध करनेवाला है।। १९॥

। নথা—

कि च—

#### **क च**─

## बहिरन्तश्च भृतानामचरं चरमेव च। सुक्ष्मत्वात्तद्विज्ञेयं दूरस्यं चान्तिके च तत्॥ १५॥

बहि त्ववपर्यन्तं देहम् आत्मत्वेन अविद्या-कल्पितम् अपेक्ष्य तम् एव अवधि कृत्वा वहिः उच्यते। तथा प्रत्यगात्मानम् अपेक्ष्य देहम् एव अवधि कृत्वा अन्त उच्यते।

बहिः अन्तः च इति उक्ते मध्ये अभावे प्राप्ते इदम् उन्यते—

अचर चरम एवं च यत् चराचरं देहाभासम्

अपि तद् एव ज्ञेयं यथा रञ्जुमर्पाभामः।

यदि अचरं चरम् एव च व्यवहारविषयं सर्वे क्षेत्रं किमर्थम् इदम् इति सर्वेः न विजेयम्, इति उच्यते—

मत्यम्, मर्वाभासं तत् तथापि व्योमवत् सक्ष्मम् अतः स्वमत्यात स्वेन रूपेण तद् ज्ञेयम् अपि अविजयम् अविदुषाम् ।

विदुषां तु 'आर्मिवेद सर्वम्' ( छा० उ० ७ । २५ । २ ) 'बर्धवेद सर्वम' ( बृह ० उ० २ । ५ । १ ) इत्यादिप्रमाणतो नित्यं विज्ञानम्—

अविवादारा आत्मभावसे कल्पित ठारीरको न्वचापर्यन्त अविध मानकर उसीकी अपेक्षासे क्षेत्रको उसके बाइर बतन्त्रते हैं। बेसे ही अन्तरात्माको लस्य करके तथा रार्गिको ही अविध मानकर शेयका उसके भीनर (न्याग : बनन्याया जाता है।

बाहर और भीतर ज्याम है -ऐसा कहनसे मध्यमे उसका अभाव प्राप्त हुआ, इसस्टिये कहने हैं ---

चर और अवस्त्य में बडी है अर्थात राष्ट्रमें सर्वकी मॉनि प्रतीत होनेवार जे। चर-अचरक्य शरीरके आभास है, वह मां उस देयका ही स्वस्त्य है।

यदि भर और अचरण्य समम्म त्यवहारका विषय वह जेय (परमात्मा) ही है, तो किर वह 'यह है' इस प्रकार सबसे क्यों नहीं जाना जा सकता / इसपर कहते हैं

ठीक है, साग दृश्य उसीका हुन्छन है, तो भी वह अंग आकाशकी भौति अति सूर्व्म है। अत ययि वह आत्मरूपमे अंग है, तो भी सूर्व्म होनेके कारण अज्ञानियोके लिये अविशेष ही है।

ज्ञानी पुरुषोके लिये तो, 'यह सब कुछ आत्मा ही हैं 'यह सब कुछ बहा ही है' इयादि प्रमाणीसे वह सहा ही प्रत्यक्ष रहता हैं। अविज्ञाततया इत्स्थं वर्षसहस्रकोट्यापि अविदुषाम् अप्राप्यत्वाद् अन्तिके च तद् आत्मत्वाद् विदुषाम् ॥ १५॥ बह श्लेष अञ्चात होनेके कारण और हजारो-करोडों वर्षीतक भी प्राप्त न हो सकनेके कारण अञ्चानियोंके ख्लिये बहुत दूर है, किन्तु ज्ञानियोका तो बहु आत्मा ही है, अत: उनके निकट ही है ॥ १५॥

किं च--

तथा—

# अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् । भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च॥१६॥

अविभक्तं च प्रतिदेहं व्योमवत् तद् एकं भृतेषु सर्वप्राणिषु विभक्तम् इव च स्थित देहेषु एव विभाव्यमानत्वात्।

भूतभर्त च भूतानि विभित्ति इति तद् बेथं भृतभर्त् च स्थितिकाले । प्रलयकाले प्रतिष्णु ग्रमनशीलम् । उत्पत्तिकाले प्रभविष्णु च प्रभवनशीलम् । यथा रज्ज्वादिः मर्पादेः भिष्याकल्यितस्य ॥ १६॥ बह हेप प्रत्येक शरीरमें आकाशके समान अविभक्त और एक हैं। तो भी समस्त प्राणियोमे विभक्त हुआ-सा स्थित हैं, क्योंकि उसकी प्रतीति शरीरोमें ही हो रही हैं।

तथा वह झेय स्थिनिकालमे भृतमर्तृ—भूतोंका धारण-पोषण करनेवाला प्रलयकालमे मिसण्य— सबका संहार करनेवाला अंशर उत्पत्तिके समय प्रभिवेण्य—सबको उत्पन्न करनेवाला है, जैसे कि मिध्याकल्पित सर्पादिके (उत्पत्ति, स्थित और नाशके कारण) रञ्जु आदि होने हैं॥ १६॥

किंच सर्वत्र विद्यमानं सद् न उपलभ्यते चेद ज्ञेगं तमः तर्हि ।. न किं तर्हि— यदि सर्वत्र विद्यमान होते हुए भी क्षेप प्रत्यक्ष नहीं होता, तो क्या वह अन्यकार है ! नहीं । तो क्या है—

### ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् ॥ १७ ॥

ज्योतिशम् आदित्यानाम् अपि तद् ज्ञेषं ज्योति. । आत्मर्चतन्यज्योतिषा इद्धानि हि आदित्यादीनि ज्योतीपि दीप्यन्ते ।

'येन सूर्यस्तपति तेनसेदः' 'तस्य मासा सर्विमिदं विमाति' (स्वे० उ० ६ । १४) इत्यादि-श्रुतिभ्यः । स्मृतेः च इह एव 'यदादित्यगतं तेनः' इत्यादेः । बह ड़ेय (परमात्मा ) समस्त मूर्यादि ज्योतियो-का भी परम ज्योति है, क्योंकि आत्मर्थेतन्यके प्रकाशसे देदीय्यमान होकर ही ये सूर्य आदि समस्त ज्योतियाँ प्रकाशित हो रही हैं।

'जिस्त तेजसे प्रदीम होकर मूर्य तपता है' 'उस्पीक प्रकाशसे यह सब कुछ प्रकाशित है' हस्यादि श्रुतिप्रमाणोंसे और यहाँ कहे हुए 'यस्पिर्ययातं तेजः' हस्यादि स्मृतिशक्योंसे भी उपर्यक्त बात ही सिंह होती हैं।

गी० शां० भा० ४२-

तमसः अज्ञानात् परम् अस्पृष्टम् उच्यते ।

ज्ञानादेः दःसंपादनबुद्ध्या प्राप्तावसादस्य

उत्तम्भनार्थम् आह—

ज्ञानम् अमानित्वादि । ज्ञेयम् 'ज्ञेयं यत्तरप्रवक्ष्यामि' इत्यादिना उक्तम् । ज्ञानगम्य ज्ञेयम् एव ज्ञातं सद् ज्ञानफलम् इति ज्ञानगम्यम् उच्यते। ज्ञायमानं तु ज्ञेयम् ।

तद् एतत् त्रयम् अपि इदि बुद्धौ सर्वस्य प्राणिजातस्य विष्टितं विशेषेण स्थितम् । तत्र एव हि त्रयं विभाव्यते ॥ १७॥

यथोक्तार्थोपसंहारार्थः श्रोक

आरम्यते---

इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं जेयं चोक्तं समासतः।

इति एवं क्षेत्रं महाभूतादि धृत्यन्तं तथा ज्ञानम् अमानित्वादि तत्त्वज्ञानार्थदर्शनपर्यन्तं बेयं च '*बेयं यत्तत्' इस्यादि 'तमसः परमुख्य*ते' इत्येवमन्तम् उक्तं समासतः संक्षेपतः ।

एतावान सर्वो हि वेदार्थो गीतार्थः च उपसंहत्य उक्तः । अस्मिन सम्यग्दर्शने कः अधिकियते इति उच्यते---

मद्रको मयि ईश्वरे सर्वज्ञे परमगुरी वासदेवे समर्पितसर्वात्मभावो यत पश्यति शृणोति स्पृशति वा सर्वम् एव भगवान् वासुदेव इति एवंग्रहाविष्टबृद्धिः मद्भक्तः ।

तथा वह ब्रेय अन्धकारसे-अज्ञानसे परे अर्थात् अस्पृष्ट बतलाया जाता है ।

ज्ञान आदिका सम्पादन करना बहत दर्घट है-ऐसी बुद्धिसे उत्साहरहित-- खिन-चित्त हुए साधकको उत्साहित करनेके लिये कहते हैं---

ज्ञान अर्थात् अमानित्व आदि ज्ञानके साधन. बेय अर्थात् **'बेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि'** इत्यादि वाक्योंसे बतळाया हुआ परमात्माका स्वरूप और ज्ञानगम्य-ब्रेय ही **जान** लिया जानेपर ज्ञानका फल होनेके कारण ( पहले ) ज्ञानगम्य कहा जाता है और जब जान छिया जाता है उस अवस्थामें ब्रेय कहलाता है।

ये तीनो ही समस्त प्राणिमात्रके अन्त:करणमें विशेषक्षिसे स्थित हैं। क्योंकि ये तीनो वहीं प्रकाशित होते हैं ॥ १७ ॥

उपर्युक्त समस्त अर्थका उपसंहार करनेके लिय यह श्लोक आरम्भ किया जाता है....

मद्भावायोपपद्यते ॥ १८ ॥

इस प्रकार यह महाभूनोंसे लेकर प्रतिपर्यन्त क्षेत्रका खरूप, 'अमानिल' आदिसे लेकर 'तस्व-ज्ञानार्थदर्शन' पर्यन्त ज्ञानका खरूप और 'ज्ञे**यं यस्त**न' यहाँमे लेकर 'तमसः परमच्यतं' यहाँतक ज्ञेयका खरूप, संक्षेपसे कह दिया गया ।

यह सब वेदोका और गीताका अर्थ इकट्टा करके कहा गया है। इस यथार्थ ज्ञानका अधिकारी कौन है, सो कहा जाता है-

मेरा भक्त अर्थात् मुझ सर्वज्ञ, परमगुरु, वासुदेव परमेश्वरमे अपने सारे भावोको जिसने अर्पण कर दिया है। जिस किसी भी वस्तको देखता, सुनता और स्पर्श करता है, उस सबमें 'सब कुछ भगवान् वासुदेव ही हैं ऐसी निश्चित बुद्धिवाला जो मेरा भक्त हैं।

स एतद यथोक्तं सम्यग्दर्शनं विज्ञाय । मद्भावाय सम भावो सद्भावः परमात्मभावः वर्षात् मेरा जो परमात्मभाव है, उसको प्राप्त करनेमें तसी मद्भावाय उपपद्यते मोक्षं गच्छति ॥१८॥ समर्थ होता है, अर्थात मोक्ष-लाम कर लेता है॥१८॥

वह उपर्यक्त यथार्थ जानको समझकर मेरे भावको

तत्र सममे ईश्वरस्य द्वे प्रकृती उपन्यस्ते क्षेत्रक्षेत्रज्ञलक्षणे । एतद्योनीनि भूतानि इति च उक्तम् । क्षेत्रक्षेत्रज्ञप्रकृतिद्वय-योनित्वं कथं भृतानाम् इति अयम् अर्थः अथुना उच्यते---

सातर्वे अध्यायमें ईश्वरकी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञरूप अपरा और परा दो प्रकृतियाँ बतलायी गयी हैं. तथा यह भी कहा गया है कि ये दोनों प्रकृतियाँ समस्त प्राणियोंकी योनि (कारण ) हैं । अब यह बात बतलायी जाती है कि वे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञरूप दोनों प्रकृतियाँ सब भनोंकी योनि किस प्रकार हैं----

प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानादी उभावपि। विकारांश्च गणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान् ॥ १६ ॥

प्रकृति पुरुषं च एव ईश्वरस्य प्रकृती तो **प्रकृतिपुरुषों** उभी अपि अनादी विद्धि । **न** विद्यते आदिः ययोः ता अनादी ।

नित्येश्वरत्वाद ईश्वरस्य तत्प्रकृत्योः अपि युक्तं नित्यत्वेन भवितुम् । प्रकृतिद्वयवस्वम् एव हि ईश्वरस्य ईश्वरत्वम् ।

याभ्यां प्रकृतिभ्याम् ईश्वरो जगदृत्पत्ति-श्वितिप्रलयहेतः ते द्वे अनादी सन्यौ संमारख कारणम् ।

न आदी अनादी इति तत्पुरुषसमासं केचिद वर्णयन्ति । तेन हि किल ईश्वरस्य कारणत्वं सिध्यति । यदि पुनः प्रकृतिपुरुर्गा एव नित्यों स्थातां तत्कृतम् एव जगद् न ईश्वरस्य जगतः कर्तृत्वम् ।

तद असत. प्राक प्रकृतिपुरुषयोः उत्पत्तेः

प्रकृति और परुप जो कि ईश्वरकी प्रकृतियाँ हैं, उन दोनोंको ही त अनादि जान । जिनका आदि न हो उनका नाम अनादि है।

ईश्वरका ईश्वरन्त्र नित्य होनेके कारण उसकी दोनों प्रकृतियोंका भी नित्य होना उचित ही है. क्योंकि इन दोनों प्रकृतियोसे यक्त होना ही ईश्वरकी ईश्वरता है।

जिन दोनों प्रकृतियोद्वारा ईश्वर जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयका दोनों अनादि-सिद्ध ही संसारकी कारण हैं।

कोई-कोई टीकाकार 'जो आदि ( नित्य कारण ) नहीं है वे अनादि कहे जाते हैं. इस प्रकार यहाँ तत्परूप-समासका वर्णन करते हैं( और कहते हैं कि ) इससे केवल ईश्वर ही जगतका कारण है, यह बात सिद्ध होती है। यदि प्रकृति और पुरुषको नित्य माना जाय तो संसार उन्हींका रचा हुआ माना जायगा, ईश्वर जगतका कर्ना सिद्ध न होगा।'

किन्त ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योंकि (यदि प्रकृति और परुषको नित्य न माने तो ) प्रकृति और पुरुषकी उत्पत्तिसे पूर्व शासन करनेयोग्य वस्तुका अभाव होनेसे ईश्वरमें अनीश्वरताका प्रसङ्घ आ जाता है।

ईशितव्याभावादु ईथरस्य अनीश्वरत्वप्रसङ्गात

संसारस्य निर्निमित्तन्वे अनिर्मोक्षत्वप्रसङ्गात् श्रास्तानर्थक्यप्रसङ्गाद् चन्धमोक्षाभावप्रसङ्गात् च।

नित्यत्वे पुनः ईश्वरस्य प्रकृत्योः सर्वम् एतद् उपपन्नं भवेत् ।

कथम्---

विकारान् च गुणान् च एव वस्यमाणान् विकारान् बुद्धयादिदेहेन्द्रियान् तान् गुणान् च सुखदुःखमोहप्रत्ययाकारपरिणतान् विदि जानीहि प्रकृतिसंगवान्।

प्रकृतिः ईश्वरस्य विकारकारणश्रक्तिः त्रिगुणात्मिका माया सा संभवो येपां विकाराणां गुणानां च तान् विकारान् गुणान् च विद्धि प्रकृतिसंभवान् प्रकृतिपरिणामान् ॥ १९ ॥ तथा संसारको बिना निमित्तकै उरपन्न हुआ मानने-से उसके अन्तके अभावका प्रसङ्ग, शास्त्रकी व्यर्थताका प्रसङ्ग और बन्ध-मोक्षके अभावका प्रसङ्ग प्राप्त होता है, ( इसल्यि भी उपर्युक्त अर्थ ठीक नहीं है । )

परन्तु ईश्वरकी इन दोनों प्रकृतियोंको नित्य मान लेनेसे यह सब न्यत्रस्था ठीक हो जाती है। कैसे ? (सो कहते हैं—)

विकारों को ग्रांग गुणोंको त् प्रकृतिसे उत्पन्न जान अर्थात् बुद्धिसे लेकर् शरीर और इन्द्रियों-तक अपने ओकर्मे बतलाये हुए विकारोंको तथा सुख-दुःख और मोह आदि इत्तियोके रूपमें परिणत हुए तीनों गुणोंको, तृ प्रकृतिसे उत्पन्न हुए जान ।

अभिग्राय यह है कि विकारोधी कारणरूप जो ईबरकी त्रिगुणमर्था माया शक्ति है उसका नाम प्रकृति है वह जिन विकारों और गुणोंको उत्पन्न करने-बार्ख है, उन विकारों और गुणोंको त प्रकृति-जनिन प्रकृतिके ही परिणाम समझ ॥१२॥

के पुनः ने विकारा गुणाः च प्रकृतिसंभवाः-

प्रकृतिसे उत्पन्न हुए वे विकार और गुण कौन-से हैं ?--

कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥

कार्यकरणकर्तृत्वे कार्ये शर्मरं करणानि तत्स्थानि त्रयोदग्र ।

देहस्य आगम्भकाणि भृतानि विषयाः च प्रकृतिसंभवा विकाराः पूर्वोक्ता इह कार्यग्रहणेन गृह्यन्ते, गुणाः च प्रकृतिसंभवाः मुखदुःख-मोहात्मकाः करणाश्रयस्वात् करणग्रहणेन गृह्यन्ते । कार्य शरीरको कहते हैं, और उसमें स्थित (मन, बुद्धि, अहंकार तथा दश इन्द्रियाँ—-ये) तेरह करण हैं। इनके कर्तापनमें (हेनु प्रकृति हैं)।

शरीरको उत्पन्न करनेवाल पाँच भून और शान्द्र आदि पाँच विषय ये पहले कहे हुए प्रकृतिजन्य दश विकार तो यहां कार्यके प्रहृणसे प्रहृण किये जाने हैं और मुख-दु:ख, मोह आदिके रूपमें परिणत हुए प्रकृतिजन्य समस्त गुण चुद्धि आदि करणोंके आध्रित होनेके कारण करणोंके प्रहृणसे प्रहृण किये जाते हैं। तेषां कार्यकरणानां कर्तृत्वम् उत्पादकत्वं यत् तत् कार्यकरणकर्तृत्वं तस्मिन् कार्यकरण-कर्तृत्वे हेद्यः कारणाम् आरम्भकत्वेन श्रकतिः उच्यते । एवं कार्यकरणकर्तृत्वेन संसारस्य कारणं प्रकृतिः ।

कार्यकारणकर्तृत्वे इति अस्मिन् अपि पाठे कार्यं यद् यस्य विपरिणामः तत् तस्य कार्यं विकारो विकारि कारणं तयोः विकार-विकारिणोः कार्यकारणयोः कर्तृत्वे इति ।

अथवा पोडस विकासः कार्यम्, सप्त प्रकृति-विकृतयः कारणम्, तानि एव कार्यकारणानि उच्यन्ते । तेपां कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिः उच्यते आरम्भकत्वेन एव ।

पुरुषः च संसारस्य कारणं यथा स्यात् तद उच्यते—

पुरुषे जीवः क्षेत्रज्ञो भोक्ता इति पर्यायः सुखदु खाना भोम्यानां भोक्तत्वे उपलब्धृत्वे हेन. उच्यते ।

कथं पुनः अनेन कार्यकरणकर्तृत्वेन सुख-दुःखभोक्तृत्वेन च प्रकृतिपुरुषयोः संमार-कारणत्वम् उच्यते इति ।

अत्र उच्यते । कार्यकरणमुखदुःखरूपेण हेतुफठात्मना प्रकृतेः परिणामाभावे पुरुषस्य चेतनस्य असति तदुपकःश्रत्वे कृतः संभारः स्यात् । यदा पुनः कार्यकरणरूपेण हेतु-फठात्मना परिणतया प्रकृत्या भाग्यया पुरुषस्य तद्विपरीतस्य भाक्तृत्वेन अविद्यारूपः संयोगः स्यात तदा संसारः स्याद् इति ।

'उन कार्य और करणोका जो कर्तापन अर्थात् उनको उत्पन्न करनेका भाव है उसका नाम कार्य-करण-कर्ताव है, उन कार्य-करणोंके कर्तृत्वमें आरम्भक होनेसे प्रकृति कारण कही जाती हैं। इस प्रकार कार्य-करणोंको उत्पन्न करनेवाली होनेसे प्रकृति संसारकी कारण है।

'कार्यकारणकर्तृत्व' ऐसा पाठ माननेसे भी यही अर्थ होगा कि जो जिसका परिणाम है, वह उसका कार्य अर्थात् विकार है, और कारण विकारी— विद्वत होनेवाला— है। उन विकारी और विकाररूप कारण और कार्योके उत्पन्न करनेमें (अकृति हेतु है)।

अथवा सोल्यह विकार तो कार्य और सात प्रकृति-विकृति कारण हैं, इस प्रकार ये (तेईस तस्य) ही कार्यकारणके नामसे कहे जाते हैं । इनके कर्तायनमें प्रारम्भकत्यसे ही प्रकृति हेतु कहीं जाती हैं।

पुरुष भी जिस प्रकार संसारका कारण होता है, सो कहा जाता है—

पुरुष अर्थात् जीव, क्षेत्रज्ञ, भोका इत्यादि जिसके पर्याय राष्ट्र हैं, वह सुम्ब-दूःम आदि भोगोंके मोकापनमें अर्थात् उनका उपभाग करनेमें हेत् कहा जाता है।

ए०-परन्तु इस कार्य-करणके कर्तापनसे और सुख-दृ.खके भोकापनसे प्रकृति और पुरुष दोनोंको संसारका कारण कैसे बनलाया जाता है ?

उ०-कार्य-करण और सुन्व-दु-खादिरूप हेतु और फलके आकारमें प्रकृतिका परिणाम न होनेपर तथा चेतन पुरुषमे उन सबका मोकापन न होनेसे संसार कैसे सिद्ध होगा। जब हार्य-करण-रूप हेतु और फलके आकारमे परिणान हुई मोग्यरूपा प्रकृतिके साथ उससे विपरीन धर्मशाले पुरुषका, मोका-मानसे अविचारूप संयोग होगा, तभी संसार प्रतीत होगा। अतो यत् प्रकृतिपुरुषयोः कार्यकरणकर्तृत्वेन सुखदुःखभोक्तृत्वेन च संसारकारणत्वम् उक्तं तद् युक्तम् ।

कः पुनः अयं संसारो नाम,

सुखदुःखसंभोगः संसारः पुरुषस्य च सुखदुःखानां संमोक्तृत्वं संसारित्वम् इति ॥ २० ॥ इसिल्ये प्रकृतिके कार्य-करण-विश्यक कर्तापन और पुरुषके सुख-दु:ख-विश्यक भोकापनको लेकर बो उन दोनोंका संसार-कारणस्य प्रतिपादन किया गया, वह उचित ही है।

पूर-तो यह संसारनामक वस्तु क्या है ?

उ०—मुख-दु, खोंका भोग ही संसार है और पुरुषमें जो सुख-दु; खोंका भोक्तृत्व है, यही उसका संसारित्व है॥ २०॥

यत् पुरुषस्य सुखदुःस्वानां भोक्तृत्वं | संसारित्वम् इति उक्तं तस्य तत् किनिमित्तम् इति उच्यते—

यह जो कहा कि सुख-दु खोंका भोक्तृत्व ही पुरुषका संसारित्व है, सो वह उसमें किस कारणसे हैं ! यह बतलाते हैं

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिज्ञान्गुणान् । कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदमद्योनिजन्मस् ॥ २१ ॥

पुरुषे भोक्ता प्रकृतिस्यः प्रकृतो अविद्या-लक्षणायां कार्यकरणरूपेण परिणतायां स्थितः प्रकृतिस्थः प्रकृतिम् आत्मत्वेन गत इति एतद् हि यसात् तस्माद् भुड्कं उपलभतं इत्यर्थः । प्रकृतिनान् प्रकृतितो जातान् सुम्बदुःख-मोहाकाराभित्यकान् गुणान् सुन्वी दुःग्वी मृदः पण्डितः अहम् इति एवम् ।

सत्याम् अपि अविद्यायां मुन्दर्ःखमोहेषु गुणेषु भुज्यमानेषु यः सङ्ग आत्मभावः संसारस्य स प्रधानं कारणं जन्मनः 'स क्या-कामो मवति तरकत्मेवति (वृह० उ० ४।४१५) इत्यादिश्रतेः ।

तद् एतद् आह कारणं हेतु: गुणसङ्गो गुणेषु सङ्गः अस्य पुरुषस्य भोक्तुः सदसबोनिजन्मम् । क्योंकि पुरुष—जीवात्मा प्रकृतिमें स्थित है अर्थात् कार्य और करणके रूपमे परिणत हुई अबिवारूपा प्रकृतिमे स्थित है- प्रकृतिको अपना स्रक्ष्प मानता है, इसल्यि वह प्रकृतिमे उपपन्न हुए सुष्य-दुःख और मोहरूपसे प्रकट गुणींको भी सुखी है, दुःखी हूँ, पृढ हूँ, पण्डित हूँ। इस प्रकार मानता हुआ भोगना है अर्थात् उनका उपभोग करता है।

ययि जन्मका कारण अविद्या है तो भी भोगे जाते हुए सुश्व-दुःख और मोहरूप गुणामें जो जासक हो जाना है -तदस्य हो जाना है, वह जनम्हण ससारका प्रधान कारण है। 'वह जैसी काम्भावाया होता है वैसा हो कमें करता है' इस श्रुतिसे भी यही बात सिद्ध होती है।

इसी बातको भगगान् कहते हैं कि गुणोंका सङ्ग ही अर्थात् गुणोंमें जो आसिक है वही इस भोका पुरुषके अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्म लेनेका कारण है।

सत्यः च असत्यः च योनयः सदसद्योनयः ताम सदसद्योनिष जन्मानि सदसद्योनि-जन्मानि तेषु सदसद्योनिजन्ममु विषयभतेषु कारणं गुणसङ्गः।

अथवा सदसद्योनिजन्मस् अस्य संसारख कारणं गुणसङ्ग इति संसारपदम् अध्याहार्यम् ।

देवादियोनयः अमद्योतय: पश्चादियोनयः । सामर्थ्यात सदमद्योनयो मनुष्ययोनयः अपि अविरुद्धा दृष्ट्याः ।

एतद उक्तं भवति प्रकृतिस्थत्वाग्व्या अविद्या गुणेषु स सङ्गः कामः संसारस्य कारणम् इति । तत च परिवर्जनाय उच्यते ।

अस्य च निवृत्तिकारणं ज्ञानवैराग्ये स संन्यासे गीताशास्त्रे प्रसिद्धम् ।

तत च ज्ञानं पुरस्ताद उपन्यस्तं क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-

'यञ्जालामृतमश्तुते' इति उक्तं च

अन्यापोद्देन अतद्धर्माध्यारोपेण च ॥ २१ ॥

अच्छी और बुरी योनियोंका नाम सदसत योनि है, उनमें जन्मोंका होना सदसयोनिजन्म है, इन भोग्यरूप सदसद्योनि-जन्मोका कारण गुर्णोका सक ही है।

अथवा संसार-पदका अध्याहार करके यह अर्थकर लेना चाहिये कि अच्छी और बुरी योनियोंमें जन्म लेकर गुणोका सङ्ग करना ही इस संसारका कारण है।

देशदि योनियौँ सत् योनि हैं और पशु आदि योनियाँ अमरा योनि हैं । प्रकरणकी सामर्थ्यसे मनुष्य-योनियोंको भी सत्-असत् योनियाँ माननेमें किसी प्रकारका) विरोध नहीं समझना चाहिये।

कहनेका तारपर्ययह है कि एकतिमें स्थित होनास्त्य अविद्या और गुणोंका सङ्ग--आसक्ति ये डी दोनों संसारके कारण हैं, और वे छोडनेके लिये ही बतलाये गये हैं।

गीताशास्त्रमे इनकी निवृत्तिके साधन संन्यासके महित जान और वैराग्य प्रसिद्ध हैं।

वह क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विषयक ज्ञान पहले बतलाया ही गया है। साथ ही ('न सत्तन्नासदच्यते'इत्यादि कथनसे) अन्यों (धर्मों) का निपंध करके और ( 'सर्वत:पाणि-पादम्' इत्यादि कथनसे ) अनात्म-धर्मीका अध्यारोप करके जेयके खरूपका भी 'यज्ञात्वासतमञ्जले' आदि वचनोसे प्रतिपादन किया गया है ॥२१॥

und the con तस्य एव पुनः साक्षाद् निर्देशः कियते -- । उसीका फिर साक्षात् निर्देश किया जाता है ---

> उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। परमात्मेति चाप्यक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः॥ २२ ॥

उपद्रष्टा समीपस्थः सन् द्रष्टा खयम् अन्यापृतो ।

(यह आत्मा) उपद्रष्टा है अर्थात् स्वयं किया न करता हुआ पासमें स्थित होकर देखनेवाला है। जैसे कोई यज्ञविद्यामें कुशल अन्य पुरुष खयं अञ्चापृतो यज्ञविद्याकुश्चल यज्ञ न करता हुआ, यज्ञकर्ममें छगे हुए पुरोहित ऋत्विग्यज्ञमानव्यापारगुणदोषाणाम् ईक्षिता तद्वत् कार्यकरणव्यापारेषु अव्यापृतः अन्यो विरुक्षणः तेषां कार्यकरणानां मव्यापाराणां सामीप्येन द्रष्टा उपद्रष्टा ।

अथवा देहचक्षुर्मनोयुद्धधात्मानो द्रप्टारः, तेषां बाह्यो द्रप्टा देहः, तत आरभ्य अन्तरतमः च प्रत्यक्समीप आत्मा द्रप्टा यतः परो अन्तरो न अन्ति द्रष्टा स अतिशयसामीप्येन द्रष्टृत्वाद् उपद्रष्टा स्यात् ।

यज्ञोपद्रप्टृवद् वा मर्वविषयीकरणाद् उपद्रष्टा ।

अनुमन्ता च अनुमोदनम् अनुमननं कुर्वेत्स् तन्क्रियासु परितोषः तन्कर्ता अनुमन्ता च ।

अथवा अनुमन्ता कार्यकरणप्रवृत्तिषु म्वयम् अप्रवृत्तः अपि प्रवृत्त इव तदतुकुलो विभाव्यते तेन अनुमन्ता।

अथवा प्रवृत्तान् स्वन्यापारेषु तत्साक्षिभृतः कदाचिद् अपि न निवारयति इति अनुमन्ता।

भर्ता भरणं नाम देहेन्द्रियमनोबुद्धीनां मंद्रतानां चंतन्यात्मपाराध्येंन निमित्तभृतेन चंतन्याभामानां यत् स्वरूपधारणं तत् चंतन्यात्मकृतम् एव इति भर्ता आन्मा इति उच्यते।

और यजगानोंद्वारा किये हुए कर्तसम्बन्धी गुण-दोयों-को तटस्य-भावसे देखता है, उसी प्रकार कार्य और करणोके व्यापारमें खयं न टमा हुआ उनसे अन्य— विट्याण आत्मा उन व्यापारयुक्त कार्य और करणोंको समीपस्य भावसे देखनेवाला है।

अथवा देह, चक्षु, मन, बुद्धि और आरमा ये सभी द्रष्टा हैं, उनमें बाद्ध द्रष्टा शरीर है, और उससे लेकर उन सबकी अपेक्षा अन्तरतम — समीपस्थ द्रष्टा अन्तरामा हैं। जिसकी अपेक्षा और कोई आन्तरिक द्रष्टा न हो, बह अतिशय सामीप्थ भावमे देखनेवाला होनेक कारण उपदृष्टा होता है (अतः आरमा उपदृष्टा हो)।

अथवा (यो समझो कि) यज्ञ उपहणाजी भींति सबका अनुभव करनेवाला होनेसे आत्मा उपहणा है। तथा यह अनुभन्ता है—क्रिया करनेने त्यो हुए अन्त-करण और इन्द्रिया(दिको क्रियाओं में सन्तेगक्ष्य अनुभारका नाम अनुमनन है, उसका करनेवालाहै। अथवा यह इसिज्ये अनुभन्ता है कि कार्यकरण-की प्रवृत्ति स्वयं प्रश्तुत्त न होता हुआ भी उनके अनुकुष्ठ प्रश्न हुआ स्वारंतिया है।

अथवा अपने व्यापारमे लगे हुए अन्त.करण और इन्टियादिको उनका माक्षा होकर भी कभी निवारण नहीं करता, इसल्पि अनुमन्ता है।

तथा यह भर्ता है, चैतन्यस्वरूप आध्माके भोग और अपवर्गको मिद्धिक निमित्तमे संहत हुए चैतन्य-के आभासम्बप् शरीर, इन्द्रिय, मन और बुढ़ि आदि-का स्वरूप धारण करना हो भरण है और वह चैतन्यरूप आसाका ही किया हुआ है, इसच्चिये आस्माको भर्ता कहते हैं।

आत्मा भोका है । अग्निके उष्णविका भौति तिरय-चैतन्य आस्मसत्तासे समस्त विषयोमें पृथक्-पृथक् होनेवाळी जो बुद्धिकी सुख-दु-ख और मोहरूप प्रतीतियों है, वे सब चैतन्य आत्माद्वारा प्रस्त की हुई-सी दीखती है, अतः आत्माको भोका कहा जाता है। महेश्वरः सर्वोत्मस्वात् स्वतन्त्रत्वात् न महान् ईश्वरः च इति महेश्वरः ।

महान् इश्वरः च इत्य नहत्वरः । परमात्मा देहादीनां बुद्धचन्तानां प्रत्यगात्म-

त्वेन कल्पितानाम् अविद्यया परम उपद्रप्टृ-

त्वादिलक्षण आत्मा इति परमात्मा ।

'सोडन्तः परमात्मा' इति अनेन शब्देन च अपि उक्तः कथितः श्रुतौ ।

क असौ, अस्मिन् देहे पुरुषः परः अव्यक्तात्।

'उत्तमः पुरुषस्तन्यः परमाग्मेत्युदाहृतः' इति यो वक्ष्यमाणः 'क्षेत्रज्ञं चार्षि मा विद्वि' इति उपन्यम्मो व्याप्त्याय उपमहृतः च ॥ २२ ॥ आत्मा महेश्वर हैं। वह सबका आत्मा होनेके कारण और खतन्त्र होनेके कारण महान् ईश्वर है, इसल्यि महेश्वर है।

बह परमारमा है । अविवादारा प्रत्यक् आस्वा-रूप माने हुए जो सरीरमे लेकर बुद्धिपर्यन्त ( आस्मशस्याच्य परार्थ ) है । उन सबसे उपद्रष्टा आदि लक्ष्योपीयाला आस्मा परम ( श्रेष्ठ ) है — इस-लिये वह परमात्मा है ।

श्रुतिमें भी 'वह भीतर व्यापक परमातमा है' इन शब्दोंसे उसका वर्णन किया गया है।

ऐसा आत्मा कहाँ है ? वह अध्यक्तसे पर पुरुष इसी शरीरमें है जो कि 'उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः' इस प्रकार आगे कहा जायगा और जो 'क्षेत्रकां चापि मां विद्धि' इस प्रकार पहले कहा जा चुका है तथा जिसकी व्याह्या करके उपसंहार किया गया है ॥ २२ ॥

#### 

तम् एवं यथोक्तलक्षणम् आत्मानम्— | इस प्रकार उस उपर्युक्त लक्षणोंसे युक्त आत्माको—

य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह । सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते॥ २३॥

य एवं यथोक्तप्रकारेण वित्त पुरुष माक्षाद् अहम् इति प्रकृति च यथोक्ताम् अविद्यालक्षणां गुणैः स्विविकारः सह निवर्तिताम् अभावम् आपादितां विद्यमा ।

सर्वया सर्वप्रकारेण वर्तमानः अपि स म्यः पुनः पतिते अस्मिन् विद्वच्छरीरे देहान्तराय न अभिजायते न उत्पद्यते देहान्तरं न गृह्याति इत्सर्थः।

গী০ হাত মাত ধ্ব--

उस पुरुषको जो मनुष्य उपर्युक्त प्रकारसे अर्थात् साक्षात् आत्मभावसे कि प्यही मे हूँ इस प्रकार जानता है और उपर्युक्त अविधारूप प्रकृति-को भी, अपने विकाररूप गुणींके सहित, विधाहारा निवृत्त की हुई-अभावको ग्रास की हुई जानता है,

वह सब प्रकारमे बर्तता हुआ भी, इस बिह्नत्-शरीरके नाश होनेपर फिर दूसरे शरीरमें जन्म नहीं लेता अर्थात् दूसरे शरीरको प्रहण नहीं करता। अपिशब्दात् किस् वक्तव्यं खद्दतस्यो न

जायते इति अभिप्रायः ।

ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरं र्जन्माभाव उक्तः तथापि प्राग ज्ञानोत्पत्तेः कतानां कर्मणाम् उत्तरकालभाविनां च यानि च अतिक्रान्तानेकजन्मकृतानि तेपां फलम् अदस्वा नाजो न यक्त इति स्यः त्रीणि जन्मानि ।

कतविष्रणाञ्जो हि न युक्त इति यथा फले प्रवृत्तानाम् आरब्धजन्मनां कर्मणाम् । न च विशेष: अवगम्यते त्रिप्रकाराणि अपि कर्माणि त्रीणि जन्मानि आरभेरन संहतानि वा सर्वाणि एकं जन्म आरमेरन ।

अन्यथा कतविनाशे सति सर्वत्र अनाश्चास-प्रसङ्गः शास्त्रानर्थक्यं च स्याद् इति अत इदम् अयुक्तम् उक्तं न स भयः अभिजायते इति ।

न. 'क्षीयन्ते चाम्य कर्माणि' (मु०उ० २।२।८) 'बह्य वेद बहीव भवति'( स०उ०३।२।९) 'तस्य तावदेव विरम '( छा ० उ ० ६।१४।२ ) 'इपीकानलवन सर्वाणि कर्माणि प्रदयन्ते ' (छा० उ० ५। २४। ३) इत्यादिश्रतिशतेभ्य उक्तां विदयः सर्वकर्म-दाहः।

इह अपि च उक्तः 'यथैधांसि' इत्यादिना सर्वकर्मदाहो वश्यति च।

उपपत्तेः च । अविद्याकामक्लेशबीजनिमि-

'अपि' शब्दसे यह अभिप्राय है कि अपने वर्णाश्रम धर्मके अनुकुछ बर्तनेवाला पुनः उत्पन्न नहीं होता, इसमे तो कहना ही क्या है ?

प्र-यद्यपि ज्ञान उत्पन्न होनेके पश्चात् पुन-र्जनमका अभाव बतलाया गया है. तथापि ज्ञान उत्पन्न होनेसे पहले किये हुए, ज्ञानीत्पत्तिके पश्चात् किये जानेत्राले और अनेक भूतपूर्व बन्मोंमें किये हए जो कर्म है, फल प्रदान किये बिना उनका नाश मानना यक्तियक नहीं है, अत: (ज्ञान प्राप्त होनंके बाद भी ) तीन जन्म और होने चाहिये।

अभिप्राय यह है कि सभी कर्म समान हैं, उनमें कोई मेद प्रतीत नहीं होता, अतः फल देनेके लिये प्रवत्त हुए जन्मारम्भ करनेवाले प्रारम्ध कर्मोंके समान डी किये हर अन्य कर्मोंका भी (विना फल दिये ) नाश ( मानना ) उचित नहीं, सुनरा तीनों प्रकारके कर्म तीन जन्मोंका आरम्भ करेंगे अथवा सब मिलकर एक जन्मका ही आरम्भ करेंगे (ऐसा मानना चाहिये)।

नहीं तो किये हुए कमींका (बिना फल दिये) नाश माननेसे. सर्वत्र अविश्वासका प्रसंग आ जायगा और शास्त्रकी व्यर्थता सिद्ध हो जायगी। अत: यह कहना कि भ्रह फिर जन्म नहीं लेता' टीक नहीं है।

उ०-यह बात नहीं। क्योंकि 'इसके समस्त कर्म अय हो जाते हैं' 'ब्रह्मको जाननेवाला ब्रह्म ही हो जाता है' 'उसके ( मोक्समें ) तसीतककी देर हैं 'अग्रिमें तणके बन्नभागकी भाँति उसके समस्त कर्म भस्म हो जाते हैं' इत्यादि सैकड़ों श्रतियोंद्वारा विद्वानके सब कर्मीका दाह होना कहा गया है।

यहाँ गौताशाखमे भी 'यथैधांसि' इत्यादि श्लोकमें समस्त कर्मोंका दाह कहा गया है और आगे भी कहेंगे।

युक्तिसे भी यही बात सिद्ध होती है, क्योंकि अविद्या. कामना आदि क्षेशरूप बीजोंसे युक्त द्वए ही कारणरूप त्तानि हि कर्माणि जन्मान्तराङ्करम् आरभन्ते । कर्म अन्य जन्मरूप अकुरका आरम्भ किया करते हैं। इह अपि च साहंकाराभिसंधीनि कर्माणि फलारम्भकाणि न इतराणि इति तत्र तत्र भगवता उक्तम् ।

'बीजान्यग्न्युपदग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः ।

ज्ञानदग्धेस्तथा क्रेगैर्नात्मा संपद्यते पुनः'-**इति च** ।

अस्तु तावद् ज्ञानोत्पन्युत्तरकालकृतानां कर्मणां ज्ञानेन दाहो ज्ञानसहभावित्वात् । न तु इह जन्मनि ज्ञानोत्पत्तेः प्राक्कृतानाम् अतीतानेकजन्मान्तरकृतानां च दाहो युक्तः ।

न, 'सर्वकर्माण' इति विशेषणात् ।

ज्ञानोत्तरकालभाविनाम् एव सर्वकर्मणाम् इति चेत् ।

न, संकोचे कारणानुषपनेः । यत् तु उत्तं यथा वर्तमानजन्मारम्भकाणि कर्माणि न श्रीयन्ते फलदानाय प्रवृत्तानि एव सति अपि ज्ञाने, तथा अनारव्यफलानाम् अपि कर्मणां श्रयो न युक्त इति । तदु असत् ।

कथम्, तेषां प्रक्तेषुवत् प्रश्चक्रलत्वात् ।
यथा पूर्वे लक्ष्यवेधाय मुक्त इषुः धनुषो
लक्ष्यवेधोत्तरकालम् अपि आरन्धवेगक्षयात्
पतनेन एव निवर्तते एवं श्वरीरारम्भकं कर्म श्वरीरिक्षातिप्रयोजने निष्ट्चे अपि आसंस्कार-वेगक्षयात् पूर्ववद् वर्तते एव । यहाँ गीताशास्त्रमें भी भगवान्ने जगह-जगह कहा है कि अहंकार और फलाकांक्षायुक्त कर्म ही फलका आरम्भ करनेवाले होते हैं, अन्य नहीं।

तथा 'जैसे अब्रिमें दम्भ हुप बीज फिर नहीं उगते, बैसे ही ज्ञानसे दम्ब हुए क्लेट्सोंब्रास आत्मा पुनः दारीर प्रहण नहीं करता' ऐसा भी (शाओंका बचन है)।

प्त-झान होनेके पश्चात् किये हुए कर्मोका झानद्वारा दाह हो सकता है, क्योंकि वे झानके साथ होते हैं। परन्तु इस जनममें झान उत्पन्न होनेसे पहले किये हुए और भूतपूर्व लनेक जन्मोमें किये हुए कर्मोका, झानदारा नाश मानना उचित नहीं। उत्पन्न अक्षता ठीक नहीं। क्योंकि स्मारे कर्मे

(दग्ध हो जाते हैं) ऐसा विशेषण दिया गया है। पू०-यदि ऐसा मार्ने कि, झानके पश्चात् होने-बाले सब कमोंका ही (झानदारा दाह होता है तो ?)

उ०-यह बात नहीं है। क्योंक (इस प्रकारके) संकोचका (कोई) कारण नहीं सिद्ध होता। और तुमने जो कहा कि जैसे झान हो जानेपर भी, वर्तमान जम्मका आरम्भ करनेवाले, फल देनेके लिये प्रकृत हुए, प्रारच्यकर्म नए नहीं होते, वैसे ही जिनका फल आरम्भ नहीं हुआ है, उन कर्मोंका भी नाश (मानना) युक्तियुक्त नहीं है, सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं।

क्योंकि वे प्रारम्भ कर्म छोड़े हुए बाणकी भौति ए.छ देनेके लिये प्रकृत हो चुके हैं, इसलिये ( उनका ए.छ अवस्य होता है, पर अन्यका नहीं )। जैसे पहले लक्यका वेथ करतेके लिये धनुषसे छोड़ा हुआ बाण, लक्य-नेथ हो जानके पखात् भी आरम्भ हुए वेगका नाश होनेपर गिरकर ही शान्त होता है, वैसे ही शरीरका आरम्भ करनेवाले प्रारम्भ कर्म भी, शरीर-स्थितिकप प्रयोजनके निकृत हो जानेपर भी, जवतक संस्कारीका वेग क्षय नहीं हो जाता, तवतक पहलेकी भौति वर्तते ही रहते हैं।

स एव इषुः प्रवृत्तिनिमित्तानारव्धवेगः त । अमक्तो धनुषि प्रयुक्तः अपि उपसंहियते तथा अतारब्धफलानि कर्माणि स्वाश्रयस्थानि एव बानेन निवीजीक्रियन्ते ।

इति पतिते अस्मिन विद्वच्छरीरे 'न स भ्रयोऽभिजायते' इति युक्तम् एव उक्तम् इति सिद्धम् ॥ २३ ॥

इमे उपायविकल्पा ध्यानादय उच्यन्ते-

भिन्न-भिन्न साधन विकल्पसे कहे जाते हैं---

फिर उत्पन्न नहीं होता' यह कहना उचित ही है,

यह बान सिद्ध हुई ॥ २३ ॥

ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । अन्ये मांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २४ ॥

ध्यानेन ध्यानं नाम ब्रब्डादिभ्यो विषयेभ्यः श्रोत्रादीनि करणानि मनसि उपसंहत्य मनः च प्रत्यक चेतियतिरि एकाग्रतया यत चिन्तनं तदु ध्यानम् । तथा 'ध्यायतीव वकः' 'ध्यायतीव पृथिवी ध्यायन्तीव पर्वताः' (छा० उ० ७ । ६ । १) इति उपमोपादानात तैलधारावत संततः अवि-च्छिन्नप्रत्ययो ध्यानं तेन ध्यानेन आरमिन बद्धी परयन्ति आत्मानं प्रत्यकचेतनम् आत्मना ध्यान-संस्कृतेन अन्तःकरणेन केचिद ग्रोगिनः ।

अन्ये साख्येन योगेन सांख्यं नाम- इमे सन्वरजस्तमांसि गुणा मया दृश्या अहं तेभ्यः अन्यः तद्व्यापारसाक्षिभृतो नित्यो गुण-विरुक्षण आत्मा इति चिन्तनम् एष सांख्यो योगः तेन पत्र्यन्ति आत्मानम आत्मना इति वर्तते ।

वडी बाण, जिसका प्रवृत्तिके लिये वेग आरम्भ नहीं हुआ है---जो छोड़ा नहीं गया है. धनपपर चढा भी लिया गया हो तो भी उसको रोका जा सकता है, वैसे ही जिन कमें कि फलका आरम्भ नहीं हुआ है, वे अपने आश्रयमें स्थित हुए ही ज्ञानद्वारा निर्वीज किये अतः इस विद्वत्-शरीरके गिरनेके पीछे 'बह

यहाँ आत्मदर्शनके विषयमें ये ध्यान आदि

शब्दादि विषयोसे श्रोत्रादि इन्द्रियोंको हटाकर उनका मनमें निरोध करके और मनको अन्तरात्मा-में (निरोध करके) जो एकाग्र-भावसे चिन्तन करते रहना है, उसका नाम ध्यान है। तथा 'बगुला ध्यान-सा करता है' 'पश्चिची ध्यान-सा करती है, पर्वत ध्यान-सा करते हैं' इत्यादि उपमा दी जानेके कारण नैलधाराकी भौति निरन्तर अविच्छित्र-भावसे चिन्तन करनेका नाम ध्यान है. उस प्यानद्वारा कितने ही योगी छोग आत्मामें-बद्धि-में. आत्माको यानी प्रत्यकचेतनको आत्मासे-ध्याना-भ्यामद्वारा शुद्ध हुए अन्त:करणसे-देखते हैं।

अन्य कई योगीजन सांख्ययोगके द्वारा (देखते है )--- 'सन्व, रज और तम-ये तीनो गुण मुझसे देखे जानेकाले हैं और में उनसे भिन्न उनके व्यापारका साक्षी, उन गुणोसे विलक्षण और नित्य (चेतन) आत्मा हूँ' इस प्रकारके चिन्तनका नाम सांख्य है, यही योग है, ऐसे साख्ययोगके द्वारा--- 'आत्मामें आत्माको देखते हैं'।

कर्मयोगेन कर्म एव योग ईश्वरार्पणवृद्धचा अनुष्टीयमानं घटनरूपं योगार्थत्वाद् योग उच्यते गुणतः तेन सन्वश्चद्विज्ञानोत्पत्ति-द्वारेण च अपरे ॥ २४ ॥

तथा अपर योगीजन कर्मयोगके द्वारा---ईश्वरार्पण-बुद्धिसे अनुष्ठान की हुई चेष्टाका नाम कर्म है. वही योगका साधन होनेके कारण गौणरूपसे योग कहा जाता है, उस कर्मयोगके द्वारा—अन्त:करण-की शुद्धि और ज्ञानप्राप्तिके कमसे, (आत्मार्मे आल्माको देखते हैं । ॥ ३०:।

अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येम्य उपासते ।

तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः॥२५॥

अन्ये तु एषु विकल्पेषु अन्यतरेण अपि वर्व **यथोक्तम् आत्मानम्** अजानन्तः आचार्येभ्यः श्रुत्वा इदम् एव चिन्तयत इति उक्ता उपासने श्रद्धानाः सन्तः चिन्तयन्ति ।

अन्य कई एक साधकजन उपर्यक्त विकल्पोंमेंसे किसी एकके भी द्वारा पूर्वोक्त आत्मतत्त्वको न जानते हुए अन्य आचार्योसे सुनकर----उनकी ऐसी आहा पाकर कि 'तुम इसीका चिन्तन किया करो' उपासना करने है-अद्वापर्वक चिन्तन करते हैं।

ते अपि च अतितरन्ति एव अतिक्रामन्ति एव मृत्युं मृत्युं पुक्तं मंसारम् इति एतत् । शृति-परायणाः श्रुतिः श्रवणं परम् अयनं गमनं मोश्र-मार्गप्रवृत्ती परं साधनं येषां ते श्रतिपरायणाः केवलपरोपदेशप्रमाणाः स्वयं विवेकरहिता इति अभिग्रायः।

वे केवल सुननेके परायण हुए पुरुष भी अर्थात् जिनके मतमें श्रवण करना ही मोक्समार्गसम्बन्धी प्रवृत्तिमे परम आश्रय--गनि, परम साधन है, ऐसे केबल अन्य आचार्योंके उपदेशको ही प्रमाण मानने-बाले, खयं विवेकहीन श्रृतिपरायण पुरुष भी, मृत्युको यानी मृत्युयुक्त संसारको नि:सन्देह पार कर जाने हैं।

किम् वक्तव्यं प्रमाणं प्रति स्वतन्त्रा विवे-

फिर प्रमाण करनेमे जो खतन्त्र हैं वे विवेकी पुरुप मृत्ययक संसारसे तर जाने हैं. इसमें तो कहना ही क्या है ? यह अभिप्राय है ॥ २५ ॥

किनो मृत्युम् अतितरन्ति इति अभिप्रायः ॥२५॥ |

**本学**其

जानं मोक्षसाधनं 'यज्ज्ञात्वामृतमञ्जुते' इति उक्तम् तत् कस्माद् हेतोः इति तद्धेतप्रदर्शनार्थं क्लोक आरम्यते

क्षेत्रज्ञ और ईश्वरकी एकताविषयक ज्ञान मोक्ष-का साधन है, यह बात 'यज्ञात्वासृतमञ्जूते' इस बाक्यसे कहीं, परन्तु बह ज्ञान किस कारणसे मोक्षका साधन है <sup>2</sup> उस कारणको दिखानेके छिये यह इलोक आरम्भ किया जाता है---

यावत्संजायते किंचित्सत्त्वं स्थावरजङ्मम् । क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विङि भरतर्षभ ॥ २६ ॥ याश्द् यत् किंचित् संज्ञायने सम्रुत्यद्यते सत्त्वं वस्तु किम् अविशेषेण इति आह स्यावरजङ्गमं स्यावरं जङ्गमं च क्षेत्रक्षेत्रक्षसंयोगात् तद् जायते इति एवं विद्धि जानीहि हे भरतर्पम ।

कः पुनः अयं क्षेत्रक्षेत्रज्ञयाः संगोगः अभि-प्रेतः। न तावद् रज्ज्वा इव घटस्य अवयवसंक्लेप-इत्तरकः संबन्धविद्योषः संयोगः क्षेत्रेण क्षेत्रज्ञस्य संभवति आकाशवद् निरवयवत्वात्। न अपि समवायलक्षणः तन्तुपटयोः इव क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः इतरेतरकार्यकारणभावान-पुरामाद् इति।

उन्यते, क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः विषयविषयिणोः भिभस्तभावयोः इतरेतरतद्वर्माध्यासलक्षणः संयोगः क्षेत्रक्षेत्रज्ञस्तरूपविवेकाभावनिवन्धनः । रज्जुशुक्तिकादीनां तद्विवेकज्ञानाभावाद् अध्यारोपितमपैरजनादिसंयोगवत् ।

सः अयम् अध्यासस्ररूपः क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगी मिथ्याज्ञानलक्षणः ।

यथाशास्त्रं क्षेत्रक्षेत्रज्ञलक्षणमेदपरिज्ञानपूर्वकं
प्रान्दर्शितरूपात् क्षेत्राद् मुद्धाद् इव इपीकां
यथोक्तलक्षणं क्षेत्रज्ञं प्रविभन्य 'न सर्वज्ञासदुच्यतं' इत्यनेन निरस्तसर्वोपाधिविशेषं क्षेयं
ब्रह्मस्वरूपेण यः पश्यति ।
क्षेत्रं च मायानिर्मितहत्तिस्त्रप्रटष्टवस्तु-

हे मरतश्रेष्ठ ! जो कुछ भी वस्तु उत्पन्न होती है, क्या यहाँ समानभावसे वस्तुमात्रका प्रहण है ! इसपर कहते हैं कि जो कुछ स्थावर-जंगम यानी चर और अवर वस्तु उत्पन्न होती है, वह सब क्षेत्र और क्षेत्रक संयोगसे ही उत्पन्न होती है, इस प्रकार त जान।

ए०-इस क्षेत्र और क्षेत्रहके संयोगसे क्या
अभिग्नाय है ? क्योंकि क्षेत्रह, आकाशके समान
अवयमहित है इसकिये उसका क्षेत्रके साथ रस्सीसे घडंके सम्बन्धकी भीति, अवयगैके संसर्गते होनेबाक्षा सम्बन्धक्य संयोग नहीं हो सकता।
ने होनेसे त्त्र और करवेडकी भीति, क्षेत्र और क्षेत्रहका
समजय-सम्बन्धक्य संयोग भी तहीं वन सकता।

उ०-क्षेत्र और क्षेत्रझ, जो कि विषय और विषयी तथा भिन्न सभाववाले हैं, उनका, अन्यमें अन्यके धर्मोका अध्यासस्य मयोग है, यह संयोग राज्य और मीप आदिमें उनके खरूपसम्बन्धी झानके अभावसे अध्यारोपित सर्प और चाँदी आदिके संयोगकी भौति, क्षेत्र और क्षेत्रझके बास्तविक स्वरूपको न जाननेके कारण हैं।

ऐसा यह अप्यासस्त्ररूप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका संयोग मिथ्या ज्ञान है।

जो पुरुष, शाक्षोक शितिसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके खुआ और भेदको जानकर, पहले जिसका समस्य दिख्लाया गया है. उस क्षेत्रसे मूँजमेरे सीक अलग करनेकी भीति पूर्वोक खुआंसे युक्त क्षेत्रज्ञको अलग करके देखता है अर्थात उस क्षेत्रज्ञको 'च सत्तक्तासदुच्यते' इस वाक्या-तुमार समस्य उपिष्टम्य विशेषताओसे अतीत अझस्वल्यसे देख सेता है।

वस्तु-नया जो क्षेत्रको मायासे रचे हुए हाथी, स्वप्नमें देखी हुई वस्तु या गन्वर्वनगर आदिको भाँति प्यह वास्तवमें इव नहीं है तो भी सत्त्की भाँति प्रतीत होता है', ऐसे अवभासते इति एवं निश्चितविज्ञानो यः तस्य निध्यपूर्वक जान लेता है उसका मिथ्याज्ञान उपर्युक्त यथोक्तसम्यग्दर्शनविरोधाद अपगच्छति मिथ्याज्ञानम् ।

तस्य जन्महेतोः अपगमातः; 'य एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह' इत्यनेन विद्वान भयो न अभिजायते इति यद् उक्तं तद् उपपन्नम् उक्तम् ॥ २६ ॥

यथार्थ ज्ञानसे विरुद्ध होनेके कारण नष्ट हो जाता है

पुनर्जन्मके कारणस्य उस मिथ्याज्ञानका अभाव हो जानेपर 'य यवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणे: सह' इस श्लोकसे जो यह कहा गया है कि 'विद्वान् पुन: उत्पन्न नहीं होता' सो युक्तियुक्त ही है ॥ २६ ॥

'न स भूयोऽभिजायते' इति सम्यग्दर्शन-। अविद्यादिसंसारबीजनिवृत्तिद्वारेण जनमाभाव उक्तः । जनमकारणं च अविद्या-निमित्तकः क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोग उक्तः तस्या अविद्याया निवर्तकं सम्यग्दर्शनम् उक्तम् अपि पुनः शब्दान्तरेण उच्यते-

'न सभयोऽभिजायते' इस कयनसे पूर्ण ज्ञान-का फड, अविद्या आदि संसारके कीजोकी निवृत्ति-द्वारा पुनर्जनमका अभाव बतलाया गया, तथा अविधा-जनित क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके सयौगको जन्मका कारण बतलाया गया । इसलिये उस अविद्याको निवृत्त करनेवः अपूर्णज्ञान, यद्यपि पहलं कहा जा चुका है तो भी दूसरे शब्दोंमें फिर कहा जाता है-

# समं सर्वेषु भृतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्।

विनाउयत्स्वविनाउयन्तं यः पञ्चति म पञ्चति ॥ २७ ॥

समं निविशेषं निष्टन्तं स्थितिं कर्वन्तं क सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु प्राणिषु परमेश्वरं देहेन्द्रियमनोबुद्धचव्यक्तात्मनः अपेक्ष्य परमेश्वरः तं सर्वेष भतेष समं तिष्टन्तम ।

तानि विशिनप्रि विनश्वता इति । तं च परमेश्वरम् अविनश्यन्तम इति भृतानां परमेश्वरस्य च अत्यन्तवैलक्षण्यप्रदर्शनार्थम् ।

कथम् ,-

भावविकाराणां जनिलक्षणो भावविकारो मूलम्, जन्मोत्तरभाविनः अन्ये सर्वे भावविकारा विनाशान्ताः । विनाशात्यरो न कथिद अस्ति भावविकारो भावाभावातु । सति हि धर्मिणि धर्मा भवन्ति ।

( जो पुरुष ) ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त समस्त प्राणियोर्ने समभावसे स्थित---( न्यास ) हुए परमेश्वरको अर्थात् शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अन्यक्त और आत्मा-की अपेक्षा जो परम ईश्वर है, उस परमेश्वरको सब भतोमे समभावसे स्थित देखता है।

यहाँ भूतोसे परमेश्वरकी अत्यन्त विरुक्षणता दिख्छानेके निमित्त भूतोके छिये विनाशशीछ और परमेश्वरके लिये अविनाशी विशेषण देते हैं।

uo-इससे परमेश्वरकी विरुक्षणता केसे सिद्ध होती है ?

उ०-सभी भाव-विकारोंका जनम्हप भाव-विकार मल है। अन्य सब भाव-विकार जन्मके पीछे होनेवाले और विनाशमें समाप्त होनेवाले हैं। भावका अभाव हो जानेके कारण विनाशके पश्चात कोई भी भाव-विकार नहीं रहता, क्योंकि धर्मीके रहते ही धर्म रहते हैं। अतः अन्त्यभावविकाराभावातुवादेन पूर्व-भाविनः सर्वे भावविकाराः प्रतिपिद्धा भवन्ति सह कार्यैः ।

तसात् सर्वभृतैः वैलक्षण्यम् अत्यन्तम् एव परमेश्वरस्य सिद्धं निर्विशेषत्वम् एकत्वं च । य एवं यशोक्तम् परमेश्वरं पश्यति स पश्यति । ननु सर्वः अपि लोकः पश्यति किं विशेषणेन इति ।

सत्यं पञ्चति किं तु विपरीतं पञ्चति अतो विश्विनष्टि स एव पञ्चति इति ।

यथा तिमिरदृष्टिः अनेकं चन्द्रं पञ्यति तम् अपेक्य एकचन्द्रदर्शी विश्विष्यते म एव पश्यति इति, तथा एव इह अपि एकम् अविभक्तं यथोक्तम् आत्मानं यः पश्यति म विभक्ता-नेकात्मविपरीतद्शिंभ्यो विश्विष्यते, म एव पश्यति इति ।

इतरे पञ्चन्तः अपि न पञ्चन्ति विपरीत-दिशिन्वाद् अनेकचन्द्रदक्षिवद् इत्यर्थः ॥२७॥

इस्रिक्यं अन्तिम भाव-विकारके अभावका ( 'अविनश्यन्तम्' इस पदके द्वारा ) अनुवाद करनेसे पहुळे होनंवाळे, सभी भाव-विकारोंका कार्यके सहित, पत्रिक्य हो जाता है ।

सुतरा ( उपर्युक्त वर्णनसे ) परमेश्वरकी सब भूनोसे अस्पन्त ही विख्क्षणता तथा निर्विशेषता और एकता भी सिद्ध होती है। अतः जो इस प्रकार उपर्युक्त भावसे परमेश्वरको देखता है वही देखता है। पू०-सभी छोग देखने हैं फिर 'बही देखता है' इस विशेषणमे क्या प्रयोजन हैं ?

उ०- टीक हैं, (अन्य सब भी) देखते हैं परन्तु विपरीत देखते हैं, इसलिये यह विशेषण दिया गया है कि बड़ी देखता हैं।

जैसे कोई निमिर-रोगसे दूचिन हुई दृष्टिबाल अनेक चन्द्रमाओंको देन्त्रना है, उसकी अपेक्षा एक चन्द्र देखनेबालेकी यह विशेषता बतलायी जाती है कि बही ठीक देलना है। वेसे ही यहाँ भी जो आस्थाको उपर्युक्त प्रकारमे विभागरिहिन एक देखना है, उमकी अल्य-अलग अनेक आस्था देखने गोले विपरोगत्तरियोंकी अपेक्षा यह विशेषता वनलायी जानी है कि वडी ठीक-टीक देखना है।

अभिप्राय यह है कि दूसरे सब अनेक चन्द्र देखनेवालेकी भौति विपरीन भावसे देखनेवाले होनेके कारण, देखने हुए भी वास्तवमें नहीं देखने ॥२७॥

यथोक्तस्य सम्यग्दर्शनस्य फलवचनेन | स्ततिः कर्तच्या इति श्लोक आरम्यते—

उपर्युक्त यथार्थ ज्ञानका फल बनलाकर उसकी स्तुनि करनी चाहिये | इसल्विये यह श्लोक आरम्भ किया जाना है---

समं परयन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् । न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् ॥ २८ ॥ समं परमन् उपलभमानो हि यसात् सर्वत्र सर्वभूतेषु सम्बस्थितं तुल्यतया अवस्थितम् ईस्वस् अतीतानन्तरस्रोकोक्तलक्षणम् इत्यर्थः । समं परमन् कि न हिनस्ति हिंसां न करोति आत्मना स्वेन एव स्वम् आत्मानं ततः तद् अहिंसनाद् याति परं प्रक्रप्टां गर्ति मोक्षारूयाम् ।

नतु न एव कश्चित् प्राणी खर्य स्वम् आत्मानं हिनस्ति कथम् उच्यते अप्राप्तं न हिनस्ति इति । यथा न पृथिच्याम् अग्निः चेतच्यो न अन्तरिक्षे इत्यादि ।

न एष दोषः अज्ञानाम् आत्मविरस्करणोप-पर्चेः । सर्वो हि अज्ञः अत्यन्तप्रसिद्धं साक्षाद् अपराक्षाद् आत्मानं निरस्कृत्य अनात्मानम् आत्मत्वेन परिगृद्ध तम् अपि धर्माधर्मो कृत्वा उपात्तम् आत्मानं हत्वा, अन्यम् आत्मानम् उपादने नयम्, तं च एवं हत्वा अन्यम्, एवं तम् अपि हत्वा अन्यम् इति एवम् उपात्तम् उपात्मम् आत्मानं हन्ति इति आत्महा सर्वः अज्ञः । यः त परमार्थानमा असौ अपि सर्वदा

यः तु परमायात्मा असा आप सवदा अविद्यया इत इव विद्यमानफलाभावाद् इति सर्वे आत्महन एव अविद्यांसः ।

यः तु इतरो यथोक्तात्मदर्शी स उभयथा अपि आत्मना आत्मानं न हिनस्ति ततो याति परां गतिं यथोक्तं फलं तस्य भवति इत्यर्थः॥ २८॥

क्योंकि सर्वत्र— सब भूतोमें सममावसे स्थित हुए ईश्वरको वर्षात् उत्परके रुशेकमें व्रिसके रुश्या वनलाये गये हैं, उस (परमेखर)को सर्वत्र समान भावते टेखने-बाब्रा पुरुष खर्य—अपने आप अपनी हिंसा नहीं करता, स्राञ्चिय अर्थात् अपनी हिंसा न करनेके कराण वह मोक्षरूप परम उत्तम गतिको प्राप्त होता है।

प्o-कोई भी प्राणी खयं अपनी हिसा नहीं करता फिर यह अशासका निगंत्र क्यों किया जाता है कि 'वह अपनी हिंसा नहीं करना' जैसे कोई कहे कि 'पृथिवीपर और अन्तरिक्षमें अग्नि नहीं जल्लानी चाहिये € ।'

उ०—यह दोप नहीं है। क्योंकि अज्ञानियोंने खयं अपना तिरस्कार करना बन सकता है। सभी अज्ञानी अत्यन्त प्रसिद्ध साक्षाय्—प्रत्यक्ष आयावा तिरस्कार करके अनात्मा शरीरादिको आत्मा मानकर, फिर धर्म और अध्यक्त आक्रमा कर, उस प्राप्त किये हुए (शरीरस्वप) आत्माका नाश करके दूसरे नये (शरीरस्वप) आत्माको प्राप्त करने हैं। फिर उसका भी नाश करके अन्यको और उसका भी नाश करके (पुन:) अन्यको पाते रहते हैं। इन प्रकार वार्रवार शरीरस्वप आत्माको प्राप्त करके उसकी हिंसा करते अन्यको पाते रहते हैं। इन प्रकार वार्रवार शरीरस्वप आत्माको प्राप्त करके उसकी हिंसा करते वाले है, अत. सभी अञ्चानी आत्महत्यारे हैं।

जो वास्तवर्गे आत्मा है वह भी अविधाद्वारा (अज्ञान होनेके कारण) सदा मारा हुआ-सा ही रहना है, क्योंकि उनके छिये उसका विध्यान परू भी नहीं होता। सुतरा सभी अविद्वान् आत्माकी हिसा करनेवाले ही हैं।

परन्तु जो इनसे अन्य उपर्युक्त आग्मस् क्रुपको जाननेवाला है, वह दोनों प्रकारसे ही अपनेदाग अपना नाश नहीं करता है। इसलिये वह परमगति प्राप्त कर लेता है अर्थात् उसे उपर्युक्त फल प्राप्त होता है ॥ २८॥

वहाँ प्रक्रीपर अग्नि जलानेका निषेष करना तो इम्लिये अयुक्त है कि यदि प्रक्रीपर अग्नि न जलावी जाय तो कहां जलायी जाय ? और अन्तरिक्षमें जलानेका निषेष इस्तिये ठीक नहीं कि वहाँ तो वह जलावी ही नहीं जा सकती !

गी∘ **যা∘ भा∘ ४**४—

सर्वभृतस्थम् ईशं समं पत्र्यम् न हिनित्त आत्मना आत्मानम् इति उक्तं तद् अनुषपन्नं स्वगुणकर्भवैतक्षण्यभेदभिन्नेषु आत्मतु इति एतद् आशङ्क्य आह—

यह जो कहा कि, ईघरको सब मुतोंमें सम-भावसे स्थित देखता हुआ पुरुष, आत्माहारा आत्मा-का नाश नहीं करता, सो टीक नहीं क्योंकि अपने गुण और कर्मोकी विख्युणतासे विभिन्न हुए जीबोंमें इस प्रकार देखना नहीं बन सकता, ऐसी शंका करके कहते हैं—

प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥ २६ ॥

प्रकृत्या प्रकृतिः भगवतो माया त्रिगुणात्मिका, 'मायां तु श्रकृतिं विद्यात्' ( स्वे॰ उ० ४ । १०) इति मन्त्रवर्णात् तया प्रकृत्या एव चन अन्येन महदादिकार्यकरणाकारपरिणतया कर्माण वाष्यनःकायारभ्याणि कित्यगणानि निर्वत्ये-मानानि सर्वशः सर्वप्रकारः यः पश्यति उपलभने ।

तया आस्मानं क्षेत्रज्ञम् अकर्तारं सर्वोषाधि-विवर्जितं पश्यति स परमार्थदर्शी इति अभिप्रायः । निर्गुणस्य अकर्तुः निर्विशेषस्य आकाग्रस्य इव सेदे प्रमाणानुपपत्तिः इत्यर्थः ॥ २९ ॥ 'मायाको प्रकृति समझना बाहिये' इत्यादि मन्त्रोके अनुसार भगवान्की त्रिगुणायिका मायाका नाम प्रकृति है, जो कि महत्त्वत्र आदि कार्य-करणके आकारमें परिणत हैं; उस प्रकृतिद्वारा ही मन, बाणी और शरीरसे होनेबाठे सारे कर्म, सब प्रकारसे सम्पादन किये जाते हैं; अन्य किसीसे नहीं, इस प्रकार जो देखता हैं।

तथा आगाकोः क्षेत्रज्ञको जो समस्त उपाधियोंसे रहित अकर्ता देखता है, वही देखता है अर्थात् वही परमार्थदर्शी है, क्योंकि आकाशकी भौति निर्मुण और विशेषतारहित अकर्ता आस्मामें, मेदनावका होना प्रमाणित नहीं होसकता। यह अभिग्राय है।। २९॥

#### ---

पुनरिप तद् एव सम्यग्दर्शनं शब्दान्तरेण | प्रपश्चयति---

किर भी, उसी यथार्थ ज्ञानकी दूसरे शब्दोंसे व्याख्या करते हैं—

यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपरयति । तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ३० ॥

यदा यसिन् काले भूतप्रममानं भूतानां प्रथमभानं प्रथमभानं प्रथम्भानं प्रथमभानं प्रथमभानं प्रथमभानं प्रकासिन् आत्मनि स्थितम् एकस्थम् अनुपश्यित शासाचार्योपदेशतो मत्वा आत्मप्रस्यक्षत्वेन पश्चिति 'आत्मैंवेदं सर्वम' (छा० उ० ७ । २५ । २ ) इति ।

जिस समय (यह विद्वान् ) मृतोके अखग-अखग भावोंको — मृतोकी पृथक्नाको, एक आत्मामे ही स्थित देखता है अर्थात् शाख और आवार्यके उपदेशसे मनन करके आत्माको इस प्रकार प्रत्यक्षमावसे देखता है कि 'यह सब कुछ आत्मा ही है।' तत एव च तस्साव एव च विस्तारम् उत्पत्ति विकासम् 'आरमतः प्राण आरमत आशा-रमतः स्मरं आरमत आकाश आरमतसीय आरमत आप आरमत आविर्मावितिरोमावावारसतोऽबस्' (छा० उ० ७।२६।१) इति एवस् आदिप्रकारैः विस्तारं यदा प्रस्यति अक्ष संपवते ब्रह्म एव भवति तदा तस्मिन काले इत्यर्थः ॥ ३०॥ तथा उस आत्मासे ही सारा विसार—सक्की उत्पत्ति—विकास देखता है अर्थात् जिस समय 'आत्मासे ही प्राचा, आत्मासे ही काम, आत्मासे ही काम, आत्मासे ही तक्षम, आत्मासे ही सक्षम प्रकट और ठीन होना' इत्यादि प्रकारसे सारा विस्तार आत्मासे ही हुआ देखने ठमता है, उस समय वह बहुको प्राप्त हो जाता है, अक्षस्य ही हो जाता है। ३०॥

एकस्य आत्मनः सर्वदेहात्मत्वे तहोषसंबन्धे | प्राप्ते इदम् उच्यते—

एक ही आत्मा सब शरीरोंका आत्मा माना जानेसे, उसका उन सबके दोशोंसे सम्बन्ध होगा, ऐसी शंका होनेपर यह कहा जाता है----

अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मायमन्ययः । शरीरखोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ ३१ ॥

अनादित्वाद् अनादेः भावः अनादित्वम् आदिः कारणं तद् यस्य न अस्ति तद् अनादि । यद् हि आदिमत् तत् स्वेन आत्मना व्येति अयं तु अनादित्वाद् निरवयव इति कृत्वा न व्येति ।

तथा निर्गुणसार सगुणो हि गुणस्यसार् स्थेति अयं तु निर्गुणस्याद् न स्थेति इति परमारमा भयम् अस्ययो न अस्य स्थायो विद्यते इति अस्ययः।

यत एवम् अतः शरीरस्थः अपि श्रापिस् आत्मन उपलब्धिः भवति इति शरीरस्थ उच्यते तथापि न करोति।तदकरणाद् एव तत्फलेन न ल्यिते। आदि, कारणको कहने हैं, जिसका कोई कारण न हो, उसका नाम अनादि है और अनादिके भावका नाम अनादिव्य है, यह परमात्मा अनादि होनेके कारण अन्यय है; क्योंकि जो वस्तु अदिमान् होती है, वही अपने स्वरूपसे क्षीण होती है। किन्तु यह परमात्मा अनादि है, इसिन्ये अवयवरहित हैं। अत: इसका क्षय नहीं होता।

तथा निर्मुण होनेके कारण भी यह अन्यय है; क्योंकि जो वस्तु गुणयुक्त होती है, उसका गुणोंके क्षयसे क्षय होता है! परन्तु आत्मा गुणरहित है, अत: इसका क्षय नहीं होता। सुनरां यह परमाल्मा अञ्चय है, अर्थान् इसका व्यय नहीं होता।

ऐसा होनेके कारण यह आरमा शरीरमें स्थित हुआ भी-शरीरमें रहता हुआ भी दुख नहीं करता है, तथा कुछ न करनेके कारण ही उसके फछसे भी खित नहीं होता है। आरमाकी शरीरमें प्रतीति होती है, इसख्यि शरीरमें स्थित कहा जाता है। यो हि कर्ता स कर्मफलेन लिप्यते अयं
तु अकर्ता अतो न फलेन लिप्यते इत्यर्थः।
कः पुनः देहेषु करोति लिप्यते च, यदि
तावद् अन्यः परमात्मनो देही करोति लिप्यते
च तत इदम् अनुपपन्नम् उक्तं क्षेत्रज्ञेव्यर्कत्वम्
'क्षेत्रनं चापि मां विश्व' इत्यादि।
अथ न अस्ति ईक्षमद अन्यो देही कः

करोति लिप्यते च इति वाच्यं परो वा नाम्ति

इति ।

मर्वधा दुविंडोयं दुर्वाच्यं च इति भगवत्-प्रोक्तम् औपनिषदं दर्शनं परित्यक्तं वैशेषिकः सांख्याहतवौद्धैः च।

तत्र अयं परिहाने भगवता स्वेन एव उक्तः
'त्मावस्तु प्रवर्तते' इति । अविद्यामात्रस्वभावो

हि करोति लिप्यते इति व्यवहारो भवति न तु

परमार्थेन एकस्मिन् परमार्थेन तद् अन्ति ।

अत एतस्मिन् परमार्थमास्वदर्शन
स्थितानां ज्ञानिष्ठानां परमहंसपरित्राञकानां

तिरस्कृताविद्याच्यवहाराणां कमोधिकारो न

अस्ति इति तत्र तत्र दर्शितं भगवता ॥ ३१ ॥

क्योंकि जो कर्ता होता है नहीं कर्मोंके फडसे लित होता है। परन्तु यह अकर्ता है, इस-लिये फड़से लित नहीं होता, यह अभिग्राय है। ए०-तो फिर शरिरमें ऐसा कौन है जो कर्म करवा है और उसके फड़में लिए होता है रिएट गह

ए०-तो फिर शरीरमें ऐसा कौन है जो कर्म करता है और उसके फ़टसे टिस होता है ? यदि यह मान टिया जाय कि, परमात्मासे भिन्न कोई शरीरी कर्म करता है और उसके फटसे टिस होता है तव तो 'क्षेत्रक भी तू मुझे ही जान' इस प्रकार जो खेनड़ और ईस्वरकी एकता कही है, वह अञ्चक टहरेगी।

यदि यह माना जाय कि ईस्करसे पृथक् अन्य कोई शरीरी नहीं है तो यह बतलाना चाहिये फिर कौन करता और लिस होता है ? अपवा यह कह देना चाहिये कि (इन सबसे) पर कोई ईस्कर ही नहीं है।

(बात नो यह है कि) भगवानुहारा कहा हुआ यह उपनिषद्-रूप दर्शन सर्वथ दुर्थिजेय और दूर्बाच्य है, इसीलिय वैशेषिक, साख्य, जैन और बीद्ध-मतावलम्बियोदारा यह छोड़ दिया गया है।

उ०-इसका परिदार 'स्वभाव ही वर्तना है' ऐसा कड़कर भगवान्ते खयं ही कर दिया है क्योंकि अविधासत्र ख्रामावाल ही 'क्राता है, और कित होता है' इसीसे यह ज्यवहार चल रहा है। शास्त्रकी अद्गीय परमारामार्वे व ( 'क्रातांपन' और 'लिस होता' आदि ) नहीं है।

सुतरां इस बासाविक ज्ञानदर्शनमें स्थित हुए ज्ञानिष्ट, परमहस्र परित्राजक संन्यासियोंका, जिन्होंने अविधाइत समस्त व्यवहारका तिरस्कार कर दिया है, कभोमें अधिकार नहीं है—यह बात जगह-जगह भगवानद्वारा दिख्ळायी गयी है ॥ ३१॥

किम् इव न करोति न लिप्यते इति अत्र दृष्टान्तम् आह--

परमारमा किसकी भाँति न करता है और न दित होता है <sup>2</sup> इसपर यहाँ दृष्टान्त कहते हैं—

यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपल्रिप्यते । सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपल्रिप्यते ॥ ३२ ॥

यथा सर्वगतं व्यापि अपि सत् सौरम्यात्। जैसे आकाश, सर्वत्र व्याप्त हुआ भी सुक्ष्म सक्ष्मभावाद आकाशं खं न उपलिप्यने न होनेके कारण लिप्त नहीं होता-सम्बन्धयुक्त नहीं संबच्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मा न होता, वैसे ही आत्मा भी शरीरमें सर्वत्र स्थित रहते उपछिष्यते ॥ ३२ ॥

हर भी (उसके गुण-दोषोसे) लिप्त नहीं होता॥३२॥

किंच--

तथा-

यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः। क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ ३३ ॥

यथा प्रकाशयति अवभासयति एकः कृत्स्रं । छोकम् इमं रिवः **मविता आदित्यः** तथा तद्वद महाभतादिभृत्यन्तं क्षेत्रम् एकः सन् प्रकाशयति कः क्षेत्री परमातमा इत्यर्थः ।

गविदृष्टान्तः अत्र आत्मन उभयार्थः अपि भवति रविवत मर्वक्षेत्रेषु एक आत्मा अलेपकः च इति ॥ ३३ ॥

जैसे एक ही सर्य इस समस्त लोकको प्रकाशित करना है, वैसे ही, महाभूतोंसे लेकर धृति-पर्यन्त बतलाये हुए समस्त क्षेत्रको वह एक होते हए भी प्रकाशित करता है। कौन करता है? क्षेत्रज--परमारमा ।

यहाँ आत्मामें सूर्यका दृष्टान्त दोनों प्रकारसे ही घटता है, आत्मा सूर्यकी भौति समस्त शरीरोंमें एक है और अलिस भी है ॥ ३३॥

समन्ताध्यायार्थोपसंहारार्थः अयं श्लोकः

सारे अध्यायके अर्थका उपसंहार करनेके छिये यह श्लोक (कहा जाता है)---

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं

ज्ञानचक्षषा । विदुर्यान्ति ते परम् ॥ ३४ ॥ भतप्रकृतिमोक्षं च ये

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः यथाच्याख्यातयोः एव यथा-प्रदर्शितप्रकारेण अन्तरम् इतरेतरवैलक्षण्यविशेषं ज्ञानचक्षप शा**स्त्राचार्योपदेशजनितम** आत्म-प्रत्ययिकज्ञानं चक्षः तेन ज्ञानचक्षपा भूतप्रकृति-मोक्षं च भूतानां प्रकृतिः अत्रिद्यालक्षणा अञ्चक्ताख्या तस्या भतप्रकृतेः माञ्चणम अभावगमनं च ये विदुः विजानन्ति यान्ति गुच्छन्ति ते परं परमार्थतत्त्वं ब्रह्म न पुनः देहम् आददते इत्यर्थः ॥ ३४ ॥

जो पुरुष शास्त्र और आचार्यके उपदेशसे उत्पन्न आत्ममाक्षात्काररूप ज्ञाननेत्रोंद्वारा, पहले बतलाये हए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके अन्तरको---उनकी पारस्परिक विलक्षणनाको. इस पूर्वदर्शित प्रकारसे जान लेते हैं, और वैसे ही अव्यक्त नामक अविद्यास्त्य मतोंकी प्रकृतिके मोक्षको, यानी उसका अभाव कर देनेको भी जानते हैं, वे परमार्थतत्त्वस्वरूप ब्रह्मको प्राप्त हो जाने है, पनर्जन्म नहीं पाते ॥३४॥

इति श्रीमहाभारते श्रतसाहस्रयां मंहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासपनिषत्स ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जन-संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

# चतुर्दशोऽध्यायः

सर्वम् उत्पद्यमानं क्षेत्रक्षेत्रह्नसंगोगाद्
उत्पद्यते इति उक्तं तत् कथम् इति तत्प्रदर्भनार्थे
'परं भूषः' इत्यादिः अध्याय आरभ्यते ।
अथवा ईञ्चरपरतन्त्रयोः क्षेत्रक्षेत्रङ्गयोः
जगत्कारणन्वं न तु सांख्यानाम् इव
स्वतन्त्रयोः इति एवम् अर्थम् ।

प्रकृतिस्थन्वं गुणेषु च सङ्गः संमारकारणम् इति उक्तं कस्मिन् गुणे कथं सङ्गः के वा गुणाः कथं वा ते बप्नन्नि इति गुणेम्यः च मोक्षणं कथं स्थाद् मुक्तस्य च लक्षणं वक्तस्यम् इति एवम् अर्थे च—

श्रीभगवानुत्राच---

परं भृयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् । यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः॥ १ ॥

परं ज्ञानम् इति व्यवहितेन सम्बन्धः ।

भूवः पुनः पूर्वेषु सर्वेषु अध्यायेषु असकृद् उक्तम् अपि प्रवन्यामि । तत् च परं परवस्तु-विषयत्वात्, किं तत्, शनं सर्वेषां शानानाम् उत्तमम् उत्तमफुरुत्वात ।

उत्पन्न होनेवाली सभी वस्तुएँ, क्षेत्र और क्षेत्रक्रके संयोगसे उत्पन्न होती हैं, यह बात कहीं गयी। सो वह किस प्रकारसे (उत्पन्न होती हैं?) यह दिखलानेके लिये 'धर' भूषः' इत्यादि स्टोकोंबाले चतुर्दश जध्यायका आरम्भ किया जाना है।

अथवा ईखरके अधीन रहकर ही क्षेत्र और क्षेत्रक्क जगतके कारण हैं, सांस्थवादियोंके मतानुसार स्रतन्त्रतासे नहीं । यह बात दिख्डानेके ढिये (यह अप्याय आरम्भ किया जाता है)।

तथा जो यह कहा कि, प्रकृतिमें स्थित होना और गुणविषयक आसकि—यही संसारका कारण है. सो किस गुणमें किस प्रकारसे आसकि होती है? गुण कौन-से हैं? वे कैसे बांबने हैं? गुणोंसे छुटकारा कैसे होता है? तथा मुक्तका लक्षण क्या है? यह सब बानें बनलानेके लिये भी इस अप्यायका आरम्भ किया जाता है—

थ्रीभगवान् बोले----

'परम्' इस पदका दूरस्य 'ज्ञानम्' पदके साथ सम्बन्ध है।

समस्त झानोंमें उत्तम परम झानको अर्थात् जो पर-बस्तृत्रियक होनेसे परम है और उत्तम फल्युक होनेके कारण समस्त झानोंमें उत्तम है, उस परम उत्तम झानको, यद्यपि पहलेके सब अध्यायोंमें बार-बार कह आया हूँ, तो भी किर कहूँगा।

ब्रानानां इति न अमानित्वादीनां कि तर्हि यज्ञादिज्ञेयवस्तुविषयाणाम् इति ।

तानि न मोक्षाय इदंतु मोक्षाय इति परोत्तमशब्दाभ्यां स्तीति श्रोतृबुद्धिरुच्युत्पाद-नार्थम् ।

यद् ज्ञात्या यद् ज्ञानम् ज्ञात्वा प्राप्य मुनयः । संन्यासिनो मननञ्जीलाः सर्वे परां सिद्धि सन्यासीजन इस देहबन्यनसे मुक्त होनेके बाद मोक्षारूयाम् इतः असाद् देहबन्धनाद् ऊर्ध्व गताः प्राप्ताः ॥ १ ॥

यहाँ 'जानोंमेंसे' इस शब्दसे अमानित्वादि जान-साधनोंका प्रहण नहीं है। किन्त यज्ञादि ज्ञेय-वस्तुविषयक ज्ञानोंका प्रहण है।

वे यहादिविषयक ज्ञान मोक्षके लिये उपयक्त नहीं हैं और यह ( जो इस अध्यायमें बतलाया जाता है सो ) मोक्षके लिये उपयक्त है, इसलिये 'परम' और 'उत्तम' इन दोनों शन्दोंसे श्रोताकी बुद्धिमें रुचि उत्पन्न करनेके लिये इसकी स्तति करते हैं।

जिस जानको जानकर-पाकर सब मननशील मोक्षरूप परम सिद्धिको प्राप्त हुए हैं, (ऐसा परम ज्ञान कहूँगा ) ।। १ ।।

इस (ज्ञानद्वारा प्राप्त हुई) सिद्धिकी अन्यभिचारिता— नित्यता दिख्छाते हैं— अस्याः च सिद्धेः ऐकान्तिकत्वं दर्शयति —

> इदं ज्ञानसूपाश्चित्य मम साधर्म्यमागताः । मर्गे(पि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ २ ॥

इटं जानं यथोक्तं उपाश्रित्य ज्ञानसाधनम अनुष्टाय इति एतत् । मम परमेश्वरस्य साधर्म् मतस्बरूपताम् आगताः प्राप्ता इत्यर्थो न त समानधर्मतां साधर्म्ये क्षेत्रज्ञेश्वरयोः मेदान-भ्युपगमाद गीताशास्त्रे । फलवाद: अयं स्तत्यर्थम् उच्यते । सर्गे अपि सृष्टिकाले अपि न उपजायन्ते न उत्पद्यन्ते प्रख्ये ब्रह्मणः अपि विनाशकाले न व्यथन्ति च व्यथां न आपद्यन्ते न च्यवन्ति इत्यर्थः ॥ २ ॥

इस उपर्युक्त ज्ञानका आश्रय लेकर, अर्थात ज्ञानके साधनोंका अनुष्ठान करके, मुझ परमेश्वरकी समानताको-मेरे साथ एकरूपताको प्राप्त हर पुरुष सष्टिके उत्पत्तिकालमें भी, फिर उत्पन्न नहीं होते और प्रख्यकालमें - ब्रह्माके विनाशकालमें भी व्यथाको प्राप्त नहीं होते, अर्थात् मिरते नहीं । यह फलका वर्णन ज्ञानकी स्ततिके छिये किया गया है। यहाँ 'साधर्म्य' का अर्थ 'समानवर्मता' नहीं है क्योंकि गीताशास्त्रमें क्षेत्रज्ञ और ईश्वरका मेद स्वीकार नहीं किया गया ॥ २ ॥

and the state of t

क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोग ईट्यो भृतकारणम् इति आह---

अब यह बतलाते हैं कि इस प्रकारका क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका संयोग भूतोंका कारण है---

मम योनिर्महद्वद्वा तस्मिन्गर्भ द्धाम्यहम् । संभवः सर्वभृतानां ततो भवति भारत ॥ ३॥ मन स्वभूता मदीया माया त्रिगुणात्मिका
प्रकृतिः योनः सर्वभूतानां सर्वकार्येन्यो
महत्त्वाद् भरणात् च स्वविकाराणां महद् ब्रह्म
इति योनिः एव विशिष्यते ।

तस्मिन् महति ब्रह्मणि योनौ गर्म हिरण्य-गर्भस्य जन्मनो बीजं सर्वभृतजन्मकारणं बीजं दशानि निश्चिपानि क्षेत्रक्षेत्रज्ञप्रकृतिहयशक्तिमान् ईक्सरः अहम् अविद्याकामकर्मोपाधिस्वरूपानुवि-धार्यनं क्षेत्रज्ञं क्षेत्रेण संयोजयानि इत्यर्थः।

संभव उत्पत्तिः सर्वभूताना हिरण्यगर्भोत्पत्ति-द्वारेण ततः तसाद् गर्भाधानाद् भवति हे भारत ॥ ३ ॥ मुझ ईश्वरकी माया—विगुणमयी प्रकृति, समस्त भूतोंकी योनि अर्थात् कारण है। समस्त कार्योंसे यानी उत्तत्तिशील वस्तुओंसे बड़ी होनेके कारण और अपने विकारोको चारण करनेवाली होनेसे प्रकृति ही भ्रम्हत् ब्रह्म' इस विशेषणसे विशेषित की गयी है।

उस महत् ब्रयरूप योनिमं, मै-क्षेत्र और क्षेत्रह इन दो प्रकृतिकृप शक्तियोवाला ईश्वर, हिरण्यगर्भके जनमके बीवरूप गर्मको, यागी सब मृतोकी उत्पत्तिके कारणरूप बीजको, स्थापित किया करता हूँ। जयांत् अविद्या, कामना, कर्म और उपायिके स्वरूपका अनुवर्तन करनेवाले क्षेत्रहको क्षेत्रसे संयुक्त किया करता हूँ। है भारत! उस गर्भावानसे हिरण्यगर्भकी उत्पत्ति-

द्वारा समन्त नृतोंकी उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥

हे कुरतीपुत्र ! देव, पितृ, मनुष्य, पशु और मृग आदि समस्त योनियोंने जो मृतियों, अर्थात रारीराकार

अलग-अलग अङ्गोके अवयवोंकी रचनायुक्त व्यक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, उन सब मृतियोकी सब प्रकारमे स्थित

महत् ब्रह्मह्य मेरी माया तो, गर्भ धारण करनेवाली

योनि है. और मै ईश्वर बीज प्रदान करनेवाला अर्थात

गर्भाधान करनेवाला पिता हूँ ॥ ४ ॥

सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः । तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥

देविष्द्मनुष्पपशुसृगादि सर्वयोनिय कांन्तेय मृतैयो देइसंख्यानलक्षणा मृष्ठिताङ्गावयवा गृतैयः सभवन्ति याः तासां मृतीनां बद्ध महत् सर्वावय्यं योनिः कारणम् अहम् ईशो बीजप्रदो गर्माधानस्य कर्ता पिता ॥ ४ ॥

के गुणाः कथं बध्नन्ति इति उच्यते---

ं गुण कीन-कीन-में हैं और कैसे बॉधते हैं ? सो कहते हैं---

सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमञ्ययम्॥५॥

संन्व, रव और तम-प्रेम नामोवाले ये तीन गुण हैं। गुण' शब्द पारिभाषिक है। यहाँ रूप, रस | आदिकी भौति किसी द्रव्यके आश्रित गुणोंका प्रहण नहीं है; तथा गुण' और गुणवान्' (प्रकृति) का

सत्त्वं रजस्तम इति निचध्नन्ति महाबाहो सन्वरजः तम इति **एवं नामानः**, गुणा इति

पारिभाषिकः शब्दो न रूपादिवदुद्रव्यात्रिताः । वादिनी भाँति किसी द्रव्यके क्षा नहीं है; तथा प्राण' और 'गुणव न च गुणगुणिनोः अन्यस्यम् अत्र विवक्षितम् । भेद भी यहाँ विवक्षित नहीं है । तसाद गुणा इव नित्यपरतन्त्राः क्षेत्रझं प्रति अविद्यारमकरवात् क्षेत्रझं निवधन्ति इव तम् आस्पदीकृत्य आत्मानं प्रतिलभन्ते इति निवधन्ति इति उच्यते ।

ते च प्रकृतिसंभया अगवनमायासंभवा निवधन्ति इव हे महावाहो महान्ती समर्थतरी आजानु-प्रकृष्मी बाहू यस्य स महावाहुः हे महावाहो देहे श्रुतीरे देहिन देहवन्तम् अव्ययम् अव्ययन्त्वं च उक्तम 'अनादित्वात' इत्यादिश्लोके।

ननु देही न लिप्यते इति उक्तं तत् कथम्

इह निवधनित इति अन्यया उच्यते,

परिद्वतम् असाभिः इवश्रव्देन निवधन्ति इव इति ॥ ५ ॥ ( जैसे रूपादि गुण द्वयके अभीन होते हैं ) वैसे ही मानो ये सत्त्वादि गुण सदा क्षेत्रज्ञके अधीन इए ही अविधात्मक होनेके कारण क्षेत्रज्ञको बौंब लेते हैं । उस (क्षेत्रज्ञ) को आश्रय बनाकर ही (ये गुण) अपना खरूप प्रकट करनेमें समर्थ होने हैं, अत: 'बोंबने हैं' ऐसा कहा जाता है।

जिसकी भुजाएँ अतिशय सामर्थ्युक और जानु ( घुटनों ) तक छंत्री हों, उसका नाम महाबाहु है। हे महाबाहो! भगवान्की मायासे उत्पन्न य तीनों गुण इस शरीरमें शरीरशरी अविनाशी क्षेत्रहको मानो बाँघ लेते हैं। क्षेत्रहका 'अविनाशिन्य' 'अनादिस्वास' इत्यादि श्लोकों कहा ही है।

ए०-पहले यह कहा है कि देही-आत्मा लिप्त नहीं होता, फिर यहाँ यह तिपरीत बात कैसे कही जाती हैं कि उसको गुण बाँधते हैं ?

उ०--'१व' शब्दका अध्याहार करके हमने इस शंकाका परिहार कर दिया है। अर्थात् वास्तवमें नहीं वौधने, बाँबते हुए-से प्रतीत होते है॥ ५॥

with the start

तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम् ।

प्रस्तराहेन बन्नाति ज्ञानसङेन चानघ॥६॥

तत्र सच्चादीनां सच्चस्य एव तावर् स्रक्षणम् उच्यते—

निर्मल्खात् स्फटिकमणिः इव प्रकाशकम्

क्षनामयं निरुपद्रवं सत्वं तद् निवझाति ।
क्रयम्, सुखसङ्गेन सुखी अहम् इति विषयभृतस्य
सुखस्य विषयिणि आत्मानि संब्रेलेषापादनं सृषा
एव सुखे सञ्जनम् इति । सा एषा अविद्या ।
न हि विषयभर्मो विषयिणो भवति ।
इच्छादि च प्रत्यन्तं क्षेत्रस्य एव विषयस्य
धर्म इति उक्तं भगवता ।

गी० शां० भा० ४५-

उन सन्त्र आदि तीन गुणोमेंसे पहले, सन्त्र-गुणका रुक्षण बतराया जाना है—-

सत्त्रयुण स्फटिक-मणिकी भौति निर्मल होनेके कारण, प्रकाशशील और उपद्वरहित है (तो भी) वह बाँधता है।

कैसे बाँचता है ? मुखकी आसकिसे। (बास्तवमें) विश्वयरूप मुखका विषयी आग्माके साथ भी मुखी हुँ° इस प्रकार सम्बन्ध जोड़ लेना यह आग्माको मिथ्या ही मुखमे नियुक्त करना है। यही अविद्या है।

क्योंकि विषयके धर्म विषयीके (कमी) नहीं होते और इच्छासे लेकर धृतिपर्यन्त सब धर्म विषयरूप क्षेत्रके ही हैं—ऐसा भगवान्ते कहा है। अतः अविद्यया एव स्वकीयधर्मभूतया विषयविषय्यविवेकलक्षणया अस्तात्मभूते सुखे सञ्जयति इव सक्तम् इव करोति असुस्तिनं सुस्तिनम् इव । तथा अनसङ्गेन च ।

ज्ञानम् इति सुरुसाहचर्यात् क्षेत्रस्य एव अन्तःकरणस्य धर्मो न आत्मनः आत्म-धर्मत्वे सङ्गानुपपत्तेः चन्धानुषषत्तेः च । सुरुसे इव ज्ञानादौ सङ्गो मन्तव्यो हे अनव अव्यसन ॥ ६ ॥ सुतरां यह सिद्ध हुआ कि जो आरोपितभावसे आसाकी स्वकीय धर्मेरूपा हो रही है और विषय-विषयीका अज्ञान ही जिसका स्वरूप है, ऐसी अविषा-द्वारा ही सत्त्वगुण अनास्पकस्प सुखर्मे (आरमाको) मानो नियुक्त—आसक्त कर देता है, यानी जो ( वास्तवर्मे ) सुखक्ते सम्बन्धसे रहित है, उसे दुखी-सा कर देता है। इसी प्रकार ( यह सत्त्वगुण उसे ) ज्ञानके सङ्गरे भी ( बाँधता है )।

ञ्चान भी सुखका साथी होनेके कारण, क्षेत्र अर्थात् अन्तःकरणका ही धर्म है, आरमाका नहीं, क्योंकि आरमाका धर्म मान लेनेपर उसमें आसफ होना और उसका बाँचना नहीं वन सकता। इसिल्ये हे निष्पाप ! अर्थात् व्यसन-दोष-रहित अर्जुन ! सुखकी भाँति ही ज्ञान आदिके 'सङ्ग'को भी (बन्धन करनेवाला) समझना चाहिये ॥ ६॥

A BIE WESTER

रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् । तन्निबक्षाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् ॥ ७ ॥

रजो रागत्मकं रखनाद् रागो गैरिकादिवद्
रागात्मकं विदि जानीदि तृष्णासङ्गसपुद्रवं
तृष्णा अत्राप्ताभिकाष आसङ्गः प्राप्ते विषये
मनसः प्रीतिकञ्चणः संस्केषः, तृष्णासङ्गयोः
समुद्भवं तृष्णासङ्गसमुद्भवम् ।

तद् निवधाति तद् रजः कौन्तेय कर्मसङ्गेन दृष्टादृष्टार्थेषु कर्मसु सञ्जनं तत्परता कर्मसङ्गः तेन निवधाति रजो देदिनम् ॥ ७॥ अप्राप्त बस्तुकी अभिकाषाका नाम 'तृष्णा' है बौर प्राप्त त्यर्थोंमें मनकी प्रीतिकत्य स्तेहका नाम 'आसिकि' है, इन तृष्णा और आसिकिकी उत्पत्तिके कारणरूप रजोगुणको रागात्मक जान । अर्थात् मेरू आदि रगोकी मौति (पुरुषको विषयोंके साथ ) उनमें आसक करके तदृष करनेवाला होनेसे, इसको गूरागरूप समझ।

हे कुन्तीपुत्र ! वह रजोगुण, इस शरीरघारी क्षेत्रबको कर्मासकिसे बाँचता है । दृष्ट और अदृष्ट फल देनेवाले जो कर्म हैं उनमें आसकि—तत्परताका नाम कर्मासकि है, उसके द्वारा बाँचता है ॥ ७॥

**--{€€€€€** 

तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् । प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निब्धाति भारत्॥ ८ ।

तमः तृतीयो गुणः अज्ञानजम् अज्ञानाद् जातम् अज्ञानजं विद्धि मोहनं मोहकरम् अविवेककरं सर्वदेहिनां सर्वेषां देहवतां प्रमादालस्यनिदाभिः प्रमादः च आलस्यं च निद्रा च प्रमादालस्य-निदाः ताभिः तत् तमो निवधाति भारत ॥ ८॥

और समस्त देइधारियोंको मोद्दित करनेवाले तमीगुणको, यानी जीत्रोके अन्तःकरणमें मोह---अविवेक उत्पन्न करनेवाले तम नामक तीसरे गुणको, त् अज्ञानसे उत्पन्न हुआ जान । हे भारत ! वह तमोगुण, (जीवोंको ) प्रमाद, आलस्य भौर निदाके द्वारा बाँधा करता है ॥ ८ ॥

पुनः गुणानां व्यापारः संक्षेपत उच्यते-फिर भी उन गुणोंका व्यापार संक्षेपसे बतलाया

सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ।

ज्ञानमावृत्य त तमः प्रमादे संजयत्यत ॥ ६ ॥ सस्वं सुखे संजयति संइलेपयति रजः कर्मणि । हे भारत संजयति इति वर्तते । ज्ञानं सत्त्वकृतं विवेकम् आवृत्य आच्छाद्य तु तमः आवरणात्मना प्रमादे संजयति उत प्रमादो नाम प्राप्तकर्तव्याकरणम् ॥९॥

हे भारत ! सत्त्रगण सुखमें नियुक्त करता है और रजोगुण कमोंमें नियुक्त किया करता है तथा तमोगुण, सत्त्वगुणसे उत्पन्न हुए विवेक-ज्ञानको, आवरणात्मक स्वभावसे आच्छादित करके फिर प्रमादमें नियुक्त किया करता है। प्राप्त कर्तव्यको न करनेका नाम प्रमाद है ॥ ९ ॥

उक्तं कार्यं कदा कुर्वन्ति गुणा इति उच्यने-

ये तीनों गुण उपर्युक्त कार्य कर करते हैं ? सो कहते हैं

रजस्तमश्चाभिभ्रय सत्त्वं भवति

रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १० ॥

रजः तमः च उभौ आपि अभिभूय सत्त्वं भवति उद्भवति वर्धते यदा तदा लब्धात्मकं मन्त्रं स्वकार्यम् ज्ञानसुखादि आरभते हे भारत ।

तथा रजोगुण: सत्त्वं तमः च एव उभी अपि अभिभ्रय वर्धते यदा तदा कर्मतृष्णादि स्वकार्यम् आरभते।

तम आख्यो गुणः सत्त्वं रजः च उभौ अपि अभिभय तथा एव वर्धते यदा तदा ज्ञानावरणादि स्वकार्यम् आरभते ॥ १० ॥

हे भारत ! रजोगुण और तमोगुण-इन दोनोंको दवाकर जब सत्त्वगुण उन्नत होता है-बढता है, तब वड अपने खरूपको प्राप्त हुआ सत्त्वगुण अपने कार्य-ज्ञा**न और सु**खादिका आरम्भ किया करता है ।

तथा सत्त्रगुण और तमोगुण-इन दोनोको ही दबा-कर जब रजोगूण बढता है तब वह 'कमोंमें तथ्णा आदि' अपने कार्यका आरम्भ किया करता है।

वैसे ही सत्त्वगुण और रजोगुण इन दोनोको दबाकर जब तम नामक गुण बढ़ता है तब वह 'श्लानको आच्छा-दित करना आदि' अपना कार्य आरम्भ किया करता है।

इस वाक्यमें 'संजयित' ( नियुक्त करता है ) क्रियाकी पूर्ववाक्यसे अनुदृत्ति की गयी है ।

यदा यो गुण: उद्भृतो भवति तदा तस्य विससमय वो गुणवहा हुआ रहता है, उस समय जिङ्मा इति उच्यते — उसके क्या चिह्न होते हैं सो बतलाते हैं— किं लिक्स इति उच्यते-

> सर्वद्वारेष देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते । ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्यत ॥ ११ ॥ .

सर्वद्वारेषु आत्मन उपलब्धिद्वाराणि श्रोत्रा-। दीनि सर्वाणि करणानि तेषु सर्वद्वारेषु अन्तः-करणस्य बुद्धेः वृत्तिः प्रकाशो देहे अस्मिन् उपजायते । तद् एव झानं यदा एवंप्रकाशो ज्ञानारूय उपजायते तदा ज्ञानप्रकाशेन लिङ्गेन विषाद विवृद्धम् उद्धतं सस्वम् इति उत् अपि ॥११॥

जब इस शरीरके समस्त द्वारोंमें, यानी आत्माकी उपलब्धिके द्वारभूत जो श्रोत्रादि सब इन्द्रियाँ हैं उनमें, प्रकाश उत्पन्न हो--अन्तःकरण यानी बुद्धिकी वित्तका नाम 'प्रकाश' है और यही 'ज्ञान' है। यह बान नामक प्रकाश जब शरीरके समस्त द्वारों में उत्पन्न हो--तब इस ज्ञानके प्रकाशरूप चिद्वसे ही समझना चाहिये कि सत्त्रगण बढा है ॥११॥

रजस उद्धतस्य इदं चिह्नम्--

उत्पन्न हए रजोगणके चिह्न ये होते हैं——

लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा ।

रजस्येतानि जायन्ते विवद्धे भरतर्षभ ॥ १२ ॥

सामान्यचेष्टा, आरम्भः, कस्य, कर्मणाम् । अशमः अनुपश्चमः, हर्षरागादिप्रवृत्तिः, स्पृहा मर्व-सामान्यवस्तुविषया तृष्णा, रजिस गुणे विद्यद्वे एतानि लिङ्कानि जायन्ते हे भरतर्पभ ॥ १२ ॥

डोभ: परद्रव्यादित्सा, प्रवृत्तिः प्रवर्तनं हे भरतवशियोंमें श्रेष्ठ ! डोभ-परडव्यको प्राप्त करनेकी इच्छा, प्रवृत्ति-सामान्यभावसे सासारिक चेष्टा और कमेंका आरम्भ तथा अञान्ति---उपरा-मताका अभाव, हर्ष और रागादिका प्रवृत्त होना तथा ठाळसा अर्थात् सामान्यभावसे समस्त वस्तुओं-मे तृष्णा-य सब चिह्न रजोगुणके बह्ननेपर उत्पन्न

A Transport

अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ १३ ॥

एतानि लिङ्गानि नायन्ते हे कुरुनन्दन ॥१३॥ वृद्धि होनेपर उत्पन्न होते है ॥ १३ ॥

अप्रकाराः अविवेकः अत्यन्तम् अप्रवृत्तिः च हे कुरुनन्दन ! अप्रकारा अर्यात् अत्यन्त अविवेकः, न्यभावः तत्कार्ये प्रमारो मोह एव च प्रवृत्तिका अभाव, उसका कार्य प्रमाद और मोह अविवेको मृद्रता इत्यर्थः । तमसि गुणे विवृद्धे अर्थात् अविवेकरूप मृद्रता-ये सब चिद्र तमोगुणकी

मरणद्वारेण अपि यत्फलं प्राप्यते तद्

प्राप्त समयकी अवस्थाके द्वारा जो फल मिलता
अपि सङ्गरागहेतुकं सर्वे गौषम् एव इति
तथा गुणजन्य ही होता है, यह दिखानेके लिये
दर्जयन आह— मरणद्वारेण अपि यत्फर्ल प्राप्यते तद् दर्शयन् आह---

यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् । तदोत्तमविदां लोकानमलान्त्रतिपद्यते ॥ १८ ॥

प्रतिपद्यते देहभृद् आत्मा नदा उत्तमविदां मृत्युको प्राप्त होता है, तब उत्तम तत्त्वको जानने-महदादितस्विविदाम् इति एतद् । लोकान् अमलान् वालोके अर्थात् महत्तस्वादिको जाननेवालींके मलरहितान प्रतिपद्यते प्रामोति इति एतत् ।।१४।। निर्मल-पर्टरहित लोकोंको प्राप्त होता है ॥१४॥

यदा सत्त्वे प्रबृद्धे उद्भते तु प्रख्यं मरणं यानि | जब यह शरीरधारी जीव, सत्त्वगुणकी बृद्धिमें

रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्ख्यि जायते। तथा प्रलीनस्तमसि मृढयोनिपु जायते॥ १५॥

रजिस गुण विश्वद्ध ४००० चरः कर्मसिक्तियुक्त कु मनुष्येषु जायने । है और वैसे ही तसोगुणके बहनेपर मरा हुआ चन्न चन्न एवं प्रहोनों मृत; तमिस विश्वद्धे मनुष्य मृद्योनियोंमें अर्थात् पशु आदि योनियोंमें रजिस गुणे विवृद्धे प्रख्यं मरणं गत्वा प्राप्य | मुद्रयोनिषु पश्चादियानिषु जायने ॥ १५ ॥

रजोगणकी बृद्धिके समय मरनेपर कर्मसंगियोंमें उत्पन्न होता है ॥ १५॥

अतीतश्लोकार्थस्य एव संक्षेप उच्यते---

पहले कहे हुए श्लोकोंके अर्थका **ही सार कहा** जाता है—

कर्मणः सुकृतस्याहः सात्त्विकं निर्मलं फलम । रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्॥ १६॥

कर्मणः सकृतस्य सान्विकस्य उत्यर्थः । आहः । शिष्टा: सात्विकम् एव निर्मलं फलम् इति । रजसः तु फलं दुःखं राजसस्य कर्मण इत्यर्थः । कर्मा-धिकारात फलम् अपि दुःखम् एव कारणानु-रूप्याद् राजसम् एव । तथा अज्ञानं तमसः तामसस्य कर्मणः अधर्मस्य पूर्ववत् ॥ १६ ॥

श्रेष्ठ पुरुषोंने शुभ कर्मका, अर्थात् सास्त्रिक कर्मका फल सार्चिक और निर्मल ही बतलाया है, तथा राजस कर्मका फल दुःख बतळाया है अर्थात् कर्माधिकारसे राजस कर्मका, फल भी अपने कारण-के अनुसार दु:खरूप राजस ही होता है (ऐसा कहा है ) और वैसे ही, तामसरूप अधर्मका-पाप-कर्मका फल अज्ञान बतलाया है।। १६॥

किं च गुणेभ्यो भवति-

गुर्णोसे क्या उत्पन्न होता है ? ( सो कहते हैं-)

सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च ।

प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७ ॥

सत्याद् लब्धात्मकात् संज्ञायते सम्रुत्पद्यते ज्ञानम्, रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ च उभौ तमसो भवतः अज्ञानम् एव च भवति ॥ १७॥

उत्कर्षको प्राप्त हुए सत्त्वगुणसे झान उत्पन्न होता • है, और रजोगुणसे लोग होता है तथा तमोगुणसे प्रमाद और मोह-वे दोनों होते हैं और अझान भी होता है ॥ १७ ॥

- Company

किं च--

। तथा---

ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।

जघन्यगुणवृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसाः॥ १८ ॥

ऊर्ध गण्डलि देवलोकादिषु उत्पद्यन्ते सत्त्वस्थाः सत्त्वगुणवृत्तस्थाः । मध्ये निष्टिन मनुष्येषु उत्पद्यन्ते राजसाः ।

जनन्यगुणइत्तस्या जघन्यः च असौ गुणः च जघन्यगुणः तमः तस्य इत्तं निद्रालस्यादि तस्मिन् स्थिता जघन्यगुणइत्तस्या मृदा अथा गन्छन्ति पञ्चादिषु उत्पद्यन्ते तामसाः ॥ १८ ॥

सत्वगुणमें यानी सात्विक मात्रीमें स्थित पुरुष उच्च स्थानको जाने हैं अर्थात् देवशेक श्रादि उच्च होकोंमें उत्पन्न होने हैं । और गजस पुरुष बीचमें रहने हैं अर्थात् मनुष्य-योनियोमे उत्पन्न होने हैं ।

तथा जनन्य गुणके आचरणोर्ने स्थित हुए, अर्थात् जो जवन्य—निन्दनीय गुण है, उस तमोगुणके कार्य-निदा और आरुस्य आदिने स्थित हुए मृद-तामसी पुरुष नीचे गिरते हैं —वे पशु, पक्षी आदि योनियोमे उत्पन्न होने हैं ॥ १८॥

ACTO DE

पुरुषस्य प्रकृतिस्यत्वरूपेण मिथ्याज्ञानेन युक्तस्य भोग्येषु गुणेषु सुग्वदुःग्वमोहात्मकेषु सुन्ती दुःस्ती मृदः अहम् अस्मि इति एवंरूपो यः सङ्गः तत् कारणं पुरुषस्य सदसयोनिजन्म-प्राप्तिरुक्षणस्य संसारस्य, इति समासेन पूर्वा-च्याये यद् उक्तं तद् इह 'सन्त्रं रवस्तम इति गुणाः प्रकृतिसेमवाः' इत्यत आरम्य गुणास्वरूपं गुणावृत्तं स्वकृतेन च गुणानां बन्धकृत्वं गण- श्रकृतिमे स्थित होनारूप मिथ्याझानसे युक्त पुरुषका मुख-दू-च-मोहाम्बक भोगरूप गुणोंमें भी सुखी, दूजी अथना गृह हुँ इस प्रकारका जो सङ्ग है, वह सङ्ग ही इस पुरुष की अच्छी-सुरी थोनियोंमें जनम-प्राप्तिरूप संसारका कागण है। यह बात जो पहले तेरहवें अच्यागमें सक्षेपसे कही थी, उसीको यहाँ 'स्वस्वं रजस्तम इति गुणाः श्रकृतिसंस्वाः' इस श्लोकसे लेकर (उपपुक्त स्लोकतक ) गुणोंका खरूप, गुणोंका कार्य, अपने कार्यद्वारा गुणोंका बरूपका तथा गुणोंक कार्यद्वारा बँचे हुए वृत्तनिबद्धस्य च पुरुषस्य या गतिः इति । पुरुपकी जो गति होती है, इन सब मिथ्याञ्चानरूप एतत्सर्वे मिथ्याज्ञानम् अज्ञानमुलं बन्धकारणं अज्ञानमुलक बन्धनके कारणोंको. विस्तारपर्वक विस्तरेण उक्ता अधूना सम्यग्दर्शनाद मोक्षो वक्तव्य इति आह भगवान-

बतलाकर, अब यथार्च ज्ञानसे मोक्ष ( कैसे होता है सो ) बनलाना चाहिये इसलिये भगवान बोले-

नान्यं गुणेभ्यः कतीरं यदा द्रष्टानपश्यति । गणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १६ ॥

कार्यकरणविषयाकारपरिणतेस्यो । गुणेभ्यः कर्तारम् अन्यं यदा द्रष्टा विद्वान सन् न अनुपश्यति । गुणा एव सर्वावस्थाः सर्वकर्मणां कर्तार इति एवं पश्यति । गुणेस्यः च परं गुणच्यापारसाक्षिभूतं वेत्ति मङ्गावं मम भावं स दृष्टा अधिगच्छति ॥ १९ ॥

जिस समय द्रष्टा पुरुष ज्ञानी होकर, कार्य करण और विषयोके आकारमें परिणत हुए गुणोंसे अतिरिक्त अन्य किसीको (भी ) कर्ता नहीं देखता है, अर्थात यही देखता है कि समस्त अवस्थाओं में स्थित हुए गुण ही समस्त कमोंके कर्ता हैं, तथा गुणोंके न्यापार-के साक्षीरूप आत्माको गुर्णोसे पर जानता है, तब यह द्रष्टा मेरे भावको प्राप्त होता है ॥ १९॥

0525532to

कथम् अधिगच्छति इति उच्यते—

कैसे प्राप्त होता है ? सो बतलाते हैं---

गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान् । जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तोऽमृतमश्नते 11 २० 11

एव अतिक्रम्य मायोपाधिभृतान्, त्रीन् देही तीनों गुणोंका उन्लंबन कर, अर्थात् जीवितावस्थामें देहसमुद्भवान् देहोत्पत्तिबीजभूतान्, जन्मपृत्यु ही इनका अतिक्रम करके, यह देहधारी विद्वान् जरादुः वै:, जन्म च मृत्युः च जरा च जीता हुआ ही जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और दु:खोंसे दुःस्वानि च तः जीवन् एव विमुक्तः सन् मुक्त होकर अमृतका अनुभव करता है । अभिप्राय विद्वान अमृतम् अश्नुने । एवं मद्भावम् यह कि इस प्रकार वह मेरे भावको प्राप्त हो अधिराच्छति इत्यर्थः ॥ २०॥

गुणान् एतान् यथोक्तान् अतीत्य जीवन् । देहोत्पत्तिके बीजभूत, इन मायोपाधिक पूर्वोक्त जाता है।। २०॥

李田子教育中

जीवन् एव गुणान् अतीत्य अमृतम् | अञ्चते इति प्रश्नवीजं प्रतिलभ्य-अर्जुन उवाच---

( शरीरधारी जीव ) 'जीता हुआ ही गुणोंको अतिक्रम करके अमृतका अनुभव करता है' इस प्रश्न-बीजको पाकर अर्जन बोला---

कैर्लिङैम्बीन्गणानेतानतीतो भवति प्रभो। किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन्गुणानतिवर्तते ॥ २१ ॥ कै: विहै: चिहै: त्रीन् एतान् व्याख्यातान् गुणान् अतीतः अतिकान्तो भवित प्रमो । किमाचारः कः अस्य आचार इति किमाचारः । कयं केन चं प्रकारेण एतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते ॥२१॥

हे प्रमो ! इन पूर्ववर्णित तीनों गुणोंसे अतीत— पार हुआ पुरुष किन-किन रुक्षणोंसे युक्त होता है ! और वह कैसे आचरणवारण होता है अर्थात् उसके आचरण कैसे होते है ! तथा किस प्रकारसे (किस उपायसे ) मनुष्य इन तीनों गुणोंसे अर्तात हो सकता है ! || २१ ||

गुणातीतत्स रुक्षणं गुणातीतत्वोषायं च अर्जुनेन पृष्टः अस्मिन् स्ट्रोके प्रश्नद्वपार्थे प्रतिवचनम्—श्रीभणवान् उवाच—यत् तावत् कै: लिक्कैः युक्तो गुणातीतो भवति इति तत् मृणु—

इस (उपर्युक्त) श्लोकमें अर्जुनने गुणातीतके लक्षण और गुणातीत होनेका उपाय पूछा है, उन दोनो प्रस्नोंका उत्तर देनेके लिये श्लीमगबान् बोले कि पहले गुणातीत पुरुष किन-किन लक्षणोंसे युक्त होता है सो सुन-

# प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव।

न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न

प्रकाशं च सच्चकार्य प्रशृत्ति च रजःकार्य मोहम् एव च तमःकार्यम् इति एतानि न द्वेष्टि संप्रकृतानि सम्यग्विषयभावेन उद्भृतानि ।

मम तामसः प्रत्ययो जातः तेन अहं मृदः
तथा राजसी प्रशृतिः मम उत्पन्ना दुःखात्मिका
तेन अहं रजसा प्रवितिः प्रचित्रतः स्वरूपात्
कष्टं मम वर्तते यः अयं मन्वरूपावस्थानाद्
अंशः तथा सान्तिको गुणः प्रकाशान्मा मां
विवेकित्वम् आपादयन् मुखे च मंजयन्
वभाति इति तानि दृष्टि असम्यग्द्शिन्वेन ।
तद् एवं गुणातीतो न दृष्टि संप्रश्वनानि ।

यथा च सान्तिकादिपुरुषः सान्तिकादि-कार्याणि आत्मानं प्रति प्रकास्य निष्ट्तानि काङ्कृति न तथा गुणातीतो निष्टतानि काङ्कृति इत्यर्थः। निवृत्तानि काङ्क्षिति ॥ २२ ॥ सस्त्राणका कार्य प्रकाश, रजोगुणका कार्य प्रवृत्ति और तमोगुणका कार्य मोह, ये जब प्राप्त होते हैं कर्यात् भन्नी प्रकार निषयभावसे उपलब्ध होते हैं, तब वह उनसे हेच नहीं किया करता ।

अभिग्राय यह कि भुन्नमे तामसभाव उत्पन्न हो गया, उससे में मोहित हो गया और दु:खरूप राजसी प्रकृति उत्पन्न हुईं, उस राजसमावने मुझे प्रकृत कर दिया, इससे में स्कूपसे विचलित हो गया, यह जो अपनी स्कूप-स्थितिमे विचलित होना है, वह मेरे जिये बड़ा भारो दु:ख है। तथा प्रकाशमय सारिक गुण, मुझे विवेक्सिक प्रदान करके और सुलमें नियुक करके बाँजता है, इस प्रकार सावरण मनुष्य अस्प्रार्यदर्शी होनेके कारण उन गुओंते हुंथ किया करते हैं, परन्तु गुणातीत पुरुष उनकी प्राप्ति होनेपर उनसे हुंथ नहीं करता।

तथा जैसे साल्विक, राजस और तामस पुरुष, जब साल्विक आदि भाव अपना खरूप प्रत्यक्ष कराकर निष्ट्त हो जाते हैं. तब (पुन:) उनको चाहते हैं। वैसे गुणातीत उन निष्ट्त हुए गुणोंके कार्योंको नहीं चाहता।

एतद न परप्रत्यक्षं लिक् कि तर्हि स्वात्म-प्रत्यक्षत्वाद आत्मविषयम् एव एतद् लक्षणम् । न हि स्वात्मविषयं द्वेषम् आकाङ्कां वा परः पञ्चति ॥२२॥

( परन्तु ) ये सब छक्षण दूसरोंको प्रत्यक्ष होनेवाले नहीं हैं। तो कैसे हैं / अपने आपको ही प्रत्यक्ष होनेके कारण ये स्वसंवेध ही हैं, क्योंकि अपने आपमें होनेवाले द्वेष या आकाक्षाको दूसरा नहीं देख सकता॥ २२॥

अथ इदानीं गुणातीतः किमाचार इति प्रश्नस्य प्रतिवचनम् आह--

अब, गुणातीत पुरुष किस प्रकारके आचरणवाला होता है, इस प्रश्नका उत्तर देते हैं—

उदासीनवदासीना गुणैयों न विचाल्यते। गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते॥२३॥

उदासीनवद् यथा उदासीनो न कस्यचित पक्षं भजने तथा अयं गुणातीतत्वोपायमार्गे अवस्थित आसीन आत्मविद गुणै य मंन्यामी न विचान्यने विवेकदर्शनावस्थातः ।

तद एतत् स्फुटीकरोति गुणाः कार्यकरण-विषयाकारपरिणना अन्योन्यस्मिन वर्तन्ते इति यः अवितष्टति । छन्दोभङ्गभयात् परमी-पदप्रयोगः । यः अनुतिष्ठति इति वा पाठान्तरम् । न इङ्गते न चलति स्वरूपावस्य ण्य भवति इत्यर्थः ॥ २३ ॥

उदासीनकी भौति स्थित हुआ, अर्थात् जैसे उदासीन पुरुष किसीका पक्ष नहीं लेता. उसी भावसे गुणातीत होनेके उपायरूप मार्गमें स्थित हुआ जो आत्मज्ञानी-संन्यासी, गुणोंद्वारा विवेकज्ञानकी स्थितिसे विचलित नहीं किया जा सकता।

इसीको स्पष्ट कर ते हैं. कि कार्य-करण और विषयों-के आकारमें परिणत हुए गुण ही एकमे एक बर्त रहे है-जो ऐसा समझकर स्थित रहता है, चलायमान नहीं होता अर्थात् अविचटभावसे खरूपमें ही स्थित रहता है । यहाँ छन्दोभङ्ग होनेके भयसे 'आत्मनेपद' ( अवतिष्ठते ) के स्थानमे 'पदस्मैपद'(अवतिष्ठति) का प्रयोग किया गया है अथवा 'योऽवतिष्रति' के स्थानमें ·योऽनतिष्रति' ऐसा पासन्तर समझना चाहिये॥२३॥

कि च---

तथा--

समदु:खसुखः स्वस्थः समलोष्टारमकाञ्चनः। त्रस्यप्रियाप्रियो धीरम्तुस्यनिन्दात्मसंस्त्रतिः ॥ २४ ॥

HARMET ...

समदःखद्मखः समे दःखसखे यस्य स समदुःखसुखः । खस्यः स्वे आत्मनि स्थितः दुःख जिसको समान प्रतीत होते है, जो स्वस्थ प्रसन्नः । समलोष्टारमकाञ्चनो लोष्टं च अञ्चा च काञ्चनं च समानि यस्य स समलोष्टाञ्म-काञ्चनः।

जो सुख-दु:खर्ने समान है अर्थात् सुख और अर्थात् अपने आत्म-स्वरूपमें स्थित--प्रसन्न है, जो समलोधारमकाञ्चन है अर्थात् मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण जिसके (विचारमे) समान हो गये हैं,

गी० शा० भा० धर-

तुल्यप्रियाप्रिय प्रियं च अप्रियं च प्रियाप्रिये तुल्ये समे यस्य सः अयं तुल्यप्रियाप्रियः। श्रीरो धीमान्। तुन्यनिन्दान्यसम्तृतिः निन्दा च आत्मसंस्तृतिः च तुल्ये निन्दात्मसंस्तृति। यस्य यतेः म तुल्यनिन्दात्मसंस्तृतिः॥ २४॥ जो तुन्यप्रियाप्रिय है अर्थात् प्रिय और अप्रिय दोनोहींको जो समान समझना है और जो थीर अर्थात् बुहिमान् है तथा जो तुन्यनिन्दान्मसंस्तुति है अर्थात् जिसके विचारमें अपनी निन्दा और स्तुति समान हो गयी हैं, ऐसा अपनी निन्दा-स्तुतिको समान ममझनेत्राला यति हैं ॥ २४॥

किंच-

तथा----

# मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । सर्वारमभपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५ ॥

मानापमानयोः तुल्यः समो निर्विकारः । ।
तुल्यो मित्राग्यिक्षयोः यद्यपि उदासीना भवन्ति
केचित् स्वाभित्रायेण तद्यापि पराभित्रायेण
मित्रारिपक्षयोः इव भवन्ति इति तुल्यो
मित्रारिपक्षयोः इति आह ।
सर्वाग्यक्षियोः इति आह ।

सवारम्भारत्याण दृष्टाद्वन्द्राथान कमाण आरम्यन्ते इति आरम्भाः सर्वान् आरम्भान् परित्यक्तुं श्रीलम् अस्य इति सर्वारम्भणित्यामी देहथारणमात्रनिमित्तव्यतिरेकेण सर्वकर्मणित् त्यामी इत्यर्थः । गुणानीत स उत्यते ।

'उरासीन्वन' इत्यादि 'गुणातीनः स उच्यते' इति एतद् अन्तम् उक्तं यावद् यत्तसाध्यं तावत् संन्यासिनः अनुष्ठेयं गुणातीनत्वसाधनं सुमुक्षोः स्थिरीमृतं तु स्वसंवेयं मद् गुणातीतस्य यते: स्क्षणं भवति इति ॥ २५ ॥

जो मान और अपमानमे समान अर्थात् निर्विकार रहता है तथा मित्र और राष्ट्रपक्षके लिये तुन्य हैं। यद्यपि कोई-कोई पुरुष अपने विचारमे तो उदामीन होने हैं परन्तु दूसरोकी ममझसे वे मित्र या शत्रुपक्षवाले-मे ही होने हैं इसलिये कहते हैं कि जो मित्र और शत्रुपक्षके लिये तुन्य हैं।

तथा जो सारे आरम्भोका त्याग करनेवाला है। इट ओर अइए फटके लिय किये जानेवाले कर्मीका नाम 'आरम्ब' है, ऐसे समस्त आरम्भोको त्याग करनेका जिसका स्वमाव दे वह 'सर्वारम्भपरित्यागी' है अर्थात् जो केवल इसीर गरणके तिस्म अवस्थक कर्मीक मिश्र सारे कर्मीका न्याग कर देनेवाला है, वह पुरुष 'गणानीन' कहलाता है।

'उदासीनवान्' यहासे रुकतः गुणानीत स उच्यते' यहाँतक जा भाव बतलायं गये हैं. ने सब जबतक प्रयक्षमें सम्पादन करनेयोग्य रहते हैं, तबतक तो सुमुश्रु — संन्यासीके लिये अनुष्ठान करनेयोग्य गुणातीतत्व-प्राप्तिके साधन हैं और जब वे स्थिर हो जाने हैं, नो गुणातीत संन्यासीके स्वसंवेष खक्षण बन जाने हैं॥ २५॥ अधुना कथं च त्रीन् गुणान् अतिवर्तते | इति प्रश्नस्य प्रतिवचनम् आह—

मनुष्य इन तीनो गुणोंसे किस प्रकार अतीत होता है ? अब इस प्रश्नका उत्तर देते हैं....

# मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । स गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६ ॥

मां च ईश्वरं नारायणं सर्वभृतहृदयात्रितं यो यतिः कमी वा अन्यभिचारेण न कदाचिद् यो व्यभिचरति भांक्तयोगेन भजनं भिक्तिः सा एव योगः तेन भक्तियोगेन वेवने स गुणान् समनीत्य एतान् यथोक्तान् अक्षस्याय भवनं भूयो ब्रह्मस्याय ब्रह्मभवनाय मोक्षाय कन्यनं समर्थो भवति इत्यर्थः ॥ २६॥

जो संन्यासी या कर्मयोगी, सब भूतोके हृद्यमें स्थित मुझ परमेश्वम नारायणको, कभी व्यभि-चरित ( विचल्ति ) न होनेवाल अव्यभिचारी मिक्रयोगद्वारा सेश्वन करता है— भजनका नाम मिक्र हैं, वहाँ योग है, उस भक्तियोगके हारा जो सेसी सेबा करता है—वह इन उपभ कहे हुए गुणोंको अतिकमण करके अल्लोकको पानेके ल्यि, क्याँत् मोक्ष प्राप्त करनेके ल्यि, योग्य समझा जाता है. अर्थात् ( मोक्ष प्राप्त करनेके ल्यि, योग्य समझा जाता है. अर्थात् ( मोक्ष प्राप्त करनेके लिये, योग्य समझा जाता है. अर्थात्

कृत एतद् इति उच्यते-

ऐसा क्यों होता है ! सो बतलाते हैं ---

# ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च । शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ २७ ॥

ब्रह्मण परमात्मनो हि यस्मात् प्रतिष्ठा अहं | प्रतितिष्ठति अस्मिन् इति प्रतिष्ठा अहं प्रत्यगात्मा ।

#### कीदशस्य ब्रह्मणः।

अमृतस्य अविनाम्निनः अन्यसस्य अवि-कारिणः शाश्चतस्य च नित्यस्य धर्मस्य ज्ञानयोग-धर्मप्राप्यस्य सुक्य्य आनन्दरूपस्य ऐकान्तिकस्य अच्यभिचारिणः ।

अधृतादिस्वभावस्य परमात्मनः प्रत्य-गात्मा प्रतिष्ठा सम्यग्डानेन परमात्मतया निश्रीयते । तद् एतत् 'नव्यभ्याय कत्पते' इति उक्तम् ।

क्योंकि ब्रह्म—परमात्माकी प्रतिष्ठा में हूँ । जिसमें प्रतिष्ठित हो वह प्रतिष्ठा हैं. इस न्युत्पत्तिके अनुसार मै अन्तरात्मा (ब्रह्मकी) प्रतिष्ठा हूँ ।

कैसे ब्रह्मकी ? ( सो कहते हैं---)

अमृत-अविनाशी, अन्यय-निर्विकार, शास्त्र-निन्य, धर्मस्क्प-झानयोगक्ष्प धर्मद्वारा प्राप्तस्य और ऐकान्तिक सुम्बसक्षप अर्थात न्यभिचाररहित आनन्दमय ब्रह्मकी में प्रतिष्ठा हैं।

अमृत आदि खभावताचे परमारमाकी प्रतिष्ठा अन्तरातमा ही है, क्योंकि यूपार्ग ज्ञानसे वही परमारमा-रूपमे निश्चित होता है। यही बात 'ब्रह्मभूयाय करपते' इस षदसे कही गयी है। यया च ईञ्चरशक्त्या भक्तानुग्रहादि-प्रयोजनाय मझ प्रतिष्ठते प्रवर्तते सा शक्तिः मझ एव अहं शक्तिशक्तिमतोः अनन्यत्वाद् इति अभिप्रायः।

अथवा ब्रह्मशब्दवाच्यत्वात् सविकल्पकं ब्रह्म तस्य ब्रह्मणो निर्विकल्पकः अहम् एव न अन्यः प्रतिष्ठा आश्रयः।

किंविशिष्टस्य.

अमृतस्य अमरणधर्मकस्य अन्ययस्य न्ययरहितस्य ।

किं च शाञ्चतस्य च नित्यस्य धर्मस्य झाननिष्टालश्चगस्य सुखस्य तज्जनितस्य ऐकान्तिकस्य एकान्तनियतस्य च प्रतिष्टा अद्यम इति वर्तते ॥ २७ ॥ अभिप्राय यह है कि जिस ईश्वरीय शक्तिसे भक्तोंपर अनुप्रह आदि करनेके लिये नहा प्रवर्तित होता है, वह शक्ति, मैं त्रहा ही हूँ, क्योंकि शक्ति और शक्तिमानमें भेट नहीं होता।

अथवा (ऐसा समझना चाहिये कि ) ब्रह्म सन्दका बाच्य होनेके कारण यहाँ सगुण ब्रह्म का ब्रह्म है, उस सगुण ब्रह्मका मै निर्विकल्प— निर्गुण ब्रह्म ही प्रतिष्ठा—आश्रय हूँ, दूसरा कोई नहीं।

किन विशेषणोंसे युक्त सगुण ब्रह्मका ?

जो अमृत अर्थात् मरण-धर्मसे रहित है और अविनाशी अर्थात् क्षय होनेसे रहित है, उसका।

तथा ज्ञाननिष्ठारूप शास्त्र-नित्य धर्मका और उससे हानेवाले ऐकान्त्रिक एकमात्र निश्चित परम आनन्दका भी, मैं ही आश्रय हैं। 'अहं प्रतिश्रा' यह पद यहाँ अनुवृत्तिसे लिया गया है॥ २७॥



इति श्रीमहाभाग्ते अतसाहस्रयां संहितायां वैद्यासिक्यां भीष्म-पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीनास्पनिक्त्म् ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽष्यायः ॥ १४ ॥

#### A Disseller

इति श्रीमन्परमहंमपरित्राजकाचार्यगोविन्द्रसमक्तृष्यपादशिष्यश्रीसष्टंकरसमवतः कृती श्रीसमब्द्रीतासाध्ये गुणश्र्यविसामयोगो नाम चतर्दशोऽज्यायः ॥ १० ॥

#### पञ्चदशोऽध्यायः

यसाद् मदधीनं किमिणां कर्मफलं ज्ञानिनां च ज्ञानफलम् अतो भक्तियोगेन मां ये सेवन्ते ते मत्प्रसादाद् ज्ञानप्राप्तिकमेण गुणातीता मोश्चं गच्छिन्ति किम्रु चक्तव्यम् आन्मनः तच्चम् एव सम्यग् विजानन्त इति अतो भगवान् अर्जुनेन अष्टम् अपि आत्मनः तच्चं विवक्षः उवाच-ऊर्ध्यमुलम् इत्यादि ।

तत्र तावद् बृक्षरूपककल्पनया वैराग्यहेताः संपारस्वरूपं वर्णयति विरक्तस्य हि संसागद् भगवत्तत्त्वज्ञाने अधिकागे न अन्यस्य इति—— श्रीभगवानुशब् — क्योंकि कर्म करनेवालोंका कर्मफल और ब्रामियो-का ब्रामफल मेरे क्योन है । इसलिये जो मिक्क्योगसे मुझे मजातिके क्रमसे, मोझलाम करते हैं; तो किर ब्राम-प्राप्तिके क्रमसे, मोझलाम करते हैं; तो किर कात्मतरको यथार्थ जाननेवालोंके लिये तो कहना ही क्या है। सुतराम् अर्जुनके न प्लनेपर मी, अपना तत्त्व कहनेकी इच्छासे भगवान् 'उर्ध्वमृलम्' स्थादि वचन बोले—

यहाँ प्रहले वैराग्यके लिये बुक्कासरूपकी कल्पना करके, संसारके खरूपका वर्णन करते हैं, क्योंकि संसारसे विरक्त हुए पुरुपको ही भगवान्का तस्य जाननेमें अधिकार हैं, अन्यको नहीं । अतः श्रीभगवान् बोले—

ऊर्ध्वमूलमधःशाखमध्यः प्राहुरव्ययम् । छन्दांसि यम्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ १ ॥

ज्ञांमूलं कालतः सहस्मत्वात् कारणत्वाद् नित्यत्वाद् महत्त्वात् च ज्ञांभ्यं उच्यते ब्रह्म अञ्चक्तमायाञ्चक्तिमत् तद् मृलम् अस्य इति सः अयं संसारवृक्ष ज्ञांभ्यं । श्रुतेः च-'ज्ञांभ्यं नं ज्ञांभ्यात्वः' (क० उ० २ । ६ । १ ) इति । (यह संसाररूप वृक्ष) उप्यम्लशाला है। कालकी अपेक्षा भी सूक्ष्म, सबका कारण, नित्य और महान् होनेके कारण अल्यक्त-मायाशांक्रपुक्त ब्रह्म सबसे उँचा कहा जाता है, वही १२मज्ञा मृल है, इसलिय यह संसारवृक्ष उपरक्की ओर मुलवाला है। 'उत्तर मूल इनोर नीच शास्त्रावाला' इस श्रुतिसे भी यही प्रमाणित होता है।

पुराणे च---

'अव्यक्तम्लप्रभवस्तस्यैवानुप्रहोश्यितः ।

बुद्धिस्कन्धमयश्चैव इन्द्रियान्तरकोटरः॥

महाभूतविज्ञासम्बद्ध विषयेः पत्रवास्तथा ।

धर्माधर्मसुष्यश्च सुखदुःखपःलोदयः॥

#### पुराणमें भी कहा है

'अव्यक्तरप मूलसे उत्पन्न हुआ; उसीके अनुब्रहसे बड़ा हुआ, बुद्धिरूप प्रधान शाखासे युक्त, बीच-बीचमें हिन्दूपरूप कोटरोंबाला, महा-भूतरूप शाखा-प्रतिशाखाओंबाला, विषयरूप पत्तांबाला, घर्म और अधर्मरूप घुन्दर पुष्पांबाला तथा जिसमें सुख-दु:खरूप फल लो हुए हैं ऐसा आजीव्यः भर्वेनुनानां बत्रवृद्धः मनातनः । एतद्बद्धवनं चैव ब्रह्माचरति नित्थतः ॥ एतच्छित्वा च भिष्वा च क्रानेन परमासिता । तत्रबास्मरतिं प्राप्य तस्मानावर्तते पुनः ॥' इत्यादि ।

तम् ऊर्ध्वमूलं संसारमायामयं बृक्षम् अवःशासं महदहंकारतन्मात्रादयः शास्त्रा इत अस्य अभो भवन्ति इति सः अयम् अधःशास्तः तम् अभःशास्त्रं न श्वः अपि स्थाता इति अञ्चत्थः तं श्वणप्रश्वंसिनम् अस्त्रत्यं ग्राहः कथयन्ति अञ्चरम्।

संसारमाथामयम् अनादिकालप्रश्चत्त्वात् सः अयं संसारश्चकः अञ्चयः अनाधन्तदेहादि-सन्तानाभयो हि सुप्रसिद्धः तम् अञ्चयम् ।

तस्य एव संसारवृक्षस्य इदम् अन्यः विशेषणम् ।

छन्दांसि छादनाद् श्रष्टस्यजुःसामलक्षणानि स्य संसारमुक्षस्य पर्णानि इत्र पर्णानि । यथा मृक्षस्य परिरक्षणार्थानि पर्णानि तथा वेदाः संसारमुक्षपरिरक्षणार्था धर्माधर्मनद्वेतुकल-प्रकाशनार्थन्वातु ।

यथाव्याख्यातं संसारवृक्षं ममूलं यः तं वेद

स वेदविद् वेदार्थविद् इत्यर्थः ।

न हि संमारबुक्षाद् अस्मात् ममृठाद् ज्ञेयः अन्यः अणुमात्रः अपि अवश्चिष्टः अन्ति अतः मर्वज्ञः स यो वेदार्थविद् इति समृरुबुक्ष-ज्ञानं स्तौति ॥ १ ॥ यह सब भूतोंका आजीव्य \*सनातन ब्रह्मवृक्ष है।
यही ब्रह्मवन है, इसीमें ब्रह्म सदा रहता है। ऐसे
इस ब्रह्मवृक्षका बानकर श्रेष्ठ खड्गडारा छेदन-भेदन करके और खातमामें प्रीतिलाम करके फिर वहाँसे नहीं लोटना इत्यादि।

ऐसे उपर मृष्ठ और नीचे शाखाबाळे इस मायामय संसारवृक्षको, अर्थात् महत्तस्य, अहंकार, नन्मात्रादि, शाखाकी भौति जिसके नीचे हैं. ऐसे इस नीचेकी ओर शाखाबाळे और कलनक भी न रहनेवाळे इस क्षणभङ्खर अञ्चय-बृक्षको अन्यय कहते हैं।

यह मायामय ससार, अनादि कालसे चला आरहा है, इसीसे यह ससारकुक्ष अध्यय माना जाना है तथा यह आदि-अन्तमे रहित शरीर आदिकी परम्पराका आश्रय सुप्रसिद्ध है, अत: इसको अव्यय कहते हैं। उस संसार-इक्षका ही यह अन्य विशेषण (कहा जाना) है।

श्रुक्, यजु और सामक्य वेद, जिस संसारवृक्षके पत्तोकी भौति रक्षा करनेवाले होनेसे पने हैं। जैसे पत्ते वृक्षकी रक्षा करनेवाले होते हैं, वैसे ही वेद धर्म-अधर्म, उनके कारण और फलको प्रकाशित करने-वाले होनेसे, मसारक्ष्य वृक्षकी रक्षा करनेवाले हैं।

ऐसा जो यह विस्तारपूर्वक बतलाया हुआ संसारवृक्ष है, इसको जो मुख्के सहित जानता है, वह वंदको जाननेवाला अर्थात् वेदके अर्थको जाननेवाला है।

क्योंकि इस म्लसिंहत संसारवृक्षमे अतिरिक्त अन्य जाननेयोग्य यस्तु अणुमात्र भी नहीं हैं। सुतरां जो इस प्रकार वेदार्थको जाननेवाला है वह सर्वज है। इस प्रकार म्लसिंहत ससारवृक्षके ज्ञानकी स्तृति करते हैं॥ १॥

जिसके आश्रयंस जीविका निर्वाह की जाय, उसे आजीव्य कहते हैं ।

तस्य एव संमारवृक्षस्य अपरा अवयव-कल्पना उच्यते— उसी संसारवृक्षके अन्य अङ्गोंकी कल्पना कड़ी जाती है—

अधस्योर्ध्वं प्रसतास्तस्य शाखा गुणपवृद्धा विषयप्रवालाः । अधस्य मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥

भयो मनुष्यादिस्यो यावत् स्यावरम् उन्धं च यावद् ब्रह्मा विश्वमुन्तो धर्म इति एतद् अन्तं यथाकर्म यथाश्चतं ज्ञानकर्मफलानि तस्य कृश्वस्य शास्ता इच शास्ताः प्रमुताः प्रगता गुण्यक्षः। गुणैः सस्वर्गनस्योभिः प्रकृद्धाः स्थूलीकृता उपादानभृतैः विश्वश्रवाशः विषयाः शब्दादयः प्रवाला इच देहादिकर्म-फलेस्यः शास्तास्यः अङ्गुरीभवन्ति इच तेन विषयप्रवालाः शास्ताः।

संसारबुक्षस्य परमम्लम् उपादानं कारणं पूर्वम् उक्तम् अथ इदानं कर्मफलजनितरागदेशादिवासना मृलानि इव धर्माधर्मश्रवृत्तिकारणानि अवान्तर्भावीनि तानि अवः च
देवाद्यपेक्षया गलानि अनुस्ततानि अनुस्रविद्यानि
कर्मानुवन्धीनि कर्म धर्माधर्मलक्षणम् अनुबन्धः
पश्चाद्धावी येषाम् उद्धतिम् अनुस्रविद्या ति
तानि कर्मानुवन्धीनि मनुष्यलोके विशेषतः
अत्र हि मनुष्याणां कर्माधिकारः प्रसिद्धः ॥ । । । ।

अपने उपादान कारणहर सस्त्र, रज और तम-इन तीनो गुणोसे बढ़ी हुई—स्थूळमावको प्राप्त हुई और विवयसपी कोंपलींबाळी, उस बुक्षकी बहुत-सी शास्त्रपें, जो कि अपने-अपने कर्म और झानके अनुरूप—कर्म और झानकी फळस्त्रस्पा योनियों हैं, तीचेकी ओर मनुष्योसे ळक्त स्थाबरपर्यन्त और उत्परकी ओर घर्म यानी विक्रकर्ता महापर्यन्त, इस-से शास्त्राओं समान फैळी हुई हैं। कर्मफळस्प देहादि शास्त्राओं समान फैळी हुई हैं। कर्मफळस्प देहादि शास्त्राओं सम्बद्धिय वे शरीसादिक्ष्य शास्त्रपें अङ्गरिन-से होते हैं, इसळिये वे शरीसादिक्ष्य शास्त्रपें विवयस्त्री कोंपळीबाली हैं।

संसारकृक्षका परम मूल - उपादानकारण पहले वनव्यया जा चुका है । अब कर्मकळजित सार्वेष आदिकी वासनाएँ जो मूछके समान धर्म-अधर्मविषयक प्रवृत्तिका कारण और अवान्तरसे (आगे-पीछे) होनेवारी हैं (उनको कहते हैं) । वे मनुष्यशोकमें कर्मानुविश्यमं वासनाक्ष्य मूलें, देवादिकी अपेका नीचे भी, अविष्ठित्रक्त्यमे फेली हुई हैं । पुण्य-पापरूप कर्म जिनका अनुवश्य यानो पीछे-पीछे होनेवाल है, अर्थात् जिनकी उप्यक्तिक अनुवर्शन करनेवाल है, वे कर्मानुबन्धी कहलानी है । यहाँ मनुष्योका हो विशेषक्रपसे कर्ममें अधिकार प्रसिद्ध है (इसलिये वे मूलें मनुष्याओकमें कर्मानुबन्धिनी बतलायी गयी हैं)।। र ।।

यः तु अयं वर्षितः संसारद्वक्षः— । यह जो वर्णन किया हुआ संसारद्वक्ष है— न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा । अश्वत्थमेनं सुविरूद्धमूलमसङ्गरालोण दृढेन छित्त्वा ॥ ३ ॥ न रूपम् अस्य इह यथा वर्षितं तथा न एव उपज्ञम्यते स्वप्नमरीच्युदकमायागन्धर्वनगर-समत्वाद् दृष्टनष्टम्बरूपो हि स इति अत एव न अन्तो न पर्यन्तो निष्ठा समाप्तिः वा विद्यते । तथा न च आदिः इत आरम्य अयं प्रवृत्त

इति न केनचिद् गम्यते । न च संप्रतिष्ठा स्थितिः मध्यम् अस्य न केनचिद् उपलम्यते ।

अधन्यम् एनं ययोक्तं प्रविक्टवन्टं सुष्टु विकटानि विरोहं गतानि मुलानि यस्य तम् एनं मुविकटमुलम् असङ्गरालेण असङ्गः पुत्र-विक्तलोकंषणादिस्यां व्यत्थानं तेन असङ्गरालेण व्हेन परमात्माभिमुख्यनिश्चयव्हीकृतेन पुनः पुनविंबेकाभ्यासात्मनिश्चितेन शिक्ता मंसार-कृश्चं सबीजम् उद्गृश्य ॥ ३ ॥

इसका खरूप जैसा यहाँ वर्णन किया गया है, बेसा उपकथ्य नहीं होता । क्योंकि यह खप्रकी करत, मृगतुष्णाके जब और मायारियत गम्बर्य-नगरके समान होनेसे, देखते-देखते नष्ट होनेबाखा हैं । इसी कारण उसका अन्त अर्थात् अन्तिमावस्था-अबसान या समाप्ति भी नहीं है ।

तथा इसका आदि भी नहीं है, अर्थात् यहाँसे आरम्भ होकर यह संसार चला है, ऐसा किसीसे नहीं जाना जा सकता और इसकी संप्रतिष्ठा-स्थिति यानी आदि और अन्तकं बीचकी अवस्था भी किसीको उपलब्ध नहीं होती।

इस उपर्युक सुविक्डम् छ यानी जिसकी मूर्ले- जर्षे अस्यन्त दढ हो गयी हैं -भरी प्रकार सङ्गटित हो चुकी है. ऐसे ससाररूप अक्ष्यपको, असङ्गराक्षसे छेदन करके, यानी पुर्वेगणा, विक्षयणा और कोक्षरणादिसे उपराम हो जाना हां असङ्गा है, ऐसे अमङ्गराक्षसे की कि परमात्माकं सम्मुल होनाक्षप निश्चस्य एक्स-एक वा हुआ हे और वार वार विवेकान्यासक्से एक्स-पर विस्कर पैना किया हुआ है, इस संसार-बुखको बीवसहित उलाइकर ॥ ३॥

#### -308 K. B. Solve-

ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भृयः। तमेव चार्यं पुरुषं प्रपये यतः प्रवृत्तिः प्रमृता पुराणी॥ ४॥

ततः पश्चात् परं वैष्णवं तत्विस्मितितव्यं परिमार्गाणम् अन्वेषणं ज्ञातव्यम् इत्यर्थः। यक्षित् पदं गताः प्रविष्टा न निवर्तन्ति न आवर्तन्ते स्यः पुनः मंसाराय ।

कथं परिमार्गितच्यम् इति आह—

तम् एव च यः पदशब्देन उक्त आधम् आदौ भवं पुरुषं प्रपद्ये इति एवं परिमार्मितव्यं तच्छरणतया इत्यर्थः । उसके पक्षात् उस परम बैध्यब-पदको खोजना चाहिये, अर्थात् जानना चाहिये कि जिस पदमें पहुँचे हुए पुरुष, किर संसारमें नहीं छोटने— पुनर्जन्म प्रहण नहीं करने।

(उस पदको) कैसे खोजना चाहिये १ सो कहने हैं—

जो पदशब्दसे कहा गया है, उसी आदिपुरुषकी मै शरण हूँ, इस भावसे अर्थात् उसके शरणागत होकर खोजना चाहिये ।

### कः असौ पुरुष इति उच्यते-

यतो यसात् पुरुषात् संसारमायादृश्च-प्रवृत्तिः प्रसता निःसृता ऐन्द्रजालिकाद् इव माया पुराणी चिरंतनी ॥ ४ ॥ वह पुरुष कीन है, सो बतलाते हैं---

जिस पुरुषसे बाजीगरकी मायाके समान इस मायारचित संसारवृक्षकी सनातन प्रवृत्ति विस्तार-को प्राप्त द्वई है—प्रकट हुई है ॥ ४ ॥

कथंभूताः तत् पदं गच्छन्ति इति उच्यते-

उस परमपदको कैसे पुरुष प्राप्त करते हैं ? । कहते हैं.---

निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या त्रिनिवृत्तकामाः । द्वन्द्वैर्विमुक्ताः मुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमृदाः पदमञ्ययं तत्॥ ५ ॥

निर्मानमेक्षा मानः च मोहः च मानमोहौ ती निर्मातौ येभ्यः ते निर्मानमोहः मानमोहः वर्षिताः, जितसङ्गदोषः सङ्ग एव दोषः सङ्गदोषो जितः सङ्गदोषा यैः ते जितसङ्गदोषाः, अप्यात्म-निर्याः परमात्मस्वरूपालोचननित्याः तत्पराः, विनिष्ठतकाम विशेषतो निर्लेषन निष्ठत्ताः कामा येषां ते विनिष्ठत्तकामाः, यतयः संन्यासिनो हन्दैः प्रियाप्रियादिभिः विमुक्ताः सुखदुःखसबैः परित्यक्ता गण्डन्ति अगृहा मोहवर्जिताः पदम् अव्यय तद् यथोक्तम् ॥ ५॥

जो मान-मोहर्से मुक्त हैं— विनक्का अभिमान और अञ्चान नष्ट हो गया है, ऐसे जो मान-मोहर्स रिहत हैं, जो जित-सङ्ग-दोप है—जिन्होंने आसक्तिक्ए दोपको जीन लिया है, जो नित्य अध्यात्मविचारमें लगे हुए हैं—सटा परमात्माके स्वरूपकी आलोचना करनेमें तत्पर हैं, जो कामनासे रिहन हैं— जिनकी समस्त कामनाएँ निर्लेग्भावसे (मृल्सिह्त ) निहन्त हो गयी हैं, ऐसे यति— संस्पासी जो कि सुख-दुःख नामक प्रिय और अप्रिय आदि इन्द्रोसे छूटे हुए हैं, वे मोहर्राहत — ज्ञानी, उस उपर्युक्त अविनाशी पदको पाने हैं॥ ५॥

#### - + 200 TOTAL

तद् एव पदं पुनः विशिष्यते — । वही पद फिर अन्य विशेषणीं से बनकाया जाता है – न तद्धासयते सर्यो न शशाङ्को न पावकः ।

न तद्भासयत सूया न शशाङ्का न पावकः। यद्रत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम॥६॥

तद् धाम इति व्यवहितेन धास्ना सम्बन्धः ।

'तत्' शब्दका आगेवाले--- व्यवधानयुक्त 'धाम' शब्दके साथ सम्बन्ध है ।

धाम तेजोरूपं पदं न भासयने सूर्य आदित्यः सर्वावभासनशक्तिमच्चे अपि सति । तथा न शशाह्यः चन्द्रो न पावको न अग्निः अपि ।

गी॰ शां॰ भा॰ ध७--

उस नेजोमय धामको यानी परमपदको, सूर्य— आदित्य सबको प्रकाशित करनेकी शक्तिवाल होनेपर भी प्रकाशित नहीं कर सकता। वैमे ही शशाङ्क — चन्द्रमा और पात्रक—अग्नि भी प्रकाशित नहीं कर सकता। यद् धाम वैष्णवं पदं गःश प्राप्य न निवर्तन्ते यत् च सूर्यादिः न भासयते तद् धाम पदं परमं मम विष्णोः ॥ ६ ॥

'यहस्या न निवर्तन्ते' इति उक्तम् । नतु सर्वो हि गतिः आगत्यन्ता संयोगा विश्र-योगान्ता इति हि प्रसिद्धं कथम् उच्यते तद्वामगतानां नास्ति निवृत्तिः इति ।

श्रुण तत्र कारणम्

ममैबांशो जीवलोके मनःषष्टानीन्द्रियाणि

मन एव परमान्मनः अशो भागः अवयव एकदेश इति अनर्थान्तरं जीवलेके जीवानां लोके संसारे जीवमृतो भोक्ता कर्ता इति प्रसिद्धः सनातनः।

यथा जलसर्वकः स्योशो जलनिमित्तापाये
स्वर्यम् एव गत्वा न निवर्तने तथा अयम् अपि
अंशः तेन एव आत्मना संगच्छिति एवम् एव ।
यथा वा घटाश्चुपाधिपरिन्छिको घटाशाकाश्च
आकाशांश्वः सन् घटादिनिमित्तापाये आकाशं
प्राप्य न निवर्तते इति एवम् अत उपपन्नम्
उक्तम् 'यहत्वा न निवर्तने' इति ।

नतु निरवयवस्य परमात्मनः कुतः अवयव एकदेशः अंश इति । सावयवत्वे च विनाश-प्रसङ्गः अवयवविभागात् । जिस परमशामको यानी वैष्णवपदको पाकर मनुष्य पीछे नहीं छोटने और जिसको सूर्यादि ज्योतियाँ प्रकाशित नहीं कर सकतीं, वह मुझ विष्णुका परमशाम—पद है॥ ६॥

पू०-'जहाँ जाकर फिर नहीं लौटते' यह बात कहीं गयी। परन्तु सभी गतियों, अन्तमें पुनरागमन-युक्त होती हैं और सभी संयोग अन्तमें वियोगवाले होने हैं, यह बात प्रसिद्ध है। फिर यह बात कैसे कहीं जाती है कि उस धामको प्राप्त हुए पुरुषोंका पुनरागमन नहीं होता?

उ०-उसमें जो कारण है वह सुन--

जीवभृतः सनातनः। प्रकृतिस्थानि कर्षति॥ ७॥

जीवलोकमें अर्थात् संसारमे, वो जीवस्प शक्ति, मोक्ताः कर्ता इत्थादि नामोसे प्रसिद्ध हैं, वह मुझ परमात्माका ही सत्तातन अंश हैं, अर्थात् अंगः, भाग, एकटंश जो भी कुछ कहां, एक ही अभिजाय है।

जैसे जलमें प्रतीत होनेत्राला सूर्यका अहा— प्रतिविम्ब, जल्म्य निमित्तका नाहा होनेपर, सूर्य-को ही प्राप्त होकर फिर नहीं लौटता, बैसे ही उस परमात्माका यह अंदा भी, उस परमात्माने ही संयुक्त हो जाता है। फिर नहीं लौटता।

अथवा जैसे घट आदि उपाधिसे परिश्चिल पटादिका आकाश, आवाशका ही अंश है और बहु घट आदि निमित्तके नाश होनेपर, आकाशको ही प्राप्त होकर फिर नहीं छंटना, बैसे ही इसके विषयमें भी समझना चाहिये। मुत्तगं 'जहाँ जाकर नहीं छंटते' यह कहना उचित ही है।

प्०-अवयवरहित परमान्याका अवयब, एक-देश, अथवा अंश, कॅसे हो सकता है ! और यदि उसे अवयवयुक्त मानें, तो उन अवयवींका विभाग होनेसे परमात्माके नाशका प्रसङ्ग आ जायगा ।

न एष दोषः अविद्याकतोपाधिपरिच्छित्र एकदेशः अंश इव कल्पिनो यनः । दर्शिनः च अयम् अर्थः क्षेत्राध्याये विम्तरशः ।

म च जीवो मदंशत्वेत कल्पितः कथं संसरति उत्क्रामति च इति उच्यते-

मन:पष्टानि इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि प्रकृतिस्थानि खम्याने कर्णशकल्यादी प्रकृती स्थितानि कर्पति आकर्षति ॥ ७॥

उ०-यह दोष नहीं है। क्योंकि अविद्याकृत उपाधिसे परिच्छिन, एक देश ही अंशकी भाँति माना गया है । यह बात क्षेत्राध्यायमें विस्तारपर्वक दिखलायी गयी है।

वह मेरा अंशरूप माना हुआ जीव, संसारमें कैसे आता है ओर केसे शरीर छोड़कर जाना है. सी बतलाते है----

(यह जीवात्मा) मन जिनमे कठा है, ऐसी कर्णितिहादि अपने-अपने गोलकरूप प्रकृतियोगै स्थित हुई, श्रोत्रादि इन्द्रियोको, आकर्षित करना है ॥ ७॥ ---

कस्मिन काले-

संबध्यते ।

किस कालमें ( आकर्षित करता है )?

शरीरं यदवाप्नोति

यचाप्यत्कामतीश्वरः ।

गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात् ॥ ८॥ यत् च अपि यदा च अपि उन्कामित ईश्वरो देहादिसंघातम्बामी जीवः तदा कर्पति इति

श्रोकस्य द्वितीयपादः अर्थवञ्चान प्राथम्येन

यदा च पूर्वमात शरीगत शरीरान्तरम् आप्नेःति तदा गृहीत्वा एतानि मनःप्राप्ति इन्टियाणि संयाति सम्यग याति गच्छति ।

किम इव इति आह वायुः पवनो गन्धान् इव

आशयात् पुष्पादेः ॥ ८॥

जब यह देहादि-संघातका स्वामी जीवारमा, शरीर-को छोडकर जाना है तब (इनको) आकर्षित करता है। पहले और इस श्लोकके अर्थकी संगतिके वशसे इलोकके दूसरे पादकी व्याख्या पहले की गयी है।

तथा जब यह जीवात्मा, पहले शरीरसे ( निकल-कर ) दूसरे शरीरको पाना है, तब मनसहित इन छ: इन्ट्रियोंको, साथ लेकर जाता है।

कैसे लेकर जाता है ? सो बनलाते हैं --- जैसे वाय गन्धके स्थानोंसे यानी पृष्पादिसे गन्धको लेकर जाता है, वैसे ही ॥ ८॥

कानि पनः तानि इति-

वे ( मनसिंहत छ: इन्द्रियाँ ) कौन-सी हैं ?

स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च । श्रोत्रं चक्षः

अधिष्राय

श्रोत्रं चक्षः स्पर्शनं च त्वशिन्दियं रसनं प्राणम् एव च मनः च पष्टं प्रत्येकम् इन्द्रियेण सह विषयान अधिष्टाय देहस्थो शब्दादीन उपसेवते ॥ ९ ॥

विषयान् पसेवते ॥ ६ ॥

यह शरीरमें स्थित ( जीवात्मा ) श्रोत्र, चक्ष, त्वचा, रसना और नासिका इनमेंने प्रत्येक इन्द्रियको और उसके साथ छठे मनको, आश्रय बनाकर, शब्दादि विषयोंका सेवन किया करता है।। ९।।

एवं देहगतं देहात-

प्रकार इस देहधारी (जीवारमा) को

# उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुझानं वा गुणान्वितम् । विमृदा नानुपरयन्ति परयन्ति ज्ञानचक्षषः ॥ १०॥

उरकामन्तं परित्यजन्तं देहं पूर्वोपात्तं स्थितं । वा देहे तिप्रन्तं भुञ्जानं वा शब्दादीन च उपलभमानं गुणान्वितं सुखदःखमोहाख्यैः गुणैः अन्वितम् अनुगतं संयुक्तम् इत्यर्थः । एवंभूतम् अपि एनम् अत्यन्तदर्शनगोचरप्राप्तं विमृहा दृष्टादृष्ट्विषयभोगवलाकृष्ट्चेतस्तया अनेकधा मढा न अनुपश्यन्ति अहो कष्टं वर्तते इति अनुक्रोशति च भगवान ।

ये तु पुनः प्रमाणजनितज्ञानचक्षपः ने एनं पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषो विविक्तदृष्ट्य इत्यर्थः ॥१०॥ अर्थात् विवेक्तदृष्टिवाले हैं, वे इसे देखते हैं ॥१०॥

उक्तमण करते हुएको अर्थात् पहले प्राप्त किये शरीरको छोड़कर जाने हुएको, अथवा शरीरमें स्थित रहते हरको, या शब्दादि त्रिषयोंका भोग करते हरको, या सख-द:ख-मोह आदि गुणोंसे युक्त इएको भी, यानी इस प्रकार अत्यन्त दर्शनगोचर होते हुए भी इस आत्माको गढ़ लोग, जो कि दृष्ट और अदृष्ट विषयभोगोंकी ठालसाके बलसे चित्त आकृष्ट हो जानेके कारण अनेक प्रकारसे मोहित हो रहे हैं, नहीं देखते, अहो ! यह बड़े दु:खकी बात है, इस प्रकार भगवान करुणा प्रकट करते हैं।

परन्तु जो प्रमाणजनित ज्ञाननेत्रोंसे यक्त है

केचित् तु-

और कई एक---

यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् । यतन्तोऽप्यक्रतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥११॥

यतन्तः प्रयत्नं कर्चन्तो योगिनः च समाहित-चित्ता एनं प्रकृतम् आत्मानं पश्यन्ति अयम् अहम् अस्मि इति उपलभन्ते आत्मनि खर्या बद्धौ अवस्थितम् ।

यतन्तः अपि शास्त्रादिप्रमाणैः अकृतात्मानः असंस्कृतात्मान: दश्वरिताद अनुपरता प्रयत्नं कुर्वन्तः अपि न एनं पश्यन्ति अचेतसः अविवेकिनः ॥ ११ ॥

प्रयत्न करनेवाले, समाहितचित्त योगीजन, इस आत्माको, जिसका कि प्रकरण चल रहा है, अपने अन्त:करणमें स्थित देखते हैं अर्थात् 'यही मै हूँ' इस प्रकार भारमखरूपका साक्षात् किया करते हैं। परन्त जिन्होंने तप और इन्द्रियजय आदि साधनोंद्वारा अपने अन्तःकरणका संस्कार नहीं किया है, जो बुरे आचरणोंसे उपराम नहीं हुए हैं, जो, अशान्त और धमण्डी हैं, वे आविवेकी पुरुष, शास्त्रादिके प्रमाणोंसे प्रयत्न करते हुए भी, इस आत्माको नहीं देख पाते ॥ ११॥

यत् पदं सर्वस्य अवभासकम् अपि अम्न्यादित्यादिकं ज्योतिः न अवभासयते, यत्प्राप्ताः च सुमुक्षवः पुनः संसाराभिस्रुखा न निवर्तन्ते, यस्य च पदस्य उपाधिभेदम् अनुविधीयमाना जीवा घटाकादादय इव आकाद्यस्य अंद्राः, तस्य पदस्य सर्वात्मत्वं सर्वज्यवहारास्पदत्वं च विवक्षः चनुभिः श्लोईः विभृतिसंक्षेपम् आह भगवान—

यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् । यज्ञन्द्रमसि यज्ञाग्नौ तत्तेजो बिद्धि मामकम् ॥ १२ ॥

यद् आदित्यगतम् आदित्याश्रयं कि तत्, तेजो दीप्तिः प्रकाशो जगद् भासवते प्रकाशयति अखिलं समन्तम्, यत् चन्द्रमसि श्रश्नभृति तेजः अवभामकं वर्तते, यत् च अग्नौ हृतवहे तत् तेजो विद्धि विज्ञानीहि सामकं मदीयं मम विष्णाः तद् ज्यांतिः।

अथवा यद् आदित्यगतं तेजः चैतन्यातमकं ज्योतिः यत् चन्द्रमसि यत् च अत्रौ तत् तेजो विद्धि मामकं मदीयं मम विष्णोः तद् ज्योतिः।

ननु स्थावरेषु जङ्गमेषु च तत् समानं चैतन्यात्मकं ज्योतिः तत्र कथम् इदं विशेषणं यद् आदित्यगतम् इत्यादि ।

न एष दोषः सत्त्वाधिक्यात् आधिक्यो-पपत्तेः । आदित्यादिषु हि सत्त्वम् अत्यन्त-प्रकाशम् अत्यन्तभास्त्तसम् अतः तत्र एव आवित्तरं ज्योतिः इति तद् विशिष्यते, न तु तत्र एव तद् अधिकम् इति । सक्को प्रकाशित करनेवाली अग्नि, सूर्य आदि ज्योनियाँ भी जिस परमपदको प्रकाशित नहीं कर सकती, जिस परमपदको प्राप्त हुए सुमुक्षु-जन फिर संसारको जोर नहीं लौटते, जैसे घट आदिके आकाश महाकाशके अंश है, वैसे ही उपाधिजनित भेदमे विभिन्न हुए जीव, जिस परम-पदके (कच्चिन-मावसे) अंश है, उस परमपदका, सर्वात्मव और समस्त व्यवहारका आधाराय, बतालने-की इच्छासे भगवान् चार क्लोकोंद्वारा सक्षेपसे विभृतियोका वर्णन करते हैं—

जो तेज—दीति-प्रकाश, सूर्यमें स्थित हुआ अर्थात् सूर्यके आश्रित हुआ समस्त जगत्को प्रकाशित करता है, जो प्रकाश करनेवाळ तेज शशांक— चन्द्रमामें स्थित है और जो अग्निमें बर्तमान है, उस तेजको त् मुन्न विष्णुको अपनो ज्योति समझ ।

अथवा जो तेज यानी चैतन्यमय ज्योति, सूर्वेमें स्थित है, तथा जो चन्द्रमा और अग्निमें स्थित है, उस तेजको त मुक्क विष्णुकी स्वकीय (चेतनमधी) ज्योति समझ |

पूर्व-वह चेतनमधी ज्योति तो चराचर, सभी पदार्थीमें समानभावमे स्थित है, फिर यह विशेषता कैसे बतलायी कि 'जो तेज सूर्वमें स्थित है' इत्यादि।

उ०—सत्र — स्वच्छताकी अधिकतासे उनमे अधिकता सम्भव होने के कारण यह दोष नहीं है। क्योंकि सूर्य आदिमें सत्त्व—अस्यन्त प्रकाश — अस्यन्त स्वच्छता है, अतः उनमें ही ब्रह्मच्योति अस्यन्त प्रत्यक्ष प्रतिभासित होती है, इसीसे उनकी विशेषता बतलायी गयी है। यह बात नहीं कि बही कुछ ब्रह्मच्योति अधिक है।

यथा हि लोके तुत्ये अपि म्रुखसंस्थाने न काष्टुकुट्यादी म्रुखस् आविर्भवति आदर्शादी तु सन्छे सञ्छतरे च तारतम्येन आविर्भवति तद्वतु ॥ १२॥

जैसे संसारमें देखा जाता है कि समान भावसे सम्भुष्ठ-सामने खित होनेपर भी, काष्ट्र या भित्ति आदिमे मुखका प्रतिबिच्च नहीं दीखता, पर दर्पण आदि पदार्थोमें, जो जिनना स्वच्छ और स्वच्छता होता है उसमें उसी तारतम्यसे, स्वच्छ और स्वच्छता दीखना है, बैसे ही (इस विवयमें समझो) ॥ १२॥

कि च--

तथा---

गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥

गां पृथिवीम् आविश्य प्रविद्य धारधामि भूतानि जगद् अहम् ओजसा बलेन यद् बलं कामराग-विवर्जितम् ऐश्वरं जगद्विधारणाय पृथिच्यां प्रविष्टं येन गुर्वी पृथिवी न अधः पतित न विदीर्यते च ।

तथा च मन्त्रवर्णः — 'वेन योहमा पृथियो च हवा' (ते० सं० ४। १।८) इति। 'त दाधार पृथियोम' (ते०सं० ४।१।८) इत्यादिः च। अतो गाम् आविश्य च भृतानि चरा-चराणि धारयामि इति युक्तम् उक्तम्।

किं च पृथिज्यां जाता ओवशीः सर्वा त्रीहियवाद्याः प्रण्यामि पुष्टिमती स्सस्वादृमतीः च करोमि सोमी भूत्वा स्तात्मकः सोमः सर्व-स्तात्मको स्मस्त्रभावः सर्वस्तानाम् आकरः सोमः स हि सर्वा ओपथीः म्वात्मस्तानुत्रवेशेन पुष्णाति ॥ १३॥

में पृथिशीमें प्रविष्ट होकर अपने उस बलसे, जो कि कामना और आसक्तिमे रहित मेरा ऐड़बर्ग-बल जगतको धारण करनेके थ्यि पृथिशीमें प्रविष्ट है, जिम बलके कारण भारवती पृथिशी नीचे नहीं गिरती और फटनी भी नहीं, सारे जगत्को धारण करना हूँ।

यही बात बेदमन्त्र भी कहने हैं कि 'जिससे पुत्रोक उन्न हैं और पृथियी दह हैं' तथा 'बस पृथियीको घारण करना है' इत्यादि । अतः यह कहना टीक ही हैं कि मैं पृथियीमे प्रायिष्ट होकर, बराबर समस्त भृतप्राणियोको धारण करना है।

तथा में ही रसस्वरूप चन्द्रमा होकर पृथिवीमें उत्पन्न होनेवाळी धान, जो आदि समस्त ओप्दियोका पोगण करता हूँ अर्थात् उनको पुष्ट और स्वादयुक्त किया करता हूँ। जो सब रसोका आप्ना है, रस ही जिसका स्वभाव है, जो समस्त रसोकी खानि है बह सोम है, बही अपने रसका सखार करके, समस्त वनस्पतियोंका पोषण किया करता है। १३॥

कि च---

तथा---

अहं वैक्वानरो भूत्वा पाणिनां देहमाश्रितः । प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यज्ञं चतुर्विघम् ॥ १६ ॥ अहम् एव वैश्वानर उदस्यः अग्निः मून्य 'अयम् अग्निवैश्वानरो योऽयमन्तः पुरुषे वेन्द्रमयं पृष्यते' (यह० उ० ५।९।१) हत्यादिश्वतेः वैश्वानरः सन् प्राणिनां प्राणवतां देहम् आश्रितः प्रविष्टः प्राणापान-समायुक्तः प्राणापानास्यां समायुक्तः संयुक्तः प्रचामि पक्ति करोमि चतुर्विधं चतुष्प्रकारम् अन्नस् अग्नानं भोज्यं भष्ट्यं चोष्यं लेखं च

भोक्ता वैश्वानरः अधिः भोज्यम् अनं सोमः तद् एतद् उभयम् अग्रीपोमौ सर्वम् इति पञ्चतः अन्नदोपलेपो न भवति ॥ १४॥ मै ही, पेटमें रहनेवाला जटराग्नि होकर अर्थात् 'यह अग्नि वैद्यानर है जो कि पुरुषके भीतर स्थित है और जिससे यह (जाया हुआ) अन्न पचता है' इत्यादि श्रुतियोसे जिसका वर्णन किया गया है, वह वैज्ञानर होकर, माणियोंके त्रारीगें स्थित — प्रविष्ट होकर प्राण और अपानशयुसे संयुक्त हुन्ना भरूप, भोज्य, लेख और चोष्य — ऐसे चार प्रकारके अन्नोको पचाता हैं।

वैश्वानर अग्नि खानेवाला है और सोम खाया जानेवाला अन्न है। सुतरां यह सारा जगत् अग्नि और सोमस्वरूप है, इस प्रकार देवनेवाला मनुष्य अन्नके दोषसे लिए नहीं होता ॥ १४ ॥

किंच---

तथा---

सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च । वेदेश्व सर्वेंग्हमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् ॥ १५ ॥

सर्वस्य प्राणिजातस्य अहम् आत्मा सन् हिर बुद्धौ सिन्नविष्टः अतो मन आत्मनः सर्वप्राणिनां स्मृतः आनं तद्योहनं च । येषां पुण्यकर्मिणां पुण्यकर्मानुरोधेन ज्ञानस्मृती भवतः तथा पापकर्मिणां पापकर्मानुरूपेण स्मृतिज्ञानयोः अपोहनं च अपायनम् अपगमनं च ।

वेदै: च सर्वे. अहम् एव प्रसात्मा वेषो
वेदितच्यो वेदान्तछट् वेदान्तार्थसम्प्रदायकुट्
इत्यर्थ: । वेदविद वेदार्थविद एव च अहम् ॥१५॥।

मैं समस्त प्राणिमात्रका आत्मा होकर उनके अन्तःकरणमें स्थिन हूँ। इसिंख्ये समस्त प्राणियों- के स्पृति, ज्ञान और उनका लोप भी मुझ आत्मासे ही किया जाता है, अर्थात् जिन पुण्यकर्मा प्राणियोंको उनके पुण्यकर्मीक अनुसार ज्ञान और स्पृति ब्रास होने हैं तथा जिन पापाचारियोंके ज्ञान और स्पृति ब्रास होने हैं तथा जिन पापाचारियोंके ज्ञान और स्पृतिका उनके पापकर्मानुसार छोप होना है (वह मुझसे ही होता है)।

समन्त वेदोदारा में परमान्मा ही जाननेयोग्य हैं। नया वेदान्तका कर्ता, अर्थात् वेदान्तार्थके सम्प्रदायका कर्ता और वेदके अर्थको समझनेवाळा भी में ही हूँ॥ १५॥

**--◆5光張影**吟◆--

भगवत ईश्वनस्य नारायणाख्यस्य विभृति-संक्षेप उक्तो विशिष्टोपाधिकृतो 'यदादित्यगतं तेजः' इत्यादिना ।

'यदादित्यगतं तेजः' इत्यादि चार श्लोकोंद्वारा नारायण नामक भगवान् ईश्वरकी, विशेष-उत्तम उपाधियोंसे होनेवाजी त्रभृतियाँ, संक्षेपसे कही गयाँ।

अथ अधना तस्य एव क्षराक्षरोपाधिप्रवि-भक्ततया निरुपाधिकस्य केवलस्य निर्दिधारियषया उत्तरश्लोका आरभ्यन्ते । तत्र सर्वम एव अतीतानागतानन्तराध्यायार्थजातं त्रिधा राजीकत्य आह--

अब, क्षर और अक्षर---इन दोनों उपाधियोंसे अलग बतलाकर, उसी उपाविरहित शह परमात्माके स्वह्रपका निश्चय करनेकी इच्छासे, अगले श्लोकोंका आरम्भ किया जाता है। उनमें पहलेके और आगे आनेवाले सभी अध्यायोंके समस्त अभिप्रायको, तीन भेदोंमें विभक्त करके कहते है-

# द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्वाक्षर एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कृटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६॥

ही इमी प्रथम राजीकती पुरुषी इति उच्येते लोके संसारे क्षरः च क्षरति इति क्षरो विनाशी एको राश्चिः अपरः पुरुषः अक्षरः तद्विपरीतो भगवतो मायाञ्चिकः श्वराख्यस्य पुरुषस्य अनेकसंसारिजन्तकामकर्मादि-उत्पत्तिबीजम संस्काराश्रयः अक्षरः पुरुष उच्यते ।

को तो पुरुषी इति आह स्वयम एव भगवान---

क्षरः सर्वाणि भूतानि समस्तं विकारजातम् इत्यर्थ: । कृटस्थः कटो राज्ञी राज्ञिः इव स्थितः. अथवा ऋटो माया वश्चना जिल्लता कृटिलता इति पर्याया अनेकमायादिप्रकारेण स्थितः संसारबीजानन्त्याद न क्षरति इति अक्षर उच्यते ॥ १६ ॥

समुदायक्षपसे पृथक् किये हुए ये दो भाग, संसारमे पुरुष नामसे कहे जाते हैं। इनमेसे एक समुदाय क्षीण होनेत्राला —नाशवान् क्षर पुरुष है और दूसरा उससे विपरीत अक्षर पुरुष है, जो कि भगवानुकी मायाशक्ति है, क्षर पुरुपकी उत्पत्तिका बीज है, तथा अनेक संसारी जीवोंकी कामना और कर्म आदिके संस्कारोका आश्रय है, वह अक्षर पुरुष कहलाता है।

वे दोनो पुरुष कौन है 'सो भगशन स्त्रयंही बतलाते हैं----

समस्त भूत अर्थात् प्रकृतिका सारा विकार तो क्षर पुरुष है और कूटस्थ अर्थात् जो कूट---राशिकी भाँति स्थित है अथवा कुट नाम मायाका है जिसके बद्धना, छछ, कुटिलना आदि पर्याय हैं, उपर्युक्त माया आदि अनेक प्रकारसे जो स्थित है, वह कृटस्थ है। संसार-का बीज, अन्तरहित होनेके कारण वह कृटस्थ नष्ट नहीं होता, अत: अक्षर कहा जाता है ॥१६॥

#### Cariff Car

आभ्यां क्षराक्षराभ्यां विलक्षणः क्षराक्षरी-खभावः---

तया जो क्षर और अक्षर—इन दोनोंसे बिलक्षण अस्पृष्टो नित्यशुद्धबुद्धमुक्त- है, और क्षर-अक्षररूप दोनों उपाधियोंसे सम्बन्ध-रहित है वह नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुकस्वरूप-

परमात्मेत्यदाहृतः । पुरुषस्त्वन्यः यो लोकत्रयमाविस्य बिभर्त्यव्यय ईस्वरः॥ १७॥

उत्तम उत्कृष्टतमः पुरुषः तु अन्यः अत्यन्त-विलक्षण आभ्यां परमात्मा इति परमः च असौ देहाद्यविद्याकृतात्मभ्य आत्मा च सर्वभृतानां प्रत्यक्चेतन इत्यतः परमात्मा इति उदाहत उक्तो वेदान्तेषु ।

स एव विशेष्यते-

यो लोकत्रयं भुर्भवःस्वराख्यं आविश्य विभर्ति स्वरूपसद्भावमात्रेण बिभर्ति धारयति अन्ययो न अस्य व्ययो विद्यते इति अव्यय ईश्वरः मर्वजो नारायणाग्व्य ईशनशीलः ॥ १७॥

यथा व्याख्यातस्य ईश्वरस्य पुरुषोत्तम इति एतद् नाम प्रसिद्धं तस्य नामनिर्वचनप्रसिद्धचा अर्थवन्त्रं नाम्नो दर्शयन् निरतिशयः अहम् ईश्वर इति आत्मानं दर्शयति भगवान-

यस्मातक्षरमतीतोऽहमक्षराद्पि अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥

यत्मात् क्षरम् अतीतः अहं संसारमायावृक्षम् अश्वत्थाख्यम अतिकान्तः अहम अक्षराद् अपि संसारवृक्षवीजभृताद् अपि च उत्तम उत्क्रप्टतम ऊर्ध्वतमा वा. अतः क्षराक्षराभ्याम उत्तमत्वाद अस्मि भवामि लोके वेदे च प्रथितः प्रस्वातः पुरुषोत्तम इति एवं मां भक्तजना विदुः कवयः काव्यादिषु च इदं नाम निबधन्ति पुरुषोत्तम इति अनेन अभिधानेन अभिगणन्ति ॥१८॥

उत्तम-अतिशय उत्कृष्ट पुरुष तो अन्य ही है। अर्थात् इन दोनोंसे अध्यन्त विलक्षण है, जो कि परमात्मा नामसे कहा गया है । वह ईश्वर अविद्या-जनित ज्ञारेरादि आत्माओंकी अपेक्षा पर है और सब प्राणियोंका आत्मा यानी प्रत्यक्-चेतन है इस कारण वेदान्तवाक्योंमें वह 'परमान्मा' नामसे कहा गया है ।

उसीका विशेषरूपमे निरूपण करते हैं--

जो प्रध्वी, अन्तरिक्ष और खर्ग---इन तीनो छोकोंको, अपने चैतन्य-बलकी शक्तिसे उनमें प्रविष्ट होकर, केवल खरूप-सत्तामात्रसे उनको धारण करता है और जो अतिनाशी ईश्वर है, अर्थात् जिसका कभी नाश न हो, ऐसा नारायण नामक सर्वज्ञ और सबका शासन करनेवाला है ॥१७॥

-6215-2-

उपर्युक्त ईश्वरका 'पुरुषोत्तम' यह नाम प्रसिद्ध है, उसका यह नाम किस कारणसे हुआ ? इसकी हेतुसद्दिन उत्पत्ति बतलाकर, नामकी सार्थकता दिखलानेके छिये, भगवान् इस प्रकार अपना खरूप बतलाने हैं कि भी निरतिशय ईश्वर हूँ'—

चोत्तमः ।

क्योंकि में क्षरभावसे अतीत हूँ अर्थात् अञ्चल्य नामक मायामय संसारबृक्षका अतिक्रमण किये हुए हूँ और संसारवृक्षके बीज-खरूप अक्षरसे (मूल प्रकृतिसे ) भी उत्तम —अतिशय उत्कृष्ट अथवा अतिशय उच्च हैं। इसीलिये अर्थात क्षर और अक्षरसे उत्तम होनेके कारण, लोक और वेदमें, मै पुरुषोत्तम नामसे विख्यात हूँ। भक्तजन मुझे इसी प्रकार जानते हैं और कविजन भी काज्यादिमें इसी नामका प्रयोग करते है अर्थात 'पुरुषोत्तम' इस नामसे ही मेरा बर्णन करते हैं ॥ १८॥

अथ इदानीं यथा निरुक्तम् आत्मानं यो वेद तस्य इदं फलम् उच्यते---

अब इस प्रकार बतजाये हुए आत्मतस्वको जो जानता है उसके लिये यह फल बतल्थाया जाता है----

यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम् । स सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारत ॥ १६ ॥

यो मान् ईश्वरं ययोक्तविशेषणम् ९वं यथोक्तेन प्रकारेण अध्यक्षः संमोहवर्जितः सन् जानाति अयम् अहम् अस्मि इति पुरुगेतमं स सर्वविद् सर्वात्मना सर्वे वेत्ति इति सर्वज्ञः सर्वश्रुतस्थं भवि मा सर्वभावेन सर्वात्मचित्ततया हे मारत ॥ १९॥

जो कोई इस प्रकारसे अज्ञानसे रहित हुआ पुरुष, उपर्युक्त विशेषणोंसे युक्त सुष्ठ पुरुषोत्तम ईश्वरको, इस प्रकार जानता है कि प्यह (पुरुषोत्तम ) मैं हूँ। वह सबंब है ——वह सर्वाग्यमावसे सबको जानता है, अन- सर्वज्ञ है और हे भारत! ( वह ) सब भूतोंमें स्थित मुझ परमात्माको ही सर्वमावसे——सबका आत्मा समझकर मता है। १९॥ ११

W. STATE

असिन् अध्याये भगवत्तत्त्वज्ञानं मोक्षफलम् | उक्त्वा अथ इदानीं तत् स्तीति—

इस अध्यायमें मोक्षरूप फलके देनेवाले भगवत्-तस्वज्ञानको कहकर अब उसकी स्तुति करते हैं ---

इति गुह्यतमं शास्त्रमिद्मुक्तं मयानघ। एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत॥२०॥

इति एतद् गुधतमं गोप्यतमम् अन्यन्तरहस्यम् इति एतत् । किं तत्, शाक्षम् ।

यह गुद्यतम —सबसे अविक गोपनीय अर्थात् अत्यन्त गुद्र रहस्य है। वह क्या है ? शास्त्र ।

यद्यपि गीतास्त्यं समस्तं शाख्यम् उच्यते तथापि अयम् एव अध्याय इह शाख्यम् इति उच्यते स्तुत्यर्थे प्रकरणात् । सर्वो हि गीताशाखार्थः अक्षिन् अध्याये समासेन उक्तो न केवलं सर्वः च वेटार्थ इह परिसमाक्षो 'यस्तं वेद स वेदिन्द' 'वेदेश सर्वेहहमेव वेदः' इति च उक्तम् ।

ययपि सार्ग गीताका नाम ही शास्त्र कहा जाता है, परन्तु यहाँ स्तृतिके लिये प्रकरणसे यह (पंडहवों) अप्याय ही शास्त्र' नामसे कहा गया है। क्योंकि इस अप्यायमें केकट सारे गीताशास्त्रका अर्थ डो मंक्षेपने नहीं कहा गया है, किन्तु इसने समस्त्र बेटोका अर्थ भी समाप्त हो गया है। यह कहा भी है कि 'समस्त्र वेदांक में ही अकनेनयोग्य हैं।' 'समस्त्र वेदांक में ही अकनेनयोग्य हैं।'

इदम् उक्तं कथितं मया हे अनव अपाप । एतत् शास्त्रं यथादर्शितार्थं सुद्ध्वा बुद्धिमान् स्याद् भवेद न अन्यया कृतकृत्यः च भारत । हे निष्पाप अर्जुन ! ऐसा यह ( परम गोपनीय शाख ) मैंने कहा है । हे भारत ! ऊपर दिख्छाये इए अर्थसे युक्त इस शाखको जानकर ही, मतुष्य बुद्धिमान् और ख़तकुत्य होता है, अन्य प्रकारसे नहीं। कृतं कृत्यं कर्तव्यं येन स कृतकृत्यो विश्विष्टजन्मप्रदतेन ब्राह्मणेन यत् कर्तव्यं तत् सर्वे भगवचच्चे विदिते कृतं भवेद् इत्यर्थः। न च अन्यथा कर्तव्यं परिसमाप्यते कस्यचिद् इति अभिप्रायः।

'सर्वं कर्मास्थितं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते' इति च उक्तम् ।

'एतदि जन्मसामण्यं नाग्राणस्य विशेषतः। प्राप्येतस्कृतकृत्यो हि द्विजो भवति नान्यया ॥' (मसुस्मृति १२। ९२) इति चमानयं वचनम् ।

यत एतत् परमार्थतन्त्रं मत्तः श्रुतवान् असि ततः कृतार्थः त्वं भारत इति ॥ २० ॥ अभिश्राय यह है कि जिसने करनेयोग्य सब कुछ कर लिया हो, वह कुतकुत्य है, अत: श्रेष्ठ कुटमे जन्म लेनेवाले ब्राह्मणद्वारा जो कुछ किया जानेयोग्य है, वह सब भगवान्का तस्व जान लेनेयर आप ही किया हुआ हो जाता है। अन्य प्रकारसे किसीके भी कर्तन्यकी समाप्ति नहीं होती।

कहा भी है कि — 'हे पार्थ ! समस्त कर्म-समुदाय, झानमें सर्वथा समाप्त हो जाता है।'

तथा मनुका भी वचन है कि 'विशेषरूपसे बाह्यणके जन्मकी यही पूर्णता है क्योंकि हसीको प्राप्त करके द्विज इनकृत्य होता है अन्य प्रकारसे नहीं।'

े हे भारत ! क्योंकि त्ने मुझसे यह परमार्थतत्त्र सुना है, इसलिये त् कृतार्थ हो गया है ॥२०॥

इति श्रीमहाभारने श्रतमाहसूचां मंहिताचां वैवासिक्यां भीष्म-पर्वणिश्रीमद्भगवद्गीनाखपनिषन्तु त्रक्षविद्याचां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽष्यायः ॥ १५ ॥

इति श्रीक्यस्महस्परित्राजकाचार्यगोविन्दक्षमक्युञ्यपादशिष्यश्रीकग्छङ्कर-भगवतः कृती श्रीक्षमद्भीताभाष्ये पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदत्रोऽप्यायः ॥ १५ ॥



### षोडशोऽध्यायः

दैवी आसुरी राक्षसी च इति प्राणिनां प्रकृतयो नवमे अध्याये सचिताः तासां विस्तरेण प्रदर्शनाय अभयं सच्चसंशुद्धिः इत्यादिः अध्याय आरम्यते,

तत्र संसारमोक्षाय दैवी प्रकृतिः निवन्धनाव आसुरी राक्षसी च इति दैन्या आदानाय प्रदर्शनं क्रियते इतस्योः परिवर्जनाय,

श्रीभगवानुबाच-

नर्वे अप्यायमें प्राणियोंकी दैवी, श्रासुरी और राक्षसी-ये तीन प्रकारकी प्रकृतियाँ बतलायी गयी हैं। उन्हें विस्तारपूर्वक दिखानेके लिये 'श्रमयं सत्त्व-संसुद्धिः' इत्यादि ( श्लोकोंसे युक्त सोल्ह्यों ) अप्याय आरम्भ किया जाता है।

उन तीनोंमें देंबी प्रकृति संसारमे मुक्त करने-वाली है, तथा आसुरी और राक्षसी प्रकृतियों बन्धन करनेवाली हैं, अत: यहाँ देंबों प्रकृति सम्पादन करनेके लिये और दूसरी दोनों त्यागनेके लिये दिख्लायी जाती है—प्रीमगवान बोले—

अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगन्यवस्थितिः । दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥ १ ॥

अभयम् अभीस्ता सन्त्रसञ्जद्धः मच्चस्य अन्तःकरणस्य संव्यवहारेषु परवश्चनमाया-नृतादिपरिवर्जनं शुद्धभावेन व्यवहार इत्यर्थः ।

श्चनयोगध्यवस्थितः झानं श्चास्त आचार्यतः च आत्मादिपदार्थानाम् अवगमः अवगतानाम् इन्द्रियाद्यपसंहारेण एकाग्रतया स्वात्मसंवेद्यता-पादनं योगः तयोः झानयोगयोः व्यवस्थितिः व्यवस्थानं तिश्वष्ठता एपा प्रधाना दैवी साच्चिकी संपत्।

यत्र च येषाम् अधिकृतानां या प्रकृतिः संभवति सान्त्रिकी सा उच्यते—

दानं यथाशक्ति संविभागः अन्नादीनाम्,

अभय—िनर्भयता, सत्त्वसंशुद्धि—अन्तः-करणकी शुद्धि व्यवहारमें दूमरेके साथ टगाई, कपट और श्रुट आदि अवगुणोको छोड्कर शुद्ध भावसे आचरण करना ।

ज्ञान और योगमे निरन्तर स्थिनि — शास्त्र और आचार्यमे आन्मादि पदार्जोंको ज्ञानमा 'ब्राम' है और उन जाने हुए पदार्थोंका हम्द्रियादिको तिप्रहसे (ब्राप्त) प्रकामताहारा अपने आत्मामे प्रायक्ष अनुमव कर लेना 'योग' है। उन ज्ञान और योग दोनोंमें स्थिति अर्थात स्थित है जाना— तन्मय हो जाना, यही प्रचान साखिकों— देवी संपद् है।

और भी जिन अधिकारियोंकी जिस विषयमें जो सास्त्रिकी प्रकृति हो सकती है वह कही जाती है----

दान---अपनी शक्तिके अनुसार अन्नादि वस्तु-ओंका विभाग करना। दमः च बाह्यकरणानाम् उपश्रमः अन्तः-करणस्य उपश्रमं शान्ति वस्यति ।

यज्ञः च श्रीतः अग्निहोत्रादिः, सार्तः च देवयज्ञादिः।

स्वाध्याय ऋग्वेदाद्यध्ययनम् अदृष्टार्थम् ।

तपो वक्ष्यमाणं शारीरादि, आर्व्वम् ऋजुत्वं सर्वदा ॥ १ ॥ दम—बाह्य इन्द्रियोंका संयम । अन्त:करणकी उपरामता तो शान्तिके नामसे आगे कही जायगी ।

यज्ञ-अग्निहोत्रादि श्रौतयज्ञ और देत्रपूजनादि स्मार्तयज्ञ ।

स्त्राच्याय-अदष्टलाभके छिये ऋक् आदि वेदोंका अच्ययन करना ।

तप---शारीरिक आदि तप जो आगे बतलाय। जायगा और आर्जव अर्थात् सदा सरखता--सीधापन ।

-+ 28 MARS ---

किंच-

तथा---

# अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् । दयाभ्रतेष्वलोल्पस्वं मार्दवं हीरचापलम् ॥ २ ॥

अहिसा अहिसनं प्राणिनां पीडावर्जनम्, सन्यम् अप्रियानुतर्वाजितं यथाभृतार्धवचनम् । अकोय परः आकृष्टस्य अभिहतस्य वा प्राप्तस्य क्रोथस्य उपशमनम्, त्यागः मंन्यामः पृत्वं दानस्य उक्तत्वात् ।

शान्तिः अन्तःकरणस्य उपश्चमः, अर्गश्चनम् अपिशुनता परम्मे परगन्त्रप्रकटीकरणं पेशुनं तदभावः अपेशुनम् ।

दया कृपा भूतेषु दुःखितेषु, आधालेखप्यम् इन्द्रियाणां विषयसंनिधा अविकिया, सद्यं मृदुता अकोर्यम् ।

हीः लजा अचापलम् असति प्रयोजने वाक्पाणिपादादीनाम् अञ्यापारयितृत्वम् ॥ २ ॥ अहिंसा----किसी भी प्राणीको कष्ट न देना, सन्य--अप्रियता और असत्यसे रहित यथार्थ बचन ।

श्रकोध—दूसरोके द्वारा गानी दी जाने या ताइना दी जानेपर उत्पन्न हुए कोधको ज्ञान्त कर लंता। त्याग—संन्यास (दान नहीं) क्योंकि दान पहले कहा जा जुका है।

शान्ति—अन्तःकाणका संकल्परहित होना, अपैश्चन—अपिश्चनता, किसी दूसरेके सामने पराये छिद्रोको प्रकट करना पिश्चनता (चुगकी) है, उसका न होना अपिश्चनता है।

भूतोंपर दया — दुःखी प्राणियोंपर कृपा करना, अलोञ्जपता—शिषयोंके साथ संयोग होनेपर भी इन्द्रियों-में त्रिकार न होना, मार्दय—कोमल्ता अर्थात् अकृरता।

ही—ङजा और अचपलता—िवना प्रयोजन वाणी, हाय, पैर आदिको व्यर्थ क्रियाओंका न करना ॥ २॥

किंच-

नथा---

तेजः क्षमा धृतिः शौंचमद्रोहो नातिमानिता । भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ ३ ॥

大子の意思を

तेजः प्रागल्य्यं न स्वम्मता दीप्तिः, क्षम आक्रष्टस्य ताडितस्य वा अन्तर्विक्रयानुत्यिनः उत्पन्नायां विक्रियायां प्रशमनम् अक्रोध इति अवोचाम, इत्थं क्षमायां अक्रोधस्य च विश्रेषः।

धृतिः देहेन्द्रियेषु अवसादं प्राप्तेषु तस्य प्रतिषेधकः अन्तःकरणव्रृत्तिविद्येपो येन उत्तम्भितानि करणानि देहः च न अवसीदन्ति ।

शौर्च द्विविधं मुजलकृतं बाह्यम् आम्यन्तरं च मनोबुद्धयोः नैर्मेल्यं मायारागादिकालुप्या-भाव एवं द्विविधं श्लीचम् ।

अद्रोहः परजिघांमाभावः अहिंमनम् ।

नातिमानिता अत्यर्थ मानः अतिमानः स यस्य विद्यते सः अतिमानी तद्भावः अतिमानिता तदभावो नातिमानिता आत्मनः पूज्यता-तिश्चयभावनाभाव इत्यर्थः ।

भवित अभयादीनि एतदन्तानि संवदम अभिजातस्य किविशिष्टां संपदम्, देवी देवानां संपदम् अभिलक्ष्य जातस्य देवविभृत्यर्हस्य भाविकल्याणस्य इत्यर्थो हे भारत ॥ ३ ॥ तेज — प्रागल्य ( तेजखिता ), चमड़ीकी चमक नहीं । क्षमा-गाली दी जाने या ताड़ना दी जानेपर भी अन्तःकरणमें विकार उत्पन्न न होना । उत्पन्न हुए विकारको शान्त कर देना तो पहुले अक्रोधके नामसे कह जुके हैं। क्षमा और अक्रोधका इनना ही मेद हैं। पृनि — शारीर और इन्द्रियादिमें पकावट उत्पन्न होनेपर, उस यकावटको हटानेवाली जो अन्तःकरणकी

शोच —दो प्रकारकी शुद्धिः अर्थात् मिही और जल आदिसे बाहरकी शुद्धिः, एव कारट और रागादिकी काल्मिका अभाव होकर मन बुद्धिकी निर्मळतारूप भीनरकी शुद्धिः उस प्रकार दो तरहकी शुद्धिः।

वृत्ति है, उसका नाम 'पृति' है, जिसके द्वारा उत्साहित

की हुई इन्ट्रियाँ और शरीर कार्यमें नहीं धकते।

अद्रोह--दृसरेका घात करनेकी इच्छाका अभाव, यानी हिंसान करना।

अतिमानिताका अभाव — अत्यत्त मानका नाम अतिमान हे, वह जिसमे हो वह अतिमानी है, उसका भाव अतिमानिता हे, उसका जो अभाव है वह 'नातिमानिता' है, अर्थात् अपनेमे अतिशय पूच्य भावनाका न होना।

हे भारत! 'अभय' से लेकर यहाँतकके ये सब त्यक्षण, सम्पत्तियुक्त उत्पन्न हुए पुरुषमें होते हैं। कैसी सम्पत्तिसे युक्त पुरुषमें होते हैं / जो देवी सम्पत्तिको साथ लेकर उत्पन्न हुआ है, अर्थात् जो त्वनाओकी विस्तृतिका योग्य पात्र है और भविष्यमें विसका कल्याण होना निधित है, उस पुरुषके ये लक्षण होते हैं॥ है॥

4

अथ इदानीम् आसुरी संपद् उच्यते । अब आगे आसुरी सम्पन्ति कही जाती है ---दम्भो दर्पोऽतिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम् ॥ ४ ॥

दम्भो धर्मध्वजित्वम्,दर्भे धनस्वजनादिनिमित्त उत्सेकः, अतिमानः पूर्वोक्तः,कोवः च पारुष्यम् एव च परुषवचनं यथा काणं चक्ष्मान्, विरूपं रूपवान् हीनाभिजनम् उत्तमाभिजन इत्यादि । च अविवेकज्ञानं मिथ्याप्रत्ययः कर्तव्याकर्तव्यादिविषयम् अभिजातस्य पार्थ ।

आसरी ताम अभिजातस्य इत्यर्थः ॥ ४ ॥ अनयोः संपदाः कार्यम् उच्यने---

किम् अभिजातस्य इति आह-असुगणां सपद्

टम्म - - धर्मध्वजीपन, दर्प-धन-परिवार आदिके निमित्तसे होनेवाला गर्व, अतिमान -- पहले कही हुई अपनेमें अतिराय पुज्य भावना, तथा कोव और पारुष्य यानी कटोर वचन जैसे (आक्षेपसे) कानेको अन्छ नेत्रोंबाला, कुरूपको रूपवान और द्वीन जातिवाले-को उत्तम जातिबाह्य बतलाना इत्यादि ।

अज्ञान अर्थात् अविवेक-कर्तव्य और अकर्तव्यादि-के विषयमें उलटा निश्चय करना । हे पार्थ ! ये सब लक्षण, आसुरी सम्पत्तिको प्रहण करके उत्पन्न हुए मनुष्यके हैं, अर्थात् जो असुरोकी सम्पत्ति है उसमे युक्त होकर उत्पन्न हुए मनुष्यके चिह्न हैं।। ४॥

इन दोनों सम्पत्तियोका कार्य बतलाया जाता है-

देवी संपद्धिमोक्षाय निबन्धायासुरी

मा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५ ॥

देवी मपद् या सा विमोक्षाय संमाग्वन्धनात, निबन्धाय नियतो बन्धो निबन्धः तदर्थम् आसुरी मंपद मना अभिष्रेता तथा राक्षमी ।

तत्र एवम् उक्ते अर्जुनस्य अन्तर्गतं भावं किम् अहम् आसुरमंपद्यक्तः कि वा दैवमंपद्यक्त इति एवम् आलोचनारूपम् आलक्ष्य आह भगवान्-

मा शुचः शोकं मा कापीः संपदं देवीम जातः असि भाविकल्याणः त्वम् असि इत्यर्थो हं पाण्डव ॥५॥ विक्याण होनेवाला है ॥५॥

जो देवी सम्पत्ति है, वह तो ससार-बन्धनसे मुक्त करनेके छिये हैं, तथा आसुरी और राक्षसी सम्पत्ति नि.सन्देह बन्धनके लिये मानी गयी है। निश्चित बन्धनका नाम निबन्ध है. उसके छिये मानी गयी है ।

इतना कहनेके उपरान्त अर्जनके अन्तः करणमे यह संशययक्त विचार उत्पन्न हुआ देखकर, कि 'क्या मै **आस्त्री** सम्पत्तिसे युक्त हूँ **अथ**वा देवी सम्पत्तिसे' भगवान बोले---

हे पाण्डव ! शोक मन कर, तू देवी सम्पत्तिको लेकर उत्पन्न हुआ है। अर्थात भविष्यमें तेरा

द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन्दैव आसर एव च। दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसरं पार्थ मे श्रूण ॥ ६ ॥

द्रौ द्विसंख्याको भूतसर्गे भूतानां मनुष्याणां । सर्गी सप्टी भूतसर्गी सज्येते इति सर्गी रचना की जाय वह सप्टि है, अतः देवी सम्पत्ति भतानि एव सञ्यमानानि दवासरसंपद्यक्तानि द्वी भूतसगीं इति उच्येते ।

इस संसारमे मनुष्योकी दो सृष्टियाँ हैं । जिसकी और आस्री सम्पत्तिसे युक्त रचे हुए प्राणी ही, यहाँ भूत-स्रिके नामसे कहे जाते है। 'द्वया ह पाजापत्या देवाश्रासुगश्च' (वृह० उ० १ । ३ । १ ) इति श्रुतेः लोके अस्मिन् संसारे इत्यर्थः । सर्वेषां द्वैविष्योपपत्तेः ।

की ती भृतसर्गो इति, उच्येते प्रकृती एव दैव आसुर एव च।

उक्तयोः एव पुनरनुवादे प्रयोजनम् आह --

दैनं भूतसर्गः 'अभयं सन्त्रसंब्रिडः' इत्यादिना विस्तरको विन्तरप्रकारैः श्रोकः कथितो न तु आसुरो विस्तर्यकारैः अतः तत्परिवर्जनार्थम् आधुरं पार्य मे मम वचनाद् उच्यमानं विस्तरदाः ४७ अवधारय ॥ ६ ॥

'प्रजापतिकी दो सन्तानें हैं देख और असुर' इस श्रुनिसे भी यही बात सिद्ध होती हैं। क्योंकि इस ससारमें सभी प्राणियोंके दो प्रकार हो सकते हैं।

प्राणियोंकी वे दो प्रकारकी सृष्टियों कौन-सी हैं ? इसपर कहने हैं कि इस प्रकरणमें कही हुई दैवी और आधुरी।

कही हुई दोनों सृष्टियोंका पुनः अनुवाद करनेका कारण बनलाते हैं—

दैवी सृष्टिका वर्णन तो 'असयं सत्त्वसंयुद्धिः' इत्यादि क्षोकोंद्वारा, विस्तारपूर्वक किया गया। परन्तु आसुरी सृष्टिका वर्णन, विस्तारसे नहीं हुआ। अतः हे पार्थ! उसका त्याग करनेके ल्यि, उस आसुरी सृष्टिको, त् सुक्क्से-मेरे वचनोंसे, विस्तार-पूर्वक सुन, यानी सुनकर निध्य कर॥ ॥ ॥

आ अध्यायपरिसमाप्तेः आसुरी संपत् प्राणिविशेषणत्वेन प्रदर्श्यते प्रत्यक्षीकरणेन च शक्यते अस्याः परिवर्जनं कर्तुम् इति —

इस अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त प्राणियोके विशेषणोद्वारा आसुरी सम्पत्ति दिग्नहायी जाती है, क्योंकि प्रत्यक्ष कर किनेसे ही उसका त्याग करना वन सकता है—

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः । न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७ ॥

प्रवृत्तिं च प्रवर्तनं यस्मिन् पुरुषार्थसाधने कर्तन्ये प्रवृत्तिः तां निवृत्तिं च तद्विपरीतां यसाद् अनर्थहेतोः निवृत्तितन्यं मा निवृत्तिः तां च जना आसुरा न विद्व. न जानन्ति ।

न केवलं प्रश्निनिष्ट्नी एव न विदुः न शीचं न अपि च आचारो न सत्यं तेषु विद्यते । अशीचा अनाचारा मायाविनः अनृतवादिनो हि आसराः ॥ ७ ॥ आसुरी खभाववाले मनुष्य, प्रश्नृतिको अर्थात् जिस किसी पुरुपार्थके साधनरूप कर्तव्य कार्यमें प्रश्नत होना उचित है, उसमें प्रश्नत होनेको, और निश्नृतिको, अर्थात् उसमे विपरीत जिस किसी अनर्थकारक कमेंने निश्नत होना उचित है, उससे निश्नत होनेको भी, नहीं जानते।

केवल प्रशृति-निशृतिको नहीं जानने, इतना ही नहीं, उनमें न शुद्धि होती हैं, न सदाचार होता है, और न सत्य ही होता हैं। यानी आसुरी प्रकृति-के मनुष्य, अशुद्ध, दुराचारी, कपटी और मिथ्या-वादी ही होते हैं ॥।। कि च--

तथा---

### असत्यमप्रतिष्ठं ते अपरस्परसंभतं

## जगदाहुरनीश्वरम् । किमन्यत्कामहैतुकम् ॥ ८ ॥

असत्यं यथा वयम् अनुतप्रायाः तथा इदं जगत् मर्वम् असत्यम् अप्रतिष्ठं च न अस्य धर्माधर्मो प्रतिष्ठा अतः अप्रतिष्ठं च इति ते आसुरा जना वण्द् आहः अनीधर न च धर्माधर्म-सच्यपेक्षकः अस्य शासिता ईश्वरो विद्यते इति अतः अनीश्वरं जगद् आहः। वं आधुर स्वमावत्राते मनुष्य कहा करते हैं
िक, जैसे हम झुठते भरे हु? है, वैसे ही यह
सारा संसार भी झुठा और प्रतिप्रासंहन है, अर्घाद
धर्म अपये आदि इसका कोई आधार नहीं है
अनः निराधार है, तथा अनीधर है, अर्धाद पुण्यपापकी अर्थकार इसका सासन करनेवाला कोई
साची नहीं है, अत यह जगत चिना ईश्वरका है।
तथा कामसे प्रेरिन हुए की-पुरुषीका आपसमें
स्थोग हो जानेमें हो साग जगत उरवज हुआ है, अनः
इस जगतका कारण काम ही है, दूसरा और क्या हो
सबता है र अर्थाद (इसका) धर्म-अप्नांदि कोई दूसरा
अटट कारण नहीं है, केवन कान ही प्राणियोंका
कारण है। यह लोकायतिकों की दिंह है। ८॥

कि च अपरस्परनंतृतं कामप्रयुक्तयोः स्त्रीपुरुषयोः अन्योत्यसंयोगाद् जगत् सर्व संगृत्मु।किम् अन्यत् कामकेतुकं कामहेतुकं एव कामहेतुकं किम् अन्यद् जगतः काग्यं न किञ्जिद् अटटं धमिधमोटि कारणान्तरं विद्यते जगतः काम एव प्राणिनां कारणम् इति लोकायत्किद्दष्टिः इयम् ॥८॥

> एतां दृष्टिमत्रष्टभ्यं नष्टात्मानोऽत्यबुद्धयः। प्रभवन्त्युत्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः॥ ६ ॥

्ता द्रांध्म आध्रम्य आप्रित्य नधानानो नए-स्वमावा विश्रप्टपरलोकमाधना अञ्चल्यक्षे हो गये हैं, जो विषयविषया अञ्चा एव बृद्धिः येषां ते अञ्च बृद्धयः प्रमर्शन्त उद्भवन्ति उपकर्माणः उप्रकर्मा व्रद्धः प्रमर्थन्तः अभवन्ति स्वम्यस्यः । ज्ञातः अदिनाः श्रव्य इत्यस्यः । १। हति सम्बन्धः। ज्ञातः अदिनाः श्रव्य इत्यसः। १। हति सम्बन्धः। ज्ञातः अदिनाः श्रव्य इत्यसः। १।

इस दृष्टिका अवरुप्यत—आश्रय लेकर जिनका समाव नष्ट डो गया है, वो परछोकसाधनसे अष्ट हो गये हैं, वो अल्प्युद्धि है—जिनकी युद्धि केवल भोगोको ही विषय करनेवाली हैं, ऐसे वे अल्प्युद्धि, उम्रकर्मा—कर कर्म करनेवाले, हिंसाधगयण संसारके शतु, ससारका नाश करनेके लिये ही उत्पन्न होते हैं ॥ ९.॥

तेच--

तथा वे —

काममाश्रित्य दुष्प्रं दम्भमानमदान्विताः । मोहाद्गृहीत्वासद्ग्राहान्त्रवर्तन्तेऽशुचिव्रताः ॥ १० ॥

इतिरको ही आत्मा माननेवाळे एक सम्प्रदायविद्येपका नाम -छोडायतिक' है ।

गी० शा० भा० ४९--

कामम् इच्छाविशेषम् आश्रित्य अवष्टभ्य दुष्पूरम् अञ्चलस्पूर्णं दम्भमानमदान्विता दम्भः च मानः च मदः च दम्भमानमदाः तः अन्विता दम्भमानमदान्विता मोहाद अविवेकतो गृहीत्वा उपादाय असद्ग्राहान् अञ्चलनिश्चयान प्रवर्तन्ते लोके अर्शाचनता अशुचीनि व्रतानि येषां ते अञ्चित्रताः ॥ १० ॥

कभी पूर्ण नकी जा सकनेवाली दृष्पूर कामना----इच्छाविशेषका आश्रय-अवलम्बन कर, पाखण्ड, मान और मदसे युक्त हुए, अशुद्धाचारी---जिनके आचरण बहुत ही बुरे हैं ऐसे मनुष्य, मोहसे-अज्ञानसे मिथ्या आग्रहोको, अर्थात अञ्चभ सिद्धान्तों-को ग्रहण करके — स्वीकार करके संसारमें बर्तते 1109115

किंच -

तथा - --

#### चिन्तामपरिमेयां प्रलयान्तामपाश्चिताः । कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ ११ ॥

विन्ताम् अपरिनेयां च न परिमातं शक्यते | जिसकी इयत्ता न जानी जा सके, ऐसी अपरिनेय यस्याः चिन्ताया इयत्ता सा अपरिमेया ताम अपरिमेचां प्रत्यान्ता मरणान्ताम् उपाधिता सदा चिन्ताके आधित हुए, अर्थात् सदा चिन्ताप्रस्त हुए, चिन्तापरा इत्यर्थः । कामोपभोगपरमाः काम्यन्ते इति कामाः शब्दादयः तद्यभागपरमाः, अयम् बाय वे शब्दादि विषय काम है उनके उपभोगर्ने एव परमः पुरुषार्थी यः कामोपभोग इति एवं नित्यर हुए-नवा विषयोंका उपभोग करना, बस यही

--- अगर, प्रत्यतक --- मरणपर्यन्त रहनेवाली तथा कामोपभोगक परायण-जिनकी कामना की निश्चितात्मान एतावद् इति निश्चिता ॥ ११ ॥ । परम पुरुषार्थ है, ऐसा निश्चय स्वनेवाले ॥ ११ ॥

#### आशापाशशतैर्बद्धाः कामकोधपरायणाः । कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयात् ॥ १२॥

आशापाशशतैः आशा एव पाशाः तच्छनैः आशापाशयर्तः बडा नियन्त्रिताः मन्तः मर्वत आकृत्यमाणाः कामकोधपरायणाः कामकोधां परम अयनं पर आश्रयो येषां ते कामक्रोधपरायणाः, ईहन्ते **चेष्टन्ते** कामभोगार्थ कामभोगप्रयोजनाय न धर्मार्थम् अन्यायेन अर्थसञ्चयान् अर्थप्रचयान् अन्यायेन परस्वापहरणादिना इत्यर्थः ॥ १२ ॥

तया सैकड़ो आशास्त्र पाशोंसे वैये हुए-जकड़े हुए, सब ओरसे खींचे जाते हुए, काम-कोधके परायण हुन, अर्थात् काम-क्रोध ही जिनका परम अयन — आश्रय हैं, ऐसे काम-क्रोधपरायण पुरुष, भर्मके लिये नहीं, बल्कि भोग्य बस्तुओंका भोग करनेके लिये, अन्यायपूर्वक अर्थात दूसरेका सत्व हरण करना आदि अनेक पापमय युक्तियोंद्वारा धन-समुदायको इकट्ठा करनेकी चेष्टा किया करते हैं ॥१२॥

### ईदशः च तेषाम् अभिप्रायः—

तथा उनका अभिप्राय ऐसा होता है कि----

इदमद्य मया लब्धमिदं प्राप्त्ये मनोरथम् ।

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥ १३ ॥

हरं द्रव्यम् अध इदानीं मया उटवम् इदम् अन्यत् प्राप्त्यं मनोत्यं मनस्तुष्टिकतम् इदं च अस्ति इदम् अपि मे भविष्यति आगामिनि संवत्सरे पुनः धनं तेन अहं धनी विख्यातो भविष्यामि ॥१३॥

आज इस समय तो मुझे यह द्रव्य मिछा है तथा अमुक मनोरथ—-मनको सन्तुष्ट करनेवाछा पदार्थ मुझे और मिछेगा। अमुक वस्तु मेरे पास है और यह इतना धन मेरे पास अगडे वर्षमें किर हो जायगा, उससे मैं धनवान् विख्यात हो जाउँगा॥ १३॥

#### - 4.8.h.

असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानि । ईश्वरोऽहमहं भोगी सिन्होऽहं बल्ज्वान्सुस्ती ॥ १४ ॥

असी देवदत्तनामा भग हतो दुर्जयः अष्टः, हतिस्ये च अन्यान् वराकान् अपगत् अपि किम् एते करिप्यन्ति तपस्विनः सर्वया अपि न अन्ति मनुज्य ईस्तरः अहम् अहं मोगी सर्वप्रकारेण च सिहः अहं सम्पन्नः पुत्रैः पीत्रैः नप्नृभिः न केवलं मानुषः अहं बल्वान् सुस्वी च अहम् एव अन्ये त भमिभाराय अवनीर्णाः॥ १४॥

अमुक देवदत नामक दुर्जय शत्रु तो मेरेद्वारा भारा जा जुका, अब दूसरे पामर निर्वल शत्रुओंको भी मैं मार डाउँगा, यह बेचारे गरीव मेरा क्या करेंगे जो किसी तरह भी मेरे समान नहीं हैं। मै ईश्वर हूँ, भोगी हूँ, सब प्रकारसे सिद्ध हूँ तथा पुत्र-पौत्र और नानियोसे सम्पन्न हूँ। मै केवल साधारण मनुष्य ही नहीं हूँ, बन्कि बड़ा बल्बान् और सुखी भी मैं ही हूँ, दूसरे सब तो भूमिपर भारह्य ही उपन्न हुए हैं॥ १४॥

# आख्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदशो मया। यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥

आक्षो धनेन अभिजनेन अभिजनवान् सप्त-पुरुषं श्रोत्रियत्वादिसस्पन्नः तेन अपि न मम तुल्यः अस्ति कश्चित् कः अन्यः अस्ति सहशः तुल्यो मया किं च यश्ये यागेन अपि अन्यान् अभिभविष्यामि दास्यामि नटादिभ्यो मोदिष्ये हर्षे च अतिरायं प्राप्सामि हिन एवम् अज्ञानेन विमोहिता अज्ञानविगोहिता विविधम् अविवेकभावम् आपनाः ॥ १५ ॥

मै धनसे सम्पन्न हूँ और बंशकी अपेक्षासे अप्यन्त कुलीन हूँ, अर्थात सान पीड़ियोंसे श्लोत्रिय आदि गुणोंसे सम्पन्न हुँ। सुत्रारं धन और कुलमें भी मेरे समान दूसरा कीन है। अर्थात कोई नहीं है। मै यक करूँगा अर्थात यक्क्षरा भी दूसरोंक अपमान करूँगा, नट आदिको धन हूँगा और मोद — अतिशय हपेकी प्राप्त होऊँगा; इस प्रकार वे मनुष्य अक्षानसे मोहित अर्थात् नाना प्रकारकी अविवेकसावनासे युक्त होते हैं॥ १५॥

### अनेकचित्तविभ्रान्ता प्रसक्ताः कामभोगेष

अनेक्षित्तिश्रास्ता उक्तप्रकारै: अनेकै: चित्तै: विविधं श्रास्ता अनेकषित्तविश्रास्ता गोहबालसमावृता मोहः अविवेक: अज्ञानं तद् एव जालम् इव आवरणास्त्रव्यात तेन समावृता: प्रसक्ताः कामभोगेषु तत्र एव निषण्णाः सन्तः तेन उपचितकस्त्रापः पनन्ति नरके अञ्जी वैतरण्यादो ॥ १६॥

# मोहजालसमानृताः । पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६॥

उपर्युक्त अनेक प्रकारके विचारोसे आन्तिचत हुए और गोहरूप जालमें फैंसे हुए, अर्थात् अनिवेक ही मीह है, वह जालकी भीति फैंसानेवाला होनेसे जाल है, उसमें फैंसे हुर, तथा विषय-भोगोंमें अन्यन्त आसक्त हुए-उन्होंमें गहरे दूवे हुए मृतुष्य, उन्न भोगोंके हारा पारोंका सक्यय करके, ैतरणी आर्ट अञ्चह नम्कोंमें गिरते हैं ॥१६॥

### आत्मसंभाविताः स्तन्धा धनमानमदान्विताः । यजन्ते नामयज्ञस्तं दम्मेनाविधिपुर्वकम् ॥ १७ ।

आत्मसंभाविता सर्वगुणविविष्टतया आत्मना एव संभाविता आत्मसंभाविता न मापुभिः, सञ्चा अप्रणतात्माना धनमानमः प्रनानिन्ना धन-निमित्ता माना मदः च ताभ्या धनमान-मदास्याम् अन्तिता थनने नाभ्यत्रे नाममात्रः यद्गः ते दःसेन धर्मभ्यतित्या आर्थावपुर्वतः विद्यताक्षेत्रवर्तेवात्राहितः॥ १०॥

ब्रांर वे अपने आपको सर्वगुणसम्पन्न मानकर, आप ही अपनेको बड़ा माननेवाले, साधु पुरुषोद्वारा अष्ट न माने हुए, स्तत्य-विनयर्गहन, धनमान-मरान्वित यनहेनुक मान और मरमे बुक्त पुरुष, पाम्बण्डसे, अर्थात् धर्मयजीपनसे, अर्थात्युवेक—विहित अर्था करल्यताके ज्ञानसे रहिन केवल नाममावके यहाँद्वारा पुजन किया वर्गन है ॥ १७॥

# अहंकारं बरुं दर्पं कामं क्रीधं च मंश्रिताः । मामात्मपरहेहेष प्रद्विपन्तीऽभ्यस्यकाः॥ १८॥

अहकारम् अहंकरणम् अहंकारो विद्यमानः अविद्यमानः च गुणैः आत्मान अध्यारोषिनैः विशिष्टम् आत्मानम् अहम् इति मन्यते सः अहंकारः अविद्याख्यः कष्टतमः सर्वदोषाणां मृलं सर्वानर्थत्रकृतीनां च तथा वर्ष्ट पराभिभव-निमित्तं कामरागान्वितं दर्ध दर्षो नाम सस्य उद्भवे धर्मम् अतिकामित सः अयम् अन्तः-करणाश्रयां दोषविज्ञेषः ।

अहंकार 'हम-हम' करनेका नाम अहंकार है, जिसके द्वारा अपनेमें आरोधिन किये हुए विद्यमान और अध्ययमान गुणोसे अपनेको गुक मानकर मनुष्य 'हम हैं' ऐसा मानता है उसे अहकार कहते हैं। यह अधिवा नामका बड़ा करिन होर, समस्त होयोका और समस्त अन्ध्रेमय प्रतृतियोका पढ़ कामना और आसक्तिम गुक, ह्मसेका प्राप्त करनेके छिये होनेवाला बढ़ा द्वार-विवास कर है। कामना और असक्तिम गुक, ह्मसेका प्राप्त करनेके छिये होनेवाला बढ़ा द्वार-विवास कर बाना है, अस्त-करण-के आधित उस दोर्थियोवाना मह पूर्व होनेवर

#### कामं स्त्र्यादिविषयम् क्रोधम् अनिष्टविषयम्

एतान् अन्यान् च महतो दोषान् संभिताः ।

किं च ते माम् ईश्वरम् अन्मपरदेदेपु स्वदेहे

परदेहेषु च तद्वृद्धिकमेसाक्षिभृतं मां प्रदिक्तो

मच्छासनातिवर्तित्वं प्रदेषः तं कुर्वन्तः

अभ्यस्यकाः सन्मार्गस्यानां गुणेषु असहमानाः ॥ १८ ॥

तथा खी आदिके विषयमें होनेशन काम आर किसी प्रकारका अनिष्ट होनेसे होनेशाला कीय, इन सब दोषोंको तथा अन्यान्य महान् दोषोंको भी, अवतम्बन करनेशले होते हैं।

इसके सिता वे अपने और दूसरोंके शरीरमें स्थित, उनकी बुद्धि और कर्मके साक्षी, मुझ ईसरसे देय करनेवाले—मेरी आझाको उहाङ्कन करके बलना ही मुझसे द्वेय करना है, सो बंसा करनेवाले— और सम्मार्गमें स्थित पुरुषोंके गुणोको सहन न करके, उनकी निन्दा करनेवाले होने हैं ॥ १८॥

# तानहं द्विषतः कूरान्संसारेषु नराधमान्। क्षिपाम्यजन्नमधुभानासुरीप्वेव योनिषु॥१६॥

नान् अह सर्वान् सन्मार्गप्रतिपञ्चभूतान् साधुद्वेषिणो दियनः च मां कृगन् सतारेष एव नरकमंसरणमार्गेषु नगथमान् अध्यमेदोषवस्वात् क्षिणामि प्रक्षिपामि अवस्य संततम् अध्यमन् अध्यम् कर्मकारिण आसुरीषु एव क्रूककमत्राधासु व्याद्य-संद्वादियोनिषु श्विपामि इति अनेन सम्बन्धः। १९। सन्मार्गके प्रतिश्वी और मेरे तथा सायुपुरुषेके साथ द्वेष करनेवाले उन सब अञ्चासक्रीकारी क्र नराधमींको, वे पापाट दोपोंसे युक्त होनेक कारण मै बारबार सस्तारमे -नरक प्राप्तिक मार्गमें जो प्रायः क्र कर्म करनेवाली व्याप्त-सिह आदि आसुरी योनियाँ हं उन्तें ही सहा गिगता हूँ 'श्विपामि' इस क्रियापुटका, 'योनियु' के साथ सम्बन्ध है। १९॥

# आपुर्ग योनिमापन्ना मृहा जन्मिन जन्मिन । मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ॥ २० ॥

आधुरी योनिम् आपनाः प्रतिवन्ना मृद्या जन्मनि जन्मनि अविवेकिनः प्रतिजन्म तमोबहुलासु एव योनिषु जायमाना अधो मन्छन्ता मृद्या माम् ईश्वरम् अप्राप्य अनामाद्य एव हे कॉन्नेय तत तसाद्य अपि यान्ति अपमा निकृष्टतमां गतिम्।

माम् अप्राप्य एव इति न कत्याप्तौ काचिद्
अपि आश्रङ्काः अस्ति अतो मिळ्छ्यसाधुमार्गम्
अप्राप्य इत्यर्थः ॥ २०॥

ते मृह—अविवेकीजन, जन्म-जन्ममे यानी प्रत्येक जन्ममें आसुरी योनिको पाने हुए अर्थात् जिनमे, तमोगुणकी बहल्ता है, ऐसी योनियोको पाने हुए, नीचे गिरने-गिरने मुख ईश्वरको न पाकर, उन पूर्वग्राप्त योनियोंको अपेक्षा भी अध्िक अध्मागितको ग्राप्त होने हैं।

भुझे प्राप्त न होकर' ऐसा कहनेका तार्पय यह है कि मेरे द्वारा कहे हुर श्रेष्ट मार्गको भी न पाकर, क्योंकि मेरी प्राप्तिकों तो उनके लिये कोई आश्रष्टा ही नहीं है।। २०॥ सर्वस्या आसुर्याः संपदः संक्षेपः अयम् उच्यते, यस्मिन् त्रिविधे सर्वे आसुरसंपद्भेदः अनन्तः अपि अन्तर्भवति यन्परिहारेण परिहृतः च भवति, यद् मृत्तं सर्वस्य अनर्थस्य तद् एतत् उच्यते—

अव यह समस्त आधुरी सम्पत्तिका संक्षेप कहा जाता है। जिन (कामादि) तीन मेदोंमें, आधुरी सम्पत्तिके अनन्त भेद होनेपर भी सबका अन्तर्भाव हो जाता है, जिन तीनोंका नाश करनेसे सब दोष नष्ट हो जाते हैं और जो सब अनपोंके मूळ कारण हैं, उनका बर्णन किया जाता है—

# त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । कामः क्रोधम्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत ॥ २१ ॥

त्रिविशं त्रिप्रकारं नरकत्य प्राप्ती इदं डारं नाशनम् आत्मनो यदु डारं प्रविश्चन एव नद्यति आत्मा कस्मैचित् पुरुवार्धीय योग्यो न भवति इति एतद् अत उच्यते डारं नाशनम् आत्मन इति ।

किं तत्, कामः कोषः तथा लोगः तस्माह एतत् त्रयं स्यज्ते । यत एतद् द्वारं नाजनम् आत्मनः तस्मात् कामादित्रयम् एतत् त्यजेत त्यागस्तुतिः इयम् ॥ २१॥

आत्माका नाहा करनेवाले, ये तीन प्रकारके दोष, नरकप्राप्तिक द्वार है। इनमें प्रवेश करनेवाक्से होष, नरकप्राप्तिक द्वार है। इनमें प्रवेश करनेवाक्से के साम नष्ट हो जाना है, कर्षात् किसी पुरुपर्य-के योग्य नहीं रहता। इसिल्ये ये तीनों आत्माका नाश करनेवाले द्वार कहलते हैं।

वे कीन हैं ! काम, कीय और लोम । सुनरां इन तीनोंका त्याग कर देना चाहिये । क्योंकि ये तीनो आत्माका माश करनेवाले हैं, इसलिये इनका त्याग कर देना चाहिये। यह त्यागकी स्नृति हैं।।२१॥

एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारेश्चिभिर्नरः।

आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ॥ २२ ॥

ण्तैः विमुक्तः कोन्तेय तभोदारै तमसो नरकस्य दुःखमोद्दात्मकस्य डागणि कामाद्यः तैः एतैः विभिः विमुक्तो नर आचरित अनुतिष्ठति । किम्, आग्नतः श्रेयो यन्त्रतिबद्धः पूर्वं नाचरित तद् परामाद् आचरित ततः तदाचरणाद् यानि परंगितं मोक्षम् अपि इति ॥ २२ ॥ हे कुरतीपुत्र ' दू.ज और मोहरूप अन्यकारमय नरकते डारस्वरूप इन कामादि तीनो अवगुणोसे दुटा हुआ मनुष्य आचरण करता है -साधन करता है । क्या साधन करता है ? आनकत्याणका साधन, पहले जिन कामादिके वशमें होनेसे नहीं करता था, अब उनका नाश हो जानेसे करता है, और उस साधनसे (बह) परमानिको, अर्थात् मोक्षको भी ग्राम कर लेता है ॥ २२ ॥

्रेज्य सर्वेस एतस्य आसुरसंदर्शिवर्जनस्य श्रेयआचरणस्य च शास्त्रं कारणम् , शास्त्रप्रमाणाद् उभयं शक्यं कर्तुं न अन्यया अतः

इस समस्त आसुरी सम्पत्तिके त्यागका और कल्याणमय आचरणोंका, मूळ कारण शास्त्र है, शास-प्रमाणमे ही दोनों किये जा सकते हैं, अन्यया नहीं, अन

#### यः शास्त्रविधिमुत्स्रज्य वर्तते कामकारतः । न स सिद्धिमवाप्नोति न मुखं न परां गतिम् ॥ २३ ॥

यः शासविधि कर्तन्याकर्तन्यज्ञानकारणं विधि-प्रतिषेधास्त्र्यम् उल्हुज्य त्यक्त्वा वर्तते कामकारतः कामप्रयुक्तः सन् न सः सिद्धिं पुरुषार्थयोग्यताम् अवाप्नोति । न अपि अस्मिन् होके सुखम्, न अपि परं प्रकृष्टां गर्ति स्वर्गे मोक्षं वा ॥ २३ ॥

बो मनुष्य शासके विधानको, अर्थात् कर्तव्य-क्वर्नव्यके झानका कारण जो विधि-निषय-घोषक आदेश है उसको, होइकर कामनासे प्रयुक्त हुआ वर्तता है, वह न तो सिहिक्से—पुरुपार्थकी योग्यनाको पाता है, न इस छोकमें हुम पाता है और न परम-गति—स्वर्ग या मोक्षको ही पाता है ॥ २३॥

### तस्माच्छास्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥ २४ ॥

तन्मात् शाशं प्रमाणं ज्ञानसाधनं ते तव कार्याकार्यव्यवस्थिनी कर्तव्याकर्तव्यव्यवस्थायाम् अतो आस्य बृद्ध्या शाश्वित्रानोक्तं त्रिधिः विधानं शास्त्रणं विधानं शास्त्रविधानं कुर्याद् न कुर्याद् इति एवं लक्षणं तेन उक्तं स्वकमं यत् तन् कर्तृमः इट अर्हास । इह इति कम्मिधिकार-भमिग्रदर्शनार्थम् इति ॥ २४ ॥

सुतरां कर्तत्र्य और अकर्तन्यकी व्यवस्थामें तेरे िव्यं शाल ही प्रमाण है, अर्थात् ज्ञान प्राप्त करनेका साधन है। अतः शाख-विधानसे कही हुई बातको समझकर यानी आज्ञाका नाम विधान है। शाख-हारा जो ऐसी आज्ञा दी बाय कि 'यह कार्य कर, यह मत कर' वह शाख-विधान है, उससे बताये हुए खक्तको जानकर तुझे इस कर्म-देशमें कार्य करना उचित है। 'इह' शब्द बिस भूमिमें कर्मोका अधिकार है उसका छस्य कर्मशानेवाटा है। १२४॥

इति श्रीमहाभारते शतमाहस्रयां मंहितायां वैवासिक्यां भीटम-पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतास्पनिपत्सु त्रस्नविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसंपद्विभागयांगो नाम षोढग्रोऽष्यायः ॥ १६ ॥

इति श्रीमत्यरमहंसपरित्रानकाचार्यामीविन्दभगवत्व्यपादशिष्यश्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ श्रीमगवद्गीताभाष्यं संपद्धिभागयोगो नाम षोडशोऽच्यायः ॥ १६ ॥

#### सप्तदशोऽध्यायः

'तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते' इति भगवडाक्यार् लब्धप्रश्नवीजः--

अर्जुन उवाच

'सुतरां तेरे लिये शास्त्र ही प्रमाण है' भगवान्के इस कथनसे प्रश्नका बीज मिडनेपर---अर्जुन बोला----

ये शास्त्रविधिमुत्सुज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । तेषां निष्ठा त का ऋष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥

ये केचिद् अविशेषिताः शास्त्रविधि शास्त्र-विधानं श्रुतिस्मृतिशास्त्रचोदनाम् उत्स्डय परित्यज्य पत्रन्ते देवादीन् प्जयन्ति श्रद्धण आस्त्रस्यबुद्धया शन्त्रिनाः संयुक्ताः मन्तः।

श्रुतिलक्षणं स्मृतिलक्षणं ना कश्चित् शास-विधिम् अपस्यन्तां इद्धव्यवहारदर्शनाद एव अहधाननया ये देवादीन प्रचयिन ते इह 'ये शास्विधिम् उन्युच्य यजन्ते श्रद्धया अन्विताः' इति एवं गृग्धन्ते । ये पुनः कश्चित् शास्त्रविधिम् उपलभमाना एव तम् उन्युच्य अयथाविधि देवादीन् पुजयन्ति ने इह 'ये शास्त्रविधिमृत्युच्य यजन्ते' इति न परिगृह्यन्ते ।

कम्मान्.

अद्वया अन्वितन्वविशेषणात्। देवादिष्जा-विधिपरं किंचित् द्यास्त्रं पञ्चन्त एव तद् उत्सुज्य अश्रद्धशानतया तद्विहितायां देवादि-पूजायां श्रद्धया अन्विताः प्रवर्तन्ते इति न श्रम्यं कल्पथितुं यस्मात् तस्मात् पूर्वोक्ता एव 'ये शास्त्रविधिमृत्सुज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः' इति अत्र गृद्धन्ते। जो कोई साधारण मनुष्य, शाख विधिको - शाख-की आक्राको अर्थात् श्रुति-स्मृति आदि शाखेंकि विश्वानको छोड्कर श्रद्धांसे अर्थात् आस्तिकबुद्धिसे युक्त यांनी सम्पन्न होकर दंशदिका पुनन करते हैं।

यहाँ 'ये शाखिविभिम्सस्य पजने श्रद्ध्यानिता.' इस कथनमे श्रीनरूप या स्मृतिकप किसी भी शाखके विशानको न जानकर, केवल सुद्ध-यबद्धार-का आदर्श मानकर, जो श्रद्धापूर्वक देशदिका पूजन करते है. वे ही मनुष्य ग्रद्धण किये गये हैं। किन्नु जो मनुष्य कुछ शाखिविधको जातते हुए भी, उनको छोड़कर शविध्यूषक देशदिका पूजन करते है, वे 'ये शाखिविभिन्तुम्य यजनेने इस कथनसे ग्रद्धण नहीं किये जा सकते।

पुर-किसलिये (प्रहण नहीं किये जा सकते) ?

30-श्रद्धासे युक्त हुए (पूजन करते हैं) ऐसा विशेषण दिया गया हैं इसन्त्रिये । क्योंकि देवादिके पूजाविष्यक किसी भी शास्त्रको जानने हुए ही, उसे अश्रद्धापूर्वक छोड़कर, उस शास्त्रद्धारा विधान की हुई देवादिकी पूजामें श्रद्धासे युक्त हुए बर्नने हैं, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती । अनः पहले बतलाये हुर मनुष्य ही भ्ये शास्त्रित्रिमुन्सुष्य यजन्ते श्रद्धपानिवताः' इस कथनसे ग्रहण किये जाते हैं। तेवान् एवंभूतानां निष्ठा तु का कृष्ण सक्तम् आहो रजः तनः किं सत्त्वं निष्ठा अवस्थानम् आहोसिव् रजः अथवा तमः । एतद् उक्तं भवति या तेषां देवादिविषया पूजा सा किं साचिकी आहोसिव् राजसी उत तामसी इति ॥ १ ॥

हे कृष्ण! इस प्रकारके उन मनुष्योंकी निष्ठा कीन-सी है ! सास्विक है ! राजस है ! अथवा तामस है ! यानी उनकी स्थित सास्विकी है या राजसी या तामसी है ! कहनेका अभिप्राय यह है कि उनकी जो देवादिशिययक पूजा है, वह सास्विकी है ! राजसी है ! अथवा तामसी है ! || १ ||

सामान्यविषयः अयं प्रश्नो न अप्रविभस्य प्रतिवचनम् अर्हति इति— श्रीभगवानवच— यह प्रश्न साधारण मनुष्योंके विश्वयमें है तो भी इसका उत्तर बिना विभाग किये देना उचित नहीं, इस अभिग्रायसे श्रीभगवान् बोले—

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । सार्त्तिवकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु ॥ २ ॥

त्रिवेश त्रिप्रकारा मजीत श्रद्धां । यस्यां निष्टायां त्वं पृच्छिसि देहिनां मा स्वभावता । जन्मान्तरकृतो धर्मादिसंस्कारो मरणकाले अभिव्यक्तः स्वभाव उच्यते ततो जाता स्वभावजा । सान्विकी सच्चिनिकृता देवपूजादि-विपया, राजसी रजोनिकृता यक्षरक्षःपूजादि-विपया, तामसी तमोनिकृता प्रेतपिशाचादि-पूजाविषया एवं त्रिविधा ताम उच्यमानां श्रद्धां थूण ॥ २ ॥

जिस निष्ठांके विश्वयमें त्युवता है, मनुष्योंको बह् खभावजन्य अद्धा-जन्मान्तरमें किये हुए धर्म-अवर्म आरिके जो संस्कार मृत्युके समय प्रकट हुआ करते हैं उनके समुदायका नाम खभाव है, उससे उत्पन्न हुई अद्धा-नीन प्रकारकी होती है। सस्यगुणसे उत्पन्न हुई देवयुकादिनिष्यक अद्धा सास्विकी है, रुजोगुणसे उत्पन्न हुई यहराक्षसादिकी पूजा-विषयक अद्धा राजसी है और तम्बानिष्पक अद्धा तामसी है। ऐसे नीन प्रकारकी अद्धा होती है। उस आगे कही जानेवाळी (तीन प्रकारकी) अद्धाको त्र सुन।। २॥

सा एवं त्रिविधा भवति-

वह श्रद्धा इस तरह तीन प्रकारकी होती है---

सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । श्रद्धामयोऽयं परुषो यो यच्छद्धः स एव सः ॥ ३ ॥

सत्त्वानुरूपा विशिष्टसंस्कारोपेतान्तः- | करणानुरूपा सर्वस्य प्राणिजातस्य श्रद्धा भवति भारत ।

न्त:- हे भारत ! सभी प्राणियोंकी श्रद्धा (उनके) श्रद्धा भिन-भिन्न संस्कारोंसे युक्त अन्तःकरणके अनुरूप होती हैं।

यदि एवं ततः किं स्वाद् इति उच्यते—

यदि ऐसा है तो उससे क्या होगा ! इसपर कहते हैं--

गी० शां० भा० ५०--

अद्धामयः श्रद्धाप्रायः अयं पुरुषः संसारी जीवः । कथं यो यच्छुद्धो या श्रद्धा यस्य जीवस्य स यच्छुद्धः स एव तच्छुद्धानुरूप एव स जीवः ॥ ३॥

संसारी
यह पुरुष अर्थात् संसारी जीव श्रदामय है।
इस स्वयं क्योंकि जो जिस श्रदाशका है अर्थात् जिस
स्वयं एवं
जीवकी जैसी श्रदा है, वह खयं भी वही है,
अर्थात् उस श्रदाके अनुरूप ही है॥ ३॥

ततः च कार्येण ठिङ्गेन देवादिपूजया सच्चादिनिष्ठा अनुमेया इति आह—- इसलिये कार्यरूप चिह्नसे अर्थात् (उन श्रद्धाजोंके कारण होनेषाली) देवीदिकी पूजासे, सार्त्विक आदि निष्ठाओंका अनुमान कर लेना चाहिये, यह कहते हैं—

### यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः ।

प्रेतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥ यजन्ते पूजयन्ति सारिककाः सत्त्वनिष्ठा देवान् सारिक निष्ठवाले पुरुष, देवींक राजसी पुरुष, यक्ष और राक्षसींका

यक्षरक्षांसि राजसाः, प्रेतान् भूतगणान् च सप्तमातृ-कादीन् च अन्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४॥

साधिक निष्ठावाले पुरुष, देवोंका पूजन करते हैं, राजसी पुरुष, यक्ष और राक्षसोंका तथा अन्य जो नामसी मधुष्य हैं, वे प्रेतों और सप्तमानुकादि भूत-गणोंका पूजन किया करते हैं ॥ ४ ॥

एवं कार्यतो निर्णीताः सच्चादिनिष्ठाः शास्त्रविष्युत्सर्गे तत्र कश्चिद् एव सहस्रेषु देव-पूजादितत्परः सच्चनिष्ठो भवति बाहुल्येन तु रजोनिष्ठाः तमोनिष्ठाः च एव प्राणिनो भवन्ति, कथम्—

इस प्रकार कार्यसे जिनकी सारिक्कादि निष्टाओंका निर्णय किया गया है उन (खामाविक श्रद्धावाले) हजारो मनुष्योमें कोई एक ही शाखविधिका स्थाग होनेपर देवपूजादिके परायण, साक्षिक निष्टायुक्त होता हैं। अधिकाश मनुष्य तो राजसी और तामसी निष्टावाले ही होते हैं। कैसे ! (सो कहा जाता है—)

अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः ।

दम्भाहंकारसंयुक्ताः

अकाकविहित न शास्त्रविहितम् अशास्त्रविहितं वोरं पीडाकरं प्राणिनाम् आत्मनः च तपः तप्यन्ते निर्वतेयन्ति ये तपो जनाः ते च दम्भाहंकारसंयुका दम्भः च अहंकारः च दम्भाहंकारौ ताम्यां संयुक्ता दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागवजन्तिताः

दम्भः च अइकाः च दम्माइकारा ताम्या संयुक्ता दम्भाइंकारसंयुक्ताः कामरागञ्जनिताः कामः च रागः च कामरागौ तत्कृतं वर्ल कामरागवलं तेन अन्विताः कामरागवलैः वा अन्विताः ॥ ५ ॥ कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥

जो मनुष्य, शाखमें जिसका शिवान नहीं है ऐसा, अशाखिबिहत और घोर अर्थात् अन्य प्राणियोंको और अपने शरीरको भी पीड़ा पहुँचानेबाळा, तप, दम्म और अहंकार—इन दोनोंसे युक्त होकर, तथा कामना और आसकि जनित बळसे युक्त होकर, अथवा कामना, आसकि और बळसे युक्त होकर, तथते हैं ॥ ५॥

#### कर्ञायन्तः **जारीरस्थं**

भृतग्राममचेतसः । मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्धशासुरनिश्चयाद् ॥ ६ ॥

कर्शयातः कुशीकुर्वन्तः शरीरस्यं भूतप्रामं करणसम्बदायम् अचेतसः अविवेकिनो मां च एव तत्कर्मबुद्धिसाक्षिभृतम् अन्तःशरीरस्थं कर्शयन्तो मदनुशासनाकरणम् एव मत्कर्शनं तान् विदि आसुरनिश्चयान् आसुरो निश्चयो येषां ते आसर-निश्चयाः तान परिहरणार्थं विद्धि इति उपदेशः ॥ ६ ॥

वे अविवेकी मनुष्य, शरीरमें स्थित इन्द्रियादि करणोंके रूपमें परिणत भूतसमुदाकको और शरीरके भीतर अन्तरात्मास्त्रपसे स्थित. उनके कर्म और बुद्धिके साक्षी, मुझ ईश्वरको भी, कुश (तंग) करते हए---मेरी आज्ञाको न मानना ही मुझे कुश करना है, सो इस प्रकार मुझे कुश करते हुए ( घोर तप करते हैं ) उनको त् आसुरी निश्चयवाले जान । जिनका अधुरोंका-सा निश्चय हो, वे आधुरी निश्चयबाले कहलाते हैं। उनका सङ्ग त्याग करनेके छिये तू उन्हे ऐसे जान, यह उपदेश है 41 ६ ॥

आहाराणां च रस्यस्मिग्धादिवर्गत्रयरूपंण सान्त्रिकराजमताम्म-भिन्नानां यथाक्रमं प्ररुपप्रियत्वदर्शनम् इह क्रियते । रस्यस्त्रिन्धा-दिष आहारविशेषेषु आत्मनः श्रीत्यतिरेकेण लिङ्गेन सान्विकत्वं राजसत्वं तामसत्वं च बुद्ध्वा रजम्तमोलिङ्गानाम् आहाराणां परिवर्ज-नार्थं सन्वलिङ्गानां च उपादानार्थम्, तथा यज्ञादीनाम् अपि सत्त्वादिगुणभेदेन त्रिविधन्व-प्रतिपादनम् इह राजसतामसान् बुद्ध्वा कथं नु नाम परित्यजेत सान्विकान एव अनुतिष्ठेद इति एवम् अर्थम्---

रसयुक्त और स्निग्ध आदि भोजलेंमें, अपनी रुचिकी अधिकतासे अपना सार्विकत्व, राजसत्व और तामसत्व जानकर, राजस और तामस चिद्वीं-बाले आहारका त्याग और सात्त्रिक चिद्वयक्त आहारका प्रहण दारनेके लिये. यहाँ ग्राय-क्रिया आदि (वाक्योंद्वारा वर्णित ) तीन वर्गीमें विभक्त हुए आहारमें, कमसे सात्त्विक, राजस और तामस पुरुपोंकी (पृथक-पृथक ) रुचि दिखलायी जाती है । वैसे ही सान्विक आदि गुणोंके मेदसे यज्ञादि-के मेदोंका प्रतिपादन भी यहाँ इसी छिये किया जाता है कि राजस और तामस यज्ञादिको जानकर किसी प्रकार छोग उनका त्यागकर दें और सात्त्विक यज्ञादिका अनुष्ठान किया करें-

आहारस्त्विप सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु ॥ ७ ॥

आहारः तु अदि सर्वस्य भोकतः त्रिविधो | भवति प्रिय इष्ट: तथा यज्ञ: तथा तप: तथा आहार प्रिय-रुचिकर होते हैं। वैसे ही यज्ञ, तप और दानं तेषाम् आहारादीनां भेदम् इमं वक्ष्यमाणं श्रण ॥ ७ ॥

भोजन करनेवाले सभी मनुष्योंको तीन प्रकारके दान भी (तीन-तीन प्रकारके होते हैं) उक्क आहारादि-का यह आगे कहा जानेवाला भेद सुन ॥ ७॥

#### आयुःसत्त्वबलारोग्यमुखप्रीतिविवर्धनाः

रस्याः स्निम्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सान्त्रिकप्रियाः॥ ८ ॥

सुरवं च प्रीतिः च तासां विवर्धना आयु:- इन सबको बढ़ानेवाले तथा रस्य--रसयुक्त, सत्त्वबळारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः रसोपेताः किग्नाः स्नेहवन्तः स्थिराः चिरकाल- (साररूपसे) रहनेवाले और हच-हदयको प्रिय स्थायिनो देहे. इवा हदयप्रिया आहाराः डगनेवाले ऐसे आहार (भोजन करनेके पदार्थ) सात्विकवियाः सात्त्विकस्य इष्टाः ॥ ८॥

आयु: च सत्त्वं च बलं च आरोग्यं च | आयु, बुद्धि, बल, आरोग्यता, सुख श्लीर प्रीति, ते च रत्या क्षिम्ब-विकने, स्थिर-शरीरमें बहुत कालतक सास्त्रिक पुरुषको श्रिय-इष्ट होते हैं ॥ ८॥

#### कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः

आहारा राजसस्येष्टा दःखशोकामयप्रदाः॥ ६ ॥

कदः अम्लो लवणः अत्युष्णः अतिशब्दः। कटवादिष सर्वत्र योज्यः अतिकटः अतितीक्ष्ण इति एवं कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिन द.स्वशोकामयप्रदा इष्टा दःखं च शोकं च आमयं च प्रयच्छन्ति इति दःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥

कड्वे, खट्टे, लवणयुक्त, अति उष्ण, तीक्ष्ण, **रू**खे और दाहकारक, एवं द:ख, चिन्ता और रोगोंको उत्पन्न करनेवाले अर्थात् जो दःख, शोक और रोगोको उत्पन्न करने हों, ऐसे आहार राजस पुरुपको प्रिय होते हैं। यहाँ अति शब्द सबके साथ जोडना चाहिये. जैसे अति कडवे. अध्यन्त खहे इत्यादि ॥ ९ ॥

यातयामं गतरसं पूति पर्युपितं च यत्। उन्त्रिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् ॥ १०॥

यातयामं मन्दपक्वं निर्वीर्यस्य गतरसेन उक्तत्वाद् गतरसं रसवियुक्तं पृति दुर्गन्धं पर्युषितं च पक्षं सद् राज्यन्तरितं च यद् उच्छिष्टम् अपि च भुक्तशिष्टम् अपि अमेन्यम् अयज्ञाहं भोजनम् ईदृशं तामसिश्रयम् ॥ १० ॥

यातयाम -- अन्यवसा, गतरस --- रसरहित. पृति—दूर्गन्धयुक्त और बासी अर्थात् जिसको पके हुए एक रात बीत गयी हो, तथा उच्छिष्ट— खानेके पश्चात् बचा हुआ और अमेध्य---जो यज्ञके योग्य न हो, ऐसा भोजन तामसी मनुष्योंको प्रिय होता है। यहाँ, यातयामका अर्थ अध्यका किया गया है क्योंकि निर्वीर्य ( सारहीन ) भोजनको भातरस' शब्दसे कहा गया है ॥ १०॥

अथ इदानीं यज्ञः त्रितिध उच्यते--l अब तीन प्रकारका यञ्च बतलाते हैं—-अफलाकाङ्किभिर्यज्ञो विधिदृष्टी य इज्यते। यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ॥ ११ ॥

अफलाकाङ्क्रिभि: अफलाधिभिः यज्ञो विधिदष्टः शास्त्रचोदनादृष्टो यो यज्ञ इञ्यते निर्वर्त्यते यष्टन्यम् एव इति यज्ञस्वरूप-निर्वर्तनम् एव कार्यम् इति मनः समाधाय न अनेन पुरुषार्थी मम कर्तव्य इति एवं निश्चित्य स सात्त्विको यज्ञ उच्यते ॥ ११ ॥

फलकी इच्छा न करनेवाले पुरुषोंद्वारा, शास्त्रविधिसे नियत किये हुए जिस यज्ञका अनुष्ठान किया जाता है, तथा 'यञ्च करना ही यानी यज्ञके स्वरूपका सम्पादन करना ही कर्तव्य है' इस प्रकार मनका समाधान करके अर्थात् 'इससे मुझे कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं करना है' ऐसा निश्चय करके जो यह किया जाता है. वह सात्त्विक कहलाता है ॥ ११ ॥

#### 23 Wester अभिसंधाय त फलं दम्भार्थमपि चैव यत्। इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् ॥ १२ ॥

च एव यद् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि उद्देश्यमे और पाखण्ड करनेके लिये किया जाता है, राजसम् ॥ १२ ॥

अभिसंधाय उद्दिश्य फलं दस्भार्थम् अपि हे भरतकुलमें श्रेष्ठ अर्जुन ! जो यज्ञ फलके उस यज्ञको त राजसी समझ ॥ १२ ॥

#### विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम् । श्रदाविरहितं यज्ञं परिचक्षते ॥ १३ ॥ तामसं

विधिहीन यथाचोदितविषरीतम्, अस्टान्नं ब्राह्मणेभ्यो न सप्टंन दत्तम् अन्नं यस्मिन् यज्ञे स असृष्टानः तम् असृष्टानम् , मन्त्रहीन मन्त्रतः खरतो वर्णतः च वियुक्तं मन्त्रहीनम् , अदक्षिणम् उक्तदक्षिणारहितं श्रद्धाविरहितं यञ्ज परिचक्षते तमोनिर्वतं कथयन्ति ॥ १३ ॥

जो यज्ञ शास्त्र-विधिसे रहित---शास्त्रोक्त प्रकारसे विपरीत और असुष्टान होता है अर्थात जिस यज्ञमें ब्राह्मणोंको अन्न नहीं दिया जाता तथा जो मन्त्रहीन---मन्त्र, खर और वर्णसे रिहत, एवं बतलायी हुई दक्षिणा और श्रद्धासे भी रहित होता है, उस यज्ञको (श्रेष्ठ पुरुष ) नामसी---तमोगणसे किया हुआ बतलाने है।। १३॥

अथ इदानीं तपः त्रिविधम् उच्यते-अब तीन प्रकारका तप कहा जाता है---शोचमार्जवम् । देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं ब्रह्मचर्यमहिंसा च जारीरं तप उच्यते ॥ १४॥

देवाः च द्विजाः च गुरवः च प्राज्ञाः च देवद्विजगुरुप्राज्ञाः तेषां पूजनं देवद्विजगुरु-प्राइपुजनं शौचम् आर्जवम् ऋजुत्वं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च श्ररीरनिर्वर्त्यं शारीरं श्ररीरप्रधानै: शरीर जिनमें प्रधान है, ऐसे समस्त कार्य और

देव, ब्राह्मण, गुरु और बुद्धिमान्-ज्ञानी इन सबका पूजन, शौच---पित्रता, आर्जय---सरखता, ब्रह्मचर्य और अर्हिसा यह सब शरीरसम्बन्धी---शरीरद्वारा किये जानेवाले, तप कहे जाते हैं: अर्थात तप उच्यते । 'पऋते तस्य हेतवः' इति हि बध्यति ॥ १४ ॥

सर्वै: एव कार्यकरणै: कर्जादिभि: साध्यं ज्ञारीरं | करणोंसे जो कर्ताद्वारा किये जायँ वे शरीरसम्बन्धी तप कहळाते हैं। आगे यह कहेंगे भी कि कर्मी ) के ये पाँच कारण हैं' इत्यादि ॥१४॥

#### अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् । स्वाध्यायाभ्यमनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥ १५ ॥

अनुद्रेगकर प्राणिनाम अदःखकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् प्रियहिते दृष्टादृष्टार्थे । अनुद्वेगकरत्वादिभिः धर्मैः वाक्यं विशेष्यते । विशेषणधर्मसमुचयार्थः चशन्दः । परप्रत्याय-नार्थं प्रयुक्तस्य वाक्यस्य सत्यप्रियहितान-द्वेगकरत्वानाम् अन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिभिः वा हीनता स्वादु यदि न तदु वाब्ययं तपः ;

तथा सत्यवाक्यस्य इतरेषाम अन्यतमेन हीनतायां न वाड्यय-तपस्त्वम् । तथा प्रियवाक्यस्य अपि इतरेपाम इतरेषाम अन्यतमेन त्रिभिः वा द्वाभ्यां वियक्तस्य न वाद्ययतपस्त्वम् ।

किं पुनः तत् तपः,

यत सत्यं वाक्यम् अनुद्वेगकरं प्रियहितं च यत् तत् परमं तपा वाष्ट्रायम् । यथा शान्तां भव वत्स स्वाध्यायं योगं च अनुतिष्ठ तथा ते श्रेयो भविष्यति । खाध्यायाम्यसनं च एव यथाविधि वाङ्मयं तप उच्यते ॥ १५॥

जो बचन किसी प्राणीके अन्त:करणमें उद्देग उरपन्न करनेवाले नहीं हैं, तथा जो सत्य, प्रिय और हितकारक है; अर्घात् इस छोक और परछोकर्मे सर्वत्र हित करनेवाले हैं । यहाँ 'उद्देग न करनेवाले' इत्यादि लक्षणोसे वाक्यको विशेषित किया गया है और 'च' शब्द सब लक्षणोका समुचय बतलानेके लिये हैं (अन समझना चाहिये कि ) दसरेको किसी बातका बोध करानेके लिये कहे हर वाक्यमें यदि सत्यता, प्रियता, हितकारिता और अनुद्विप्रता-इन सबका अथवा इनमेंसे किसी एक, दो या तीनका अभाव हो तो वह वाणीसम्बन्धी तप नहीं है।

जैसे सत्य बाक्य र्याद अन्य एक, दो या तीन गुणोंसे हीन हो तो वह बाणीका तप नहीं है. बैसे. ही प्रिय बचन भी यदि अन्य एक, दो या तीन गुणोंसे हीन हो तो वह वाणीसम्बन्धी तप नहीं है, तथा हितकारक बचन भी यदि अन्य एक. दो या तीन गुणोंसे डीन हो तो वह बाणीका तप नहीं है। uo-तो फिर व**ड** वाणीका तप कौन-सा है ?

उ०-जो बचन सत्य हो और उट्टेग करनेवाला म हो तथा प्रिय और हितकर भी हो, वह वाणीसम्बन्धी परम तप है। जैसे, 'हे बत्स ! त शान्त हो, खाध्याय और योगमें स्थित हो, इससे तेरा कल्याण होगा इत्यादि वचन हैं । तथा यथात्रिधि खाध्यायका अभ्यास करना भी वाणीसम्बन्धी तप कहा जाता है ॥१५॥

# भावसंशुद्धिरित्येतत्त्रपो

#### मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः। मानसमुच्यते ॥ १६ ॥

मनःप्रसादो मनसः प्रशान्तिः खच्छतापादनं मनसः प्रसादः । सौम्यत्वं यतु सौमनस्यम् मुखादिप्रसादकार्या अन्तःकरणस्य वृत्तिः, मौनं वाक्संयमः अपि मनःसंयमपूर्वको भवति इति कार्येण कारणम् उच्यते मनःसंयमो मौनम् इति । आत्मविनिष्ठहो मनोनिरोधः सर्वतः सामान्यरूप आत्मविनिग्रहो वाग्विपयस्य एव मनसः संयमो मौनम् इति विशेषः । भावसंशुद्धिः परै: व्यवहारकाले अमारावित्वं भावसंश्रद्धिः इति एतत् तपो मानसम् उच्यते ॥ १६॥

मनका प्रसाद अर्थात् मनकी शान्ति-स्वच्छता सम्पादन कर लेना, सौम्यता--जिसको समनसता कहते हैं वह मुखादिको प्रसन्न करनेवाली अन्त:-करणकी शान्त-वृत्तिः मौन--अन्तःकरणका संयमः क्योंकि वाणीका संयम भी मन,संयमपर्वक ही होता है, अत: कार्यसे कारण कहा जाता है, मनका निरोध अर्थात् सब ओरसे साधारणभावसे मनका निम्नह और भठी प्रकार भावकी ग्रुद्धि अर्थात् दूसरोंके साथ व्यवहार करनेमें छल-कपटसे रहित होना, यह मानसिक तप कहलाता है। केवल वाणीविषयक मनके संयमका नाम मौन है और सामान्यभावसे संयम करनेका नाम आत्मनिग्रह है-यह भेट है।। १६॥

#### 50 - 20 m

यथोक्तं कायिकं वाचिकं मानमं च तपः। तप्तं नरेः मच्चादिभेदेन कथं त्रिविधं भवति इति उच्यते—

उपर्यक्त कायिक, वाचिक और मानसिक तप मनुष्योद्वारा किये जानेपर, सान्विक आदि मेदोंसे तीन प्रकारके कैसे होते हैं ? सो बतलाते हैं--

श्रद्धया परया तमं तपस्तित्वविधं नरै:। अफलाकाङ्किभिर्यक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते ॥ १७॥

श्रद्धया आस्तिक्यबुद्धचा परया प्रकृष्ट्या तप्तम् अनुष्टितं तपः तत् प्रकृतं त्रिविधं त्रिप्रकारम् अधिष्ठानं नरैः अनुष्ठात्भिः अफलाकाङ्किभिः फलाकाङ्गारहितैः युक्तैः समाहितैः यद ईदशं तपः तत सास्त्रिकं सत्त्वनिर्वृतं परिचक्षते कथयन्ति शिष्टाः ॥ १७ ॥

जिसका प्रकरण चल रहा है वह, तीन प्रकार-का कायिक, वाचिक और मानसिक तप, जो फलाकाङ्कारहित और समाहितचित्र प्ररूपोद्वारा उत्तम श्रद्धापूर्वक—आस्तिकबुद्धिपूर्वक किया जाता है. ऐसे उस तपको श्रेष्ठ परुष सात्विक-सत्त्रगुणजनित कहते हैं ॥ १०॥

with the ser.

सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत् । कियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रवम् ॥ १८॥ सत्कारमानपुजार्थं सत्कारः साधुकारः साधुः अयं तपस्वी ब्राह्मण इति एवम् अर्थं मानो माननं प्रत्युत्थानाभिवादनादिः तदर्थं पूजा पादप्रक्षालनार्चनादायितृत्वादिः तदर्थं च तपः सत्कारमानपूजार्थं दम्भेन च एव यद् क्रियते तपः तद् इह प्रोक्तं कथिनं राजमं चलं कादा-चित्कक्रलत्वेन अधुवस् ॥ १८ ॥

जो तप सरकारं, मान और पुत्राके छिये किया जाता है—यह बड़ा श्रेष्ठ पुरुष है, तपस्त्री है, ब्राह्मण है, इस प्रकार जो बड़ाई की जाती है उसका नाम सरकार है। ( आने देवकर ) खड़े हो जाना तथा प्रणाम आदि करना—ऐसे सम्मानका नाम मान है। गैर धोना, अर्चन करना, भोजन कराना इत्यादिका नाम पुत्रा है। इन सबके छिये जो तप किया जाता है और जो दम्भसे किया जाता है, बत प्य यहाँ राजसी कहा गया है। तथा अनिध्यत फळवाण होनेसे नाशवान् और अनित्य भी कहा गया है। १८॥

मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः।

परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहतम् ॥ १६ ॥

मृद्रप्राहेण अविवेकनिश्चयेन आत्मनः पीड्या कियते यत् तपः परस्य उत्सादनार्थ विनाद्यार्थं वा तत् तामसं तप उदाहतम् ॥ १९॥

जो तप अपने शरीरको पीडा पहुँचाकर या दूसरेका बुरा करनेके छिये मृहतापूर्वक आपहरे अर्थात् अझानपूर्वक निश्चयसे किया जाता है, वह तामसी तप कड़ा गया है ॥ १९॥

इदानीं दानभेद उच्यते--

। अब दानके भेद कहे जाते हैं---ते यदानं दीयतेऽनुपकारिणे।

देशे काले च पात्रे च तहानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥ २० ॥

दातव्यम् इति एवं मनः कृत्वा यद् दानं दीवने अनुवकारिणे प्रत्युपकाराममर्थाय ममर्थाय अपि निरपेश्वं दीयते देशे पुष्ये कुरुश्वेत्रादी काले संकान्त्यादी पात्रे च पडक्कविद्वेदपारमे इत्यादी तद् दानं साल्विकं स्प्रतम् ॥ २०॥

जो दान 'टेना ही उचित है' मनमें ऐसा विचार करके अनुशकारीको, जो कि प्रत्युष्कार करनेमें समर्थ न हो, यदि समर्थ हो तो भी जिससे प्रत्युषकार चाहा न गया हो, ऐसे अधिकारीको दिया जाता है, तथा जो कुरुक्षेत्र आदि पुण्यक्तीयने संक्रानित आदि पुण्यकाल्ये और छहा अंगोंके सहित वेदको जाननेवाले माहाण आदि श्रेष्ट पात्रको दिया जाता है वह दान सारिक्क कहा गया है ॥२०॥

यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुहिश्य वा पुनः। दीयते च परिक्लिष्टं तहानं राजसं स्मृतम्॥ २१॥

यत् तु दानं प्रत्युपकारार्थं काले तु अयं मां | जो दान प्रत्युपकारके लिये अर्थात् कालान्तरमें प्रन्युपकरिष्यति इति एवम् अर्थ फर्ड वा यह मेरा प्रत्युपकार करेगा, इस अभिप्रायसे अथवा अस्य दानस्य मे भविष्यति अदृष्टम् इति तद् इस दानसे मुझे परछोकमें फल मिलेगा ऐसे उद्देश्य-उद्दिश्य पुनः दीयने च परिक्रिष्टं खेदसंयुक्तं तद् | से क्रेश-खंदपूर्वक दिया जाता है, वह राजस राजसं स्मृतम् ॥ २१ ॥

कहा गया है ॥ २१॥

## यहानमपात्रेभ्यश्च

असत्कतमवज्ञातं तत्तामसमदाहृतम् ॥ २२ ॥

सङ्क्षीर्णे अकाले पुण्यहेतुन्वेन अप्रख्याते । संक्रान्त्यादिविशेषरहिते अपात्रेन्यः तस्करादिभ्यो देशादिसम्पत्तां च असत्कृत प्रिय-वचनपादप्रक्षालनप्जादिगहितम् अवज्ञातं पात्र-परिभवयुक्तं यद् दानं तत् नामसम् उदाहृतम्।।२२॥

अदेशकाले अपूर्य देशे म्लेच्छाशुच्यादि- । जो दान अयोग्य देश-कालमें अर्थात् अशुद्ध वस्तुओं और म्लेच्छादिसे युक्त पापमय देशमें, तथा पुण्यके हेनु बतलाये हुए संकान्ति आदि विशेषता-से रहित कालमें और मुर्ख, चोर आदि अपात्रोंको दिया जाता है नथा जो अच्छे देश-कालादिमें भी विना सःकार किये—प्रिय वचन, पाद-प्रक्षालन और पूजादि सम्मानसे रहित तथा पात्रका अपमान करते हर दिया जाता है, वह तामसी कहा गया है २२

यज्ञदानतपःप्रभृतीनां अयम उपदेश उच्यते--

यज्ञ, दान और तप आदिको सद्गुणसम्पन्न बनानेके छिये यह उपदेश दिया जाता है—

ॐ तत्मदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। बाह्मणाम्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २३ ॥

ओ तस्तद इति एष निर्देशो निदिश्यते अनेन । इति निर्देश: त्रिविधो नामनिर्देशो ब्रह्मणः स्पृतः चिन्तिता वेदान्तेष ब्रह्मविद्धिः । ब्राह्मणाः तेन निर्देशेन त्रिविधेन वेदाः च यक्षाः च विहिता निर्मिताः पुरा पूर्वम् इति निर्देशस्तत्यर्थम् उच्यते ॥ २३ ॥

ओम्, तत्, सत् यह तीन प्रकारका ब्रह्मका निर्देश है । जिससे कोई वस्तु बतलायी जाय उसका नाम निर्देश है, अत: यह ब्रह्मका तीन प्रकारका नाम है, ऐसा वेदान्तमें ब्रह्मज्ञानियोंद्वारा माना गया है। पूर्वकालमें इस तीन प्रकारके नामसे ही ब्राह्मण, वद और यज्ञ-ये सब रचे गये हैं। यह ब्रह्मके नामकी स्तर्ति करनेके लिये कहा जाता है।। २३॥

तस्मादोमित्यदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः । प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥ २४ ॥ तस्माद् ओम् इति उदाहत्य उच्चार्य यहदान-तपःक्रिया यहादिस्तरुपाः क्रियाः शर्वतत्ते विधानोकाः शास्त्रचोदिताः सनतं सर्वदा मध-वादिनां महावद्तशीलानाम् ॥ २४ ॥

इसिल्ये वेदका प्रवचन—पाठ करनेवाले आसार्गो-की शाख-विधिसे कही हुई यह, दान और तपरूप क्रियाएँ ब्रह्मके 'ओम्' इस नामका उचारण करके ही सर्वदा आरम्भ की जाती हैं ॥ २४॥

#### तदित्यनभिसंधाय फलं यज्ञतपःक्रियाः । दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङक्षिभिः ॥ २५ ॥

तद इति अनिमसंधाय तद् इति अक्षाभिधानम्
उचार्य अनिमसंधाय च कर्मणः फलं यञ्जनयः
क्रिया यञ्जक्रियाः च तपःक्रियाः च यञ्जतपःक्रिया यञ्जक्रियाः च विभिन्नाः क्षेत्रहिरूषप्रदानादिरुक्षणाः क्रियन्ते निर्वर्यन्ते
मेक्षजाङ्क्षिमः मोक्षार्थिभिः मुसुक्षुभिः ॥ २५ ॥

'तत्' एंसे इस ब्रह्मे नामका उच्चारण करके और कमेंके फलको न चाहकर नाना प्रकारकी यह और नएरूप तथा दान अर्थात् भूमि, सोना आदिका दान करनारूप कियाएँ मोक्षको चाहने-वाले मुमुक्ष पुरुषोंद्वारा की जानी हैं॥ २५॥

ओंतच्छन्दयोः विनियोग उक्तः अय | इदानीं सच्छन्दस्य विनियोगः कथ्यते—

अोम् और तत्-शब्दका प्रयोग तो कहा गया, अब सत्-शब्दका प्रयोग कहा जाता है----

सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्त्रयुज्यते । प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥ २६ ॥

महावे असतः सद्भावे यथा अविद्यमानस्य पुत्रस्य जन्मनि तथा साधुमावे असदृश्वतस्य असाधोः मदृश्वता साधुमावः तस्मिन् साधुमावे च सदृश्वता साधुमावः तस्मिन् साधुमावे च सदृश्वते प्रतृत् अभिधानं अव्यणः प्रयुव्यते तत्र उच्यते अभिधीयते प्रयस्ते कर्मणि विवाहादौ च तथा सम्बन्दः पार्थ युव्यते प्रयुक्त्यते इति एतत् ॥ २६॥

अविद्यमान वस्तुके सद्भावमें यानी जैसे अविद्यमान पुत्राटिक उत्पन होनेमें, तथा साष्ट्रमावमें अर्थात् बुरे आचरणोवाले असांधु पुरुषका जो सदाचारपुक हो जाना है, उसमें, 'सत' ऐसे इस अव्यक्त नामका प्रयोग किया जाता है अर्थात् वहाँ 'सत' शन्द कहा जाता है तथा है पार्थ! विवाह आर्धि माइ जिल्हा के स्मार्थ में 'सत्' शन्द प्रयुक्त होता है अर्थात् (उनमें भी 'सत्' शन्द प्रयुक्त होता है अर्थात् (उनमें भी ) 'सत्' शन्दका प्रयोग किया जाता है ॥ २६॥

- 元庆五

यज्ञे तपिस दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिघीयते ॥ २७ ॥ यहे यज्ञकर्मणि या स्थितिः तपित च या स्थितिः दाने च या स्थितिः सा च सद् इति उच्यते विद्वद्भिः, कर्म च एव तदयीयम् अथवा यस्य अभिधानत्रयं प्रकृतं तदर्थीयं यज्ञदान-तपोऽशीयम् ईश्वरार्थीयम् इति एतत् । सद् इति एव अभिधीयते । तद् एतद् यज्ञतपआदिकर्म असान्त्रिकं विगुणम् अपि अद्वाप्वैकं त्रज्ञणः अभिधानत्रयप्रयोगेण सगुणं सान्त्र्वकं संपादितं भवति ॥ २७॥

बो यड्डकर्ममें स्थित है, जो तपमें स्थित है और जो दानमें स्थित है, वह भी 'सत् है' ऐसा विद्वानोंद्वारा कहा जाता है। तथा उन यड़ादिके छिये जो कर्म हैं अथवा जिसके तीन नामोका प्रकरण चल रहा है, उस ईश्वरके लिये जो कर्म है, वह भी 'सत् है' यही कहा जाता है। इस प्रकार किये हुए यह और तप आदि कर्म, यदि असाजिक और विगुण हों तो भी अड़ायूर्वक परमाग्माके तीनो नामों के प्रयोगसे सगुण और सारियक बना लिये जाते हैं॥ २७॥

तत्र च सर्वत्र श्रद्धाप्रधानतया सर्व संपाद्यते यस्मात् तस्मात्—

क्योंकि सभी जगह श्रद्धाकी प्रधानतासे ही सब कुछ किया जाता है, इसव्यिये—

अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् । असदित्युच्यते पार्थं न च तत्श्रेत्य नो इह ॥ २८ ॥

अश्रद्धया इतं हवनं कृतं दत्तं च ब्राह्मणेभ्यः अश्रद्धया, तथः तक्षम् अनुष्टितम् अश्रद्धया, तथा तक्षम् अनुष्टितम् अश्रद्धया, तथा अश्रद्धया एव इतं यद् स्तुतिनमस्कारादि तत् सर्वम् असद् इति उच्यते मत्प्राप्तिसाधनमार्गवाह्यस्वात् पार्थ। न च तद् बह्वायासम् अपि प्रत्य फलाय नो अपि इहार्थ साधृभिः निन्दितत्वाद् इति ॥ २८॥

विना श्रद्धांके किया हुआ हवन, विना श्रद्धांके बात्राणोंको दिया हुआ दान, तपा हुआ तप, तथा और भी बो कुछ विना श्रद्धांके किया हुआ स्तृति-नमस्कारिद कर्म है वह सब, हे पार्थ ! मेरी प्राप्तिके साधनमार्गसे बाद्धा होनेके कारण असत् है, ऐसा कहा जाना है। क्योंकि वह बहुन परिश्रमुक होनेपर भी साधु पुरुपोंडारा निस्दित होनेके कारण न तो मरनेके पश्चाद फल देनेवाला होता है और न इस लोकर्में हो सुखदायक होता है ॥ २८॥

इति श्रीमहाभारते श्रातमाहमूम् संहितायां वैवासिक्यां भीष्म-पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीताधुपनिपत्मु ज्ञब्बविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादं श्रद्धात्रपविभागयोगो नाम समदशोऽप्यायः ॥ १७ ॥

-----

इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्यगोविन्दभगवत्पृथयपादशिष्यश्रीमच्छङ्कर-भगवतः कृतौ श्रीभगवद्गीताभाष्ये श्रद्धात्रयविभागयोगो

नाम सप्तदशोऽध्याय:॥१७॥

#### अष्टादशोऽध्यायः

सर्वस्य एव गीताश्चास्तस्य अर्थः अस्मिन्
अध्याये उपसंहत्य सर्वः च वेदार्थो वक्तव्य
हित एवम् अर्थः अयम् अध्याय आरम्यते ।
सर्वेषु हि अतीतेषु अध्यायेषु उक्तः अर्थः
अस्मिन् अध्याये अवगम्यते । अर्जुनः तु मंन्यामत्यागशब्दार्थयोः एव विशेषं बुक्षुत्मुः उवाच—
अर्थन उश्राच—

इस अध्यायमे समस्त गीता-शास्त्रका काशय और वेटोका सम्पूर्ण तायर्थ इकट्ठा करके कहना है. इस अभिप्रायसे यह अध्याद्वर्ची अध्याय आरम्भ किया जाता है। इस अध्यायमें पहलेके सभी अध्यायोमें कहा हुआ अभिप्राय मिखता है। तथापि अर्जुन केवल सम्यास और स्थाग—इन दो शस्दोके अर्थोका भेट जाननेकी इन्जासे ही प्रश्न करना है—— अर्जुन बोला—

संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् ।

संन्यासय संन्यामशब्दार्थस्य इति एतत् हे महावाहो तस्वं तस्य भावः तस्य याधानस्यम् इति एतत् इन्छामि वेदितु ज्ञातुं व्यापस्य च त्यावाञ्चदार्थस्य इति एतत् इर्वकेश पृथम् इतरेतराविभागतः। केशिनपुरनः।

केशिनामा हयच्छवा असुरः नं निष्ट्रित-वान् भगवान् वासुदेवः तेन तन्नाम्ना मम्बोध्यने अर्जनेन ॥ १॥

पृथक्किशिनिपृद्ग ॥ १ ॥ हे महाबाहो ! हे हुशिकेश ! हे केशिनिपृद्ग ! मै संन्यासका अर्थात् संन्याय-उन्दर्क अर्थका और त्यायका अर्थात् त्याय अन्दर्क अर्थका तस्य—प्रयार्थ सक्त्य अलग-अलग विभागपूर्वक जानना चाहता है ।

भग्यान् यासुरंबनं छल्मे बोईका रूप घारण करनेवाले केशि नामक असुरको मारा घा, इसल्यि वे उत्त (केशिनिष्ट्रन) नाममे अर्जुनद्वारा सन्वीधित किये गये हैं॥१॥

तत्र तत्र निर्दिष्टी संन्यासत्यागञ्जब्दी न निर्नुष्ठिताथीं पूर्वेषु अध्यायेषु अतः अर्जुनाय पृष्टवते तन्निर्णयाय---

श्रीमगवानुवाच-

पहले अध्यायोंने जिनका जगह नाह निर्देश किया गया है, ने संन्याम और न्याग — टोनो शस्द स्पष्टार्ययुक्त नहीं हैं, उसक्रिये (उनका स्पष्ट अर्थ जाननेकी इन्छासे) पुरुनेवाले अर्युनको उनका निर्णय सुनानेके लिये श्रीभगवान् बोले—

काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। सर्वकर्मफलत्यागं प्राहस्त्यागं विचक्षणाः॥२॥ काम्यानाए अश्वमेधादीनां कर्मणां न्यासं परि-त्यागं संन्यासं संन्यासञ्चदार्थम् अनुष्ठेयत्वेन प्राप्तस्य अननुष्ठानं कवयः पण्डिताः केचिद् विद्वः विजानन्ति ।

नित्यनैमित्तिकानाम् अनुष्टीयमानानां सर्व-कर्मणाम् आत्मसंबन्धितया प्राप्तस्य फलस्य परित्यागः सर्वकर्मफलत्यागः नं प्राष्ट्ः कथयन्ति त्यागं त्यागश्चन्दार्थं विचसणाः पण्डिताः।

यदि काम्यकर्मपरित्यागः फलपरित्यागो वा अर्थो वक्तव्यः मर्वया अपि त्यागमार्व संन्यामत्यागशब्दयोः एकः अर्थो न घटपट-शन्दौ इव जात्यन्तरभृतार्थो ।

ननु नित्यनिमिचिकामां कर्मणां ए.लम् एव नाम्नि इति आहुः कथम् उच्यते तेषां फल-त्याग इति । यथा वन्ध्यायाः पुत्रत्यागः ।

न एष दोषः, नित्यानाम् अपि कर्मणां भगवता फलवन्त्रस्य इष्टन्तात् । वश्यिनि हि भगवान् अनिष्यिष्टम्' इति 'न तु संन्यासिनाम्' इति च । संन्यासिनाम् एव हि केवलं कर्म-फलामम्बन्धं दर्भयन् असंन्यामिनां नित्यकर्म-फलप्रासिम् 'नवस्यस्यागिनां वेस्य' इति दर्शयति ॥ २ ॥

किनने ही बुद्धिमान्-पण्डित छोग, अश्वमेशादि सकाम कार्मेक त्यागको संन्यास समझते हैं अर्थात् कर्तन्यक्यसे प्राप्त (शास्त्रविद्वित) सकाम कर्मोक न करनेको संन्यास शस्त्रका अर्थ समझते हैं।

कुछ विश्वक्षण --पण्डितजन अनुष्ठान किये जाने-बाले नित्य-नैमित्तिक सम्पूर्ण कमंत्रिक, अपनेसे सम्बन्ध रखनेबाले फलका, परिन्याग कम्नाक्ष्य जो सर्व-कर्म-फल-न्याग है, उसे ही न्याग कहते हैं, अर्थात् 'त्याग' शस्टका ने ऐमा अभिप्राय बतलाने हैं।

कहनेका अमिप्राय, चाहे काम्य कर्मोंका ( खरूपसे ) त्याग करना हो और चाहे समस्त कर्मोंका फल छोड़ना ही हो, सभी प्रकारसे संत्यास और त्याग इन दोनों हास्दोंका अर्थ तो, एकमात्र त्याग हों हैं। ये दोनो शस्त्र 'चड़ा' और 'चक्र' आहि शस्त्रों-की मीनि भिन्न जानीय अर्थके बोयक नहीं है।

ए० — जब ऐसा कहा जाता है, कि तित्य और नैमित्तिक कमेंका तो फल ही नहीं होता, फिर यहाँ बन्ध्याके पुत्रत्यागकी सीति, उनके फलका त्याग करनेके लिये कैसे कहा जाता है ?

उ०-नित्यकर्मोका भी कल होता है ---यह बात भगवान्को दृष्ट है, इस्तियं यह दोष नहीं है। क्योंकि भगवान् स्वयं कहेंगे कि 'मरनेके याद कर्मों का अच्छान्दुरा और मिला हुआ फ्रांट असंन्या-सियोंको होता है, 'संन्यासियोंको नहीं इस प्रकार वहीं केवल संन्यासियोंके लिये कर्मफलका अभाव दिखाकर, असंन्यासियोंके लिये कर्मफलका प्राप्ति अवस्यक्षाची दिखलायेंगे॥ र॥

त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे॥ ३ ॥ त्याओं त्यक्तव्यं दोषश्च दोषः अस्य असि इति दोषयत् । किं तत् कर्म बन्धहेतुत्वात् सर्वम् एव । अथवा दोषो यथा रागादिः त्यज्यते तथा त्याज्यम् इति एके प्राइः मनीत्यणः पण्डिताः सांग्व्यादिदृष्टिम् आश्वता अधि-कृतानां कर्मिणाम् अपि इति ।

तत्र एव यज्ञदानतपःकर्मन त्याज्यम् इति च अपरे |

कर्मिण एव अधिकृतान् अपेक्ष्य एते विकल्पा न तु ज्ञाननिष्ठान् व्युत्थायिनः संन्याप्तिनः अपेक्ष्य ।

ज्ञानयोगेन सांख्यानां निष्टा मया पुरा

श्रोंक्ता इति कर्माधिकाराट् अपोट्ट श्रुता ये न तानु प्रति चिन्ता।

नतु 'कर्मयोगेन योगिनाम्' इति अधिकृताः पूर्वं विभक्तिनिष्टा अपि इह सर्वशास्त्रोपसंहार-प्रकरणे यथा विचार्यन्ते तथा सांख्या अपि झाननिष्टा विचार्यन्ताम् इति ।

न, तेषां मोहदुःखनिमित्तत्यागानुपपत्तेः।

न कायक्रेशनिभित्तानि दुःखानि सांख्या आत्मिनि पश्यन्ति इच्छादीनां क्षेत्रधर्मत्वेन एव दर्शितत्वात् । अतः ते न कायक्रेश्वदुःख-भयात् कर्म परित्यजन्ति ।

न अपि ते कर्माणि आत्मनि पश्यन्ति । येन नियनं कर्म मोहात परित्यजेयः ।

कितने ही सांख्यादि मताबब्धनी पण्डितजन कहते हैं कि जिसमें दोष हो वह दोषवत् है। वह क्या है! कि क्यानके हेतु होनेके कारण सभी कर्म दोषयुक्त हैं, इसिल्ये कर्म करतेवाले कर्माविकारी मतुष्योंके लिये भी वे त्याव्य है, अथवा जैसे राग-देश आदि दोष त्यागे जाते है, वैसे ही समस्त कर्म भी त्याव्य हैं। इसी विषयों दूसरे विद्यान कर्मने हैं कि यह दान और तावक्य कर्म त्याग करने योग्य नहीं हैं।

ये सब विकल्प, कर्म करनेवाले कर्माधिकारियोको लक्ष्य करके ही किये गये हैं। समक्ष भोगोंसे विरक्त, ज्ञाननिष्ठ, संन्यासियोंको लक्ष्य करके नहीं।

( अभिप्राय यह िक ) 'सांख्ययोगियोंकी निग्ना झान-योगके द्वारा मैं पहले कह चुका हूँ! इस प्रकार जो ( संन्यासी ) कमीधिकारसे अख्य कर दिये गये हैं उनके विषयमें यहाँ कोई विचार नहीं करना है

पू : 'कमेंबोगियांकी निष्टा कमेंबोगासे कही गयी है' इस कपनसे जिनकी निष्टाका विभाग पहले किया जा चुका है, उन कमीचिकारियोंके सम्बन्धमे, जिस प्रकार यहाँ गीताशासके उपसंहारप्रकारणों किर विचार किया जाता है, वैसे ही, सास्यतिष्ठा-बाल संन्यासियोंके विषयमें भी तो किया जाना जिस ही हैं।

उ०-नहीं, क्योंकि उनका त्याग मोह या दु:खके निमित्तसे होनेवाळा नहीं हो सकता।

( भगवान्ने क्षेत्राध्यायमें ) इच्छा और द्वेष आदि-को सरीरके ही धर्म बतळावा है इसल्विये सांस्थितछ संन्यासी सारीरिक पीड़ाके निमित्तसे होनेवाले दु:खों-को आन्मामें नहीं देखने। अत: वे सारीरिक क्षेत्रजन्य दु:खके भयसे कर्म नहीं छोड़ने।

तथा वे आत्मार्मे कमीका अस्तित्व भी नहीं देखते, जिससे कि उनके द्वारा मोहसे नियत कमी-का पित्यार किया जा सकता हो। गुणानां कर्म न एव किंचित् करोमि इति

हि ते संन्यसन्ति । 'सर्वकर्माणि मनक्षा संन्यस्य'

इत्यादिभिः हि तच्चिद्धः संन्यासप्रकार उक्तः ।

तसाद् ये अन्ये अधिकृताः कर्मणि
अनात्मविदो येपां च मोहात् त्यागः संभवित
कायक्रेद्यभयात् च ने एव ताममाः त्यागिनो
राजमाः च इति निन्यन्ते कर्मिणाम् अनात्मज्ञानां कर्मफलत्यागस्तुत्यर्थम् ।

'सर्वारम्ययरियागी' 'मीनी' 'संतुष्टो येन केनिकने' अनिकेतः स्थिरमिनः' इनि गुणानीत-छक्षणे च परमार्थमंन्यासिनो विशेषितत्वात् । वक्ष्यिते च 'ज्ञानस्य या परा निष्ठा' इति । तस्माद् ज्ञानिष्ठाः संन्यासिनो न इह विवक्षिताः । कमेफ्छत्याग एव सास्विकत्वेन गुणेन

ताममत्वाद्यपेक्षया संन्याम उच्यने न मुख्यः मर्वकर्मसंन्यामः।

मर्वकर्मसंन्यासासंभवे च 'न हि देहशृता' इति हेतुवचनाद् ग्रुख्य एव इति चेत्।

त, हेतुवचनस्य स्तृत्यर्थस्वात् । यथा
 'त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्' इति कर्मफलत्यागस्तुतिः
 एव यथोक्तानेकपक्षानुष्टानाधिकमन्तम्
 अर्जुनम् अञ्चं प्रति विधानात्, तथा इदम् अपि

'सारे कर्म गुणोंके हैं, मैं कुछ भी नहीं करता' ऐसा समझकर ही वे कर्मसंत्यास करते हैं, क्योंकि 'सब कर्मोंको मनसे त्यागकर' इत्यादि वाक्यों-द्वारा तत्त्वज्ञानियोंके संत्यासका प्रकार (ऐसा ही ) बतलाया गया है।

अतः जो अन्य आग्मज्ञानरहित कर्माधिकारी मनुष्य हैं, जिनके द्वारा मोहपूर्वक या शारीरिक हेराके भयरे कर्मीका ग्याग किया जाना सम्भव है, वे ही तामस और राजस ग्यागी हैं। ऐता कहकर, आग्म-शानरहित कर्माधिकारियों के कर्म-फल्यागकी स्तुति करनेके लिये, उन राजस-तामस ग्यागियोंकी निन्दा की आती है।

क्योंकि 'सर्वारम्भपरित्यागी' 'मोनी' 'संतुष्टो येन केनचित्र' 'अनिकेतः स्थिरमितः' इत्पादि विशेषणोंसे (बारहर्वे अथ्यायमें ) और गुणातीतके इक्षणोंमें भी यथार्ष संत्यासीको पृथक् करके कहा गया है, तथा 'क्षानकी जो परानिष्ठा है' इस प्रकरणमें भी यही बात कहेंगे, इसल्यि यहाँ यह विनेचन ज्ञाननिष्ठ संत्यासियोके विषयमें नहीं है।

कमेफल्याग (रूप संन्यास) ही साखिकतारूप गुणसे युक्त होनेके कारण यहाँ तामस-राजस व्याग-की अपेक्षा गीणरूपसे संन्यास कहा जाता है। यह (साखिक त्याग) सर्वकर्मसंन्यासम्ब्य मुख्य संन्यास नहीं है।

पू०-'न हि देहभूता' इत्यादि हेतुगुक्त कथनसे यह पाया जाता है, कि खरूपसे सर्व कर्मोंका संन्यास असम्भव है, अतः कर्मफलन्याग ही मुख्य संन्यास है।

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि यह हेतुयुक्त कथन कर्मफल्यागकी स्तृतिके लिये हैं। बिस प्रकार पूर्वोक्त अनेक साधनोंका अनुष्ठान करनेमें असमर्थ और आग्मझानरहित अर्जुन-के लिये विहित होनेके कारण 'स्याचा-च्छान्तिरमन्तरम्' यह कहना कर्मफल्यागकी 'न हि देहनना अन्यम' इति कर्मफलत्याग-। स्तत्यर्थं वचनम् ।

न सर्वकर्माणि मनमा संन्यस्य न एव कुर्वन न कारयन आस्ते इति अस पक्षस अपवादः केनचिद दर्शयितं शक्यः ।

तमात कर्मणि अधिकतान प्रति एव एप संन्यामत्यागविकल्पः । ये त परमार्थदर्शिनः सांख्याः तेषां ज्ञाननिष्ठायाम् एव सर्वकर्म-संन्यामलक्षणायाम् अधिकारो न अन्यत्र इति न ते विकल्पार्हाः।

तथा उपपादितम् असाभिः वेदाविनाशिनम्

इति अम्मिन् प्रदेशे तृतीयादाँ च ॥ ३ ॥

स्तृतिमात्र है । वैसे ही 'न हि देहसता ज्ञाक्यम' यह कहना भी कर्मफलन्यागकी स्ततिके लिये ही है । क्योंकि 'सब कमोंको मनसे छोडकर न करता हुआ और न कराता हुआ रहता है' इस पक्षका अपबाद, किसीके द्वारा भी दिखलाया जाना सम्भव नहीं है।

सतरां यह संन्यास और त्याग-सम्बन्धी विकल्प. कर्माधिकारियोंके विषयमें ही है। जो यथार्थज्ञानी सांस्थयोगी हैं, उनका केवल सर्वकर्मसंन्यासरूप ज्ञाननिष्टामे ही अधिकार है, अन्यत्र नहीं, अतः वे त्रिकल्पके पात्र नहीं हैं।

यही सिद्धान्त हमने 'चेत्राविनाशिनम' इस श्लोककी ज्याख्यामे और तीसरे अध्यायके आरम्भर्मे सिद्ध किया है।। ३।।

तत्र एतेष विकल्पभेदेष --

इन विकल्पभेटों में---

निश्चयं शृण् मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । त्यागो हि पुरुषच्याच्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः ॥ ४ ॥

निश्चयं श्रण अवधारय में मम वचनात तत्र त्यारो त्यागसंन्यासविकल्पे यथाद शिते भरतसत्तम भरतानां साधृतम ।

त्यागो हि त्यागसंन्यासञ्चटवाच्यो हि यः अर्थः म एक एव इति अभिग्रेत्य आह त्यागो हि इति । पुरुषव्यात्र त्रिविधः त्रिप्रकार: नामसादिप्रकारै: संप्रकीर्तित, जाखेष सम्यक कथितः।

तामसादिभेदेन त्यागर्मन्याम-यस्मात कर्मिण: अनात्मज्ञस्य त्रिविधः संभवति न परमार्थ-दर्शिन इति अयम् अर्थो दुर्जानः तस्माद् अत्र | समझमें आना बड़ा कठिन है, इसल्यि इस विषयमें

हे भरतबंशियोंमें श्रेष्टतम अर्जन ! उस पूर्वदर्शित त्यागके विषयमें, अर्थात् त्याग-संन्यास-सम्बन्धी विकल्पोंके विषयमे, त मेरा निश्चय सन. अर्थात मेरे वचनोंसे कहा हुआ तत्त्व भूछी प्रकार समझ । त्याग और संन्यास-शब्दका जो बाच्यार्थ है वह णक ही है, इस अभिप्रायमें केवल त्यागके नामसे ही (प्रश्नका ) उत्तर देने हैं । हे परवर्सिंह ! ( उस ) त्यागका शास्त्रोमे तामस आदि तीन प्रकारके मेदोंसे मली प्रकार निरूपण किया गया है।

जिससे कि आत्मज्ञानरहित कर्माधिकारी-कर्मी पुरुषका ही 'त्याग-संन्यास-शब्दका ( सन्यास ) नामस आदि मेदोंसे तीन प्रकारका होना सम्भव है, परमार्थज्ञानीका नहीं' यह अभिप्राय परमार्थशास्त्रार्थविषयम् अध्यवसायम् ऐक्वरं मृष्यु ॥ ४ ॥

तत्त्वं न अन्यो वक्तुं समर्थः तसादु निश्चयं | यथार्घ तत्त्व बतटानेको दूसरा कोई समर्थ नहीं है, अतः त् मुझ ईश्वरका शास्त्रोंके यथार्थ अभिप्रायसे युक्त निश्चय सुन ॥ ४ ॥

कः पुनः असी निश्चय इति अत आह- । वह निश्चय क्या है ! इसपर कहते हैं-

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् । यज्ञो टानं तपरचैव पावनानि मनीषिणाम ॥ ५ ॥

यज्ञो टानंतप इति एतत त्रिविधं कर्मन कस्माद यज्ञो दानं तपः च एव पावनानि विश्रद्धिकारणानि मनीविणा फलानभिसन्धीनाम इति एतत् ॥ ५ ॥

यइ, दान और तप, ये तीन प्रकारके कर्म त्याःयं न स्यक्तव्यं कार्यं करणीयम् एव तत्। त्यागनेयोग्य नहीं हैं, अर्थात् इन तीनोंका त्याग करना उचित नहीं है, इन्हें तो करना ही चाहिये। क्योंकि यह, दान और तप ये तीनों बुद्धिमानोंको अर्थात फल-कामना-रहित पुरुषोंको, पवित्र करने-वाले हैं।। ५ ॥

#### एतान्यपि त कमीणि सङ्घं त्यक्त्वा फलानि च । कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमूत्तमम् ॥६॥

----

एतानि अपि तु कर्माणि यज्ञदानतपांमि पावनानि उक्तानि सङ्गम् आसक्ति तेषु स्यक्ता, फलानि च ते**पां न्यक्त्वा परित्यज्य** कर्तव्यानि इति अनुष्रेयानि इति मे मम निश्चितं मतम् उत्तमम् ।

'निश्वयं शुणु मे तत्र' इति प्रतिज्ञाय पायनत्वं च हेतुम् उक्त्वा एतानि अपि कर्माण कर्तव्यानि इति एतद् निश्चितं मतम् उत्तमम् इति प्रतिज्ञातार्थोपसंहार एव न अपूर्वार्थं वचनम् एतानि अपि इति प्रकृतसन्निकृष्टार्थतोपपत्तेः।

जो पवित्र करनेवाले बतलाये गये है, ऐसे ये यहा. दान और तपरूप कर्मभी तद्विपयक आसक्ति और फलका त्याग करके ही किये जाने चाहिये, अर्थात् आसक्ति और फलके त्यागपूर्वक ही इनका अनुष्यन करना उचित है। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है।

'इस विषयमें मेरा निश्चय सुन' इस प्रकार प्रतिज्ञा करके और ( उनकी कर्तव्यतामें ) पावनत्व-रूप हेतु बतलाकार जो ऐसा कहना है कि, 'ये कर्म किये जाने चाहिये' 'यह मेरा निश्चित उत्तम मत हैं यह प्रतिज्ञा किये दुए विषयका उपसंहार ही है, किसी अपूर्व विषयका वर्णन नहीं है. क्योंकि 'एतानि' शब्दका आशय प्रकरणमें अत्यन्त निकटवर्ती विषयको ही छक्ष्य कराना होता है।

सासक्रस्य फलार्थिनो बन्धहेतव एतानि अपि कर्माण ग्रमक्षोः कर्तव्यानि इति अपि-शब्दस ार्थो न त अन्यानि कर्माणि अपेध्य एतानि अपि इति उच्यते ।

अन्ये वर्णयन्ति नित्यानां कर्मणां फला-भावात सर्क त्यक्त्वा फलानि च इति न उपपद्यते । एतानि अपि इति यानि काम्यानि कर्माणि नित्येभ्यः अन्यानि एतानि अपि कर्तव्यामि किसत यज्ञदानतपांसि नित्यानि इति ।

तद असत . नित्यानाम . अपि कर्मणां फल-बन्चस्य उपपादितत्वात । 'यज्ञो दानं तपश्चेव पावनानि' इत्यादिवचनेन ।

नित्यानि अपि कर्माणि चन्धहेतत्वाशङ्या जिहासोः ग्रमुक्षोः कृतः काम्येषु प्रसङ्गः।

'दरेण ह्यवर' कर्म' इति च निन्दितत्वात 'यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र' इति च काम्यक्रमणां निश्चितत्वातः बन्धहेतस्वस्य 'त्रेगण्यविषया बेटाः" 'त्रेविद्या मां सोमपाः" 'क्षीणे पण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति' इति च दरव्यवहितत्वात च न काम्येषु एतानि अपि इति व्यपदेशः ॥६॥ विषयमें नहीं है॥६॥

आसक्तियुक्त और फलेच्छक मनुष्योंके छिये यद्यपि ये (यज्ञ, दान और तपरूप) कर्म बन्धनके कारण हैं, तो भी मुमक्षको (फल-असक्तिसे रहित डोकर ) करने चाडिये, यही 'अपि' शब्दका अभिप्राय है। यहाँ ( यज्ञ, दान और तपसे अतिरिक्त ) अन्य (काम्य ) कर्मोंको छक्ष्य करके 'एतानि' के साथ 'अपि' शब्दका प्रयोग नहीं है ।

कल अन्य टीकाकार कहते हैं, कि नित्यकर्मोंके फलका अभाव होनेके कारण उनको फल और आसक्ति छोडकर कर्तव्य बतलाना नहीं बन सकता. (अतः ) 'एतान्यपि' इस पटका अभिप्राय यह है कि जो नित्यकर्मों से अतिरिक्त काम्य कर्म हैं. वे भी करने चाहिये, फिर यज्ञ, दान और तपरूप भित्य-कमें के विषयमें तो कहना ही क्या है।

यह अर्थ (करना ) ठीक नहीं, क्योंकि 'यज्ञो दानं तपश्चेय पावनानि' इत्यादि वचनोंसे 'नित्य-कमें का भी फल होता है? यह सिद्ध किया गया है।

नित्यकर्मोको भी बन्धनकारक होनेकी आशङ्कासे कोडनेकी इच्छा रखनेवाले ममक्षकी प्रवृत्ति काम्य-कर्ममें कैसे हो सकती है ?

इसके सिंग भाकाम कर्म अस्यस्य निकष्ट हैं इस कथनमें काम्यकर्मीकी निन्दा की जानेके कारण और 'यज्ञार्थ कर्मके अतिरिक्त अन्य कर्म बन्धनकारक हैं इस कथनसे काम्पकर्म बन्धन-कारक माने जानेके कारण, एवं 'वेद त्रिगुणात्मक ( संसार ) को विषय करनेवाल हैं' 'तीनों वेदोंको जाननेवाल सोमरस पीनेवाल' 'पुच्य क्षीण होनेपर मृत्यलोकमें आ जाते हैं' जानेके कारण और साथ ही काम्यकर्मीका विषय बहत दर व्यवधानयक्त होनेके कारण भी (यह सिद्ध होता है कि ) 'एतान्यपि' यह कथन काम्यकमींके तसाद् अञ्चस्य अधिकृतस्य मुमुक्षोः

अतः आत्मज्ञानरहित कर्माधिकारी मुमुक्ष्के

नियतस्य त संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥

नियतस्य त नित्यस्य संन्यासः परित्यागः कर्मणो न उपव्यते अञ्चस्य पावनत्वस्य इष्टत्वात । मोहाद अज्ञानात तस्य नियतस्य परित्यागः ।

नियतं च अवश्यं कर्तव्यं त्यज्यते च इति वित्रतिषिद्धम् अतो मोहनिमित्तः परित्यागः तामसः परिकीर्तितो मोहः च तम इति ॥ ७॥

विहित-नित्यकर्मीका संन्यास यानी परित्याग करना, नहीं बन सकता । क्योंकि अज्ञानीके छिये नित्यकर्म शुद्धिके हेतु माने गये हैं। अतः मोहसे अज्ञानपूर्वक ( किया हुआ ) उन नित्यकमीका परित्याग ( तामस कहा गया है ) ।

नियत अवस्य-कर्तन्यको कहते हैं. फिर उसका त्याग किया जाना अत्यन्त विरुद्ध है, अतः यह मोइनिमित्तक त्याग तामस कहा गवा है। मोह ही तम है, यह प्रसिद्ध है ॥ ७॥

किंच~~

दःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत् । स कत्वाराजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् ॥ ८ ॥

दु:खम् इति एव यत् कर्म कायक्लेशभयात् | समस्त कर्म दु:खरूप है, ऐसा मानकर जो कोई शरीरद:खभयात त्यजेत् परित्यजेत स कृत्वा शारीरिक क्लेशके भयसे कमोंको छोड़ बैठता है, राजसं रजोनिवृत्तं त्यागं न एव त्यागफ्टं ज्ञान-पूर्वकस्य सर्वकर्मत्यागस्य फलं मोक्षारूयं न लमेद न एव लभते ॥ ८॥

वह (ऐसा) राजस त्याग करके, त्यागका फल अर्थात् झानपूर्वक किये हुए सर्वकर्मसंन्यासका मोक्षरूप फल, नहीं पाता ॥ ८॥

कः पुनः सान्त्रिकः त्यागः--

तो फिर सास्विक त्याग कौन-सा है ?

कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन । सङ्गंत्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः॥ ६ ॥

कार्यं कर्तव्यम् इति एव यत् कर्म नियतं नित्यं | हे अर्जुन ! करना चाहिये-कर्तव्य है, ऐसा क्रियते निर्वर्त्यते हे अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं च समझकर, जो नित्यकर्म आसक्ति और फल छोड़कर एव |

सम्पादन किये जाते हैं।

यः अधिकृतः पुरुषः पूर्वोक्तेन प्रकारेण कर्मयोगानुष्ठानेन क्रमेण संस्कृतात्मा सन् जन्मादिविक्रियारहितत्वेन निष्क्रियम् आत्मानम् आत्मत्वेन संबुद्धः, सः 'सर्वकर्माण मनता संन्यस्य' 'नैव कुर्वव कारवन् आधीनः' नैष्कर्म्यलक्षणां ज्ञाननिष्ठाम् अञ्जुते ।

इति एतत् पूर्वोक्तस्य कर्मयोगस्य प्रयोजनम् अनेन श्लोकेन उक्तम् ॥१०॥ जो अधिकारी पुरुष, पूर्वोक्त प्रकारसे कर्मयोगके अनुष्ठानद्वारा कमसे विश्वद्वान्तःकरण होकर, जन्मादि विकारोसे रहित और क्रियारहित आस्माको भली प्रकार अपना खरूप समझ गया है, वह 'समस्त कर्मोको मनसे त्यागकर' 'न कुछ करता और न कराना हुआ रहनेबाला' (आत्मज्ञानी) निष्कर्मनाङ्ग्प झाननिष्ठाको भोगता है।

इस प्रकार इस इलोकदारा यह पूर्वोक्त कर्मयोगका फल बतलाया गया है ॥ १० ॥

यः पुनः अधिकृतः सन् देहात्माभिमानि-त्वेन देहभृद अझः अवाधितात्मकर्तृत्वविज्ञान-तया अहं कर्ता इति निश्चितसुद्धिः तस्य अशेषकर्मपरित्यागस्य अशक्यत्वात् कर्मफल-त्यागेन चोदितकर्मानुष्टाने एव अधिकारो न तत्त्यागे इति एतम् अर्थं दर्शियतुम् आह— परन्तु जो पुरुष कर्माधिकारी है और शारीरमें आस्मामिमान रखनेवाला होने के कारण देहधारी अञ्चानी है, आस्मित्ययक कर्नुत-ज्ञान नष्ट न होने के कारण जो भी करता हुँ। ऐसी निश्चित खुदिबाल है, उससे कर्मका अशेष स्थान होना असम्भव होने के कारण, उसका कर्मकल्यामके सहित विहित कर्मों के अनुष्ठानमें ही अधिकार है, उनके स्थानमें नहीं। यह अभिग्राय दिखलाने के लिये कहते हैं——

न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः । यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ ॥

न हि यसाव् देहस्ता देह विभति इति
देहस्य देहात्माभिमानवान् देहस्य उच्यते न
हि विवेकी स हि 'वेदाविनाशिनम्' इत्यादिना
कर्तृत्वाधिकाराद् निवर्तितः अतः तेन देहस्ना
अञ्चेन न शक्यं त्यक्तं संन्यसितुं कर्माण
अश्चेन निःश्चेषण । कस्माव् यः त अञ्चः
अधिकृतो नित्यानि कर्माणि कुर्वन् कर्मक्ष्याणी
कर्मफलाभिसंधिमात्रसंन्यासी स त्याणी इति
अभिनीयते कर्मी अपि सन इति स्तत्यभिप्रायेण।

देह्यारी—दंहको धारण करे सो देह्यारी, इस यु-पितिक अनुसार शरीरमें आग्मामिमान रखनेवाला देहरूत् कहा जाता है, विवेकी नहीं । क्योंकि 'वेद्राविकाशितमम्' इंग्यादि रलेकोसे वह (विवेकी) कतांपनके अधिकारसे अच्या कर दिया गया है । अतः (यह अमिप्राय समझना चाहिय कि )जिस कारण उस देह्यारी - अशानीसे समस्त कमोंका यूपंतया त्याग किया जाना सम्भव नहीं है, इसलिये जो तत्त्व-आनरहित अधिकारी, नित्यकर्मोंका अनुशान करता हुआ उन कर्मोंक फलका त्यागी है, अर्यात् कर्म-फलकी वासनामात्रको लोइनेवाला है, बह कर्म करनेवाला होनेपर भी स्तुतिके समिप्रायसे 'त्यागी' कहा जाता है।

तसात परमार्थदर्शिना एव अदेहभता । देहारमभावरहितेन अशेषकर्मसंन्यासः शक्यते रहित परमार्थज्ञानीके द्वारा ही नि:शेषभावसे कर्म-कर्तम् ॥ ११ ॥

स्तरां यह सिद्ध हुआ कि देहारमाभिमानसे सन्यास किया जा सकता है ॥ ११ ॥

किंपुनः तत् प्रयोजनं यत् सर्वकर्मपरि-| सर्वकर्मोका त्याग करतेसे जो फळ होता है। गात स्थाद हति उच्यते--- | बह क्या है ! इसपर कहते हैं— त्यागात स्याद इति उच्यते---

अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम । भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न त संन्यासिनां कचित् ॥ १२ ॥

अनिष्टं नरकतिर्थगादिलक्षणम् इष्टं देवादि-लक्षणं मिश्रम् इष्टानिष्टमंयुक्तं मनुष्यलक्षणं च एवं त्रिवियं त्रिप्रकारं कर्मणो धर्माधर्मलक्षणस्य फलम् ।

बाह्यानेककारकच्यापारतिष्पन्नं सद

अविद्याकृतम् इन्द्रजालमायोपमं महामोहकरं प्रत्यगारमीपसर्पि इव फल्गुतया लयम् अदर्शनं

गच्छति इति फलम् इति फलनिर्वचनम् ।

तद् एतद् एवं लक्षणं फलं भवति अत्यागिनाम् अज्ञानां कर्मिणाम् अपरमार्थसंन्यासिनां प्रेत्य शरीरपातादु ऊर्ध्वम् । न तु परमार्थसन्यासिनां परमहंसपरित्राजकानां केवलज्ञाननिष्टानां कचित ।

न हि केवलसम्यग्दर्शननिष्ठा अविद्यादि-संसारबीजं कदाचिद न उन्मलयन्ति इत्यर्थः ॥ १२ ॥

अतः परमार्थदर्शिन एव अशेषकर्मसंन्या-सित्वं सम्भवति अविद्याध्यारोपितत्वादु आत्मनि कियाकारकफलानां न त अज्ञस्य अधिष्ठा- हो सकता है। कर्म करनेवाले अधिष्ठान (शरीर)

अनिष्ट---नरक और पशु-पक्षी आदि योनिरूप इष्ट - देवयोनिरूप तथा मिश्र-इष्ट और अनिष्टमिश्रित मनुष्ययोनिरूप, इस प्रकार यह पुण्य-पापरूप कमेंका फल तीन प्रकारका होता है।

जो पदार्थ बाह्य कर्ता, कर्म, क्रिया आदि अनेक कारकोंद्वारा निष्पन्न हुआ हो और बाजीगरकी मायाके समान, अविद्याजनित, महामोहकारक हो. एवं जीवात्माके आश्रित-सा प्रतीत होता हो और साररहित होनेके कारण तत्काल ही लय-नष्ट हो जाता हो। उसका नीम फळ है । यह फळ शब्दकी व्याख्या है ।

ऐसा यह तीन प्रकारका फल, अत्यागियोंको अर्थात् परमार्थसंन्यास न करनेवाले कर्मनिष्ठ अञ्चानियोंको ही, मरनेके पीछे मिलता है । केवल ज्ञाननिष्ठामें स्थित प्रमहंस-परिवाजक वास्तविक संन्यासियोको, कभी नहीं मिलता ।

क्योंकि (वे) केवल सम्यगज्ञाननिष्ठ पुरुष, संसारके बीजरूप अविद्यादि दोषोका मुलोच्छेद नहीं करते. ऐसा कभी नहीं हो सकता॥ १२॥

इसलिये किया, कारक और फल आदि आत्मामें अविद्यासे आरोपित होनेके कारण परमार्थदर्शी ( आत्मज्ञानी ) ही सम्पूर्ण कमीका अशेषतः त्यागी

नित्यानां कर्मणां फलवत्त्वे भगवद्वचनं प्रमाणं अवोचाम । अथवा यद्यपि फलं न श्रयते नित्यस्य कर्मणः तथापि कर्म कृतम् आत्मसंस्कारम् प्रत्यवायपरिहारं वा फलं करोति आत्मन इति कल्पयति एव अजः. तत्र ताम अपि कल्पनां निवारयति फलं त्यक्त्वा इति अनेन, अतः साध उक्तं सङ्गं त्यक्त्वा फलं च इति ।

स त्यागो नित्यकर्मस सङ्गकलपरित्यागः सास्त्रिकः सन्वनिर्वत्तो मतः अभिमतः । नन कर्मपरित्यागः त्रिविधः संन्यास इति च प्रकृतः तत्र नामसो राजसः च उक्तः त्यागः कथम् इह सङ्गफलत्यागः, ततीयत्वेन उच्यते यथा त्रयो त्राह्मणा आगताः तत्र षडङ्गविदौ द्वी अत्रियः तृतीय इति तद्वत् । न एष दोषः, त्यागसामान्येन स्तत्यर्थ-त्वात् । अस्ति हि कर्मसंन्यासस्य फलाभिसंधि-त्यागस्य च त्यागत्वसामान्यं तत्र राजम-तामसत्वेन कर्मन्य।गनिन्दया कर्मफला-भिसंधित्यागः साच्विकत्वेन स्तुयते 'स त्यागः

नित्यकर्मीका फळ होता है, इस विषयमें पहले भगवानके बचनोंका प्रमाण दे चुके है। अथवा यों समझो, कि यद्यपि नित्यकर्मोंका फल नहीं सुना जाता है, तो भी अज्ञ मनुष्य ऐसी कल्पना कर ही छेता है कि किया हुआ नित्यकर्म अन्तः करणकी शृद्धि या प्रत्यनायकी निवृत्तिरूप फल देता है, सुतरां फल त्यक्ता' इस कथनसे ऐसी कल्पनाका भी निपंत्र करते हैं। अत: 'सहं त्यक्ता फलंच' यह कहना बहत ही उचित है।

वह त्याग अर्थात नित्यकमों में आसक्ति और फलका त्याग सास्त्रिक — सस्त्रगुणसे किया हुआ त्याग माना गया है ।

प०-तीन प्रकारका कर्मपरित्याग संन्यास है, यह प्रकरण है। उसमें तामस और राजस तो त्याग बनलाये गये परन्तु तीसरे ( सारिवक ) त्यागकी जगह (कर्मोंका त्याग न कहकर) आसक्ति और फलका त्याग कैसे कहते हैं ! जैसे कोई कहे कि तीन ब्राह्मण आये हैं, उनमें दो तो बेदके छहीं अड़ोंको जाननेवाले है और तीसरा क्षत्रिय है, उसीके समान यह कथन भी प्रकरणविरुद्ध है।

उ०-यह दोप नहीं है, क्योंकि त्यागमात्रकी समानतामे कर्मफलस्यागकी स्ततिके लिये ऐसा कहा है। कर्मसंन्यासकी और फलासक्तिके त्यागकी। त्यागमात्रमें तो समानता है ही । उनमें (स्वरूपसे) कमें के त्यागको राजस और तामस त्याग वतलाकर उसकी निन्दा करके, 'स त्यागः सास्विको मनः' इस कचनसे कर्मफल और आसक्तिके स्थापको स्थानिक त्याग बतलाकर उसकी स्तुति की जाती है।। ९॥

यः तु अधिकृतः सङ्गं त्यक्त्वा फलाभिसंधि च नित्यं कर्म करोति तस्य फलरागादिना अकलुपीक्रियमाणम् अन्तःकरणं नित्यः च दृषित न किया हुआ अन्तःकरण, नित्यकमोंके अनु-कर्मभिः संस्क्रियमाणं विश्वध्यति ।

सात्त्विको मतः' इति ॥ ९ ॥

जो अधिकारी, आसक्ति और फलवासना छोड़कर नित्यकर्म करता है, उसका फछासक्ति आदि दोषोंसे ष्ठानद्वारा संस्कृत होकर विशुद्ध हो जाता है।

विशुद्धं प्रसन्नम् आत्मालोचनक्षमं भवति ।

तस्य एव नित्यकर्मानुष्टाने न विशुद्धान्तःकरणस्य

आत्मज्ञानाभिम्रुखस्य क्रमेण यथा तक्षिष्टा स्यात्

तद् वक्तव्यम् इति आह--

न द्वेष्टचकुशलं कर्म त्यागी सत्त्वसमाविष्टो

न देष्टि अकुशल्म अशोभनं काम्यं कर्म शरीरारम्भद्रारेण संसारकारणं किम् अनेन इति एवम् ।

जुराले शोभने नित्ये कर्मणि सच्चग्रद्धि-झानोत्पत्तितिन्नष्टाहेतुत्वेन मोक्षकारणम् इदम् इति एवं न अनुगजते तत्र अपि प्रयोजनम् अपस्यन् अनुपङ्गं प्रीति न करोति इति एतत् ।

कः पुनः असीं, त्यागी पूर्वीक्तेन सङ्गकल-परित्यागेन तद्वान् त्यागी यः कमेणि सङ्गं त्यक्त्या तत्कलं च नित्यकमीनुष्टाची स त्यागी।

कदा पुनः असाँ, अकुञ्चलं कर्मन देष्टि

कुशले च न अनुषजने इति उच्यते—

सन्त्रसमाविष्टो यदा सन्त्रेन आत्मानात्म-विवेकविज्ञानहेतुना समाविष्टः संव्याप्तः संयुक्त इति एतत् ।

अत एव च नेशारी मेधया आत्मज्ञान-रुक्षणया प्रज्ञया संयुक्तः तद्वान् मेधावी मेधावित्वाद् एव क्ष्त्रिससयः छिन्नः अविद्या-कृतः संश्यो यस्य आत्मस्वरूपावस्थानम् एव परं निःश्रेयससाधनं न अन्यत् किश्चिद् इति एवं निश्चयेन छिन्नसंश्यः।

विशुद्ध और प्रसन्न अन्तःकरण ही आध्यापिक विषयकी आछोचनामें समर्थ होता है। अतः इस प्रकार नित्यकर्मोके अनुष्ठानसे जिसका अन्तः-करण विशुद्ध हो गया है एवं जो आसम्रानके अभिमुख है, उसकी उस आत्मश्रानमें जिस प्रकार कमते स्थिति होती है, वह कहनी है, इसच्चिये कहते हैं—

कुशले नानुषज्जते। मेधावी छिन्नसंशयः॥ १०॥

अकुशल-काम्यक्रमोंसे (वह ) द्वेष नहीं करता अर्थात् काम्यक्रमें पुनर्जन्म देनेबाले होनेके कारण संसारके कारण हैं, इनसे मुझे क्या प्रयोजन है, इस प्रकार जनसे द्वेष नहीं करता ।

बुराष्ट्र—श्वम—नित्यक्तमिं आसक नहीं होता । अर्थात् अन्तःकरणकी शुद्धि, ज्ञानकी उपपित और उसमे स्थितिके हेतु होनेसे नित्यकर्म मोक्षके कारण हैं, इस प्रकार उनमें आसक नहीं होता। यानी उनमें भी अपना कोई प्रयोजन न देखकर ग्रीति नहीं करता।

बह कीन हैं ! त्यागी, जो कि पूर्वेक आसकि और फ़लके त्यागसे सम्पन हैं, अर्थात् कर्मोर्मे आसकि और उनका फल छोड़कर नित्य कर्मोंका अनुष्टान करनेवाला हैं, ऐसा त्यागी।

ऐसा पुरुष किस अवस्थामें, काम्यक्रमोंसे द्वेष नहीं करता और नित्यक्रमोंमें आसक नहीं होता ? सो कड़ते हैं—

जब कि बह सार्त्त्विक भावसे युक्त होता है। क्षर्यात् आग्म-अनात्म-विषयक विवेक-ज्ञानके हेतु-खरूप सच्चगुणसे भरपूर-भन्नी प्रकार च्याप्त होता है।

इसीलिये वह मेवाबी है, अर्थात् आप्मश्चानरूप बुद्धिसे युक्त है। मेथाबी होनेके कारण ही क्लिस्तराय है—अविद्याजनित संशयसे रहित है। अर्थात् आस्मलरूपमें स्थित हो जाना ही परम कल्याणका साधन है, और कुछ नहीं, इस निश्चयके कारण संशयरहित हो चुका है। पञ्चतः अञेषकर्मसंन्यामः सम्भवति । तद एतद उत्तरै: श्रोकै: दर्शयति -

नादीनि क्रियाकर्ताण कारकाणि आत्मत्वेन | कर्ता-क्रिया आदि कारकोंको, आत्मभावले देखने-वाला अज्ञानी, सम्पूर्ण कमींका अशेषतः त्याग नहीं कर सकता । यह बात अगले रलोकसे दिखलाते हैं---

पञ्चेमानि महाबाहो कारणानि निबोध मे । सांख्ये कतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् ॥ १३ ॥

पञ्च इमानि बक्ष्यमाणानि हे महात्राहो कारणानि निर्वर्तकानि निबोध मे सस इति । वस्तवेषम्य-चेत:समाधानार्थं प्रदर्शनार्थं च तानि कारणानि ज्ञातव्यतया म्तौति ।

सांख्ये जातच्याः पटार्थाः संख्यायन्ते यसिन शास्त्रे तत सांख्यं वेदान्तः । कृतान्ते इति तस्य एव विशेषणं कृतम् इति कर्म उच्यते तस्य अन्तः कृतस्य परिसमाप्तिः यत्र स कृतान्तः कर्मान्त इति एतत् । 'यावानर्थ उदपाने'. 'सर्वं कर्माखिलं पार्ध ज्ञानं परिसमाध्यते' इति आत्मजाने सञ्चाते नैर्वकर्मणां निवर्त्त दर्शयति ।

अात्मज्ञानार्थे मांख्ये कृतान्ते वेदान्ते प्रोक्तान कथितानि निष्पत्त्वर्थं सर्वकर्मणाम् ॥ १३ ॥

कानि तानि इति उच्यते-

हे महाबाहो ! इन-आगे कहे जानेवाले पाँच कारणोंको अर्थात कर्मके साधनोंको, त मझसे जान। अगले उपदेशमें अर्जनके चित्तको छगानेके लिये और अधिष्रानादिके जानकी कठिनता दिखानेके छिये. उन पाँचों कारणोंको जाननेयोग्य बतलाकर, उनकी स्तृति करते हैं।

जिस शास्त्रमे जाननेयोग्य पदार्थोकी संख्या (गणना ) की जाय उसका नाम सांख्य अर्थात वेदान्त हैं। कृतान्त भी उसीका विशेषण है। 'कृत' कर्मको कहने है, जहाँ उसका अन्त अर्थात जहाँ कमेंकी समाप्ति हो जाती है वह 'कतान्त' है---यानी कमोंका अन्त है। 'याचानर्श उपटाने' 'सर्वे कर्माखिलं पार्थ हाते परिसमाप्यते' इत्यादि बचन भी आत्मज्ञान उत्पन्न होनेपर समस्त कमोंकी निवत्ति दिख्लाते हैं।

इसलिये (कहने हैं कि ) उस आग्मज़ानप्रद कृतान्त - सांस्थमें यानी वेदान्तशास्त्रमें समस्त कमीं-की मिद्धिके लिये कहे हुए ( उन पौच कारणोको त् मझसे सन ) ॥ १३॥

ने (पाँच कारण) कौन-से हैं ? सो बतलाते हैं---अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च प्रथरिवधम् ।

विविधाश्च प्रथक्वेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् ॥ १४ ॥

इच्छाद्वेषसखदःखज्ञानादीनाम ।

अधिष्ठान---इच्छा-देप, सल-द:ख और ज्ञान आदिकी अभिन्यक्तिका आश्रय शरीर, कर्ता ---अभिन्यक्तेः आश्रयः अधिष्टानं शरीरम् , तथा उपाधिस्तरूप भोका जीव, भिन्न-भिन्न प्रकारके कारण—शब्दादि विषयोंको प्रहृण करनेवाले कर्ता उपाधिलक्षणो भोक्ता, करणं च श्रोत्रादिकं श्रोत्रादि अलग-अलग बारह करण, नाना प्रकारकी

शब्दाधुपरुक्ये पृथिकां नानाप्रकारं द्वादश-संस्क्यम्, विविधाः च पृथक् चेष्टा वासवीयाः प्राणापानाद्याः, देवं च एव देवम् एव च अत्र एतेषु चतुर्षु पश्चमं पश्चानां प्रणम् आदित्यादि चक्षराधनुत्राहकम् ॥ १४॥

चेष्टाएँ -- भास-प्रभास आदि अल्ग-अलग वायु-सम्बन्धी कियाएँ और इन चारोंके साथ पाँचवाँ---पाँचकी संख्याको पूर्ण करनेवाला कारण देव है। अर्थात् चल्लु आदि इन्द्रियोंके अनुपाहक सूर्यादि देव हैं॥ १४॥

#### शरीरबाड्यनोभिर्यत्कर्मे प्रारभते नरः। न्याय्यं वा विपरीतं वा पश्चैते तस्य हेतवः॥१५॥

शरीरवाक्यनोभिः यत् कर्म त्रिभिः एतैः प्रारम्भे निर्वर्गयत् न सम्ये ब्राह्मीयम्, विपतिनं वा अद्याह्मीयम् अधर्मम् । यत् च अपि निर्मिषतचेष्टादि जीवनहेतुः तद् अपि प्रवृक्तधर्माधर्मयोः एव कार्यम् इति न्याय्य-विपतिनयोः एव अहणेन गृहीतम् । पत्र एते यथोक्ताः तस्य सर्वस्य एव कर्मणो हेतवः कारणानि ।

नतु अधिष्ठानादीनि सर्वकर्मणां कारणानि कथम् उच्यते अर्गरवाश्चनोभिः कर्म प्रारमते इति ।

न एप दोपः, विधिप्रतिपेधलक्षणं सर्वे कर्म शरीगदित्रयप्रधानं तदङ्गतया दर्शनश्रवणादि च जीवनलक्षणं त्रिधा एव गश्चीकृतम् उच्यते शरीरादिभिः आरभते इति, फलकाले अपि तत्त्रधानैः भुज्यते इति पञ्चानाम् एव हेतुत्वं न विरुध्यते ॥ १५॥

मन, वाणी और शरीरसे अर्थात् इन तीनोके हारा, मनुष्य जो कुछ न्यायपुक्त-प्रमंमप-----शासीय अथवा धर्म विरुद्ध----अशासीय कर्म करता है, उन सबके ये उपर्युक्त पाँच हेतु यांनी कारण हैं। जीवनके छियं जो। कुछ आंख खोजने-मेंदने आदिकी भी चेष्टाएँ की जाती हैं, वे भी, पहले किये हुए पुण्य और पापका ही परिणान हैं। अत: न्याय और विपरीत (अन्याय) के महणासे, पेसी समन्त चेष्टाओंका भी मृहण हो जाता हैं।

ए० -जब कि अधिग्रानादि ही समस्त कर्मोंके कारण हैं, तब यह कैसे कहा जाता है कि मन, बार्णा और शरीरसे कर्म करता है ?

उ०-यह दोष नहीं है। बिहित और नियेषरूप सारे कर्म शरीर, वाणी और मन इन्हीं तीनोंकी प्रधानतासे होनेवाले हैं, तथा देखना-सुनना आदि जीवनिमित्तक नेष्टाएँ भी उन्हीं कर्मोंकी आ-भृत हैं, इसलिये समस्त कर्मोंको तीन भागोंमें बौटकर ऐसा कहने हैं कि जी कुछ भी शरीर आदिहरार कर्म करता है। (क्योंकि) प्रक्रभोगके समय भी शरीर आदि प्रधान कारणोहारा ही प्रक्र भोग जाता है। सुतरां उपर्युक्त अधिष्टामादि पाँच कारणोंकी हेतुता ठीक है, इसमें विरोध नहीं है।। १५॥

तत्रैवं सित कतीरमात्मानं केवलं तु यः। परयत्यकृतबुद्धित्वाच्च स परयति दुर्मतिः॥१६॥ तत्र इति प्रकृतेन संबच्यते, एवं सति, एवं यथोक्तैः पश्चिभः हेतुभिः निर्वर्त्यं मित कर्मणि । तत्र एवं सति इति दुर्मतित्वस्य हेतुत्वेन संबच्यतेश्च । तत्र तेषु आत्मानम् अनन्यत्वेन अविद्यया परिकल्प्य तैः क्रियमाणस्य कर्मणः अहम् एवं कर्ता इति कर्तारम आस्मानं केवलं हाद्धं तु यः पश्यित अविद्यान्, कस्मात्, वेदान्नाचार्यो-पदंशन्यायैः अञ्जवुद्धित्याद् असंस्कृतबुद्धित्वात् ।

यः अपि देहादिव्यतिरिक्तात्मवादी अन्यम्

आत्मानम् एव केवलं कर्तारं पश्यति असा अपि
अकृतबुद्धिः एव अतः अकृतबुद्धित्वाद् न स
पश्यति आत्मनः तत्त्वं कर्मणां वा इत्यर्थः ।
अतः दुर्मतिः कुत्मिता विपरीता दृष्टा
अजमं जननमरणप्रतिपत्तिहेतुमृता मितः
अस्य इति दुर्मतिः स पश्यन् अपि न पश्यति,
यथा तैमिरिकः अनेकं चन्द्रम्, यथा वा अश्रेषु
धावस्मु चन्द्रं धावन्तम्, यथा वा वाहने उपविष्टः

'तत्र' शब्द प्रकरणिस सम्बन्ध जोहता है। ऐसा होनेसे, यानी पहले बतलाये हुए पाँच कारणोंद्वाग ही समस्त कमें सिद्ध होते हैं, इसल्थि, जो अश्चानी पुरुष, बेदानत और आचार्यके उपदेशद्वारा तथा तकद्वारा संस्कृतनुद्धि न होनेके कारण, उन अधिष्ठानादि पाँचों कारणोंके साथ अधिष्यासे आस्मान की एकता मानकर, उनके द्वारा किये हुए कमींका भी ही करता हूँ' इस प्रकार केवल—शुद्ध आस्माको ( उन कमोंका ) कर्ता समझता हैं, ( वह शंस्तवमें कळ भी नहीं समझता )।

तथा आत्माको शरीरादिसे अलग माननेवाला भी, जो शरीरादिसे अलग केवल आत्माको ही कर्ता समझता है, वह भी अकुपबुद्धि ही है । अतः जसंस्कृतवुद्धि होनेके कारण, वह भी वास्तवमें आत्माका या कमका तस्व नहीं समझता, यह अतिवाय है ।

इसलिये वह दूर्बुद्धि हैं। जिसकी बुद्धि कुस्सिन, विपरीत, दूष्ट और बारम्बार जन्म-मरण देनेमें कारणरूप हो उसे दूर्बुद्धि कहते हैं; ऐसा मनुष्य देखना हुआ भी बाह्यमें नहीं देखता । जैसे निमिररोगशला अनेक चन्द्र देखता है, या जैसे बालक दोइने हुए बादलोंमें चन्द्रमाको दौड़ता हुआ रखना है, अथवा जैसे (पालका आदि) किसी सवारी-पर चड़ा हुआ मनुष्य दूसरोंके चलनेमें अथना चलना समझता है ( वैसा हा उसका समझना है )॥१६॥

कः पुनः सुमिनः यः सम्यक् पत्रयति इति । उच्यते---

अन्येषु धावत्म् आत्मानं धावन्तम् ॥ १६ ॥

तो फिर जो वास्तवमें देखना है (ऐसा ) सुबुद्धि कौन है <sup>7</sup> इसपर कहते हैं—

यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । हत्वापि स इमाँह्योकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ १७ ॥

 <sup>&#</sup>x27;तत्र एत्र मति' यह वाक्य दुर्मतित्वमें हेतुरूपसे सम्बन्ध स्वता है।

यस्य आस्त्राचार्योपदेश्वन्यायसंस्कृतात्मनो न भवति बहंकतः अहं कर्ता इति एवंलक्षणो भावो भावना प्रत्यय एते एव पश्चाधिष्ठानादयः अविद्यया आत्मीन कल्पिताः सर्वकर्मणां कर्तारो न अहम्, अहं तु तह्रयापाराणां साक्षि-भूतः 'अगणो स्वयनाः शुओऽअरात्परतः परः' ( ४० ७० २ । १ । २ ) केवलः अविक्रिय इति एवं प्रध्यति इति एतत् ।

बुद्धिः अन्तःकरणं यस्य आत्मन उपाधि-भृता न खिप्यते न अनुसायिनी भवति इदम् अहम् अकार्षे तेन अहं नग्कं गमिप्यामि इति एवं यस्य युद्धिः न लिप्यते म सुमतिः म पत्रयति ।

इत्या अपि स इमान् छोकान् मर्चान् प्राणिन इत्यर्थः । न इत्ति इननक्रियां न करोति न निवय्यते न अपि तस्कार्येण अधर्मफ्लेन संबध्यते ।

नतु हत्वा अपि न हन्ति हित विप्रतिषिद्धम् उच्यते यद्यपि स्तुतिः ।

न एष दोषः, लौकिकपारमार्थिकटष्टय-पेक्षया तटुपपत्तेः ।

देहाद्यात्मबुद्धणा हन्ताहम् इति लीकिकी दृष्टिम् आश्रित्य हत्ता अपि इति आह, यथादिशितां पारमार्थिकीं दृष्टिम् आश्रित्य न हन्ति न निबच्यते इति तद् उभयम् उपपद्यते एव । शास और आचायेके उपदेशसे तथा न्यायसे जिसका अन्तःकरण मलीप्रकार द्वाद — संस्कृत हो गया है, ऐसे जिस पुरुषके अन्तःकरणमे 'भै कर्ता हूँ' इस प्रकारको मावना—-प्रनीति नहीं होती, जो ऐसा समझता है कि 'अविवासे आन्मामें अच्या-रोपित, ये अधिग्रानादि पाँच हेतु ही समस्त कर्मोके कर्ता है, मैं नहीं हूँ, में तो केवल उनके व्यापारोंका साक्षीमात, 'प्राणांसे रहित, मनसे रहित, गुद्ध, अष्ठप्त, अव्वसरसे मीपर' केवल और अक्रिय आन्म-स्वस्त्य हूँ।'

तथा जिसकी बुद्धि वानी आत्माका उपाधि-लम्हप अन्तःकरण, जिम नहीं होता—अनुताप नहीं करता, यानी भीने अमुक कार्य किया है उससे मुझे नरकमें जाना पड़ेगां इस प्रकार जिसकी बुद्धि जिस नहीं होती, वह सुबुद्धि हैं: वही वास्तवमें देखना हैं।

ऐसा ज्ञानी इन समस्त लोकोंको अर्थात सब प्राणियोको मारकर भी (वास्तवमे ) नहीं मारता अर्थात् इननिक्रया नहीं करता और उसके परिणामसे अर्थात् पापके फल्ये भी नहीं वैवता ।

प्०-यद्यपि यह (ज्ञानकी) स्तृति है, तो भी यह कहना रुर्वथा विपरात है कि 'भारकर भी नहीं मारता।'

उ०-यह दोप नहीं है, क्योंकि डीकिक और पारमार्थिक इन दो दृष्टियोंकी अपेक्षासे ऐसा कहना बन सकता है।

शरीर आदिमें आत्मबुद्धि करके भी मारनेवाला हुँ' ऐसा माननेवाले लौकिक मनुष्योंकी दृष्टिका आश्रय लेकर भारकर भी' यह कहा है और पूर्वोक्त पारमार्थिक दृष्टिका आश्रय लेकर 'न भारता है और न वैंथना हैं' यह कहा है। इस प्रकार ये दोनों कथन वन सकते है। नतु अधिष्ठानादिभिः संभूय करोति एव आत्मा 'कर्तारमारमानं केवलं तु' इति केवल-शब्दप्रयोगात ।

न एष दोष आत्मनः अविकियस्वभावत्वे

अधिष्टानादिभिः संहतत्वातुपपत्तेः । विक्रियावतो हि अन्यैः संहननं संभवति

संहत्य वा कर्तृत्वं स्यात् ।

न तु अविक्रियस्य आत्मनः केनचित् मंडननम् अन्ति इति न मंभृय कर्तृत्वम् उपपद्यते। अतः केवलत्वम् आत्मनः म्वाभाविकम् इति केवलसञ्दः अनुवादमात्रम्।

अविक्रियस्वं च आत्मनः श्रुनिस्मृतिन्याय-प्रसिद्धम् । 'अविकायों ज्यस्य्यते' गुणैरव कर्माणि क्रियन्ते' 'शरीरस्थोऽणि न करोति' इत्यादि असकृद् उपपादितं गीतासु एव तावत् । श्रुतिषु च 'स्थायतीय लेलायतीय' ( छा० उ० ७ । ६ । ? ) इति एवम् आदासु ।

न्यायतः च निग्वयवम् अपरतन्त्रम्

अविक्रियम् आत्मतत्त्त्वम् इति राजमार्गः । विक्रयावन्त्वास्युपगमे अपि आत्मतः स्वकीया एव विक्रिया स्वस्य भवितुम् अर्हति । न अधिष्ठानादीनां कर्माणि आत्मकर्तृकाणि स्युः । न हि परस्य कर्म परेण अकृतम् आगन्तुम् अर्हति । यत् तु अवियया गमितं न तन् तस्य । पृ०—'कर्तारसारमानं केवळंतु' इस कथनमें केवळ-शब्दका प्रयोग होनेसे यह पाया जाता है कि आत्मा (अकेटा कर्म नहीं करता पर) अधिष्ठान आदि जन्य हेनुओंके साथ सम्मिलित होकर निःसन्टेह कर्म करता है।

उ०-यह दोष नहीं है, क्योंकि अविकिय-सभाव होनेके कारण, आत्माका अधिष्ठानादिसे संयुक्त होना, नहीं बन सकता।

विकारवान् वस्तुका ही अन्य पदार्थोके साथ संघात हो सकता है और विकारी पदार्थ ही संहत होकर कर्ता बन सकता है।

निर्विकार आग्माका, न तो किसीके साथ संयोग हो सकता है और न संयुक्त होकर उसका कर्मृय ही बन सकता है। इसिंच्ये (यह समझना चाहिये कि) आग्माका केत्रच्य खाभाविक है, अत. यहाँ 'केत्रच्य' सब्दक्त अनुसदमाय किया गया है।

आभाका अविक्रियन श्रुति-स्पृति और न्यायसे प्रसिद्ध है। गीतामें भी ग्यह विकाररहित कह-त्याता है 'सन कमें गुणोंसे ही किये जाते है' 'आत्मा दगरिमं स्थित हुआ भी नहीं करता' देशादि वाक्योद्धाग अनेक वार प्रतिवादित है और 'मानो च्यान करता है, मानो न्यान करता है' इस प्रकारकी श्रुतियोगे भी प्रतिवादित हैं।

तथा न्यायसे भी यही सिंड होता है, क्योंकि आत्मत्तच अत्रयवर्राहत, स्वतन्त्र और विकार-रहित हैं। ऐसा मानना ही राजमार्ग हैं।

यदि आन्माको विकारवान् मानें तो भी इसका स्वकीय विकार हो अपना हो सकता हैं। अपियानादिके किये हुए कर्म आन्म-कर्नृक नहीं हो सकते क्योंकि अन्यके कर्मोंको विना किये ही अन्यके फर्ने बाँध देना उचित नहीं है। जो अविवासे आरोपिन किये जाने हैं, वे वास्तवर्में उसके नहीं होने।

यथा रजतस्वं न शुक्तिकायाः । यथा वा तठ-मलवन्त्रं वालैः गमितम् अविद्यया न आकाशस्य । तथा अधिष्ठानादिविक्रिया अपि तेषाम् एव इति न आतमनः ।

तसाद् युक्तम् उक्तम् अहंकृतत्वबुद्धिलेपा-भावाद् विद्वान् न हन्ति न निवध्यते हित ।

'नायं हन्नि न हन्यते' इति प्रतिज्ञाय 'न जायते' इत्यादिहेतुवचनेन अविकियत्वम् आत्मन उक्त्वा 'वेराविनामिनम्' इति विदृषः कर्माधिकारनिष्टुर्ति शास्त्रादौं संक्षेपत उक्त्वा मध्ये प्रसारितां च तत्र तत्र प्रसङ्गं कृत्वा इह उपसंहरति शास्त्राधीपण्डीकरणाय विद्वान् न हन्ति न निवध्यते इति ।

एवं च मित देहभृत्वाभिमानानुषपत्तौ
अविद्याकृताशेषकर्ममंन्यामोषपत्तैः संन्यासिनाम्
अनिष्टादि त्रिविधं कर्मणः फलं न भवति इति
उपपन्नं तद्विपर्ययात् च इतरेषां भवति इति
एतत् च अपरिहार्यम् इति एष गीताशास्त्रस्य
अर्थ उपमंद्रतः

स एष सर्ववेदार्थसारो निपुणमतिभिः पण्डितैः विचार्य प्रतिपत्तव्य इति तत्र तत्र प्रकरणविभागेन दक्षितः अस्माभिः शास्त-न्यायातमारेण ॥ १७॥

जैसे सीपमें आरोपित चौंदीपन सीपका नहीं होता एवं जैसे मूर्बोद्वारा आकाशमें आरोपित की हुई तल्लमलीनता बाकाशकी नहीं हो सकती, बैसे ही अधिष्ठानादि पाँच हेतुओंके विकार भी उनके ही हैं, आत्माक नहीं।

सुतरां यह टीक ही कहा है कि 'मै कर्ता हूँ' ऐसी भावनाका और बुद्धिके लेपका अभाव होनेके कारण, पूर्ण ज्ञानी 'न मारता है और न बैंधता है।'

दूसरे अप्यापमें प्यह आत्मा न मारता है और न मारा जाता है 'इस प्रकार प्रतिक्षा करके, 'न जायते' इत्यादि हेतुयुक्त बचनोसे आत्माका अविक्रियं बनलकर, फिर 'बेदाबिलाशिनम्' इस स्टोक्से उपदेशके आदिमे विद्यानके टिये संक्षेपमे कर्माविकार-को निवृत्त कहकर, जगह-नगह प्रसङ्ग लाकर, बीच-बीचमें जिसका किसार किया गया है, ऐसी कर्माविकारकी निवृत्तिका, अब शासके अर्थका संग्रह करनेके निवृत्तिका, न मारता है और न बैयता है? इस करवेसे विद्यान मारता है और न बैयता

सुनरा यह सिंद्ध हुआ कि, विद्वान्से देहण्यारी-पनका अभिगान न होनेके कारण उसके अविधा-कर्तृक समस्त कर्मोका संन्यास हो सकता है, इसिंच्ये संन्यासियोंको अनिष्ट आदि तीन प्रकारके कर्मफल नहीं मिन्नते । ताप ही यह भी अनिवार्य है, कि दूसरे (कर्माविकारी) इससे विपरीत होते है इस कारण उनको तीन प्रकारके कर्मफल (अवस्य) मिन्नते हैं। इस प्रकार यह गीनाशास्त्रके अर्थका उपसंहार किया गया।

ऐसा यह समस्त नेदों के अर्थका सार, निपुणहुदि-बाळे पण्डितोद्वारा विचारपूर्वक घारण किया जाने योग्ब है । इस विचारसे हमने जगह-जगह प्रकरणों-का विभाग करके, शास्त्र न्यायानुसार इस तस्वको दिन्नहाया है । ॥ १७ ॥ अथ इदानीं कर्मणां प्रवर्तकम् उच्यते

ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना । कर्म कर्तेति

**ज्ञानं ज्ञायते अनेन इति सर्वविषयम् अविशेषेण** उच्यते । तथा बेयं ज्ञातव्यं तद अपि सामा-न्येन एव सर्वम् उच्यते । तथा परिज्ञाता उपाधि-लक्षणः अविद्याकल्पितो भोक्ता इति एनत त्रयम् एषाम् अविशेषेण सर्वकर्मणां प्रवर्तिका त्रिविधा नियकारा कर्मचोदना ।

जानादीनां हि त्रयाणां मंनिपाने हानो-पादानादिप्रयोजनः सर्वकर्मारम्भः स्थात । तनः पञ्चभिः अधिए।नादिभिः आरब्धं बाब्यनःकायाश्रयभेदेन त्रिधा राशीभतं त्रिप करणादिषु संगृह्यते इति एतदु उच्यते -करणं क्रियते अनेन इति बाह्यं श्रोत्रादि . अन्तः-स्यं बाईचादि, कर्म ईप्सिततमं कर्तः कियया व्याप्यमानम्, कर्ता वरणानां व्यापारियता उपाधिलक्षण इति त्रिवित्रः चित्रकारः कर्मसंग्रहः ।

संग्रह्मते अस्मिन इति संग्रह: कर्मण: संग्रह: कर्मसंग्रहः । कर्म एषु हि त्रिप समवंति तेन अयं त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥

अब कर्मोंका प्रवर्तक बतलाया जाता है---

त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥

ज्ञान-जिसके द्वारा कोई पदार्थ जाना जाय । यहाँ ज्ञान शब्दसे सामान्य-भावसे सर्व-पदार्थ-विषयक ज्ञान कहा गया है। वैसे ही ज्ञेय अर्थात जानने में आनेवाळा पदार्थ, यह भी सामान्य-भावसे समस्त-का ही वर्णन है। तथा परिज्ञाता अर्थात उपाधि-युक्त अविद्याकल्पित भोक्ता, इस प्रकार जो यह इन तीनोका समुदाय है, यही सामान्य-भावसे समस्त कमोंकी प्रवर्तक तीन प्रकारकी 'कर्मचोदना' है ।

क्योंकि उक्त बान आदि तीनोके सम्मिटित होनेपर ही त्याग और ग्रहण आदि जिनके प्रयोजन हैं. ऐसे समस्त कमोंका आरम्भ होता है।

अब अधिष्ठानादि पाँच हेतओसे जिसकी उत्पत्ति है, तथा मन, वाणी और शरीररूप आश्रयोंके भेदसे जिसके तीन वर्ग किये गये हैं, ऐसे समस्त कर्म, करण आदि तीन कारकोमें सगृहीत हैं। यह बात बतन्दायी जाती है---

'करण'- जिसके द्वारा कर्म किया जाय. अर्थात श्रोत्रादि दस बाह्य इन्द्रियौँ और बुद्धि आदि चार अन्त:करण। •कर्म'—जो कर्ताका अत्यन्त इष्ट हो और क्रियाद्वारा सम्पादन किया जाय । •कर्ता'-श्रोत्रादि करणोंको अपने अपने व्यापारमे नियुक्त करनेवाला उपाधिस्बरूप जीव । इस प्रकार यह त्रिविध कर्म-सप्रह है।

जिसमे कुछ सगृहीन किया जाय उसका नाम संग्रह है, अत: कमेंकि संग्रहका नाम कर्मसंग्रह है क्योंकि इन तीन कारकोमे ही कर्म संगृहीत है। इसिंटिये यह तीन प्रकारका कर्मसंप्रह है ॥ १८॥

अथ इदानीं क्रियाकारकफलानां सर्वेषां। सन्चरजम्तमोगुणभेदतः त्रिविधो भेदो वक्तव्य इति आरम्यते-

ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैत गुणभेदतः। प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छुणु तान्यपि ॥ १६ ॥

ज्ञानं कर्म च, कर्म किया, न कारकं पारि-! भाषिकम ईप्सिततमं कर्म, कर्ता च निर्वर्तकः क्रियाणां त्रिवा एव अवधारणं गुणव्यतिरिक्त-जात्यन्तराभावप्रदर्शनार्थं गुणभेदतः सन्वादि-भेदन इत्यर्थ:, प्रोच्यने कथ्यते गुणसंख्याने कापिले शास्त्रे.

तद अपि गुणसंख्यानं शास्त्रं गुणभोक्त-विषये प्रमाणम् एव परमार्थत्रक्षैकत्वविषये यद्यपि विरुध्यते ।

ते हि कापिला गुणगीणव्यापारनिरूपणे

अभियुक्ता इति तत् शास्त्रम् अपि वश्यमाणार्थ-

म्तत्यर्थत्वेन उपादीयते इति न विरोधः । ययावद यथान्यायं यथाञास्त्रं शृण तानि

अपि ज्ञानादीनि तद्भेदजातानि गुणभेदकृतानि शृणु वक्ष्यमाणे अर्थे मनः समाधि कुरु

इत्पर्थः ॥ १९ ॥

किया, कारक और फल सभी त्रिगुणात्मक हैं, अतः सस्त्र, रज और तम इन तीनों गुणोके मेदसे उन सबका त्रिविध मेद बतलाना है । सो आरम्भ करते हैं----

यहाँ कर्म शब्दका अर्थ किया है, कर्ताका अत्यन्त इष्ट पारिभाषिक शब्द कारकरूप कर्म नहीं । ज्ञान, कर्म और कर्ता अर्थात किया करने-वाला—ये तीनों ही, गुणोंकी संख्या करनेवाले शास्त्रमें अर्थात कपिलमनिप्रणीत शास्त्रमें, गुणोंके भेदसे यानी सान्त्रिक आदि भेदसे, प्रत्येक तीन-तीन प्रकारके बतलाये गये है। यहाँ त्रिशको साथ एव शब्द जोडकर यह आशय प्रकट किया गया है, कि उक्त तीनों पदार्थ गुणोंसे अतिशिक्त अन्य जातिके नहीं हैं.

वह गुणोंकी संख्या करनेवाटा कापिलशास्त्र यद्यपि परमार्थ-ब्रह्मकी एकताके विषयमें ( भगवान-के सिद्धान्तसे ) विरुद्ध है तो भी गुणोंके भोका (जीव) के विषयमें तो प्रमाण है ही।

वे कापिलसांस्यके अनुयायी, गुण और गुणके व्यापारका निरूपण करनेमें निपुण हैं। इसिट्टिये उनका शास्त्र भी आगे कहे हर अभिप्रायकी स्तृति करनेके लिये प्रमाणहरूपसे प्रहृण किया जाता है, सतरां कोई विरोध नहीं है।

उनको अर्थात झान, कर्म और कर्ताको, तथा गर्णों के अनुसार किये हुए उनके सारियक आदि समस्त मेदोंको, त यथावत- जैसा शास्त्रमें न्यायानसार कहा है उसी प्रकार सनः अर्थात आगे कही जानेवाळी बातमें चित्त लगा ॥ १९ ॥

- 1877 378 878 -

ज्ञानस्य त तावत त्रिविधत्वम् उच्यते

पहले (तीन श्लोकोंडारा) ज्ञानके तीन भेद

#### सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सास्विकम् ॥ २०॥

सर्वभृतेषु अञ्चक्तादिस्वावरान्तेषु भृतेषु येन ज्ञानेन एकं भावं वस्तु भावशब्दो वस्तु-वाची एकम् आत्मवस्तु इत्यर्थः । अन्ययं न व्यति म्वात्मना धर्मैः वा कृटम्बनित्यम् इत्यर्थः । ईक्षते येन ज्ञानेन पत्मति ।

तं च भावम् अविभक्तं प्रतिदेहं विभक्तेषु देह-भेदेषु न विभक्तं तद् आत्मवस्तु व्योमवद् निरन्तरम् इत्यर्थः । तद् ज्ञानम् अद्वैतात्मदर्शनं सान्विकं सम्यर्दर्शनं विद्धि इति ।

यानि द्वैतदर्शनानि असम्यग्भृतानि राजसानि तामक्षानि च इति न साक्षात् संसारोच्छित्तचे भवन्ति ॥ २०॥ जिस ज्ञानके द्वारा मनुष्य, अव्यक्तसे लेकर स्थावरपर्वन्त समस्त भूतोंमें एकभाव—एक आरम-वस्तु, जो कि अपने खरूपसे या धर्मसे कभी क्षय नहीं होता, ऐसा अधिनाशी और कृटस्थ नित्य-तस्व देखना है। यहाँ भाव शब्द वस्तु-आचक है।

तथा (जिस ज्ञानके द्वारा ) उस आस्मनस्वको अल्ला-अल्ला प्रत्येक शरीरमें विभागरहित अर्थात् आकाशके समान समभावसे स्थित देखता है, उस ज्ञानको अर्थात् अद्वैतभावसे आस्मसाक्षारकार कर लेनेको त् सास्विक ज्ञान — पूर्ण ज्ञान ज्ञान ।

जो द्वैतदर्शनरूप अध्यथार्थ ज्ञान हैं, वे राजस-तामस हैं, अतः वे संसारका उच्छेद करनेमें साक्षात् हेतु नहीं है ॥ २०॥

#### पृथक्त्वेन तु यञ्ज्ञानं नानाभावानपृथिविधान् । वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तञ्ज्ञानं विधि राजसम् ॥ २१ ॥

पृथक्षवेन त भेदेन प्रतिश्चरीरम् अन्यन्वेन यह् ज्ञानं नानाभाशन् भिन्नान् आत्मनः पृथिव धानः पृथक्प्रकारान् भिन्नलक्षणान् इत्यर्थः । वेति विज्ञानाति यद् ज्ञानं सर्वेषः भूनेष । ज्ञानस्य कर्तृन्वामंभवाद् येन ज्ञानेन वेत्ति इत्यर्थः तद ज्ञानं विद्धि राजसं स्जोनिकृतम् ॥ २१ ॥ और जो ज्ञान, सम्पूर्ण भूतों में भिन्न-भिन्न प्रकारके भिन्न-भिन्न भावोंको, आस्मासे अख्या विलक्षण पृथक् करपेसे देखता है, अर्थात् प्रत्येक शरीरमें अख्या-अख्या अपनेसे दूसरा आस्मा समझता है, उस ज्ञान को त् राजस यानी रजोगुणसे उत्पन्न हुआ ज्ञान । ज्ञानमें कर्तांपन होना असम्भव है, इस्बिये 'जो ज्ञान देखता है' इसका आश्यय यह है कि

यत्तु कृत्स्ववदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहैतुकम् । अतत्त्वार्थवदस्पं च तत्तामसमुदाहतम् ॥ २२ ॥ यत् तु झार्न इत्क्रव्यत् समस्तवत् सर्वविषयम् इव एकस्मिन् कार्ये देहे बिहः वा प्रतिमादाँ सक्तम् एतावान् एव आत्मा ईश्वरो वा न अतः परम् अस्ति इति यथा नग्नथ्यणकादीनां श्वरीरानुवर्ती देहपरिमाणो जीव ईश्वरो वा पाणाणदार्वादिमात्र इति एवम् एकस्मिन् कार्ये सक्तम् ।

अहैतुक हेतुवजितं निर्युक्तिकम् अन्वार्थवद् यथाभृतः अर्थः तत्त्वार्थः मः अस्य ब्रेयभृतः अस्ति इति तत्त्वार्थवद् न तत्त्वार्थवद् अतत्त्वा-र्थवद् अहेतुकत्वाद् एव अन्यं च अन्यविषय-न्वाद् अन्यफलन्वाद् वा तत् नामसम् उदाहतम् । नामसानां हि प्राणिनाम् अविवेकिनाम् ईदर्श ज्ञानं दृश्यते ॥ २२ ॥

जो ज्ञान, किसी एक कार्यमें, शरीरमें या शरीर-से बाहर प्रतिमादिमें, सर्वत्रसृत्तिष्यक सम्पूर्ण ज्ञानकी मौति आसक हैं. अर्थात् (यह समक्षता है कि ) यह आत्मा या श्रंभर इतना ही हैं इससे परे और कुछ भी नहीं हैं, जैसे दिगम्बर जैनियोका ( माना हुआ ) आत्मा शरीरमें रहनंत्राला और शरीरके बरावर हैं और पत्पर या काष्ठ (की प्रतिमा) मात्र ही श्रंभर हैं, इसी प्रकार जो ज्ञान किसी एक कार्यमें ही आसक हैं।

तथा जो हेनुग्हित — युक्तिरहिन और तस्वार्थसे भी रहित है। यथार्थ अर्थका नाम तस्वार्थ है, ऐसा तस्वार्थ है, ऐसा तस्वार्थ होना है जोर जो तस्वार्थ-युक्त होता है और जो तस्वार्थ-युक्त न हो बहु अतस्वार्थन्त अर्थात् तस्वार्थ-सुक्त न हो बहु अतस्वार्थन्त अर्थात् तस्वार्थने रहित होना है। एनं जो हेनुरहित होनेके कारण हो अस्य फल्डबाल होनेसे अर्था अस्पित्वर होनेसे आर्था अस्पित्वर होनेसे अर्था अस्पित्वर होनेसे अर्था अस्पित्वर होनेसे अर्था इस्त्र होनेसे अर्था इस्त्र होनेसे अर्था इस्त्र होनेसे अर्था होनेसे अर्थ है, वह झान तामस कहा गया है, स्थाकित अदिवंशी तामसी प्राणियों ही ऐसा झान देखा जाता है।। २२॥

अथ कर्मणः त्रैविध्यम् उच्यते — बिद कर्मके तीन भेर कहे जाते है — नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम् ।

नियतं नित्यं सङ्गरिहतम् आसक्तिवर्जितम् अरागदेवतः इत रामप्रयुक्तेन देवप्रयुक्तेन व इतं रामप्रयुक्तेन देवप्रयुक्तेन व इतं रामद्रेपतः इतं तद्विपरीतं इतम् अरागद्रेपतः इतम् अरुव्ययम् कर्ल प्रेप्पति इति फलप्रेपम् फलप्रेपम् कर्लिक्यम् उच्यते ॥ २३ ॥

यत्तत्तात्त्रिकमुच्यते ॥ २३ ॥ जो कर्म नियत-नित्य है तथा सङ्ग-आसिक्ति रिहत है और फल न चाहनेवाले पुरुषदारा बिना राग-देपके किया गया है, वह साविक कहा जाता है । जो कर्म रागसे या देपसे अंदित होकर किया जाता है, वह राग-देपके किया इक्षा है । जो कर्ता कर्मफलको राग-देपके किया हुआ है । जो कर्ता कर्मफलको त्याहता है, वह कर्मफलअप्यु अर्थात् कर्मफलको त्यावाला है, वह कर्मफलअप्यु अर्थात् क्मफलको त्यावाला होता है और जो उससे विपरित है वह कर्मफलओ च चाहनेवाला है ॥ २३॥

# बहुलायासं

यत् तु कामेप्सना फलप्रेप्सुना इत्यर्थः कर्म साहंकारेण वा ---

माहंकारेण इति न तत्त्वज्ञानापेक्षया । किं तर्हि. लाँकिकश्रोत्रियनिरहंकारापेक्षया । यो

हि परमार्थनिरहंकार आत्मविद न कामेप्मत्ववहलायामकर्तृत्वप्राप्तिः अमि । मास्विकस्य अपि कर्मणः अनात्मवित

माहंकारः कर्ता किम् उत राजमनामसयोः । लांके अनान्मविद अपि श्रोत्रियो निरहंकार

उच्यते निग्हंकारः अयं त्राह्मण इति । तस्मात तदपेक्षया एव माहंकारेण वा इति उक्तम । पुन शब्दः पादपुरणार्थः ।

क्रियते बहुलयाम कर्जा महता आयासेन

निर्वन्धीने तत् कर्म राजसम् उदाहनम् ॥ २४ ॥

यत्त कामेप्सना कर्म साहंकारेण वा पुनः। तद्राजसमुदाहतम् ॥ २४ ॥

> जो कर्म, भोगरूप फलकी इच्छाबाले पुरुषद्वारा या अहंकारयुक्त पुरुषद्वारा ( किया जाता है )।

> इस श्लोकमें 'साहंकारेण' पद तत्त्वज्ञानकी अपेक्षासे नहीं हैं । तो क्या है / वेद-शास्त्रको जानने-वाले लाकिक निरहकारीकी अपेक्षासे है, क्योंकि जो वास्तविक निरहंकारी आत्मवेता है, उसमें तो फलेच्छकता और बहुत परिश्रमयुक्त कर्तृत्वकी आ शंका ही नहीं हो सकती।

> सास्विक कर्मका भी कर्ता, आत्मतस्वको न जाननेवाला अहकारयुक्त मनुष्य ही होता है, फिर राजस-तामस-कमोंके कर्ताकी तो बात ही क्या है 2

> संमारमें आत्मतत्त्वको न जाननेवाला भी, वंद-शास्त्रका ज्ञाना परुष निरहंकारी कहा जाता है। जैसे 'असक ब्राह्मण निग्हंकारी है' ऐसा प्रयोग होता है। सुनग ऐसे पुरुपकी अपेक्षासे ही इस श्लोकमें भ्साइंकारेण वा' यह बचन कहा गया है। 'पनः' शब्द पाद पूर्ण करनेके लिये हैं।

> तथा जो कर्म बहुत परिश्रममे युक्त है, अर्थात करनेवाटा जिसको बहुत परिश्रमसे कर पाता है, बह कर्मगजस कहा गया है।। २४॥

अनुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम् । मोहादारभ्यते यत्तत्तामसमुच्यते ॥ २५ ॥

अनुवन्यं पश्चाद् भावि यद् वम्तु सः अनुवन्ध । उच्यते तं च अनुत्रन्धम्, क्षयं यस्मिन कर्मणि क्रियमाणे शक्तिक्षयः अर्थक्षयो वा स्यात तं क्ष्यं हिंसा प्राणिपीडाम् अनपेक्य च पौरुप पुरुषकारं शक्रोमि इदंकमें समाप्यितम इति

अनुबन्धको-अन्तमें होनेवाला जो परिणास है उसे अनुबन्ध कहते हैं, उसको, क्षयको-कर्मके करनेमें जो शक्तिका या धनका क्षय होता है उसको, हिंसाको-प्राणियोंकी पीडाको और पीरुप-को-'अमुक कर्मको मै समाप्त कर सकता हैं' ऐसी अपनी सामर्थको, इस प्रकार अनुबन्धसे लेकर एवम् आत्मसामर्थ्यम् , इति एतानि अनुबन्धादीनि अनपेक्ष्य पौरुषान्तानि मोहाद् अविवेकत आरम्यते कर्म यत् तत् तामस तमोनिर्वृत्तम् उच्यते ॥ २५ ॥

पौरुषतकके इन समस्त भावीकी अपेक्षा न करके— इनकी परवा न करके, जो कर्म, मोहसे—अक्षानसे आरम्भ किया जाता है, वह तामस — तमोगुणपूर्वक किया हुआ कहा जाता है ॥ २५॥

# मुक्तसङ्गोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः । सिद्ध्यसिद्ध्योनिर्विकारः कती सास्विक उच्यते ॥ २६ ॥

मुक्तसङ्गी मुक्तः परित्यक्तः सङ्गो येन म मुक्तसङ्गः अनहंबादी न अहंबद्दनशीलो इत्युत्साहसमिन्वतो पृतिः धारणम् उत्साह उद्यमः ताभ्यां समन्त्रितः संयुक्तो पृत्युत्माहसमन्त्रितः, सिद्धयसिद्धयोः क्रियमाणस्य कर्मणः फलमिद्धौ अमिद्धौ च सिद्धयसिद्धयोः निर्विकार केवलं शास्त्रप्रमाणप्रयुक्तो न फलगगादिना यः म निर्विकार उच्यते । एवंभृतः कर्ता यः स सारिवक उच्यते । एवंभृतः कर्ता यः स

जो कर्ता मुकसङ्ग हैं - जिसने आसिकका त्याग कर दिया है, जो निरहवादी है जिसका भी कर्ता हैं? ऐसे कहनेका समाव नहीं रह गया है, जो श्रीत और उस्साइमें युक्त हैं -शृति यांनी आरणाशिक और उस्साइ यांनी उसम-इन दोनोंसे जो युक्त हैं, त्या जो किये हुए कर्मके फल्डकी सिंडि होने या न होनेमें निर्वेकार हैं । जो देसा कर्ता है, वह साचिक कहा जाता है। जो केवल शास्त्रप्रमाणसे ही कर्मम अयुक्त होता है, फल्डेन्छा या आसिकि आदिसे नहीं, वह निर्वेकार कहा जाता है। २६॥

### रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुन्धां हिंसात्मकोऽशुचिः । हर्षशोकान्त्रितः कर्ता राजमः परिकीर्तितः ॥ २७ ॥

रागी रागः अस्य अस्ति इति रागी, कर्म-

फ्टब्रेप्सुः **कर्मफलार्था** ल्याः **परद्रव्येपु** 

संजाततृष्णः तीर्घादां च स्वद्रव्यापित्यागी ।
हिसात्मकः पर्गीडास्वभावः अञ्चिः वाद्यान्तःर्याचवर्जितो हर्पशोकान्वित इष्टप्राप्तां हर्षः
अनिष्टप्राप्तां इष्टवियोगे च द्योकः तास्यां
हर्पशोकास्याम् अन्वितः संयुक्तः तस्य एव च
कर्मणः संपत्तिविषच्योः हर्पशोकां स्थातां तास्यां
संयुक्तो यः कर्ता म राजसः परिकीर्तितः ॥ २७॥

बो कर्ता रागी हैं विसमें गग यानी आसिक वियमान हैं, जो कर्मकलको चाहनेवाला है—कर्म-फलकी इस्कार राज्या है—कर्म-फलकी इस्कार राज्या है, जो लोगी यानी दूसरोंके प्रममें तृष्णा रायनेवाला है और तीर्णाद (उपयुक्त देशकाल) में भी अपने बनको खर्च करनेवाला नहीं है। नया जो हिमारमक दूमरोको कर पहुँचानेक समायवाला, अञ्चिव बाहरी और मौतरी दोनों प्रकारकी छुद्दिस रहिन और हर्य-दोक्स लिस यानी इस पदार्थकी प्राप्तिमें हर्य पृत्य अनिष्टकी प्राप्ति और इस्के वियोगमे होनेवाला शोक इन दोनों प्रकारक असिमें हर्य देशके ही कर्मोंकी सिद्ध-असिद्धिय हुंद-नोक हुआ कर्ता है। बक्ता जन दोनोंसे युक्त है, वह राजस कहा जाता है।।२०॥

#### अयुक्तः प्राकृतः स्तन्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः। विषादी दीर्घसत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥ २८॥

अयुकः असमाहितः, प्राकृतः अत्यन्तासंस्कृत-बुद्धिः बालसमः, स्तन्थे दृण्डवद् न नमित कस्मेचित्, शटो मायावी झिक्तगृहनकारी, नैक्कतिकः परवृत्तिच्छेदनपरः, अल्सः अप्रवृत्ति-झीलः कर्तन्येषु अपि, नियदी सर्वदा अवसन्त्र-स्वभावः, दीर्मगृत्री च कर्तन्यानां दीर्घप्रसारणो यद् अद्य श्रो वा कर्तन्यं तद् मासेन अपि न करोति, यः च एवंभृतः कर्ता म तामस उथ्यते ॥ २८ ॥

बो कर्ता अयुक्त है - जिसका वित्त समाहित नहीं है, जो बाठकके समान प्राइत -- अस्यन्त्व संस्कारहीन बुद्धिवाठा है, जो स्तरूप हैं- इण्डकी मौति किसीके सामने नहीं कुकता, जो शट अर्थात् अपनी सामर्थको गुत रबनेवाठा- कपटी है, जो नैण्डतिक -- दूसरोंकी इतिका छेदन करनेमें तत्पर कोर जाठसी हैं जिसका कर्तरूप करायेंग्र में प्रवृत्त होनेका खमाव नहीं है, जो विपादी---सदा शोकतुक्त स्वमाववाठा और दीर्नसूत्री है--कर्तव्यमें बहुन खिटम्ब कम्नेवाठा है अर्थात् आज या करु कर लेनेयोग्य कार्यको महीनेम्परमें भी समाह नहीं कर पाता, जो ऐसा कर्ना है वह तामस कहा जाना है ॥ २८॥

#### बुद्धेभेंदं धृतेश्चेव प्रोच्यमानमशेषण

गुणतस्त्रिविधं शृणु । प्रथक्त्वेन धनंजय ॥ २६ ॥

बुद्धे. मेर्द भृतेः च एव भेर्द् गुणतः सच्चादि-गुणतः त्रिविधं थुणु इति सुत्रोपन्यासः, प्रोध्यमानं कश्यमानम् अशेषण निम्बशेषतो यथावत् पुथक्तवेन विवेकतो भनवय ।

हे जनक्षय ' बुद्धिके और पृतिक भी सस्वादि गुणोके अनुसार नीन-नीन प्रकारके मेद न विभाग-पूर्वक मस्यूर्णतासे यथावत् कहे हुए सुन। यह सूत्र-रूपसे कहना है ।

दिग्विजये मानुषं देवं च प्रभृतं धनम्

दिगिश्वयके समय अर्जुनने मनुष्योका और देशोंका बहुत-सा धन जीताथा, इसलिये उसका नाम धनञ्जय हुआ ॥ २०.॥

अजयत् नेन असां धनंजयः अर्जुनः ॥ २९ ॥

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये । वन्धं मोक्षं च या वेत्ति वृद्धिः सा पार्थ सान्त्रिकी ॥ ३०॥

प्रश्रुत च प्रवृत्तिः प्रवर्तनं वन्धहेतुः कर्ममार्गः
निवृत्ति च निवृत्तिः मोक्षहेतुः संन्यासमार्गः
वन्धमोक्षसमानवाक्यत्वात् प्रवृत्तिनिवृत्ती
कर्ममंन्यासमार्गो हिन अवगम्यते ।

जो बुद्धि, प्रबृतिको — बन्धनके हेनुरूप सर्म-गार्गको और निबृत्तिको – मोक्षके हेनुरूप संन्यास-गार्गको जानती हैं। बन्ध और मोक्षके साथ प्रबृत्ति और निबृत्तिको समानवाक्यना है, इससे यह निक्षय होना है कि प्रबृत्ति और निबृत्तिका अर्थ कर्ममार्थ और संन्यासमार्ग हो है। कार्याकार्ये विहितप्रतिषद्धे कर्तव्याकर्तव्ये

करणाकरणे इति एतत्, कस्य, देशकालाद्य-

पेक्षया दृष्टादृष्टार्थानां कर्मणाम् । भयाभये विभेति असाद इति भयं तद्विवरीतम् अभयं भयं च अभयं च भयाभये दृष्टादृष्टविषययोः भयाभययोः कारणे इत्यर्थः । बन्धं सहेतकं मोक्षं च सहेतकं या विचि विजानाति बद्धिः सा पार्थ सास्विकी ।

तत्र ज्ञानं बुद्धेः वृत्तिः बुद्धिः तु वृत्तिमती । धृतिः अपि वृत्तिविशेष एव वद्धेः ॥ ३० ॥

तथा कर्तव्य और अकर्तव्यको--विधि और प्रतिपेधको, यानी करनेयोग्य और न करनेयोग्यको (भी जानती है) । यह कहना किसके सम्बन्धर्मे है ? देश-काल आदिकी अपेक्षासे जिनके दृष्ट और अदृष्ट फल होते है, उन कमोंके सम्बन्धमें।

तथा जो बुद्धि भय और अभयको-( जानती है ) । जिससे मनुष्य भयभीत होता है, उसका नाम नय है और उससे विपरीतका नाम अभय है: उन दोनोको, यानी द्रष्टाहरू-विषयक जो भय और अभय है उन दोनोंके कारणोंको जानती है. एवं हेत्महित बन्दन और मोक्षको भी जानती है. हे पार्थ ! वह बुद्धि सात्त्रिकी है ।

पहले जो ज्ञान कहा गया है, वह बुद्धिको एक वृतित्रिशेष है और बुद्धि वृत्तित्राली है। धृति भी बुद्धिकी वृत्तिविशेष ही है ॥ ३०॥

#### - 1306 Marie 12

यया धर्ममधर्म च कार्य चाकार्यमेव च । अयथावतप्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ गजसी ॥ ३१ ॥

यया धर्म शास्त्रचोदितम् अधर्म च तत्प्रतिषिद्धं | कार्य च अकार्यम् एव च प्रवेक्ति एव कार्याकार्य ! अयथावदः न यथावतः सर्वता निर्णयेन न कर्तव्य और अकर्तव्यको, यथार्थरूपसे---सर्वतीभावसे प्रजान।ति बुद्धि सा पार्थ राजसी ॥ ३१ ॥

हे पार्थ ! जिस बुद्धिके द्वारा मनुष्य शास्त्रविद्वित धर्मको और शास्त्रप्रतिषद्ध अधर्मको, एवं पूर्वीक्त निर्णयपूर्वक, नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है॥३१॥

# अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता। सर्वार्थीन्वपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ ३२ ॥

अधर्म प्रतिषिद्धं धर्म विहितम् इति या मन्यते जानाति तमसा आवृता सती सर्वार्थान् सर्वान एव ज्ञेयपदार्थान विपरीतान् च विपरीतान एव विज्ञानाति बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ ३२ ॥

हे पार्थ ! जो नमोगुणसे आवृत हुई बुद्धि अवर्मको—निषिद्ध कार्यको, धर्म मान लेती है, यानी शास्त्रविहित मान लेती है, तथा जाननेयोग्य अन्यान्य समस्त पदार्थोंको भी, जो विपरीत ही ममझती है, वह तामसी है ॥ ३२ ॥

# धत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियकियाः। योगेनाव्यभिचारिण्या घृतिः सा पार्थं सास्विकी ॥ ३३ ॥

भृत्या यया अञ्यभिचारिण्या इति व्यवहितेन संबन्धः, धारयते किम्, मनःप्राणेन्द्रियकिया मनः च प्राणाः च इन्द्रियाणि च मनःप्राणेन्द्रियाणि तेषां क्रियाः चेष्टाः ता उच्छास्त्रमार्गप्रवत्तेः धारयति । धृत्या हि धार्यमाणा उच्छास्त्रविषया न भवन्ति । योगेन समाधिना अन्यभिवारिण्या नित्यसमाध्यनगतया इत्यर्थः ।

एतद उक्तं भवति अन्यभिचारिण्या धत्या मनःप्राणेन्द्रियक्रिया धारयमाणा योगेन धारयति इति । या एवंलक्षणा धृतिः सा पार्थ सास्विकी ॥ ३३ ॥

·धृति' शब्दके साथ दूर पड़े हुए 'अब्यभिचारिणी' शब्दका सम्बन्ध है । जिस अञ्यभिचारिणी धृतिके द्वारा, अर्थात् सदा समाधिमें लगी हुई जिस धारणा-के द्वारा. समाधियोगसे मन. प्राण और इन्द्रियोंकी सव कियाएँ धारण की जाती हैं, अर्थात मन, प्राण और इन्द्रियोंकी सब चेष्टाएँ जिसके द्वारा शास-विरुद्ध प्रवृत्तिसे रोकी जाती हैं, ( वह धृति सान्त्रिकी है ) । (साध्यिकी ) भृतिद्वारा धारण की हुई (इन्द्रियों) ही शास्त्रविरुद्ध विषयमे प्रवत्त नहीं होती। कड़नेका तारपर्य यह है कि धारण करनेवाला मनुष्य, जिस अञ्यभिचारिणी पृतिके द्वारा समाधियोगसे मन, प्राण और इन्द्रियोंकी चेष्टाओंको धारण किया करता है, हे पार्थ ! यह इस प्रकारकी धृति सात्त्विकी है ॥ ३३ ॥

# यया त धर्मकामार्थान्धृत्या धारयतेऽर्जुन । प्रसङ्गेन फलाकाङ्की धृतिः सा पार्थ राजसी ॥ ३४ ॥

यया तु धर्मकामार्थान् धर्मः च कामः च अर्थः तान धर्मकामार्थान प्रत्या मनिम नित्यकर्तव्यस्पान अवधारयते हे अर्जन ।

प्रसङ्गेन यस्य यस्य धर्मादेः धारणप्रमङ्गः तेन तेन प्रसङ्गेन फलाकाही च भवति यः पुरुष: तस्य पृतिः या सा पार्य गजसी ॥ ३४ ॥ है वह राजसी होती है ॥ ३४ ॥

हे अर्जुन ! जिस शृतिके द्वारा मनुष्य धर्म, काम और अथोंको धारण करता है, अधात जिस वृतिहार। मनुष्य इन सबको मनमें अवस्थकतंत्र्य-रूपसे निश्चय किया करता है।

तथा जिस-जिस धर्म, अर्थ आदिके धारण वतनेका प्रमङ्ग आना है, उस-उस प्रसङ्गमे ही जो मनुष्य फल चाहनेवाला है, हे पार्थ ! उसकी जो धृति

यया स्वयं भयं जोकं विषादं मदमेव न विमुखति दुर्मेधा धृतिः मा ताममी मता ॥ ३५ ॥

यया स्त्रप्तं निद्धां भयं त्रासं शोकं विपादम् अवसादं विषणातां मदं विषयसेवाम् आत्मनो बहु मन्यमानो मत्त इव मदमुण्य च मनसि नित्यम् एव कर्तव्यरूपत्या कुर्वन् न विमुखति धारयति एव दुर्मेशः कुत्सितमेधाः पुरुषो यः तस्य धृतिः या सा नामसी मता ॥ ३५ ॥

भय—-त्रास, शोक--दु.म्ब और मदको नहीं छोडता । अर्थात विषय-सेवनको ही अपने छिये बहुत बड़ा पुरुपार्थ मानकर, उन्मत्तकी भौति मदको ही मनमें सदा कर्तव्यरूपसे समझता हुआ, जो कुल्सिन बुद्धिवाला मनुष्य, इन सक्को नहीं होडता । यानी धारण ही किये रहता है । उसकी जो प्रति है, वह तामसी मानी गयी है ॥ ३५ ॥

गुणभेदेन क्रियाणां कारकाणां च त्रिधा भेद उक्तः अय इदानीं फलस च सुस्तस विधा तीन-तीन प्रकारक भेर कहे; अब फल्रस्य सुखके भेर उच्यते— भेद उच्यते—

गुण-मेदके अनुसार क्रियाओ और कारकोके

# सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृष्य मे भरतर्षभ । अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ३६ ॥

इति एतद् मे मम भरतर्पम ।

अभ्यासात् परिचयाद् आष्ट्रचे रमते रति प्रतिपद्यते यत्र यस्मिन् सुखानुभवे दृ खान्त च दुःखावसानं दुःखोपशमं च निगच्छति निश्चयेन प्राप्नोति ॥ ३६ ॥

सुर्धं तु इदानी त्रिक्षिय शृणु **समाधानं कुरु** है भरतर्थम ! अब तु मुझसे तीन तरहके सुक्को भी सुन, अर्थात् सुननेके लिये चितको एतदु मे मम भरतर्थम । समाहित कर।

जिस सुरवमें मनुष्य अभ्याससे रमता है अर्थात् जिस सुखके अनुभवमें वारम्बार आवृत्ति करनेसे मनुष्यका प्रेम हुआ करता है और जहाँ मनुष्य (अपने ) दुःखोका अन्त पाता है अर्थात् जहाँ उसके सारे दुःखोंकी निःसन्देह निवृत्ति हो जाया

# परिणामेऽसतोपमम् । तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसाद्जम् ॥ ३७ ॥

यत् तत् स्तम् अमे पूर्व प्रथमसंनिपाते। ज्ञानवैराग्यध्यानसमाध्यारमभे अत्यन्तायास-पूर्वकत्वादु विषम् इव दुःखात्मकं भवति, परिणामे ज्ञानवैराग्यादिपरिषाकजं सख्य अमृतीपमम् ।

जो ऐसा सुम्व है, वह पहले-पहल---ज्ञान, वैरान्य, ध्यान और समाधिके आरम्भकालमें, अत्यन्त श्रम-साध्य होनेके कारण, विश्वे सदश---दुःखारमक होता है । परन्तु परिणाममे वह ज्ञान-वराग्यादिके परिपाकसे उत्पन्न हुआ सम्ब, अमृतके समान है ।

तत् सुखं साल्वितं प्रोक्तं विद्वद्भिः आत्मनो बुद्धिः आत्मबुद्धिः आत्मबुद्धेः प्रसादो नैर्मेरुयं सिळलवत् खच्छता ततो जातम् आत्म-बुद्धिप्रसादजम् आत्मविषया या आत्मावरुम्बना या बुद्धिः आत्मबुद्धिः तत्प्रसादप्रकर्षाद् वा जातम् इति एतत् तसात् साच्चितं तत्।।३७॥ वह आग्म-बुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न हुआ दुख, विदानोंद्वारा सारिक्त बतलाया गया है । अपनी बुद्धिका नाम आग्मबुद्धि है, उसका जो जलकी मीति खच्छ निर्मेल हो जाना है, वह आग्मबुद्धि-प्रसाद है, उससे उत्पन्न हुआ सुल आग्मबुद्धि-प्रसाद वर्ष्य हुन है। अथवा, आग्मविष्यक या आग्माको अवल्यन करनेवाली अधिकत्यूष्टे उत्पन्न सुल अगमबुद्धि है, उसके प्रसादकी अधिकत्यूष्टे उत्पन्न सुल आग्मबुद्धि हैं, उसके प्रसादकी अधिकत्यूष्टे उत्पन्न सुल आग्मबुद्धिप्रसादसे उत्पन्न है, इसीलिय वह सारिक्त हैं॥ ३०॥

#### 10000

## विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तद्रग्रेऽमृतोपमम्

परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् ॥ ३८ ॥

विषयेन्द्रियसंयोगार् यत् तत् सुखं जायते अप्रे प्रथमक्षणे अस्तोपमम् अस्तममं परिणामे विषम् इव बत्तवीर्यरूपश्चामेधाधनोत्साहहानि-हेतुत्वाद् अधर्मतञ्जनितनस्कादिहेतुत्वात् च परिणामे तदुपभोगविषरिणामान्ते विषम् इव तत् सम्बं गावसं स्प्रतम् ॥ ३८॥ जो सुख विषय और टिस्टियोंके रायंगारी उत्पन्न होता है, वह पहले—प्रथम क्षणमें, अमृतके सदश होता है, परन्तु परिणाममें विषके समान है। अभिप्राय यह कि: बन्द, बीय, करप, बुद्धि, मेथा, धन और उत्साहकी हानिका कारण होनेसे, तथा अप्रमें और उत्समें उत्पन्न नरकादिका हेतु होनेसे, बह परिणाममें—अपने उपभोगका अन्त होनेके पथात्, विपके सदश होना है: अत ऐसा सुख राजस माना गया है।। ३८॥

# यद्ग्रं चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः।

#### निद्रालस्यप्रमादात्थं

#### तत्तामसमुदाहृतम् ॥ ३६ ॥

यद् अभे च अनुबन्धे च अवसानोचरकाले सुर्ख मोहन मोहकरम् आज्ञानो निदालस्यप्रमादोत्धं निद्रा च आलस्यं च प्रमादः च इति एतेम्यः सम्रुचिष्ठति इति निद्रालस्यप्रमादोन्धं नत् तामसम् उराहनम् ॥ ३९ ॥

जो सुन्व आरम्भमें और परिणाममें भी अर्थात् उपमोगके पीछ भी, आरमाको मोहिन करनेवाछा होता है, तथा निद्रा, आखस्य और प्रमादसे उत्पन्न हुआ है, अर्थात् जो निद्रा, आखस्य और प्रमाद-इन तीनांसे उत्पन्न होता है, वह सुख तामस कहा गया है ॥ ३९ ॥ अथ इदानीं प्रकरणोपसंदारार्थः श्लोकः आरभ्यते— इसके उपरान्त अब प्रकरणका उपसंहार करने-ग्र श्लोक कहा जाता है----

न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः ॥ ४० ॥

-EC428-

न तद् अस्ति तद् न अस्ति पृथिन्यां वा मनुष्पादि सच्चं प्राणिजातम् अन्यद् वा अप्राणिजातं दिवि देवेषु वा पुनः सच्चं प्रकृतिजैः प्रकृतितो जातैः एभिः जिभिः गुणैः सच्चादिभिः सुकं परित्यक्तं यत् स्थाद् अवेद् न तद् अस्ति इति पूर्वेण संबन्धः ॥ ४०॥

ऐसा कोई सस्व, अर्थात् मनुष्यारि प्राणी या अन्य कोई भी प्राणरिहत बस्तुमात्र, पृथिबीमें, स्वर्गमें अथवा देवताओंमें भी नहीं हैं, जो कि इन प्रकृतिसे उत्पन्न हुए सस्वादि तीनों गुणोंसे मुक्त अर्थात् रहित हो। 'ऐसा कोई नहीं हैं' इस पूर्वके पदसे इस वाक्यका सम्बन्ध हैं॥ ४०॥

सर्वः संसारः क्रियाकारकफललक्षणः सन्त्व-

रजलमोगुणात्मकः अविद्यापरिकल्पितः समृठः अनर्थे उक्तो इक्षरूपकल्पनया च 'उर्जमृत्नम्' इन्यादिना ।

तं च 'असङ्गालेण हटेन छिला ततः पदं

तत् परिमार्गितव्यम्' इति च उक्तम् ।

तत्र च सर्वस्य त्रिगुणात्मकत्वात् संसारकारणनिष्टच्युपपत्तौ प्राप्तायां यथा तन्निष्टत्विः
स्थात तथा वक्तव्यम् ।

सर्वः च गीताशास्त्रार्थे उपसंहतेच्य एतावाम् एव च सर्वो वेदस्मृत्यर्थः पुरुषार्थम् इच्छद्भिः अनुष्ठेय इति एवम् अर्थं च ब्राह्मण-

क्षत्रियविश्वाम् इत्यादिः आरम्यते— गी० शां० भा० ५५किया, कारक और फड ही जिसका स्वरूप है, ऐसा यह सारा संसार सच्च, रज और तम-इन तीनों गुणोंका ही बिस्तार है, अत्रिवासे कल्पित है और अनर्थरूप है, (पंदहवें अध्यायमें) बुश्चरूपकी कल्पना करके 'ऊर्ध्वमूळम्' इत्यादि वाक्योंद्वारा मूळसृद्धित इसका वर्णन किया गया है !

तथा यह भी कहा है कि 'उसको हढ़ असङ्गरास्त्र-द्वारा छेदन करके उसके पश्चात् उस परम पदको लोजना चाहिये।'

उसमें यह शंका होती है कि तब तो सब कुछ तीनों गुणोंका ही कार्य होनेसे संसारके कारणकी निवृत्ति नहीं हो सकती। इसल्यि जिस उपायसे उसकी निवृत्ति हो, वह बतळाना चाहिये।

तथा सम्यूर्ण गीताशास्त्रका इस प्रकार उपसंहार भी किया जाना चाहिये कि 'परम पुरुषार्थकी सिद्धि चाहनेशालेंके द्वारा अनुष्ठान किये जाने-योग्य यह इतना ही समस्त बेद और स्मृतियोंका अभिप्राय है' अतः इस अभिप्रायसे ये 'ब्राह्मण-अग्नियंकाम्' इत्यादि स्त्रोक आरम्भ किये जाते हैं—

### बाह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप । कर्माणि प्रविभक्तानि खभावप्रभवेर्गुणैः॥ ४१॥

स्राक्षणाः च क्षत्रियाः च विद्यः च त्राक्षण-क्षत्रियविद्यः तेषां माद्राणक्षत्रियविद्यां सूद्राणां च सूद्राणाम् असमासकरणम् एकजातित्वे सति वेदे अनिधकारात्, हे परंतर कर्माण प्रविभक्तानि इतरेतरविद्यागेन व्यवस्थापितानि ।

केन, सभावप्रभवैः गुणैः स्वभाव ईश्वरस्य प्रकृतिः त्रिगुणात्मिका माया सा प्रभवो वेशां गुणानां ते स्वभावप्रभवाः तः, ग्रमादीनि कर्माणि प्रविभक्तानि त्राक्षणादीनास् ।

अथवा ब्राक्षणस्यभावस्य सन्वगुणः प्रभवः कारणम्, तथा श्ववियम्यभावस्य सन्वोपसर्वनं रजः प्रभवः, वैदेयसभावस्य तपउपसर्वनं रजः प्रभवः, ग्रद्धसभावस्य रजउपपर्वनं तपः प्रभवः प्रश्रवःन्त्येश्वर्थेद्दामृद्धतासभावदर्शनात् चतुर्णाम् ।

अथवा बन्मान्तरकृतसंस्कारः प्राणिनां वर्तमानजन्मनि स्वकार्याभिष्ठग्वत्वेन अभिव्यक्तः सभावः स प्रभवा येषां गुणानां ते सभावप्रभवा गुणाः ।

गुणप्रादुर्भावस्य निष्कारणत्वानुपपत्तेः

हे परत्तव ! ब्राह्मण, क्ष्मिय और वैस्य—रून तीनोंके और शूरोंके भी कर्म विभक्त किये हुए हैं अर्थाद परस्पर विभागपूर्वके निष्कत किये हुए हैं। ब्राह्मणाटिके साथ शूरोंको मिखकर—समास करके न कहान्य अपिशाय यह है कि शूद दिज न होनेके कहाण वेद-प्यवनमें उनका अधिकार नहीं हैं।

कितके द्वारा विभक्त किये गये हैं ? समावसे उत्पन्न हुए गुणीके द्वारा । समाव यानी हैकरकी प्रकृति — निगुणामिका माया, वह माया निन गुणीके प्रभक्त यानी उत्पविका कारण है, ऐसे समावप्रभव गुणीके द्वारा माझणादिके, शम आदि कर्म विभक्त किये गये हैं ।

क्या यों समझी कि ब्राह्मणसमावका कारण सच्चाण है, वैसे ही क्षत्रियसमावका कारण सर्वामित्रत रजोगुण है, वैदयसमावका कारण तमीमित्रत रजोगुण है और श्रदस्वभावका कारण रजोमित्रत तमोगुण है। वसीकि उपपुंक चारो वर्गीमें (गुणोके अनुसार) कमसे शान्ति, ऐक्यं, वेद्या और सृद्धा—ये अवश-अवश समाव देखे जाते हैं।

कथवा यों समझी कि प्राणियोंके जन्मान्तरमें किये हुए कर्मोंके संस्कार, जो वर्तमान जन्ममें अपने कार्यके अभिमुख होक्स व्यक हुए हैं, उनका नाम खमाव है। ऐसा खमाव जिन गुणोंकी उत्पत्तिका कारण है, वे स्वमावप्रभव गुण हैं।

गुणोंका प्रादुर्भाव बिना कारणके नहीं बन सकता। इसिक्ये 'स्वभाव उनकी उत्पत्तिका कारण है' यह कहकर कारणविशेषका प्रतिपादन किया

स्वभावः कारणम् इति कारणविशेषोपादानम् ।

एवं स्वमावप्रभवैः प्रकृतिप्रभवैः सन्वरज-स्तमोभिः गुणैः खकार्यातुरूपेण श्रमादीनि कर्माणि प्रविभक्तानि ।

नतु शासप्रविभक्तानि शास्त्रेण विद्वितानि ब्राक्षणादीनां शमादीनि कर्माणि कथम् उच्यते सन्वादिगुणप्रविभक्तानि इति ।

न एष दोष:, शास्त्रेण अपि ब्राक्कणादीनां सच्चादिगुणविशेषापेश्वया एव श्रमादीनि कर्माणि प्रविभक्तानि न गुणानपेश्वया एव इति शास्त्रविभक्तानि अपि कर्माणि गुणप्रवि-भक्तानि इति उच्यन्ते ॥ ४१॥ इस प्रकार खभावसे उत्पन हुए अर्घात् प्रकृतिसे उत्पन हुए सत्व, रज और तम—इन तीनों गुणों-द्वारा अपने-अपने कार्यके अनुरूप शमादि कर्म विभक्त किये गये हैं।

पू०-ब्राह्मणादि वर्णोंके शम आदि कर्म तो शाखद्वारा विभक्त हैं, अर्थात् शाखद्वारा निश्चित किये गये हैं; फिर यह कैसे कहा जाता है, कि सत्त्व आदि तीनों गुणोंद्वारा विभक्त किये गये हैं ?

उ०-यह दोष नहीं है, क्योंकि शास्त्रहारा भी ब्राह्मणादिके शमादि कर्म सच्चादि गुण-मेदोंकी अपेक्षामे ही विभक्त किये गये हैं, बिना गुणोंकी अपेक्षाने नहीं। अतः शास्त्रहारा विभक्त किये हुए भी कर्म, गुणोंहारा बिभक्त किये गये हैं, ऐसा कहा जाता है। ॥ ११ ॥

-

कानि पुनः तानि कर्माणि इति उच्यन्ते — / वे कर्मकौन-से हैं ? यह बतलाया जाता है —

> शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च । ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥ ४२ ॥

शनो दमः च यथाच्यास्त्यातार्थों, तपो यथोक्तं श्वारीरादि, शौचं च्यास्त्यातम्, क्षान्तः क्षमा, आर्जवम् ऋजुता एव च, शानं विश्वानम्, आस्तिक्यम् अस्तिमावः श्रद्धानता आगमार्थेषु ब्रह्मकर्म बाक्षणजातेः कर्म ब्रह्मकर्म स्वभावनम्।

यद् उक्तम् 'स्वभावप्रभवेः गुणैः प्रविभक्तानि' इति तद् एव उक्तं स्वभावजम् इति ॥ ४२ ॥ जिनके अर्थकी न्याख्या पहले की जा जुकी है, वे शम और दम तथा पहले कहा हुआ शारीरिकादि-मेद्से तीन प्रकारका तप, एवं पूर्वोक्त (दो प्रकार-का) शौच, श्वान्ति—श्वाम, आर्जव—अन्तःकरणकी सरख्ता तथा झान, श्वाम और आस्तिकता अर्थात् शाखके वचनोमें श्रद्धा-विश्वास, ये सब ब्राह्मणके सामाविक कर्म हैं अर्थात् ब्राह्मणजीतिक कर्म हैं।

जो बात 'स्वभावजन्य गुणोंसे कर्म विभक्त किये गये हैं' इस वाक्यसे कही थी, वही यहाँ 'स्वभावजम्' पदसे कही गयी है॥ ४२॥

-----

शौर्यं तेजो घृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् । दानमीश्वरमानश्च क्षत्रकर्म खभावजम् ॥ ४३ ॥ शीर्य श्रूरस्य भावः। तेजः प्रागल्यमम्।

पृतिः धारणं सर्वावस्थासु अनवसादो भवति

यया पृत्या उत्तम्भितस्य । दाद्यं दक्षस्य
भावः सहसा प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु अन्यागोहेन
प्रवृत्तिः। युद्धे च अपि अपल्ययनम् अपराङ्युस्तीभावः शृत्रभ्यः।

दानं देवेषु मुक्तइस्तता । ईश्वरमावः च ईश्वरस्य भावः प्रभुज्ञक्तिप्रकटीकरणम् ईशितव्यान् प्रति ।

क्षत्रकर्म श्वत्रियजातेः विहितं कर्म श्वत्रकर्म स्वभावजम् ॥ ४३॥ शीर्थ—श्र्रकीरता, तेज-दूसरीसे न दबनेका खमान, पृति — वारणाशकि, जिस शक्तिसे उत्साहित हुए मनुष्यका सभी अवस्थाओं में अननसाद ( नाश या शोकका अमान ) होता है, दक्षता— सहसा प्राप्त हुए बहुत-से कार्योमें विना व बवहाटके प्रवृत्त होनेका समान, तथा युदमें न भागना—शत्रुको पीठ न दिखानेका भाग।

दान—देनेपोम्य पदार्थोंको खुळे हाथ देनेका खमाव और ईश्वरमाव यानी जिनका शासन करना है, उनके प्रति प्रमुख प्रकट करना।

ये सब क्षत्रियोंके कर्म अर्थात् क्षत्रियजातिके छिये विद्वित उनके स्वामाविक कर्म हैं ॥ ४३॥

# कृषिगौरस्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वमावजम् । परिचर्यात्मकं कर्म शृद्धस्यापि स्वभावजम् ॥ ४४ ॥

क्षिणीरस्यवाणित्र्यं कृषिः च मौरस्यं च वाणिज्यं च कृषिमीरस्यवाणिज्यं कृषिः सूमेः विलेखनं गौरस्यं गा रखति इति गोरखः तह्यावो गौरस्यं पाशुपास्यं वाणिज्यं विणक्षमं क्रयविक्रयादिलक्षणं वैश्यक्तमं वैत्रयज्ञातेः कर्ष वैज्यक्रमं स्थायज्ञतः।

परिचर्यात्मकं शुश्रृषास्त्रभावं कर्म शृदस्य अपि स्वभावजम् ॥ ४४ ॥

एतेषां जातिविहितानां कर्मणां सम्यग-

कृषि, गोरक्षा और वाणिक्य—भूमिमें हरू चळानेका नाम 'कृषि' है, गौओंकी रक्षा करनेवाळा 'गोरक्षा' है, उसका भाव 'गौरक्य' यानी पशुओंको पाळना है तथा कय-चिक्रयक्रप विजक्-कर्मका नाम 'वाणिक्य' है—ये तीनों वैस्थकर्म हैं अर्थात वैस्थनातिक स्वाभाविक कर्म हैं।

वैसे ही शृद्धका भी, परिचर्यात्मक अर्थात् सेवा-रूप कर्म, स्वाभाविक है ॥ ४४ ॥

# नुष्टितानां स्वर्गेप्राप्तिः फलं स्वभावतः ।

'वर्णा आश्रमाधः स्वकर्मनिष्ठाः ग्रेत्य कर्मफल-मकुश्य ततः सेपेण विशिष्टदेसवातिकुलधर्मायुः-श्रुतवृत्तवित्तसुसमेघसो जन्म श्रुतिपयन्ते' (आ०स्मु० २।२।२।२) श्रुत्यादिस्मृतिन्यः पुराणे च वर्णिनाम् आश्रमिणां च ठोकफलमेदविशेषसरणात । जातिके उद्देश्यसे कहे हुए इन कर्मोंका भर्छी-प्रकार अनुष्ठान किये जानेपर स्वर्गकी प्राप्तिरूप स्वामाविक फल होता है।

क्योंकि 'अपने कर्मोमें तत्पर हुए वर्णाक्रमा-वलम्बी मरकर, परलोकर्मे कर्मोका फल भोगकर, क्ये हुए कर्मफलके अनुस्तार श्रेष्ठ देश, काल, जाति, कुल, धर्म, आहेत भेषा आदिसे युक्त अन्म प्रहण करते हैं' स्थादि स्युति-वचन हैं और पुराणमें भी वर्णाश्रमियोंके लिये अल्श-अल्ग लेक-प्राप्तिस्प फलमेंद्र बतलाया गया है।

# कारणान्तरात् तु इदं वक्ष्यमाणं फलम्--

परन्तु दूसरे कारणसे ( उनका प्रकारान्तरसे अनुष्ठान करनेपर ) यह अब बतलाया जानेवाला

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः । स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छण् ॥ ४५ ॥

स्वे स्वे यशोक्तलक्षणभेदे कर्मण अभिरतः तत्परः संसिद्धि स्वकर्मानुष्ठानाद् अशुद्धिश्वये सति कायेन्द्रियाणां ज्ञाननिष्ठायोग्यतालक्षणां लभते प्रामोति नरः अधिकृतः पुरुषः ।

कि स्वकर्मानुष्टानत एव साक्षात संसिद्धिः। न. कथं तहिं खकर्मनिरतः सिद्धं यथा येन प्रकारेण विन्दति तत् शृणु ॥ ४५ ॥

कर्माधिकारी मनुष्य, उक्त लक्षणोवाले अपने-अपने कर्मोंमें अभिरत—तत्पर हुआ, संसिद्धि लाभ करता है। अर्घात् अपने कर्मोंका अनुष्टान करनेसे अञ्चिका क्षय होनेपर, शरीर और इन्द्रियोंकी ज्ञाननिष्टाकी योग्यतारूप सिद्धि प्राप्त कर लेता है।

तो क्या अपने कर्मीका अनुष्टान करनेसे ही साक्षात् संसिद्धि मिल जाती है ? नहीं । तो किस तरह मिलती है ? अपने कर्मोमें तत्पर हुआ मनुष्य, जिस प्रकार सिद्धि लाभ करता है, वह त सुन॥ ४५॥

यतः प्रवृत्तिर्भतानां येन सर्वमिदं ततम्। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥ ४६ ॥

यतो यसात् प्रवृत्तिः उत्पत्तिः चेष्टा वा यसाद अन्तर्यामिण ईश्वराद भूतानां प्राणिनां प्रवृत्ति यानी उत्पत्ति या चेष्टा होती हैं और जिस स्याद् येन ईश्वरेण सर्वम् इदं जगत् ततं व्याप्तम्, ईश्वरसे यह सारा जगत् व्याप्त है, उस ईश्वरको स्वकर्मणा पूर्वोक्तोन प्रतिवर्ण तम् ईश्वरम् अभ्यर्च प्रत्येक वर्णके छिये पहले बतलाये हुए अपने विन्दति मनुष्यः ॥ ४६ ॥

जिस अन्तर्यामी ईश्वरसे समस्त प्राणियोकी ज्ञाननिष्ठा- कर्मोद्वारा पूजकर--उसकी आराधना करके मनुष्य मानवो केवल ज्ञाननिष्टाकी योग्यतारूप सिद्धि प्राप्त कर लेता है।। ४६॥

यत एवम् अतः--

ऐसा होनेके कारण--

श्रेयान्स्वधर्मी विगुणः परधर्मात्स्वन्षितात । स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्तोति किल्बिषम ॥ ४७ ॥ श्रेयान् प्रश्नस्वतरः स्वो धर्मः स्वयमे विगुणः अपि इति अपिश्वन्दो द्रष्टन्यः अस् परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाविनयतं स्वभावेन नियतम्, यद् उक्तम् 'स्वभाववम्' इति तद् एव उक्तं स्वभावनियतम् इति, यथा विषवातस्य इव इत्मेः विषं न दोषकः तथा स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् न आगीति किल्विषं पापम् ॥ ४७॥

अपना गुणरिक्षत भी धर्म, दूसरेके मधी प्रकार अनुष्ठान किये हुए धर्मसे श्रेष्टतर है। जैसे विवर्में उत्पन्न हुए कीड़ेके लिये विष दोणकारक नहीं होता, उसी प्रकार स्थानसे नियत किये हुए कार्मेको करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता। जो वात हुले 'स्वामावक्रम' इस प्रदेश कही यी, वहीं वात हुले 'स्वामावक्रम' इस प्रदेश कही गयी है। स्थामव-से नियत कर्मका नाम स्थापनियत है। १९७॥

स्वभावनियतं कर्म कुर्वाणो विषजात इव कृमिः किल्बिषं न आप्नोति इति उक्तम्। परधर्मः च भयावह इति। अनात्मज्ञः च न दि कश्चित् क्षणम् अपि अकर्मकृत् तिष्टति इति, अतः—

उपर्युक्त स्लोकमें यह बात कही, कि स्वभाव-नियत कमोंको करनेवाला मनुष्य, विषमें जन्मे हुए कीवेकी भौति पापको प्राप्त नहीं होता, तथा (तीसरे अध्यायमें) यह भी कहा है कि दूसरेका धर्म भयाबह है और 'कोई भी अज्ञानी विना कर्म किये क्षणभर भी नहीं रह सकता।' इसलिये—

सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमि न त्यजेत् । सर्वारम्मा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः ॥ ४८ ॥

सहजं सह जन्मना एव उत्पन्नं सहजं किं तत् कर्म कौन्तेय सदीयम् अपि त्रिगुणत्वाद् न त्यजेत्।

सर्वारम्भा आरम्यन्ते इति आरम्भाः सर्व-कर्माणि इति एतत् प्रकरणात् । ये कैचिद् आरम्भाः स्वधर्माः परधर्माः च ते सर्वे हि यसात् त्रिगुणात्मकत्वम् अत्र हेतुः त्रिगुणात्म-कत्वाद् दोगेण धूनेन सद्दोन अग्निः इव आजताः ।

सहजस्य कर्मणः स्वधर्माख्यस्य परित्यागेन परधर्माजुष्टाने अपि दोषाद न एव ग्रुच्यते, भयावहः च परधर्मः। न च श्रक्यते अश्लेषतः त्यक्तुम् अञ्जेन कर्म यतः तस्माद् न त्यजेद् इत्यर्थः। जो जन्मके साथ उत्पन्न हो उसका नाम सहज हैं। वह क्या है 'कर्म | हे क्रीन्नेय ! त्रिगुणमय होनेके कारण जो दोषयुक्त हैं, ऐसे दोषयुक्त भी अपने महज-कर्मको नहीं सोडना चाहिये।

क्योंकि सभी आगम्भ-जो आरम्भ किये जाते हैं उनका नाम आरम्भ है, अतः यहाँ प्रकरणके अनुसार सर्वारम्भका तार्ययं समस्त कर्म है। सो स्वयं या प्रधर्मक्ष जो कुछ भी कर्म है, वे सभी तीनों गुणोंक कार्य है, अतः त्रिगुणारमक होनेके कारण, साथ जन्मे हुए धुएँसे अग्निकी भीति टोपसे आवृत हैं।

अभिग्राय यह है कि स्वध्रमें नामक सहज-कमंक्षः परित्याग करनेसे और परभमंका म्रहण करनेसे भी, दोपसे छुटकारा नहीं हो सकता और पद्यमं भयावह भी हैं, तथा अझानीद्वारा सम्पर्ण कर्मोका पूर्णतथा त्याग होना सम्भव भी नहीं है; स्रतरां सह कर्कमंकी नहीं छोड़ना चाहिये।

 <sup>\*</sup> भाष्यकार विगुण शब्दके बाद प्अपि वाक्यशंप मानते हैं इनिव्यं भाषामे अपि शब्दका अर्थ कर दिया गया है।

किम् अशेषतः त्यक्तुम् अशक्यं कर्म इति न त्यजेत् किंवा सहजस्य कर्मणः त्यागे दोषो भवति इति ।

#### किंच अतः ?

यदि ताबद् अशेषतः त्यक्तुम् अश्वस्यम् इति न त्याज्यं सहजं कर्म एवं तर्हि अशेषतः त्यागे गुण एव स्याद् इति तिद्धं भवति ।

सत्यम् एवम् अशेषतः त्याग<sup>®</sup>एव न उपपद्यते इति <del>चेत</del> ।

कि निस्पत्रचलितात्मकः पुरुषो यथा सांख्यानां गुणाः कि वा क्रिया एव कारकं यथा बीद्वानां पञ्च स्कन्धाः क्षण-प्रच्वंसिनः, उभयथा अपि कर्मणः अशेषतः त्यागो न भवति ।

अथ तृतीयः अपि पक्षो यदा करोति तदा सिकियं वस्तु यदा न करोति तदा निष्क्रियं वस्तु तदु एव । तत्र एवं सित शक्यं कर्म अशेषतः त्यक्तमु ।

अयं तु अभिन् तृतीये पश्चे विशेषां न नित्यप्रचितं वस्तु न अपि क्रिया एव कारकं किं तिहें व्यवस्थिते द्रव्ये अविद्यमाना क्रिया उत्त्वद्यते विद्यमाना च विनन्ध्यति । शुद्धं द्रव्यं श्रक्तिमद् अवतिष्ठते हति एवम् आहुः काणादाः तदु एव च कारकम् इति । (यहाँ यह विचार करना चाहिये कि) क्या कमींका अशेषन: त्याग होना असम्भव है, इसल्यि उनका त्याग नहीं करना चाहिये, अथवा सहज कर्मका त्याग करनेमें दोष है इसल्यिये ?

#### ए०~इससे क्या सिद्ध होगा ?

उ०-यदि यह बात हो कि अशेषतः त्याग होना अशस्य है इसिछिये सहज-कर्मोका त्याग नहीं करना चाहिये, तब तो यही सिद्ध होगा कि कर्मोका अशेषतः त्याग करनेमें गुण ही है।

पू०-यह ठीक है, परन्तु यदि कमोंका पूर्णतया त्याग हो ही नहीं सकता (तो फिर गुण-दोपकी बात ही क्या है !)

उ० -तो क्या साख्यवादियोंक गुणोंकी भौति आग्मा सदा चटन-स्थमयवाडा है! अथवा बौद-मनाअटीन्यपेंके प्रतिक्षणमें नष्ट होनेवाले ( रूप, बेदना, निज्ञान, संज्ञा और संस्कास्वर ) पश्च स्वरूगोंकी भौति किया ही कारक हैं! इन दोनों ही प्रकारीयें क्रोंका अशेषत: स्थान नहीं हो सकता।

हों, तीसरा एक पक्ष और भी है कि जब आल्मा कर्म करता है तब तो वह सिक्रय होता है और जब कर्म नहीं करता, तब वही निष्क्रिय होता है, ऐसा मान लेनेसे कर्मोंका अशोषतः ल्याग भी हो सकता है।

इस तीसरे पक्षमें यह बिशेषता है, कि न तो आत्मा नित्य चलन-स्वभावबाल माना गया है, और न कियाको ही कारक माना गया है, तो फिर क्या है, कि अपने खरूपमें स्थित द्रव्यमें ही अविधमान किया उत्पन्न हो जाती है और विधमान कियाका नाश हो जाता है ! ग्रुद्ध द्रव्य, कियाकी शक्ति ग्रुक्त होकर स्थित रहता है और वही कारक है । इस प्रकार वैशेषिकमताबल्ज्ञ्मी कहते हैं । असिन् पक्षे को दोष इति ? अयम् एव तु दोषो यतः तु अभागवतं मतम्

इदम् ।

कथं ज्ञायते ?

यत आह भगवान् 'नासती विधते मावः' इत्यादि । काणादानां हि असती भावः सतः च अभाव इति इदं मतम् ।

अमागवतत्वे अपि न्यायवत् चेत् को दोष इति चेत्।

उच्यते, दोषवत् तु इदं सर्वप्रमाण-विरोधात्।

कथम् ?

यदि तावद् इयणुकादि द्रव्यं प्राग् उत्पत्तेः अत्यन्तम् एव असद् उत्पन्नं च स्थितं कंचित् कालं पुनः अत्यन्तम् एव असच्चम् आपद्यते । तथा च सति असद् एव सद् जायते अभावो भावो मवति भावः च अभाव इति ।

तत्र अभावो जायमानः प्राग् उत्पत्तेः स्रश-

विषाणकल्पः समवाय्यसमवायिनिमित्तारूयं

कारणम् अपेक्ष्य जायते इति ।

न च एवम् अभाव उत्पद्यते कारणं वा अपेश्वते इति शक्यं वन्तुम् असतां श्वश्नविषाणा-दीनाम् अदर्शनात् ।

भावातमकाः चेद् घटाद्य उत्पद्यमानाः किंचिद् अभिन्यक्तिमात्रकारणम् अपेक्ष्य उत्पद्यन्ते इति शुक्यं प्रतिपत्तुम् । पू०-इस पक्षमें क्या दोष है ?

उ०-इसमें प्रधान दोष तो यही है कि यह मत भगवानुको मान्य नहीं है।

पू०-यह कैसे जाना जाता है ?

उ०-इसीछिये कि भगवान् तो 'असस्त् वस्तुका कभी भाव नहीं होता' इत्यादि वचन कहते हैं और वैशेषिक-मतवादी असत्का भाव और सतका अभाव मानते हैं।

पू०-भगवान्का मत न होनेपर भी यदि न्याय-युक्त हो तो इसमें क्या दोष है !

उ०—बतव्यते हैं ( धुनो ) सव प्रमाणोंसे इस मत-का विरोध होनेके कारण भी यह मत दोषयुक्त है।

प्०-किस प्रकार ?

उ०—यदि यह माना जाय कि द्वण्युक आदि इत्य उत्पत्तिसे पहले अय्यन्त असत् हुए ही उत्पन्न हो जाते हैं और किश्चित् काल स्पित रहकर फिर अय्यन्त ही असत् भावको प्राप्त हो जाते है, तब तो यही मानना हुआ कि असत् ही सत् हो जाता है अर्थात् अभाव मात्र हो जाता है और माय अभाव हो जाता है।

अर्थात् (यह मानना हुआ कि) उत्पन्न होनेवाळा अभाव, उत्पत्तिसे पहले शश-शृक्षकी मौति सर्वेषा असत् होता हुआ ही, समग्रायि, असमग्रायि और निमित्त नामक तीन कारणींकी सहायतासे उत्पन्न होता है।

परन्तु अभाव इस प्रकार उत्पन्न होता है अथवा कारणकी अपेक्षा रखता है—यह कहना नहीं वनता, क्योंकि खरगौशके सींग बादि असत् वस्तुओंमें ऐसा नहीं देखा बाता।

हाँ, यदि यह माना जाय कि उत्पन्न होनेवाले घटादि भावरूप हैं और वे अभिन्यक्तिके किसी कारणकी सहायतासे उत्पन्न होते हैं, तो यह माना जा सकता है। कि च अमतः च सद्भावे मतः च असद्भावे न कचित् प्रमाणप्रमेयव्यवहारे विश्वामः कस्यचित् स्यात् । मत् सद् एव असद् असद् एव इति निश्रयानुषपत्तेः ।

िक च उत्पद्यते हित इथणुकादेः द्रव्यस्य स्वकारणसत्तासम्बन्धम् आहुः । प्रागुत्पतेः च असत् पश्चात् स्वकारणव्याशारम् अपेक्ष्य स्वकारणः परमाणुकिः सत्तवा च समवाय-रुक्षणेन संबन्धेन संबध्यते संबद्धं सत् कारण-समवेतं सद भवति ।

तत्र वक्तव्यं कथम् असतः सत् कारणं भवेत् संबन्धा वा केनचित् । न हि बन्ध्यापुत्रस्य सत्ता संबन्धा वा कारणं वा केनचित् प्रमाणतः कल्पयितुं शक्यम् ।

नतु न एव वेशेषिकैः अभावस्य संबन्धः कल्प्यते इच्छुकादीनां हि द्रव्याणां स्वकारणेन समदायलक्षणः संबन्धः सताम् एव उच्यते इति।

नः मंबन्धात् प्राक् सच्चानम्युवगमात्। न हि वैशेषिकः ञ्चलालदण्डचक्रादिण्यापारात् प्राग् घटादीनाम् अस्तित्वम् इष्यते। न च मृद एव घटाद्याकारप्राप्तिम् इच्छन्ति। ततः च असत एव संवन्धः पारिशेष्याद् इष्टो भवति।

नतु असतः अपि समवायतक्षणः संबन्धो न विरुद्धः।

तथा असत्का सत् और सत्का असत् होना मान लेनेपर तो, किसीका प्रमाण-प्रमेय-व्यवहारमें कहीं विश्वास ही नहीं रहेगा। क्योंकि ऐसा मान-लेनेसे फिर यह निश्चय नहीं होगा, कि सत् सत् हो हैं और असत् असत् ही हैं।

इसके सिवा वे 'उत्पन्न होता है' इस वाक्यसे इवणुक आदि द्रव्यका अपने कारण और सत्तासे सम्बन्ध होना बननाते हैं अर्थात् उत्यक्ति यहले कार्य असत् होता है, फिर अपने कारणके व्यापार-की अपेक्षाने (सहायतासे) अपने कारणरूप परमाणुकोमे और सत्तासे सम्बायक्ष्य सम्बन्धके हारा सगटित हो जाता है और संगटित होकर कारणारे मिक्कर सत्त हो जाता है औ

इसपर उनको बनलाना चाहिये कि असत्का कारण सत् कैसे हो सकना है ? और अमत्का किसी-के माथ सम्बन्ध भी कैसे हो सकता है ? क्योंकि बन्चापुत्रकी सत्ता, उसका किसी सत् पदार्थके साथ सम्बन्ध अथवा उसका कारण, किसीके भी द्वारा प्रमाणपूर्वक सिद्ध नहीं किया आर सकता।

पूर् केशिषक-मतवादी अभावका सम्बन्ध नहीं मानने । वे तो भावरूप इचणुक आदि द्रव्योंका ही अपने कारणके साथ समन्रायरूप सम्बन्ध बनन्त्रते हैं ।

उ ० - यह नात नहीं हैं । क्योंकि ( उनके मतमें ) कार्य-कारणका सम्बन्ध होनेसे पहले कार्य-की सत्ता नहीं मानी गयी । अर्थात् वैशिषक-मता-कल्मी कुम्हार और दण्ड-चक्र आदिकी किया आरम्भ होनेसे पहले उट आदिका अस्तित्व नहीं मानते और यह भी नहीं मानते कि मिहीको ही घटादिके आकारको प्राप्ति हुई हैं । इसल्यि अन्तमें असत्त्व ना ही सम्बन्ध मानता सिद्ध होता हैं ।

पू०-असत्का भी समवायरूप सम्बन्ध होना विरुद्ध नहीं है । न, बन्ध्यापुत्रादीनाम् अदर्शनात् ।

घटादेः एव प्रागभावस्य स्वकारणसंबन्धो भवति न वन्ध्यापुत्रादेः अभावस्य तुल्यत्वे अपि इति विशेषः अभावस्य वक्तव्यः।

एकस्य अभावो हयोः अभावः सर्वस्य अभावः प्रागमावः प्रध्वंसाभाव इतरे-तराभावः अत्यन्ताभाव इति रुक्षणतो न केनचिद् विशेषो दर्शयितं शक्यः।

अमित च विशेषे घटस्य प्रागमाव एव कुठालादिभिः घटभावम् आपवते संबच्धते च भावेन कपालाख्येन स्वकारणेन सर्व-व्यवहारयोग्यः च भवति न तु घटस्य एव प्रध्यंसाभावः अभावत्वे सित अपि इति प्रध्यंसाभावानां न कचिड् व्यवहारयोग्यत्वं प्रागभावम्ये एव इघणुकादिद्रव्याख्यस्य उत्पच्यादिव्यवहाराईन्यम् इति एतद् अस-मञ्जसम् अभावत्वाविशेषाद् अन्यन्तप्रध्यंसा-भावयोः इव ।

ननु न एव असाभिः प्रागमावस्य भावापत्तिः उच्यते ।

भावस्य एव हि तहिं भागपितः यथा घटस्य घटापितः पटस्य वा पटापितः । एतद् अपि अभावस्य भावापित्तवद् एव प्रमाण-विरुद्धम् ।

सांस्वस्य अपि यः परिणामपक्षः सः अपि
अपूर्वभ्रमोत्पत्तिविनाञ्जाङ्गीकरणाद् वैशेषिकपक्षाद न विशिष्यते ।

उ ० – यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि वन्ध्या-पुत्र आदिका किसीके साथ सम्बन्ध नहीं देखा जाता। अभावकी समानता होनेपर भी यदि कहो कि बटादिके प्रागभावका हो अपने कारणके साथ सम्बन्ध होता है, बन्ध्यापुत्रादिके अभावका नहीं, तो इनके अभावोंका मेद बतलाना चाहिये।

एकका अभाव, दोका अभाव, सबका अभाव, प्रागमाव, प्रध्वसामाव, अन्योग्याभाव, अत्यन्ताभाव इन लक्षाणोसे कोई भी अभावकी विशेषता नहीं दिग्वल सकता।

किर किसी प्रकारकी विद्योगता न होते हुए भी
यह कहना, कि घटका प्रागमान ही बुन्हार आदिके
द्वारा घटमानको प्राप्त होता है, तथा उसका कपालनामक अपने कारणरूप भावसे सम्बन्ध होता है,
और नह सन व्यवहारके योग्य भी होता है। परन्तु
उसी चटका जो प्रव्यंसामान है, नह अभाननमें
समान होनेपर भी सम्बन्धित नहीं होता। इस तरह
प्रव्यंसादि अभानोंको किसी भी अनस्थान च्यनहारके
योग्य न मानना और केनल द्वण्युक आदि द्वय्यम्य मानना, असमजस्यक्त ही है। न्योंकि
अस्यन्तामान और प्रथसामानके समान ही प्रागमान का भी अभावन्त्र है, उसमें कोई विद्योगता नहीं है।
प्र- हमने प्रागमानका भी अभावन्त्र है, उसमें कोई विद्योगता नहीं है।

प्०-इमने प्रागमायका भावरूप होना नहीं बनलाया है।

उ०-तब तो तुमने भावका ही भावक्ष्य हो जाना कहा है, जैसे घटका घटक्य हो जाना, बक्कका बक्कस्य हो जाना; परन्तु यह भी अभावके भावक्ष्य होनेकी भौति ही प्रमाण-विरुद्ध है।

सास्य-मतावलिवयोंका जो परिणामवाद है, उसमें अपूर्व धर्मकी उत्पत्ति और विनाश खीकार किया जानेके कारण, वह भी (इस विषयमें) वैशेषिक-मतसे कुछ विशेषना नहीं रखता। अभिन्यक्तितिरोभावाङ्गीकरणे अपि अभिन्यक्तितिरोभावयोः विद्यमानत्वाविद्यमान-त्वनिरूपणे पूर्ववद् एव प्रमाणविरोधः ।

एतेन कारणस्य एव संस्थानम् उत्पच्यादि इति एतद् अपि प्रत्युक्तम् ।

वारिशेष्यात् सद् एकम् एव वस्तु अविद्या उत्पत्तिविनाशादिधर्मेः नटबद् अनेकधा विकल्प्यते इति इदं भागवनं मतम् उक्तम् 'नामतो विद्यते मावः' इति अस्मिन् श्लोके । सत्-प्रत्ययस्य अन्यभिचाराद् न्यभिचारात् च इतरेषाम् इति ।

कथं तिई आत्मनः अविक्रियन्वे अशेषतः कर्मणः न्यागो न उपपद्यते इति ।

यदि वस्तुभ्ता गुणा यदि वा अविद्याकल्पिताः तद्धमेः कर्म तदा आन्मनि अविद्याध्यारोपितम् एव इति अविद्वान् न हि कश्चित् श्रणमपि अशेषतः त्यक्तं शकोति इति उक्तम् ।

विद्वान तु पुनः विद्यया अविद्यायां 'निवृत्तायां श्रक्रोति एव अशेषतः कर्म परि-त्यक्तुम् अविद्याध्यारोपितस्य शेषानुपपत्तेः।

न हि तैमिरिकदृष्ट्या अध्यारोपितस्य द्विचन्द्रादेः तिमिरापगमे श्लेषः अवतिष्टते । अभिव्यक्ति (प्रकट होना) और तिरोमाव (द्विप जाना) खीकार करनेसे भी, अभिव्यक्ति और तिरोभावकी विद्यमानता और अविद्यमानताका निरूपण करनेमे, पहलेकी भौति ही प्रमाणसे विरोध होगा।

इस विवेचनसे 'कारणका कार्यक्रपमे स्थित होना ही उत्पत्ति आदि हैं' ऐसा निरूपण करनेवाले मतका भी खण्डन हो जाता है।

इन सब मनोंका खण्डन हो जानेपर अन्तमें यही सिद्ध होता है, कि 'एक ही संय तन्त्र (आरमा) अविवाहारा नटकी मीनि उत्पत्ति, निजारा आदि धमोंसे अनेक रूपमें कल्पित होता है।' यही मगयानका अभिप्राय 'नासनो विद्यान मावः' इस रुठोकमें बतलाया- गया है। क्योंकि गनप्रस्पयका व्यभिचार होता है (अन सत् ही एकमात्र नन्त्र है)। व्यभिचार होता है (अन सत् ही एकमात्र नन्त्र है)

पृ०-यदि (भगवान्के मतमें) आमा निर्विकार है तो (ये) यह कैसे कहते है कि 'अशेपतः कमोँका त्याग नहीं हो सकता ?'

उ० - सरीर-इन्डियादिस्त गुण बांडे सन्य वस्तु हो, बांडे अविधाकांत्रित हो, जब कमें उन्होंका धर्म है, तब आसामें तो वह अविधाण्यारेशित ही है। इस कारण फोड़े भे अझानी अशेपनः कमेंकर परा क्षणमर भी नहीं कर सकता, यह कहा गया है।

परन्तु विवाहारा अविचा निष्टुत हो जानेपूर इति तो कमीका अशपतः त्याग कर ही मकता है। क्योंकि अविचा नष्ट होनेके उपरान्त, अविचासे अच्या-रोपित वन्तका अंश बार्का नहीं रह सकता।

(यह प्रत्यक्ष ही है कि ) निमिर-रोगमे निकृत हुई दिएंद्रारा अप्यारोपित दो चन्द्रमा आदिका कुळ भी अंत्रा, निमिर-रोग नए हो जानेपर, शेष नहीं रहता।

एवं च सति इदं वचनम उपपन्नम 'सर्वकर्माणि मनसा' इत्यादि 'स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः' 'स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्टति मानवः' इति च ॥ ४८ ॥

सुनरा 'सब कर्मीको सनसे इत्यादि कथन टीक ही हैं। तथा 'अपने-अपने कर्मोंमें लगे इए मनष्य संसिद्धिको प्राप्त होते हैं' 'मनुष्य अपने कर्मोंसे उसकी पूजा करके सिद्धि प्राप्त करता है'-ये कथन भी ठीक हैं ॥४८॥

#### 1 Yan Barren

ज्ञाननिष्ठाकी

या च कर्मजा सिद्धिः उक्ता ज्ञाननिष्टा-योग्यतालक्षणा तस्याः फलभूता नैष्कर्म्यसिद्धिः श्रोक ज्ञाननिष्ठालक्षणा इति आरभ्यते---

जनित सिद्धि कही गयी है, उसकी फलभूत ज्ञान-निष्टारूप नैश्कर्म्यसिद्धि भी कही जानी चाहिये। इसलिये अगला श्लोक आरम्भ किया जाता है---

जो सर्वत्र असकबद्धि है - पत्र, स्त्री आदि

योग्यताप्राप्तिरूप

असक्तबद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्प्रहः । नैस्कार्यमिदि परमां

संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४६ ॥

वद्धिः अन्तःकरणं यस्य सर्वत्र सः अमक्तवद्धिः पत्रदारादिष आसक्तिनिमित्तेष ।

जो आसक्तिके स्थान है, उन सबमें जिसका अन्त -करण आसक्तिसे-- प्रीतिसे रहित हो चुका है। जो जिनासा है -- जिसका आसा यानी अस्त -

जितारमा जितो बजीकत आत्मा अन्तःकरणं यस्य स जितात्मा ।

करण जीता इआ है अर्थात बशमें किया तआ है। जो स्प्रहारहित हैं - शरीर, जीवन और भीगोमे भी जिसकी स्पद्धा - तथ्णानल हो गयी है।

विगतस्त्रहो विगता स्पृहा तृष्णा देहजीवित-भोगेषु यसात् स विगतम्पृहः।

> जो ऐमा आत्मज्ञानी है, वह परम नंग्कार्य-मिडिको (प्राप्त करना है) । निष्क्रिय ब्रह्म ही आत्मा है यह बान होनेके कारण जिसके सर्वकर्म निवत्त हो गये हैं वह 'निष्कर्मा' है। उसके भाव-का नाम 'नैप्कर्म्य' है और निष्कर्मनारूप मिडिका नाम 'नैष्कर्म्यसिद्धि' निध्किय आत्मस्यक्रवसे स्थित निष्कर्मताका सिद्ध होना ही 'नैष्कर्म्यसिद्धि' है। ऐसी जो कर्मजनित सिद्धिमे विरुक्षण और सद्योमिकिमें स्थित होनारूप उत्तम सिद्धि है, उसको सन्यासके द्वारा. यानी यथार्थ ज्ञानसे अथवा ज्ञानपूर्वक सर्व-कर्मसंन्यामके द्वारा, लाभ करना है: ऐसा हो कहा भी है कि 'सब कर्मोंको मनसे छोड़कर न करता हुआ और न करवाता हुआ रहता है' ॥१९॥

एवं भत आत्मज्ञः नेष्क्रम्यमिद्धि निर्गतानि कर्माणि यसाद निष्क्रियब्रह्मात्म-संबोधात स निष्कर्मा तस्य भावो नैष्कर्म्यं नैष्क्रमर्थ मिदि: सा नैष्कर्म्यमिदिः सिद्धिः नैह इ. ध्रम्य मिदि: निष्क्रियात्मस्य**र** पावस्थानलक्षणस्य निष्वत्तिः तां नैष्कर्म्यमिद्धि परमा प्रकृष्टां कर्मजसिद्धिविलक्षणां सद्योग्रबत्यवस्थानरूपां संन्यासेन सम्यग्दर्शनेन तत्पर्वकेण वा सर्वकर्म-संन्यासेन अधिगध्छित प्राप्तोति । तथा च उक्तम 'सर्वकर्माण मनसा संन्यस्य नेव कुर्वन्न कारय-न्नास्ते ' इति ॥ ४९ ॥

प्वींकेन स्वकर्मानुष्ठानेन ईश्वराभ्यर्थन-रूपेण जनितां प्रागुक्तलक्षणां सिद्धं प्राप्तस्य उत्पन्नात्मविवेकज्ञानस्य केवलात्मज्ञाननिष्ठारूपा नैष्कम्येलक्षणा सिद्धिः येन कमेण भवति तद् वक्तस्यम् इति आह—- पूर्वोक्त खश्मीनुष्ठानद्वारा ईश्वराचेनरूप साञ्जने उत्पन्न हुई, झाननिष्ठा-प्राप्तिकी योग्यता-रूप सिद्धिको, जो प्राप्त कर जुका है और जिसमें आत्मविषयक विवेक्ष्णान उत्पन्न हो गया है, उस पुत्रविष्का, जिस कमसे केवल आत्म-झाननिष्ठारूप नैष्कर्म्यसिदि मिळती है, वह ( कम ) बतलाना है, अत: कह्वते हैं—

सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्रोति निबोध मे ।

समासेनेव कौरतेय निष्ठा जानस्य या परा ॥ ५०॥

सिद्धि प्राप्तः स्वकर्मणा ईव्वरं समस्यच्ये वत्-प्रसादजां कायेन्द्रियाणां ज्ञाननिष्टायोग्यता-रुक्षणां सिद्धिं प्राप्तः मिद्धिं प्राप्त इति वदनुवाद उत्तरार्थः ।

किं तर् उत्तरं यदर्यः अनुवाद इति उच्यते।

यथा येन प्रकारेण ज्ञानिष्ठारूपेण बल परमान्मानम् आधीति तथा तं प्रकारं ज्ञानिष्ठा-प्राप्तिकमं गेमम बचनाट् निबीय त्वं निश्रयेन अवधारय इति एतत्।

किं विन्तरेण, न इति आह समासेन एव संक्षेपेण एव हे कीन्तेय। यथा ब्रह्म प्रामोति तथा निर्माध इति अनेन या प्रतिज्ञाता ब्रह्म-प्राप्तिः ताम् इदंतया दर्शयितुम् आह निष्ठा ज्ञानस्य या परा इति, निष्ठा पर्यवसानं परि-समाप्तिः इति एतत् । कस्य, ब्रह्मज्ञानस्य या परा परिसमाप्तिः।

कीटशी सा, यादशम् आत्मज्ञानम् । कीटक् तत्, यादश आत्मा । कीदशः असौ, यादशो भगवता उक्त उपनिषद्वावयैः च न्यायतः च । सिद्धिको प्राप्त हुआ, अर्थात् अपने कर्मोदारा रैश्वरकी पूजा करके, उसकी हपासे उपफ हुई शर्रार और इंटियोकी ज्ञानिष्टा-प्राप्तिको योग्यता-रूप सिद्धिको प्राप्त हुआ पुरुष—पह पुनरुक्ति आगे कहे जानेवाळे वचनोके साथ सम्बन्ध जोडनेके स्थि है।

वे आगे कड़े जानेवाले वचन कौन-से हैं जिनके लिये पुनरुक्ति हैं? सो बनलाते हैं——

जिस ज्ञाननिष्टारूप प्रकारसे (साधक ) ब्रह्मको — परमात्माको पाता है, उस प्रकारको, यानी ज्ञाननिष्टाप्राप्तिके कमको, त् मेरे बचनोंसे निश्चय-पर्वक समझ ।

क्या ( उसका ) विस्तारपूर्वक ( वर्णन करेंगे ' ) इसार कहते हैं कि नहीं । हे कीन्तेय ! ममाससे अर्थात् मक्षेपसे हीं, जिस कमसे ब्रवको प्रात होता है, उसे समझ । इस वास्यसे जिस ब्रब्ध-प्राप्तिके छिये प्रतिश्चा की थी, उसे इरुक्यप्ते ( स्त्रष्ट ) दिखानेके छिये कहते हैं कि झानकी जो परानिष्टा है उसको हुन । अत्तिम अवधि-परिसमाधिका नाम निष्टा है । ऐसी जो ब्रज्जशनकी परमाब्यि हैं ( उसको हुन ) ।

वह ( त्रक्षज्ञानको निष्ठा ) केसी है ' जैसा कि आस्पज्ञान है । वह कैसा है ' जैसा आस्पा है । वह (आस्पा) कैसा है ' जैसा भगवान्ने वतलाया है, तथा जैसा उपनिषट्वा स्थादारा कहा गया है और जैसा न्यायसे सिद्ध है ।

नतु विषयाकारं ज्ञानं न विषयो न अपि आकारवान् आत्मा इच्यते कचित् ।

ननु 'आदित्यवर्णम्' 'मारूपः' 'स्वयंज्योतिः'

इति आकारवन्त्रम् आत्मनः श्रूयते ।

न, तमोरूपत्वप्रतिषेधार्थत्वात् तेषां वानया-नाम् । द्रव्यगुणाद्याकारप्रतिषेधे आत्मनः तमोरूपत्वे प्राप्ते तत्प्रतिषेधार्थानि 'आदित्ववर्णय' इत्यादिवाक्यानि, 'अरूप्य' इति च विशेषतो रूपप्रतिषेधात् । अविषयत्वात् च 'न संदर्श तिष्ठति रूप्यस्य न चक्षुपा पश्यति कथनैनम् ।' ( खे० उ० ४ । २० ) 'अशस्यमस्यर्भम्' ( क० उ०

१ । २ । १५ ) इत्याद्यैः । तसाद् आत्माकारं ज्ञानम् इति अनुवपन्नम् ।

पपत्तेः आत्मनो बृद्धेः च आत्मसमनैर्मल्या-द्यपपत्तेः आत्मनैतन्याकाराभामत्वोपपत्तिः ।

बृद्धपाभासं मनः तदाभागानि इन्द्रियाणि इन्द्रियाभासः च देदः अतो लीकिकैः देहमात्रे एव आत्मदृष्टिः क्रियते । पू०—ज्ञान विषयाकार होता है, परन्तु आत्मा न तो कहीं भी विषय माना जाता है और न आकारवान् ही !

उ०-किन्तु 'आदित्यवर्ण' 'प्रकाशस्यक्रप' 'स्वयं-ज्योति' इस तरह आत्माका आकारवान होना तो श्रुतिमें कहा है।

पू०- यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि वे शक्य तम.स्वरूप्यका निगंध करनेके लिये कहे गये हैं । अर्थात् आस्मामें इन्यगुण आदिके आकारका प्रतिगंध करनेपर जो आस्माके अन्धकाररूप माने जानेश्री आशका होती हैं, उत्तका प्रतिगंध करने-के लिये ही 'आदित्यवर्णम्' इत्यादि शक्य हैं । क्योंकि 'अरूपम्' आदि शक्योंकि शिधेयन रूपका प्रतिगंध किया गया है और 'इसका (आत्माका) रूप इन्द्रियोंके सामने नहीं दश्य मकता' 'यह अशब्द है, अस्पर्या है 'इत्यादि चयांकि भी आला किमीका विश्व नहीं है, यह शान कही गयी है।

सुनरां 'जैसा आत्मा है वैसा ही ज्ञान है' यह कहना युक्तियुक्त नहीं है।

तव फिर आस्माका ज्ञान कैसे होना है ? क्यों क सभी ज्ञान, जिसको विषय करते हैं उसीके आकारबाले होने हैं और 'आस्मा निराकार हैं' ऐसा कहा हैं। फिर ज्ञान और आस्मा दोनो निराकार होनेसे उसमें भावना और निष्ठा कैसे हो सकती हैं!

30 -यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्माका क्यान निर्माटन, खच्छन और सूक्ष्मच सिद्ध है और बुद्धिका भी आत्माके सहश्च निर्माटन आदि सिद्ध हैं, इसल्यिं उसका आत्मचैनन्यके आकारसे आमासित होना बन सकता है।

बुडिसे आभासित मन, मनसे आभासित इन्दियों और इन्दियोंसे आभासित स्पृष्ट शरीर है। इसिटिये सासारिक मनुष्य देहमात्रमें ही आसप्टिष्ट करने है। देइचैतन्यवादिनः च लोकायतिकाः चैतन्यविशिष्टः कायः पुरुष इति आहुः, तथा अन्ये इन्द्रियचैतन्यवादिनः। अन्ये मनश्चैतन्य-वादिनः। अन्ये बुद्धिचैतन्यवादिनः।

ततः अपि अन्तरव्यक्तम् अव्याकृताख्यम्

अविद्यावस्थम् आत्मत्वेन प्रतिपन्नाः कैचित् । सर्वत्र हि बुद्ध्यादिदेहान्ते आत्मचैतन्या-

भासता आत्मश्रान्तिकारणम् इति ।

अत आत्मविषयं झानं न विधातच्यम्, किं तर्हि, नामरूपाधनात्माध्यारोपणनिवृत्तिः एव कार्या न आत्मचैतन्यविझानम्, अविद्याध्यारो-पितसर्वपदार्थाकारैः एव विशिष्टतया गृब-माणत्वात ।

अत एव हि विज्ञानवादिनो बौद्धा विज्ञान-व्यतिरेकेण वस्तु एव न अस्ति इति प्रतिपन्नाः प्रमाणान्तरनिरपेक्षतां च स्वसंविदितन्वाभ्युप-गमेन।

तसाद् अविद्याध्यारोपणनिराकरणमात्रं ब्रह्मणि कर्तव्यं न तु ब्रक्षज्ञाने यत्नः अस्यन्तप्रसिद्धत्वातु ।

अविद्याकल्पितनामरूपविज्ञेषाकारापहत-बुद्धित्वाद् अत्यन्तप्रमिद्धं सुविज्ञेषम् आसन्नतरम् आन्मभूतम् अपि अप्रसिद्धं दुविज्ञेषम् अतिदृरम् अन्यद् इव च प्रतिभाति अविवेकिनाम् ।

बाह्याकारनिवृत्तबुद्धीनां तु रुव्धगुर्वात्म-

प्रसादानां न अतः परं सुखं सुप्रसिद्धं सुविज्ञेयं

देहाःमवाटी ठोकाथतिक. 'चेतनताविशिष्ट शरीर ही आत्मा है' ऐसा कहते हैं, दूसरे हिन्दयोको चेतन कहनेवाले हैं, तथा कोई मनको और कोई सुद्धिको चेतन कहनेवाले हैं।

कितने ही, उस बुद्धिक भी भीतर व्याप्त, अव्यक्तको—अव्याकृतसंज्ञक अविद्यावस्थ (चिदा-भास)को आत्मारूपसे समझनेवाले हैं।

बुद्धिसे लेकर शरीरपर्यन्त सभी जगह आरम-चैतन्यका आभास ही उनमे आत्माकी आत्तिका कारण है।

अतः ( यह सिद्ध हुआ कि ) आत्मविषयक ह्यान विषय नहीं हैं । तो क्या विषय है ? नाम-करप और अनात्मा वस्तुओंका जो आत्मामों अध्या-रोप है उसकी निवृत्ति ही कर्तत्र्य है । आत्मचैतन्य-का विज्ञान प्राप्त करना नहीं र्रं । क्योंकि ज्ञान, अविचाहारा आरोपित समस्त पटार्थोंके आकारमें ही विशेषक्रपसे प्रहृण किया हुआ है ।

यही कारण है कि विज्ञानवादी बींद्र विज्ञानसे अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु ही नहीं है' इस प्रकार मानने हैं। और उस ज्ञानको स्वस्तेष माननेके कारण प्रमाणान्तरकी आवस्यकता नहीं मानने।

धुनरा ब्रह्ममें जो अविवादारा अध्यारोप किया गया है, उसका निराकरणमात्र कर्तन्य है। ब्रह्म-झानके लिये प्रयक्ष कर्तन्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो अस्यन्त प्रसिद्ध ही है।

ब्रह्म यद्यपि अत्यन्त प्रसिद्ध , सुविद्धेत , अति समीप और आत्मस्वरूप हैं तो भी वह विवेकरहित मनुष्योंको, अविद्याकल्पित नामरूपके मेदसे उनकी बुद्धि अमित हो जानेके कारण, अप्रसिद्ध, दुर्विद्धेय, अति दूर और दूसरा-सा प्रतीत हो रहा है।

परन्तु जिनकी बाह्याकार बुद्धि निष्टत्त हो गयी है जिन्होंने गुरु और आत्माकी छूपा छाभ कर छी है, उनके छिये इससे अधिक सुप्रसिद्ध, सुविज्ञेय, खासन्नम् अस्ति। तथा च उक्तम् 'श्रयञ्जावगमं धर्मम्' इत्यादि ।

केचित् तु पण्डितंप्रन्या निराकारत्वाद् आन्नवस्तु न उपैति बुद्धिः अतो दुःसाध्या सम्यक्षाननिष्ठा इति आहुः।

सत्यम् एवम् , गुरुसंप्रदायरिदानाम् अश्वतः वेदान्तानाम् अन्यन्तनिर्विषयासक्तवुद्धीनां सम्यन्त्रमाणेषु अकृतश्रमाणाम् , तद्विपरीतानां तु लोकिकप्राक्षप्राहकदैतवस्तुनि सद्बुद्धिः नितरां दुःसंपाद्या आन्मचैतन्यव्यतिरेकेण वस्त्वन्तरस्य अनुपलव्येः ।

यथा च एतद् एवम् एव न अन्यथा इति
अवोचाम । उक्तं च भगवता-- वस्या जाधित
भवानि सा निजा पश्यतो सनेः देति ।

तसाद् वाह्याकारभेदबुद्धिनिङ्क्तिः एव आत्मस्वरूपालम्बने कारणम् । न हि आत्मा नाम कस्यचित् कदाचिद् अप्रसिद्धः प्राप्यो हेय उपादेयो वा ।

अप्रसिद्धे हि तस्मिन् आत्मिन अम्वार्धाः सर्वाः प्रकृत्यः प्रसच्येरन् । न च देहाद्यचेत-नार्थत्वं अक्यं कल्पितृम् । न च सुसार्थं सुर्वं दुःस्वार्थं वा दुःस्वम् आत्मावगत्यवसा-नार्थत्वात् च सर्वव्यवहारस्य ।

तस्माद् यथा खदेहस्य पस्च्छिदाय न प्रमाणान्तरापेक्षा ततः अपि आत्मनः अन्तर- सुखस्बरूप और अपने समीप कुछ भी नहीं है। 'क्रस्वक्ष-उपलब्ध धर्ममय' इत्यादि वाक्योंसे भी यही बान कही गयी है।

कितने ही अपनेको पण्डित माननेवाले यों कहते हैं, कि आत्मतत्त्व निराकार होनेके कारण उसको बुद्धि नहीं पा सकती, अतः सम्यक् झान-निष्ठा दुःसाध्य है।

ठींक है, जो गुरु-व्रस्परासे रहित हैं, जिन्होंने बेदान्त-बार्म्योंको (विजिपूर्वक) नहीं सुना है जिनकी बुद्धि सांसार्गिक विश्वोमें अस्परत आसक हो रही है, जिन्होंने यथार्थ ज्ञान करानंबांछ प्रभाणोमें परिश्रम नहीं कियार है, उनके लिय यही बात हैं। परन्तु जो उनसे विश्वात है, उनके लिय यही, लीकिक प्राध-प्राहक मेरदुक बस्तुओंने सद्भाव मस्पादन करना (इनको स्पय समझना) अस्परन कटिन है, क्योंकि उनको आग्रवचन्यके अतिरिक्त दूसरी वस्तुकी उपलिप ही नहीं होती।

यह टीक इसी तरह हैं. अन्यथा नहीं है। यह बात इस पहले सिद्ध कर आये हैं और भगवान्ते भी कहा है कि 'जिसमें सब प्राणी जागते हैं, बासी मुलिकी वहीं राजि हैं श्यादि।

सुनरा आत्मरुक्तपके अवश्यवनमें, बाद नानाकार भेदबुढिकी निवृत्ति ही कारण है । क्वोंकि आत्मा कभी किसीके भी लिये अप्रसिद्ध, प्राप्तच्य, स्थाच्य या उपादेय नहीं हो सकता।

आग्माको अग्रसिंड मान छेनेपर तो सभी ग्रह्मियोंको निर्धक मानना सिंड होगा । इसके सिंगा न तो यह कल्पना की जा सकती है कि अनेतन शरीरादिके छिये (सब कर्म किये जाते है) और न यहीं कि सुखके छिये हुन्छ है या दु-खके छिये दु-ख है । क्योंकि सारे व्यवहारका प्रयोजन अन्तमें आत्माके झानका विषय बन जाना है ।

इसल्यि, जैसे अपने शरीरको जाननेके लिये अन्य प्रमाणकी अपेक्षा नहीं हैं; वैसे ही आत्मा उससे भी अधिक अन्तरतम होनेके कारण तमत्वात् तदवगतिं प्रति न प्रमाणान्तरापेक्षा इति आत्मज्ञाननिष्ठा विवेकिनां सप्रसिद्धा इति सिद्धम् ।

येषाम् अपि निराकारं ज्ञानम् अप्रत्यक्षं तेषाम् अपि ज्ञानवशा एव ज्ञेयावगतिः इति ज्ञानम् अत्यन्तं प्रसिद्धं सुखादिवद् एव इति अभ्युषगन्तव्यम् ।

जिज्ञासानुपपत्तेः च । अप्रसिद्धं चेदु ज्ञानं ' ब्रेयवद जिज्ञास्येत । तथा जेयं घटादिरुक्षणं ज्ञानेन ज्ञाता न्याप्तुम् इच्छति तथा ज्ञानम् अपि ज्ञानान्तरेण ज्ञाता व्याप्तुम् इच्छेत् । न च एतद् अस्ति ।

अतः अत्यन्तप्रसिद्धं ज्ञानं ज्ञाता अपि अत एव प्रसिद्ध इति । तसाद ज्ञाने यत्नो न कर्तव्यः किं त अनात्मबुद्धिनिवृत्ती एव । तस्माद ज्ञाननिष्टा सुसंपाद्या ॥ ५० ॥

भारमाको जाननेके छिये प्रमाणान्तरकी आवश्यकता नहीं है; अत: यह सिद्ध हुआ कि विवेकियोंके लिये आत्मज्ञाननिष्टा सुप्रसिद्ध है।

जिनके मतमें ज्ञान निराकार और अप्रत्यक्ष है उनको भी, ज्ञेयका बोध ( अनुभन्न ) ज्ञानके ही अधीन होनेके कारण, सखादिकी तरह ही ज्ञान अत्यन्त प्रसिद्ध है, यह मान लेना चाहिये।

तथा जानको जाननेके लिये जिज्ञासा नहीं होती इसलिये भी (यह मान लेना चाहिये कि ज्ञान प्रत्यक्ष हैं ) यदि ज्ञान अप्रत्यक्ष होता. तो अन्य जेय वस्तुओंकी तरह उसको भी जाननेके लिये इच्छा की जाती, अर्घात् जैसे जाता (पुरुष ) घटादिरूप जेय पदार्थोंका ज्ञानके द्वारा अनुभव करना चाहता है, उसी तरह उस ज्ञानको भी अन्य ज्ञानके द्वारा जाननेकी इच्छा करता, परन्तु यह बात नहीं है।

सुतरां ज्ञान अत्यन्त प्रत्यक्ष है और इसीलिये जाता भी अत्यन्त ही प्रत्यक्ष है। अतः जानके लिये प्रयत कर्तव्य नहीं है, किन्तु अनात्मबृद्धिकी निवृत्तिके लिये ही कर्तन्य है, इसीक्रिये ज्ञाननिष्ठा ससंपाद्य है ॥ ५० ॥

साइयं ज्ञानस्य परा निष्ठा उच्यते कथं। कार्या इति--

वह ज्ञानकी परा निष्ठा किस प्रकार करनी चाहिये ? सो कहते हैं.---

बुद्धा विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्यदस्य च ॥५१॥

अध्यवसायात्मिकया विश्रद्धया | मायारहितया यक्तः संपन्नो ងិវ័៣ आत्मानं कार्यकरणसंघातं नियम्य च नियमनं कत्वा वशीकृत्य शब्दादीन् शब्द आदिः येषां ते शब्दादयः तान विषयान् त्यक्ता । सामध्यति

विश्चद्ध-कपटरहित निश्चयात्मिका बद्धिसे संपन्न पुरुष, धैर्यसे कार्य-करणके संघातरूप आरमा-को (शरीरको) संयम करके--वशर्मे करके. शब्दादि निषयोंको, अर्थात शब्द आदि है ऐसे सभी विषयोंको छोडकर, प्रकरणके अनुसार यहाँ यह अभिप्राय है, कि केवल शरीर-शरीरस्थितिमात्रान केवलान सक्त्वा ततः स्थितिमात्रके लिये जिन विषयोंकी आवश्यकता अधिकान सुस्वार्यान स्यक्त्वा इत्यर्थः । अरीर-, है, उनसे अतिरिक्त सुखभोगके छिये जो अधिक परित्यज्य ॥ ५१ ॥

विषय हैं, उन सबको छोडकर तथा शरीरस्थितिके निमित्त प्राप्त हुए विषयों में भी, राग-द्वेषका अभाव करके-त्याग करके ॥ ५१ ॥

ततः--

लघ्वाजी यतवाकायमानमः ।

ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः॥ ५२ ॥

अरण्यनदीपुलिनगिरिगुहादीन विविक्तान् देशान् सेवितुं शीलम् अस्य इति लघ्वजनशीलः । विविक्तसेवालध्वशनयोः निदादिदोषनिवर्त-कत्वेन चित्तप्रसादहेतुत्वाव ग्रहणम् । यतवाकायमानसो वाक च कायः च मानसं

च यतानि संयतानि यस ज्ञाननिष्टस स ज्ञाननिष्ठो यतिः यतवाकायमानसः स्यात् । एवम् उपरतसर्वकरणः सन्.

ध्यानयोगपरो ध्यानम् आत्मस्वरूपचिन्तनं योग आत्मविषये एव एकाग्रीकरणं तौ ध्यानयोगौ परत्वेन कर्तव्यो यस्य स ध्यान-योगपरः । नित्यं नित्यग्रहणं मन्त्रजपाद्यन्य-कर्तव्याभावप्रदर्शनार्थम् ।

वैराग्यं विरागभावो दृष्टादृष्टेष विषयेष वैतृष्ण्यं समुपाश्रितः सम्यग उपाश्रितो नित्यम एव इत्यर्थः ॥ ५२ ॥

विविक्त देशका सेवन करनेबाळा-अर्थात वन, नदी-तीर, पहाडकी गुफा आदि एकान्त देशका सेवन करना ही जिसका स्वभाव है ऐसा. और इलका आहार करनेवाला होकर, 'एकान्त-सेवन' और 'इलका भोजन' यह दोनों निदादि दोषोंके निवर्तक होनेसे चितकी खब्बतामें हेत हैं. इसिक्टेये इनका प्रहण किया गया है।

तथा मन, वाणी और शरीरको वशमें करनेवाला होकर, अर्थात जिस ज्ञाननिष्ठ यतिके काया, मन और वाणी तीनों जीते हुए होते हैं वह 'यतवाकायमानस' होता है-इस प्रकार सब इन्द्रियोंको कमेंसे उपराम करके.

तया नित्य ध्यानयोगके परायण रहता हुआ, आत्मखरूप चिन्तनका नाम ध्यान है और आत्मामें चित्तको एकाप्र करनेका नाम योग है. यह दोनों प्रधानकपसे जिसके कर्तव्य हों, उसका ध्यानयोगपरायण है. तसके साथ नित्य पटका प्रहण मन्त्र-जप आदि अन्य कर्तन्योंका सभाव दिखानेके लिये किया गया है।

तथा इस छोक और परछोकके भोगोंमे तृष्णाका अभावरूप जो वैराम्य है, उसके आश्रित होकर अर्थात सदा वैराग्यसम्पन्न होकर ॥ ५२ ॥

किंच-

अहंकारं बलं दर्प कामं कोधं परिग्रहम् । विमच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभ्रयाय कल्पते ॥ ५३ ॥ वहंकारम् अहंकरणम् अहंकारो देहेन्द्रियादिषु
तस्, बलं सामध्ये कामरागादिषुकं न
इतरत् अरीरादिसामध्ये स्वाभाविकत्वेन
त्यागस्य अशक्यत्वात् । दर्षो नाम हर्षानन्तरभावी धर्मातिकमहेतुः 'हृष्टो हृत्यति हसो
धर्मातिकमति' इति सरणात तं च ।

कामम् इच्छां कोधं देषं परिग्रहम् इन्द्रियमनो-गतदोषपरित्यागे अपि शरीरधारणप्रसङ्गेन धर्मानुष्टाननिमित्तेन वा बाह्यः परिग्रहः प्राप्तः तं च विशुच्य परित्यज्य,

परसहंसपरित्राजको भूत्वा, देहजीवनसात्रे अपि निर्गतसभावो निर्मनः अत एव शान्त उपरतः। यः संहृतायासो यतिः ज्ञाननिष्ठो प्रसन्याय त्रक्रभवनाय कल्पते समर्थो भवति ॥ ५३ ॥

ब्यहंकार, बल और दर्पको छोड़कर—शरीर-हिन्द्रयादिम अहंभाव करनेका नाम 'ब्यहंकार' है । कामना और आसक्तिसे युक्त जो सामर्थ्य है उसका नाम 'बल' है, यहाँ शरीरादिकी साधारण सामर्थ्यका नाम बल नहीं है, क्योंकि वह स्नाभाविक है इसलियं उसका त्याग अशस्य है, हर्पके साथ होनेवाल और धर्म-उछहनका कारण जो गर्व है उसका नाम 'दर्प' है, क्योंकि स्मृतिमें कहा है कि 'हर्पयुक्त पुरुष दर्प करता है, दर्पक स्वाचा धर्मका उक्कान किया करता है' ह्यांदि।

तथा इच्छाका नाम काम है, द्रेथका नाम कोध है, इनका और परिम्रहका भी त्याग करके अर्थाट् इन्द्रिय और मनमें रहनेवाले दोशोंका त्याग करनेके पश्चाट् भी, शरीर-धारणके प्रसंगते या धर्माकुंछानके निमित्तसे, जो बाह्य संम्रहकी प्राप्ति होती है उसका भी परित्याग करके,

तथा परमहंस परिवाजक ( संन्यासी ) होकर, एवं देह्वजीवनमात्रमें भी ममतारहित और इसीलिये जो शान्त—उपरतियुक्त है, ऐसा जो सब परिश्रमोंसे रहित झाननिष्ठ यिंत है, वह ब्रह्मरूप होनेके योग्य होता है ॥ ५३ ॥

3X46005546

अनेन क्रमेण-

इस क्रमसे—

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचित न काङ्ग्रित । समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिः लभते पराम् ॥ ५४ ॥

अक्षभूतो ब्रह्मप्राप्तः प्रसन्नात्मा स्टब्धाच्यात्म-प्रसादो न शोचित किंचिद् अर्थवैकल्यम् आत्मनो वैगुष्यं च उद्दिश्य न शोचित न संतप्यते न काङ्कृति।

ब्रह्मभूतस्य अयं स्वभावः अनुद्यते न शोचित न काङ्गति इति । ब्रह्मको प्राप्त हुआ, प्रसन्तारमा अर्थात् जिसको अप्यासप्रसाद छाम हो चुका है ऐसा पुरुष, न शोक करता है और न आकाङ्का ही करता है। अर्थात् न तो किसी पदार्थकी हानिके, या निज-सम्बन्धी विगुणताके उदेश्यसे सन्ताप करता है और न किसी बस्तुको चाहता ही है।

'न शोचित न काङ्क्षति' इस कथनसे श्रक्षभूत पुरुषके खभावका अनुवादमात्र किया गया है। न हि अप्राप्तविषयाकाङ्गा ब्रह्मविद् उपपद्यते । न हृष्यति इति वा पाठः ।

समः सर्वेषु भूतेषु आत्मौपम्येन सर्वेषु भूतेषु सुस्तं दुःस्वं वा समम् एव पश्यति इत्यर्थो न आत्मसमदर्शनम् इह तस्य वश्यमाणत्वात् भक्त्या मामभिजानाति इति ।

एवंभूतो झाननिष्ठो मद्गिक्तं मिय परमेश्वरे भक्तिं भजनं पराम् उत्तमां झानरुक्षणां चतुर्थी इसते 'कर्तार्थ मंगन' माम' इति उक्तम् ॥५४॥ क्योंकि ब्रह्मवेत्तामें अप्राप्त विषयोंकी आकाङ्का वन ही नहीं सकती। अथवा 'न काङ्क्षति' की जगह 'न ह्रथ्यति' ऐसा पाठ समझना चाहिये।

तथा जो सब भूतोंमें सम है, अर्थात् अपने सहस सब भूतोंमें सुख और दुःखको जो समान देखता है। इस वाक्यमें आत्माको समभावसे देखना नहीं कहा है, क्योंकि वह तो 'अक्स्या मामभि-जानाति' इस पदसे आगे कहा जायगा।

ऐसा झाननिष्ट पुरुष, मुझ परमेश्वरकी मजनरूप परा भक्तिको पाता है, अर्थात् 'खतुर्विचा मजन्ते माम्' इसमें जो चतुर्व भक्ति कही गयी है उसको पाता है ॥ ५४ ॥

ततो ज्ञानलक्षणया-

उसके बाद उस ज्ञानलक्षणा---

### भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः । ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद्वनन्तरम् ॥ ५५ ॥

भक्त्या माम् अभिजानाति यात्रान् अहम् उपाधि-कृतविस्तरभेदो यः च अहं विध्वन्तसर्वे-पाधिभेद उत्तमपुरुष आकाशकल्पः तं माम् अहेतं चैतन्यमात्रैकरसम् अजम् अजरम् अमरम् अभयम् अनिधनं तस्वतः अभिजानाति ।

ततो माम् एवं तस्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं माम् एव ।

न अत्र झानानन्तरप्रवेशिकये भिन्ने विवक्षिते झान्वा विश्वते तदनन्तरम् इति, किं तिर्हि, फलान्तराभावझानमात्रम् एव, 'क्षेत्रक्षं चापि मां विश्वि' इति उक्तत्वात् ।

ननु विरुद्धम् इदम् उक्तं झानस्य या परा निष्ठा तया माम् अभिजानाति इति । कथं विरुद्धम् इति चेद् उच्यते, यदा एव यस्मिन् कि विरुद्ध केसे है तो बतछाते हैं, जब झाताको

भक्तिसे, मैं जितना हूँ और जो हूँ, उसको तश्यसे जान केता है। अभिप्राय यह है कि में जितना हूँ और जो हूँ, यानी उपाधिकृत क्लियान्मेट्से जितना हूँ और जो हूँ, यानी वास्त्रवेश समस्य उपाधिमेट्से रहित, उत्तमपुरुष और आकाशकी तरह (न्यात) जो मैं हूँ, उस अदेत, अवर, अमर, अभय और निवनगढिन मुझको तथ्यसे जान केना है। फिर मुझ इस तरह तच्यसे जानकर तस्काल मुझमें ही प्रवेश कर जाता है।

यहाँ 'झाला' 'विशने तदनन्तरम्' इस कथनसे झान और उसके अनन्तर प्रवेशकिया, यह दोनों मिन-भिन्न विविध्तन नहीं हैं। तो क्या है ? फुछान्तरके अभावका झानमात्र ही विविध्तत है । क्योंकि 'क्षेत्रक भी तृ मुखे ही समझ' ऐसे कहा गया है। प्र—यह कहना निरुद्ध है कि झानकी जो परा निष्ठा है उससे मुझे जानता है। यदि कही कि निरुद्ध कैसे है तो बतछाने हैं, जब झानाको विषये झानम् उत्यद्यते ज्ञातुः तदा एव तं विषयम् अभिजानाति ज्ञाता इति न ज्ञाननिष्ठां ज्ञांना-वृत्तिरुक्षणाम् अपेक्षते इति । ततः च ज्ञानेन न अभिजानाति ज्ञानाष्ट्रच्या तु ज्ञाननिष्ट्या अभिजानाति इति ।

न एष दोषो ज्ञानस्य स्वात्मोत्पत्तिपरिपाक-

हेतुयुक्तस्य प्रतिपक्षविहीनस्य यद् आत्मानुभव-

निश्र्यावसानत्वं तस्य निष्टाश्चन्दाभिरुापात् । शास्त्राचार्योपदेशेन ज्ञानोत्पित्तपरिपाकहेतुं सहकारिकारणं बुद्धिनिशुद्धणादि अमानित्वादि च अपेस्य जनितस्य क्षेत्रज्ञपरमार्त्यकत्वः ज्ञानस्य कत्रादिकारकभेदबुद्धिनिवन्धन्मर्वकर्मर्गन्याससहितस्य स्वात्मानुभवनिश्चर्रस्णे यद् अवस्थानं सा परा ज्ञानिष्टा इति उच्यते ।

सा इयं ज्ञाननिष्ठा आतादिभक्तित्रयापेक्षया परा चतुर्थी भक्तिः इति उक्ता । तथा पग्या भक्त्या भगवन्तं तक्त्वदः अभिज्ञानाति । यदनन्तरम् एव ईश्वरक्षेत्रज्ञभेदबुद्धिः अग्नेषतो निवर्वते । अतो ज्ञाननिष्ठारुक्षणया भक्त्या माम् अभिज्ञानाति इति वचनं न विरुध्यते । अत्र च सर्वं निवृत्तिविधायि शास्त्रं बेदान्ते-

तिहासपुराणस्यतिरुक्षणम् अर्थवत् भवति ।
'विदित्वा खुरधायाथ भिक्षाचयं वरन्ति' (बृह ०उ०
३।५।१) 'तस्मान्त्यासमेयां तपसामतिरिक्तमाहुः'
(ना० उ० २। ७९) 'त्यास एवाल्रेरचयत्' (ना० उ० २। ७८) इति संन्यासः कर्मणां न्यासो

जिस विषयका झान होता है, वह उसी समय उस विषयको जान लेता है, झानकी बारम्बार आदृति करनारूप झाननिष्ठाकी अपेक्षा नहीं करता । इसिल्यं 'वह ( झेय पदार्यको ) झानसे नहीं जानता, झानादृतिकूप झाननिष्ठासे जानता है' यह कहना विरुद्ध है ।

उ०-यह दोष नहीं है, क्योंकि अपनी उत्पत्ति और परिपाकके हेतुओंसे युक्त, एवं विरोधरहित झानका जो अपने खरूपातुमधर्मे निधयरूपसे पर्यवसान—स्थित हो जाना है, उसीको निष्ठा शब्दसे कहा गया है।

अभिग्राय यह, कि ज्ञानकी उत्पत्ति और परिपाकके हेतु, जो विद्युद्ध-बुद्धि आदि और अमानिलादि सहकारी कारण हैं, उनकी सहायतासे, शास और आवार्यके उपदेशसे उत्पन्न हुआ, जो भी कर्ता हूँ, मेरा यह कमी हैं? इत्यादि कारकमेदबुद्धिनित समस्त कमीके संन्यास्तिहित क्षेत्रक और ईश्वरकी एकताका ज्ञान है, उसका जो अपने सहस्पके अनुभवमें निक्ष्यस्करसे स्थित रहना है, उसे भरा ज्ञान-निग्नग कहते हैं।

वही यह अनिनष्टा 'आर्त' आदि तीन भक्तियोंकी अपेक्षासे चतुर्घ परा भक्ति कही गयी है। उस ( ज्ञान-निष्टारूप ) परा भक्तिसे भगवान्को तत्त्वसे जनता है जिससे उसी समय ईश्वर और क्षेत्रब्रविययक भेरड्याँद पूर्णरूपसे निवृत्त हो आती है। इसल्पिये ज्ञाननिष्टारूप भक्तिमे मुझे जानता है यह कहना विरुद्ध नहीं होता।

ऐसा मान लेनेसे वेदान्त, इतिहास, पुराण और स्मृतिकृप समस्त निन्नृतिविधायक शास्त्र, सार्थक हो जाते हैं अर्थात् उन सबका अभिप्राय सिद्ध हो जाता है ।

'आत्माको जानकर(तीनों तरहकी प्यणाओंसे) विरक्त होकर फिर भिक्षाचरण करते हैं', 'पुरुषार्थका अन्तरंग साधन होनेके कारण संन्यास ही इन सब तर्गोंसे अधिक कहा गया है', 'अकेटा संन्यास ही उन सबको उद्धंघन कर जाता है', कर्मोके लागका नाम संन्यास है 'बेदानिमं च लोकममुं च परित्यच्य' ( आप० घ० १ । २३ । १३ ) 'त्यत्र धर्ममधर्मं च' ( महा० मां० ३२९ । ४० ) इत्यादि । इह च दर्शितानि वाक्यानि ।

न च तेषां वाक्यानाम् आनर्थक्यं युक्तम् ।

न च अर्थवादत्वं स्वप्रकरणस्यत्वात् । प्रत्यगात्माविकियस्वरूपनिष्टत्वात्

मोक्षस्य । न हि पूर्वममुद्रं जिगमिषोः प्राति-लोम्येन प्रत्यक्समुद्रं जिगमिषुणा समान-मार्गत्वं संभवति ।

प्रत्यगात्मविषयप्रत्ययसंतानकरणाभिनिवेशः च ज्ञाननिष्ठा । सा च प्रत्यक्समुद्रगमनवत् कर्मणा सहभावित्वेन विरुध्यते ।

पर्वतसर्षपयोः इव अन्तरवान् विगेधः प्रमाणविदां निश्चितः । तस्मात् सर्वकर्मसंन्या-सेन एव ज्ञाननिष्ठा कार्यो इति सिद्धम् ॥५५॥ 'बेदोंको तथा इस छोक और परछोकको परिस्थाग करके' 'धर्म-अधर्मको छोड़' इत्यादि शाखवाक्य है। तथा यहाँ भी (संन्यासपरक) बहुत-से बचन दिखाये गये हैं।

उन सब बचनोंको ब्यर्थ मानना उचित नहीं और अर्थवादरूप मानना भी ठीक नहीं; क्योंकि वे अपने प्रकरणमें स्थित हैं।

इसके सिवा अन्तरात्माके अविकियस्वरूपमें निव्यवरूपसे स्थित हो जाना ही मोक्ष है । इसलिये मी (पूर्वोक्त बात ही सिव्ह होती है )। क्योंकि पूर्वसमुद्रपर जानेकी इच्छावालेका उसके प्रतिकृत पश्चिमसमुद्रपर जानेकी इच्छावालेके साप, समान मार्ग नहीं हो सकता।

अन्तरास्मविषयक प्रतीतिकी निरन्तरता रखनेके आग्रहका नाम 'झाननिष्ठा' है । उसका कर्मोके साथ रहना (पूर्वकी ओर जानेकी इष्ट्रायालेके लिये ) पश्चिमसमुदकी ओर जानेकी मार्गकी मौति, बिरुद्ध है । प्रमाणवेत्ताओंने उनका पर्वत और राईके समान मेद निश्चित किया है । सुनरा यह सिद्ध हुआ कि सर्वकर्मसंन्यासपूर्वक ही झाननिष्ठा करनी चाहिये॥५५॥

अपने कर्मोद्वारा भगवान्की पूजा करनारूप भक्ति-योगकी सिद्धि, अर्थात फल, ज्ञाननिष्ठाकी

योग्यता है। जिस (भक्ति-योग) से होनेवाडी ज्ञान-निष्ठा, अन्तर्मे मोक्षरूप फड देनेवाडी होती है, उस

भगवद्धक्ति-योगकी अब शास्त्राभिष्रायके उपसंहार-

प्रकरणमें. शास्त्र-अभिप्रायके निश्चयको इड करनेके

स्वकर्मणा भगवतः अभ्यर्चनभक्तियोगस्य सिद्धिप्राप्तिः फलं झाननिष्टायोग्यता । यन्नि मित्ता झाननिष्टा मोश्रफलावसाना स भगवद्गक्तियोगः अथुना स्तृयते शास्त्रायोप-संहारप्रकरणे शास्त्रार्थनिश्वयदार्ह्याय—

निश्चयदार्ख्याय -- । हिचे स्तृति की जाती हे--सर्विकर्माण्यपि सदा कुर्जाणो मद्वस्यपाश्रयः । मत्प्रसादादवाप्तोति शाश्चतं पदमच्ययम् ॥ ५६ ॥

सर्वकर्माण प्रतिषिद्धानि अपि सदा कुर्वाणः । सदा सव कर्मोको करनेवाळा अर्णल् निषद्ध कर्मो-अनुतिष्ठन् मद्व्यपाश्रयः अर्द्धं वासुदेव ईश्वरो को भी करनेवाळा जो मद्वरपाश्रय भक्त है-जिसका व्यपाश्रयो यस्य स मद्व्यपाश्रयो मर्यार्पत- | मैं वासुदेव ही पूर्ण आश्रय हूँ, ऐसा मुझे ही अपना सर्वात्मभाव इत्यर्थः । सः अपि मध्यसादाद् सब कुछ अर्पण कर देनेवाला जो भक्त है, वह भी मम ईश्वरस्य प्रसादाद अवाप्नोति शाश्वतं नित्यं मुझ ईश्वरके अनुप्रहसे, विष्णुके शाश्वत—नित्य— वैष्णावं पदम् अब्ययम् ॥ ५६ ॥

अविनाशी पदको प्राप्त कर लेता है ॥ ५६ ॥

यसाद एवं तसात--

जब कि यह बात है इसलिये-

चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः । बद्धियोगम्पाश्रित्य मचित्तः सततं भव॥ ५७॥

चेतसा विवेकनुद्धया सर्वकर्माण दृष्टादृष्टार्थानि मयि द्वेश्वारे संन्यस्य 'यःकरोपि इति उक्तन्यायेन मत्परः अहं वासदेवः परो यस्य तव स त्वं मत्परः सन बुद्धियोगं मिय समाहितबुद्धिन्वं बुद्धियोगः तं बुद्धियोगम् उपाश्चित्य आश्रयः अनन्यशरणत्वं मिचेत्रो मिय एव चित्तं यस्य तव स त्वं मिचित्तः सततं सर्वदा भव ॥ ५७ ॥

व दष्ट और अदष्ट फलवाले समस्त कर्मोंको विवेक-बुद्धिसे अर्थात् 'बत्करोषि यदशासि' इस स्रोकमें बतलाये हुए भावसे, मु**श** ईश्वरमें समर्पण करके, तथा मेरे परायण होकर, अर्थात् मै वासुदेव ही जिसका पर (परमगति) हुँ, ऐसा होकर, मुझमे बुद्धिको स्थिर करनारूप बुद्धि-योगका आश्रय लेकर—बुद्धियोगके अनन्यशरण होकर, निरन्तर मझमें चित्तवाटा हो, अर्थात् जिसका निरन्तर मुझमें ही चित्त रहे. ऐसा हो ॥ ५७ ॥

#### 

मचित्तः सर्वदर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि । अथ चेत्त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि ॥ ५८ ॥

मिचतः सर्वदुर्गाणि सर्वाणि दुम्तराणि संसार-हेतुजातानि मत्त्रसादात् तरिष्यसि अतिक्रमिष्यसि । भय चेद् यदि त्वं मदुक्तम् अहंकारात् पण्डितः अहम इति न श्रोप्यसि न ग्रहीष्यसि ततः त्वं विनङ्क्यसि विनाशं गमिष्यसि ॥ ५८ ॥

मुझमें चित्तवाला होकर त् समस्त कठिनाइयों-को अर्थात् जन्म-मरणरूप संसारके समस्त कारणों-को मेरे अनग्रहसे तर जायगा— सबसे पार हो जायगा । परन्तु यदि त मेरे कहे हुए वचनोंको अहंकारसे 'मै पण्डित हूँ' ऐसा समक्षकर, नहीं सुनेगा,-श्रहण नहीं करेगा, तो नष्ट हो जायगा-नाशको प्राप्त हो जायगा ॥ ५८॥

Cold The Cold

इदं च त्वया न मन्तव्यं खतन्त्रः अहं | किमर्थ परोक्तं करिष्यामि इति-

तुझे यह भी नहीं समझना चाहिये, कि मैं स्वतन्त्र हैं, दसरेका कहना क्यों करूँ ?---

### यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । मिध्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोध्यति ॥ ५६ ॥

इति न युद्धं करिष्यामि इति मन्यसे चिन्तयसि है--ऐसा निश्चय कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा निश्चयं करोषि भिष्या एव व्यवसायो निश्चय: ते तव सो यह तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरी प्रकृति-यसात प्रकृतिः क्षत्रस्वभावः त्वां नियोदयति ॥५९॥ तरा क्षत्रिय-स्वभाव तसे युद्धमें नियक्त कर देगा ॥५९॥

यत् च एततः त्वम् अहंकारम् आश्रित्य न योत्स्ये | जो त् अहंकारका आश्रय लेकर यह मान रहा

यसात् च-

# स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा । कर्तं नेच्छमि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत् ॥ ६०॥

स्रभावजेन शांधादिना यथोक्तेन कौन्तेय निवद्धो निश्चयेन बद्धः स्त्रेन आत्मीयेन कर्मणा अपने स्त्रामाविक कर्मोद्वारा निवद्ध कर्त न इच्छिस यत् कर्म मोहाद अविवेकतः करिष्यसि अवशः अपि परत्रश एव कर्म॥६०॥

हे कौन्तेय ! तु उपर्युक्त शूरवीरता आदि दृदतासे बैंबा हुआ है, इसलिये जो कर्मत् मोहमे—अविवेकके कारण नहीं करना चाहता है, वहीं कर्म विवश होकर करेगा || ६० ||

यसान--

क्योंकि-

#### ईश्वरः सर्वभतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन्सर्वभतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ६१ ॥

ईश्वरः ईशनशीलो नागयणः सर्वभूतानां सर्वप्राणिनां हदेशे हृदयदेशे अर्जुन श्रुकान्त-विशुद्धान्नः करण रात्मस्यभावो 'अहश्च कृष्णमहरर्ज़नं च' (ऋ०सं० ६।९।१) इति दर्शनात् । तिष्ठति स्थिति रूभते ।

स कथं तिष्टति इति आह-

भामयन् भ्रमणं कारयन् सर्वभृतानि यन्त्रा-रूढानि यन्त्राणि आरूढानि अधिष्ठितानि इव हुई कठपुतल्योकी भाँति, धमाता हुआ--भ्रमण कराता

हे अर्जुन! ईश्वर अर्थात् सबका शासन करनेवाला नारायण समस्त प्राणियोंके हृदयदेशमें स्थित है। जो शुक्र -सच्छ-शुद्ध अन्तरात्मा-स्वभात्रवाला हो अर्थात् पवित्र अन्तःकरणयुक्त हो उसका नाम अर्जुन है, क्योंकि 'अहुश कृष्णमहर्जुनंच' इस कथनमें अर्जुन-शब्द शुद्धताका वाचक देखा गया है।

वह (ईश्वर्) कैसे स्थित है ! सो कहते हैं---

समस्त प्राणियोंको, यन्त्रपर आरूढ हुई--चढी

इति इवश्वन्दः अत्र द्रष्टव्यः । यथा दारुकृत- | हुआ स्थित है । यहाँ इव (भौति) शब्द अधिक समझना पुरुषादीनि यन्त्रारूढानि मायया लग्रना भ्रामयन् तिष्ठति इति संबन्धः ॥ ६१ ॥

चाहिये, अर्थात् जैसे यन्त्रपर आरूढ़ कठपुतली आदिको (खिलाड़ी ) मायासे भ्रमाता हुआ स्थित रहता है, उसी तरह ईश्वर सबके हृदयमें स्थित है, इस प्रकार इसका सम्बन्ध है ॥ ६१ ॥

Carried Street

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥ ६२ ॥

तम् एव ईश्वरं शरणम् आश्रयं संसारातिहरणार्थं । गच्छ आश्रय सर्वभावेन सर्वात्मना हे भारत ततः तःप्रसादाद् ईश्वरानुप्रहात् परा प्रकृष्टां शानि पराम उपरति स्थानं च मम विष्णोः परमं पदम् अवाष्ट्यमि शाश्वतं नित्यम् ॥ ६२ ॥ विष्णुके परम नित्यधामको प्राप्त करेगा ॥ ६२ ॥

हे भारत ! तू सर्वभावसे उस ईश्वरकी ही शरणमें जा अर्थात् संसारके समस्त हेशोंका नाश करनेके लिये मन, वाणी और शरीरद्वारा सब प्रकारसे उस ईश्वरका ही आश्रय प्रहण कर । फिर उस ईश्वरके अनुप्रहसे परम--- उत्तम शान्तिको, अर्थात् उपरिको और शास्त्रत स्थानको अर्थात मश

इति ते ज्ञानमारूयातं गुह्याद्गुह्यतरं मया। विमुख्येतदशेषेण यथेच्छसि तथा करु॥६३॥

इति एतत् ने तुभ्यं ज्ञानम् आख्यातं कथितं। गुलाद गोप्याद गुळतरम् अतिशयेन गुद्धं रहस्यम् इत्यर्थो मया सर्वज्ञेन ईश्वरेण विमुख्य विमर्शनम् आलोचनं कृत्वा एतर् यथोक्तं ज्ञासम अशेषण समस्तं यथोक्तं च अर्थजातं यथा इच्छिसि तथा कर 11 ६३ 11

मझ सर्वज्ञ ईश्वरने तुझसे यह गुह्यसे भी गुह्य अत्यन्त गोपनीय -- रहस्ययुक्त ज्ञान कहा है । इस उपर्युक्त शास्त्रको, अर्थात् ऊपर कहे हुए समस्त अर्थको पूर्णरूपसे विचारकर-इसके विषयमें भली-प्रकार आलोचना करके, नेरी जैसी इच्छा हो वैसे ही कर ॥ ६३॥

| फिर भी मै जो कुछ कहता हूँ सो सन--भूयः अपि मया उच्यमानं शृष्य-सर्वग्ह्यतमं भ्रयः शृषु मे परमं वचः। इष्टोऽसि मे दढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ॥ ६४ ॥

सर्वगुद्धतमं सर्वगुद्धेभ्यः अत्यन्तरहस्यम् उक्तम् । अपि असकृद् भूयः पुनः शृशु मे मम परमं प्रकृष्टं वची वाक्यम् ।

सर्व गुह्योमे अत्यन्त गृह्य—रहस्ययक मेरे परम उत्तम बचन त् फिर भी छुन; अर्थात् जो बचन मैंने पहले अनेक बार कहे हैं उनको

गी० शा० भा० ५८-

न भयाद न अपि अर्थकारणाद वा वश्यामि किं तर्हि इष्टः प्रियः असि मे सस दृदम् अञ्यक्षि-चारेण इति कृत्वा ततः तेन कारणेन वस्यामि कथियव्यामि ते हितं परं ज्ञानप्राप्तिसाधनम् । तद हि सर्वेहितानां हिततमम् ॥ ६४ ॥

में (जो कुछ कहुँगा वह ) भयसे अथवा खार्थके लिये नहीं कहँगा; किन्तु तु मेरा दढ ऐकान्तिक प्रिय है. यह समझकर-केवल इसी कारणसे. तेरे हितकी बात अर्थात परम ज्ञानप्राप्तिका साधन कहुँगा । क्योंकि यही साधन सब हितोंमें उत्तम हिन है। ६०॥

किं तद इति आह-

वे बचन कौन-से हैं ! सो कहते है---

मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्क्रह । मामेवैष्यसि मत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६५ ॥

मन्मना भव मिल्लो भव भद्रको भव मद्भजनो भव भवाजी मदाजनशीलो भव मां नमस्कर नमस्कारम् अपि मम एव करु।

तत्र एवं वर्तमानो वासदेवे एव सर्वसमर्पित-साध्यसाधनप्रयोजना माम एव एप्यसि आग-किष्यमि । सत्यं ते तय प्रतिज्ञाने मत्यां प्रतिज्ञां करोमि एतस्मिन वस्तुनि इत्यर्थः । यतः व्रियः असि मे।

सन्यप्रतिज्ञन्वं बदध्वा भगवद्भक्तेः अवश्यंमाविमोक्षफलम् अवधार्य भगवच्छरणैकपरायणो भवेद इति वाक्यार्थः ६५ । शरणमें ही तत्पर हो जाना चाहिय ॥ ६५ ॥

त मुझमें मनवाला अर्थात मुझमें चितवाला हो. मेरा भक्त अर्थात् मेरा ही भजन करनेवाला हो और मेरा ही पूजन करनेवाला हो, तथा मुझ ही नमस्कार कर, अर्थात नमस्कार भी मझे ही किया कर ।

इस प्रकार करता हुआ, अर्थात मुझ बासदेवमें ही ( अपने ) समस्त साध्य, साधन और प्रयोजनको समर्पण करके, तु.सझे ही प्राप्त होगा । इस विपयमें मै तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हैं, क्योंकि तू मेरा विय है।

कहनेका अभिप्राय यह है कि इस प्रकार भगवानको सन्यप्रतिज्ञ जानकर, तथा भगवानकी मक्तिका फल नि:सन्देह-एकान्तिक मोक्ष है---यह समझकर, मनुष्यको केवल एकमात्र भगवानुकी

कर्मयोगनिष्टायाः परमरहस्यम् ईश्वरञ्जरणताम् । अथ इदानीं कर्मयोगनिप्राफलं सम्यादर्शनं सर्ववेदान्तविहितं वक्तव्यम इति आह---

कर्मथोगनिष्ठाके परम रहस्य ईश्वरशरणागतिका उपसहार करके, उसके पश्चात अब कर्मयोगनिष्ठा-का फलखरूप, समस्त वेदान्तोमें कहा हुआ यथार्थ ज्ञान कहना है, इसलिये ( भगवान ) बोले---

मर्वधर्मान्यवित्यस्य मामेकं अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शचः ॥ ६६ ॥ सर्वधर्मान् सर्वे च ते धर्माः च सर्वधर्माः तान् । धर्मशब्देन अत्र अधर्मः अपि गृह्यते नैष्करम्यस्य विवक्षितत्वात् 'नाविरतो हुव्यरितात्' (क० उ० १ । २ । २४) 'त्यत्र धर्ममधर्मं च' (महा० नान्ति० ३ २९ । ४०) इत्यादिश्रतिस्यः ।

सर्वेधमान् परित्यच्य संन्यस्य सर्वेकमाणि इति एतत्। मानः एकं सर्वात्मानं समं मर्वभृतस्थम् ईश्वरम् अच्युतं गर्भजन्मजरामरणविवर्जितम् अहम् एव इति एवम् एकं शरणं वज न मनः अन्यव असि इति अवधारय इत्यर्थः।

अहं त्या त्याम् एवं निश्चितवृद्धिं सर्ववापेश्यः सर्वधर्माधर्मबन्धनरूपेश्यो मोक्षविष्यामि व्यारम् भावप्रकाशिकरणेन । उक्तं च-'नामयास्यारम-भावस्यां ज्ञानदीयन भाव्यता' इति अतो मा छच शोकं मा काषीं: इत्यर्थः ।। ६६ ।।

#### ( शास्त्रके उपसंहारका प्रकरण )

असिन् हि गीताशास्त्रे परं निःश्रेयम-माधनं निश्चितं किं ज्ञानं किं कर्म वा आहोसिट उभयम् इति ।

कुतः सन्देहः ?

'यञ्जारवामृतमस्त्रते' 'ततो मा तस्त्रतो ज्ञारवा विशते तद्दनतरम्' इत्यादीनि वाक्यानि केवलाद् ज्ञानाद् तिःश्रेयसप्राप्ति दर्शयनित 'कर्मण्येवाधिकारस्ते' 'कुरु कर्मव' इत्येवमादीनि कर्मणाम् अवस्यकर्तव्यनां दर्शयन्ति।

एवं ज्ञानकर्मणोः कर्तव्यतोपदेशात् समुचितयोः अपि निःश्रेयसहेतुत्वं स्याद् इति भवेत् मंशयः।

कि पुनरत्र मीमांसाफलम् ।

समस्त धर्मोंको, अर्थात् जितने भी धर्म हैं उन सबको, यहाँ नैष्कर्म्य (कर्माभाव) का प्रतिपादन करना है इसल्यि 'धर्म' अन्दसे अधर्मका भी प्रहण किया जाता हैं। 'जो बुरे चरित्रोंने विरक्त नहीं हुआ' 'धर्म और अधर्म दोनोंको छोड़' इत्यादि श्रुति-स्मृतियोसे भी यही सिद्ध होता है।

श्रुति-स्मृतियास भी यही शिक्ष होता है।
सब धर्मोंको छोड़कर—सर्व कर्मोंका संन्यास
करके, मुझ एककी शरणमें आ, अर्थात सवका आन्या,
सम, सर्व भूनोमे स्थित, इंश्वर, अन्युत तथा गर्म,
जन्म, जरा और सरणारे रिष्टत भी ही हुँ
इस प्रकार मुझ एकके शरण हो। अभिप्राय यह कि
भुझसे अन्य कुछ है ही नहीं ऐसा निध्य कर ।
तुझ इस प्रकार निध्ययालेको में अपना सकर्य
प्रन्यक्ष कराके, समस्त भर्माधर्मवन्श्नक्य पापोसे
मुक्क कर हूँगा। यहले कहा भी है कि—भी हुद्यमाँ
स्थित हुआ प्रकाशमध्य क्षान-शंपकर (अष्ठानकानित अन्यकारका) नाश करता हैं इसिटेय
तुशोक न कर अर्थात चिन्ना मन कर ॥ ६६ ॥

यह विचार करना चाहिये कि इस गीताशास्त्रमें निध्य किया हुआ, परम कल्याण (मोक्ष) का साधन झान है या कर्म, अध्या दोनों /

प्०-यह सन्देह क्यों होता है !

उ० - 'जिसको जानकर अमरता प्राप्त कर लेता हैं' 'नदननर मुझे तन्वस जानकर सुझमें ही प्रविष्ट हो जाना हैं 'इयादि वास्य तो केक्ट जानमें मोक्षकी प्राप्ति दिस्त्य रहे हैं। तथा 'नेदर कर्ममें ही अधिकार हैं' 'नृकमें ही कर' इत्यादि वास्य कर्मोंकी अस्थ-कर्नेज्यत दिख्ला रहे हैं।

इस प्रकार ज्ञान और कर्म दोनोकी वर्तत्र्यताका उपदेश होनेमे ऐसा संशय भी हो सकता है कि सम्भवतः दोनो समुच्चित (भिटकर) ही मोक्षके साधन होंगे।

य ० - परन्तु इस मीगांमाका ५.छ क्या होगा :

नतु एतद् एव एषाम् अन्यतमस्य परम-निःश्रेयससाधनत्वावधारणम् । अतो विस्तीर्ण-तरं मीमांस्यम् एतत् । उ०-यही कि इन तीनोंमेंसे किसी एकको ही परम कल्याणका साधन निश्चय करना । अतः इसकी क्सितरपूर्वक मीमांसा कर लेनी चाहिये ।

#### (सिद्धान्तका प्रतिपादन)

आत्मज्ञानस्य तु केवलस्य निःश्रेयस-हेतुन्वं भेदप्रत्ययनिवर्तकत्वेन कैवल्यफलाव-सानत्वातु ।

क्रियाकारकफलमेंद्वृद्धिः अविद्यया आत्मिन नित्यप्रवृत्ता मम कर्म अहं कर्ता अप्रुप्म फलाय इदं कर्म करिप्यामि इति इयम् अविद्या अनादिकालप्रवृत्ता ।

अस्या अविद्याया निवर्तकम् अयम् अहस् अस्मि केवलः अकतो अक्रियः अकलो न मचः अन्यः अस्ति कश्चिद् इति एवंरूपम् आन्मविषयं ज्ञानम् उत्यद्यमानं कर्मप्रवृत्तिहेतु-भृताया भेदयुद्धेः निवर्तकत्वात् ।

तुरान्दः पश्चद्वययाष्ट्रन्ययो न केत्रलेभ्यः कर्मभ्यो न च ज्ञानकर्मभ्यां समृचिताभ्यां निःश्रेयमप्राप्तिः इति पश्चद्वयं निवर्तयति ।

अकार्यस्वात् च निःश्रेयमम्य कर्मसाधन-त्वानुपपत्तिः । न हि निन्यं वस्तु कर्मणा झानेन वा क्रियते ।

केवलं ज्ञानम् अपि अनर्थकं तर्हि ?

न, अविद्यानिवर्तकत्वे सित दृष्टकंदन्यफलावमानत्वात् । अविद्यातमोनिवर्तकस्य
ज्ञानस्य दृष्टं कैवल्यफलावसानत्वम् ।

रुज्वादिविषये सर्पाद्यज्ञानतमोनिवर्तकप्रदीय-

केवल आत्मज्ञान ही परम कल्याण ( मोक्ष ) का हेतु ( साधन ) है, क्योंकि मेद-प्रतीतिका निवर्तक होनेके कारण, कैवल्य ( मोक्ष ) की प्राप्ति ही उसकी अवधि है ।

आत्मामे क्रिया, कारक और फलविषयक मेद-बुद्धि अविधाके कारण सटासे प्रबुत्त हो रही है। 'कर्म मेरे हैं, मैं उनका कर्ता हूँ, मैं अपुक्त फलके विषे यह कर्म करता हैं' यह अविधा अनाहि-कालसे प्रबुत्त हो रही हैं।

भ्यह केकल, (एकमात्र) अकर्ता, कियारिहत और राज्ये रहित आत्मा में हूं, मुझमें नित्र और कोई भी नहीं हैं? ऐसा आत्मिययक ज्ञान इस अश्विषका नाशक है, क्योंकि यह उत्पन्न होने ही, कर्म-प्रवृत्ति-की हेतुरूप मेदबुदिका नाश बरनेवाल हैं।

उपर्श्वक बाक्यमे भूत' शास्त्र दोनों प्रकोकी निवृत्तिके खिये हैं। अर्थात् मोश्र न तो केवर कामेंसे मिन्द्रता है ओर न झान-कामेंके समुख्ययसे ही। इस प्रकार भ्यु' शब्द दोनों पक्षोका म्वण्डन करता है। मोक्ष अकार्य अर्थात् स्वतःसिद्ध है, इसखिये

कर्मोंको उसका साथन गानना नहीं बन सकता। क्योंकि कोई भी नित्य (स्वत.सिंह) वस्तु कर्म या ज्ञानमे उत्पन्न नहीं की जाती।

ए०-- तत्र तो केवल ज्ञान भी व्यर्थ ही है ?

उ०-यह बात नहीं है, त्योंकि अविधाका नाशक होनेक कारण उसकी मोक्षप्रामिक्स फल-पर्यन्तना प्रत्यक्ष है। अर्थात् जैसे दीपकके प्रकाश-का, रउनु आदि क्युकोंने होनेवाली सपीदिकी भानिकों और अध्यक्षारकों, नष्ट कर देना हो फल है और जैसे उस प्रकाशका पल स्वीवयक प्रकाशकलवत्, विनिष्टत्तसर्वविकल्परज्जु- । कैवल्यावसानं हि प्रकाशकलं तथा ज्ञानम् ।

छिदि कियाप्रिमन्थनादी नां व्यापतकर्जादिकारकाणां देधीभावाग्रिदर्श-नादिफलाद अन्यफले कर्मान्तरे व्यापारानु-पपत्तिः ज्ञाननिष्टाकियायां ज्ञात्रादिकारकस्य हरू।**श्चीयां** च्यापतस्य आत्मकैवल्यफलाद अन्यफले कर्मान्तरे इति ज्ञाननिष्टा प्रवृत्तिः अनुपपन्ना कर्ममहिता उपवद्यते ।

अज्यितिहोत्राटिकियावत् स्याद् इति चेत् ।

न, कॅबल्यफले ज्ञाने क्रियाफलाधित्वातुपपनेः । कैबल्यफले हि ज्ञाने प्राप्ते सर्वतःसंप्युतोदके फले कृपतडागादिकियाफलाधिस्वामाववत् फलान्तरे तन्साधनभूतायां

वा क्रियायाम् अधिस्वानुष्यिनः ।

न हि राज्यप्राप्तिकले कर्मणि व्यापृतस्य क्षेत्रप्राप्तिकले व्यापारोपयिनः तद्विषयं च अधिस्तम् ।

तस्माद् न कर्मणः अस्ति निःश्रेयससाध-नत्वम् । न च ज्ञानकर्मणोः सम्रुचितयोः । न अपि ज्ञानस्य कैवस्यफलस्य कर्मसाहाय्यापेक्षा अविद्यानिवर्तकृत्वेन विगेषात् । विकल्पको इटाकर, केवल रज्वको प्रत्यक्ष कराके, समाप्त हो जाता है, वैसे ही अविद्याल्प अन्यकारके नाशक आत्मज्ञानका भी फल, केवल आत्मस्ररूपको प्रत्यक्ष कराके ही समाप्त होता देखा गया है।

जिनका फल प्रत्यक्ष है, ऐसी जो उक्तइको चीरना अथवा अरणीमत्यनदारा अग्नि उत्पन्न करना आदि क्रियाएँ हैं, उनमें उमे हुए कर्ता आदि कारकोंका, जैसे अज्ञा-अल्या टुकड़े हो जाना, अथवा अग्नि प्रञ्चलित हो जाना, आदि फल्मे अतिरिक्त किसी अन्य फल्ट देनेवाई कर्ममे प्रवृत्ति नहीं हो सक्ती, बैसे ही जिसका फल प्रत्यक्ष है, ऐसी झाननिए।क्स्प क्रियमें उमे हुए झानाक्ष्प कारककी भी आरम्बैत्वस्पे अतिरिक्त फल्म चल क्रिसी अन्य कर्ममें, प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अत: झाननिए। कर्मसिंहिन नहीं हो सकती।

यदि कहो कि भोजन और अग्निहोत्र आदि कियाओं के समान (इसमें भी समुच्चय ) हो सकता है तो ऐसा कहना टीक नहीं; क्योंकि जिसका फल कैक्स्य (मोख) हैं, उस ज्ञानके प्राप्त होनेके पश्चात् कर्मफलकी इंस्क्रा नहीं रह सकती, अर्थात् सर्वत-सम्युनोदकस्थानीय मोक्ष जिसका फल है, ऐसे ज्ञानकी ग्राप्ति होनेके बाद, कृपतड़ागादिस्थानीय कर्मफलरूत्य तुम्ब सुक्षोत्री इंस्कुकताका क्षभाव हो जानेके कारण, फलान्तरकी या उनकी साथनभृत कियाकी इंस्कुफता नहीं रह सकती।

क्योंकि जो मनुष्य राज्य प्राप्त करा देनेवाले कर्ममे लगा हुआ है उसकी प्रवृत्ति, क्षेत्र-प्राप्ति ही जिसका फल है ऐसे कर्ममें नहीं होती और उस कर्मक फलको इच्छा भी नहीं होती।

सुनरा यह सिद्ध हुआ, कि परम कल्याणका साधन न तो कर्म है और न झान-कर्मका समुच्चय ही है। तथा कैंग्रल्य (मीक्ष) ही जिसका फल है, ऐसे झानको कर्मोंकी सहायता भी अपेक्षित नहीं है। क्योंकि झान अविधाका नाशक है इसलिये उसका कर्मोसे विरोध है। न हि तमः तमसो निवर्तकम् अतः केवलम्

एव ज्ञानं निःश्रेयससाधनम् इति ।

न. नित्याकरणे प्रत्यवायप्राप्तेः कैवल्यस्य च नित्यत्वात । यत तावत केवलज्ञानात कैवल्यप्राप्तिः इति एतद् असत् यतो नित्यानां कर्मणां श्रत्युक्तानाम् अकरणे प्रत्यवायो नरकादिप्राप्तिलक्षणः स्वात ।

नत एवं तर्दि कर्मभ्यो भोक्षो नास्ति इति अनिर्मोक्ष एव । न एव दोवः, नित्यत्वाद मोक्षस्य । नित्यानां कर्मणाम् अनुष्ठानात् प्रत्यवायस्य अप्राप्तिः । प्रतिषिद्धस्य च अकरणाद अनिष्ट-शरीरातपपत्तिः । काम्यानां च वर्जनाद इष्टशरीराज्यपत्तिः । वर्तमानशरीरारम्भकस्य च कर्मणः फलोयभोगक्षये पतिते अस्मिन शरीरे देहान्तरोत्वत्ती आत्मनो रागादीनां च अक्रग्णातु स्वह्मपाव-स्थानम् एव कैवल्यम् इति अयत्नसिद्धं केवल्यम् इति ।

अतिकान्तानेकजन्मान्तरकृतस्य स्वरात्सर-कादिप्राप्तिफलस्य अनारब्धकार्यस्य उपभोगान-पपत्तेः क्षयाभाष इति चेत् ।

नित्यक्रमानुष्ठानायासद्वः खोपभोगस्य तत्फलोपभोगत्वोपपत्तेः । प्रायश्चित्तवद् वा पूर्वोपात्तदुरितक्षयार्थत्वाद नित्यकर्मणाम् । आरब्धानां च उपभागेन एव कर्मणां क्षीणन्वाद अपूर्वाणां च कर्मणाम् अनारम्भे अयत्निसद्वं कैवल्यम् इति ।

यह प्रसिद्ध ही है कि अन्धकारका नाशक अन्यकार नहीं हो सकता । इसलिये केवल ज्ञान ही परम कल्याणका साधन है।

य०-यह सिद्धान्त ठीक नहीं, क्योंकि नित्य-कमोंके न करनेसे प्रत्यवाय होता है और मोक्ष नित्य है। पहले जो यह कहा गया कि केवल ज्ञानसे ही मोक्ष मिलता है, ठीक नहीं, क्योंकि वेद-शास्त्रमें कहे हुए नित्यकर्मीके न करनेसे नरकादिकी प्राप्तिरूप प्रत्यवाय होगा।

यदि कही कि ऐसा होनेसे तो कमींसे छटकारा ही न होगा, अतः मोक्षके अभावका प्रसङ्घ हो जायगा, तो ऐसा दोव नहीं है, क्योंकि मोक्ष नित्यसिद्ध है। नित्यक्रमोंका आचरण करनेसे तो प्रत्यवाय न होगा. निषद कमेंका सर्वथा त्याग कर देनेसे अनिष्ट (बरे ) शरीरोंकी प्राप्ति न होगी, काम्य-कर्मोंका त्याग कर देनेके कारण इष्ट ( अच्छे ) शरीरों-की प्राप्ति न होगी, तथा वर्तमान शरीरको उत्पन्न करनेवाले कमींका, फलके उपभोगसे क्षय हो जानेपर. इस शरीरका नाश हो जानेके पश्चात, बिना कारण अन्य शरीरकी उत्पत्ति न होनेसे, और शरीरसम्बन्धी आमिक आदिके न रहनेसे. जो स्वरूपमें स्थित होनारूप केंबल्य हैं, वह बिना प्रयत्नके ही सिद हो जायगा।

उल-किन्तुभूतपूर्व अनेक जन्मोके किये हर जो म्बर्ग-नरक आदिकी प्राप्तिकप पुल देनेवाले अनेक अनारव्यक्त—सञ्जित कर्म हैं. उनके फलका उपयोग न होनेके कारण, उनका तो नाज नहीं होगा ।

ग०-यह बात नहीं है, क्योंकि नित्यकर्मके अनुष्टानमें होनेवाले परिश्रमरूप दुःखभोगको, उन कमोंके फलका उपभोग माना जा सकता है। अथवा प्रायश्चित्तकी भाँति नित्य कर्म भी पूर्वकृत पापका नाश करनेवाले मान लिये जायँगे, तथा प्रारब्धकर्मका फल-भोगसे नाश हो जायगा, फिर नये कर्मीका आरम्भ न करनेमें 'कैवल्य' विना यहके सिद्ध हो जायगा ।

न, 'तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्या विधतेऽयनाय' ( मे॰ उ॰ ३। ८ ) इति विद्याया अन्यः पन्या मोक्षाय न विद्यते इति श्रुतेः चर्मवद् आकाशवेष्टनासंभववद् अविदुषो मोक्षा-संमवश्रुतेः । झानात् कैवन्यम् आमोति इति च पुराणस्युतेः ।

अनारच्यकलानां पुष्पानां कर्मणां क्षयातु-पपनेः च । यथा पूर्वोपात्तानां दुरितानाम् अनारच्यकलानां संभवः तथा पुष्पानाम् अपि अनारच्यकलानां स्थात् संभवः । तेषां च देहान्तरम् अकृत्वा क्षयातुपपत्तौ मोक्षा-तपपत्तिः ।

धर्मीधर्महेतृनां च रागद्वेषमोहानाम् अन्यत्र आत्मज्ञानाद् उच्छेदानुपपत्तेः धर्माधर्मोच्छे-दानुपपत्तिः।

नित्यानां च कर्मणां पुण्यलोककलश्रुतेः 'यणां आश्रमाधः स्वकर्मानिद्याः' ( आ० स्मृ० २ । २ । २ । ३ ) इत्यादिस्मृतेः च कर्मश्रयानुपपतिः ।

ये तु आहुः नित्यानि कर्माणि दुःखरूप-त्वाद् पूर्वकृतदुरितकर्मणां फलम् एव न तु तेषां खरूपव्यत्तिरेकेण अन्यत् फलम् अस्ति अश्वत-त्वाद् जीवनादिनिमित्ते च विधानाद् इति । न, अभव्यानां फलदानासंभवात्, दुःखफल-विशेषालुपपनिः च स्वात् । उ०-यह सिद्धान्त ठीक नहीं है, क्योंकि 'उस (परमात्मा) को जानकर ही मनुष्य सृत्युसे तरता है; मोश्व-मानिके लिये दूसरा मार्ग मही है' इस प्रकार मोश्वके लिये विद्याके अतिरिक्त अन्य मार्ग-का अभाव बतलानेवाली श्रुति हैं। तथा की समाइकी तरह आकाशको लयेटना असम्भव है, उसी प्रकार अज्ञानिकी मुक्ति असम्भव बतलानेवाली भी श्रुति है, एवं पुराण और समृतियोमें भी यही कहा गया है, कि जानमे ही कैतस्यकी प्राप्ति होती हैं।

इसके सिवा ( उक्त सिद्धान्तमे ) जिनका फल भिलमा आरम्भ नहीं हुआ है ऐसे पूर्वकृत पुण्योंके नाशकी उपपत्ति न होनेसे मी, यह पक्ष ठीक नहीं है। अर्थात् जिस प्रकार पूर्वकृत सिद्धित पायोंका होना सम्भव हैं, उसी प्रकार सिद्धित पुण्योंका होना भी सम्भव हैं ही; अत: देहान्तरको उर्थक किये बिना उनका स्थ मामब न होनेसे ( इस पक्षके अनुसार ) मोक्ष सिद्ध नहीं हो सकेगा।

इसके सिवा, पुण्य-पापके कारणरूप राग, देव और मोद्द आदि दोषोका, विना आत्मझानके मुलोच्छेद होना सम्भव न होनेके कारण भी, पुण्य-पापका उच्छेद होना सम्भव नहीं।

तया श्रुतिमे नित्यक्रमीका पुण्यलोककी प्रापि-कृप फळ बतल्याया जानेके कारण और 'क्यपने क्रमी-में स्थित चर्णांग्रमायलम्बर्धा' इत्यादि स्मृतिशास्यों-द्वारा भी यही बात कही जानेके कारण भी क्रमीका क्षय (मानना) सिद्ध नहीं होता।

तथा जो यह कहते हैं, कि 'नित्यकर्भ दु:खरूप होनेक कारण पूर्वकृत पायोका फल ही है, उनका अपने खरूपसे अतिरिक्त और कोई फल नहीं है, क्योंकि श्रुतिमे उनका कोई फल नहीं बतलाया गया तथा उनका विधान जीवनिवाह आदिके लिये किया गया हैं।' उनका कहना ठीक नहीं है क्योंकि जो कर्म फल देनेके लिये ग्रहत नहीं हुए, उनका फल होना असम्बद है और नित्य-कर्मके जनुग्रानका परिश्रम, अन्य कर्मका फलविदोष है यह बात भी सिद्ध नहीं की जा सकेगी। यद् उक्तं पूर्वजन्मकृतदुरितानां कर्मणां फलं नित्यकर्मातुष्टानायासदुःस्वं सुज्यते इति तद् असत्। न हि मरणकाले फलदानाय अनङ्करीभृतस्य कर्मणः फलम् अन्यकर्मारन्थे जन्मनि उपसुज्यते इति उपयक्तिः।

अन्यया स्वर्गफलोपभोगाय अग्निहोत्रादि-कर्मारच्ये जन्मनि नरककर्भफलोपभोगानु-पपत्तिः न स्थात् ।

तस्य दुरितदुःसविशेषकठत्वातुषपचेः च,
अनेकेषु हि दुरितेषु संभवन्सु भिन्नदुःस्वसाधनफलेषु नित्यकमीनुष्टानायासदुःस्वमात्रकलेषु
कल्प्यमानेषु इन्दरोगादिबाधानिमिनं न हि
शक्यते कल्पयितुं नित्यकमीनुष्टानायासदुःस्वम्
एव पूर्वकृतदुरितकलं न शिरमा पाषाणवहनादिदुःस्वम् इति ।

अप्रकृतं च इदम् उच्यते नित्यकर्पानुष्टाना-यासदुःखं पूर्वकृतदुरितकर्मफल्य् इति । कथम्,

अप्रस्तफलस्य पूर्वकृतदुरितस्य क्षयो न

उपपद्यते इति प्रकृतं तत्र प्रस्तकलस्य कर्मणः कलं नित्यकमीतुष्टानायासदुःखम् आह भवान् न अप्रस्तकलस्य इति ।

तुमने जो यह कहा, कि पूर्वजनमहत पाय-कमोंका फल, नित्यकमोंके अनुष्ठानमें होनेवाले परिश्रमहरूप दु.खके द्वारा भोगा जाता है, सो ठीक नहीं । क्योंकि मरनेके समय जो कर्म मविष्यमें फल टेनेके लिये अङ्गारित नहीं हुए, उनका फल दूसरे कर्मोंद्वारा उत्पन्न हुए शरीरोमें भोगा जाता है, यह कहना युक्तियुक्त नहीं है ।

र्याद ऐसा न हो, तो खर्गरूप ५,७का भोग करनेके छिये अग्निहोत्रादि कर्मोसे उत्पन्न हुए जन्ममें, नरकके कारणभूत कर्मोका फल भोगा जाना भी. युक्तिविरुद्ध नडी होगा।

सके सिवा वह ( नियकसके अनुष्ठानमें होने-बाटा परिश्रमस्य दुःख ) पायोका फल्ट्य दुःख-बिशेव सिद्ध न हो सकतेके कारण भी, तुम्हारा कहना ठीक नहीं है । क्योंकि मिन्न-भिन्न प्रकारके दू ख-साधनरूप फल देनेवाले, अनेक ( सिश्चत ) पायोंके होनेकी सम्माधना होते हुए भी, नियकसम्अनुष्ठान-के परिश्रममात्रको ही उन सक्का फल मान लेनेयर, शीतोष्णादि दुःदोकी अथया गेगादिकी योहाने होनं-बाल दू खोको पायोका फल नहीं माना जा सकेगा । तथा यह हो भी कैंस सकता है, कि नियकसक अनुष्ठानका परिश्रम ही पूर्वलन पायोका फल है, सिरपर पाथर आदि दोनेका हुंख उतका फल नहीं ?

इसके भित्रा, नित्यकर्गीके अनुष्टानसे होनेवाला परिश्रमरूप दुःख, पूर्वकृत पापोंका फल है, यह कहना प्रकरणविरुद्ध भी है।

प्०−कैसे १

उ ०-जो पूर्वकृत पाप, फल देनेके लिये अङ्कृरित नहीं हुए हैं, उनका क्षय नहीं हो सकता ऐसा प्रकरण है; उसमें तुमने, फल देनेके लिये प्रस्तुत हुए पूर्वकृत पापोंका ही फल, नित्यकमोंकि अनुष्टान-से होनेबाला परिश्रमरूप दु.ख बतलाया है, जो कर्म फल देनेके लिये प्रस्तुत नहीं हुए हैं, उनका फल नहीं बतलाया। अय सर्वम् एव प्रवेकृतं दुरितं प्रस्तफलम् एव इति मन्यते भवान् ततो नित्यकर्मानुष्टाना-यासदुःखम् एव फलम् इति विशेषणम् अयुक्तं नित्यकर्मविष्यानर्थक्मप्रमङ्गः च उपभोगेन एव प्रस्तकलस्य दृरितकर्मणः क्षयोषपनेः।

किं च श्रुतस्य नित्यस्य दुःखं कर्मणः चेत् फलम्, नित्यकर्मानुष्टानायासाद् एव तद् दस्यते व्यायामादिवन् तद् अन्यस्य इति कल्पनानु-पपनिः।

जीवनादिनिमित्ते च विधानाद् नित्यानां कर्मणास्, प्रायक्षित्तवत् पूर्वकृतद्गितफुरुत्वानुपपत्तिः। यस्मिन् पापकर्मनिमित्ते यद्विद्वितं प्रायश्चित्तं न तु तस्य पापस्य नत् फरुम्। अय तस्य
एव पापस्य निमित्तस्य प्रायश्चित्तदुःसं फरुं
जीवनादिनिमित्तम् अपि नित्यक्रमीनुष्ठानायासदुःसं जीवनादिनिमित्तस्य एव तत् फरुं
प्रसञ्चेत नित्यप्रायश्चित्तयोः नैमित्तिकत्वाविश्लेषात् ।

कि च अन्यद् नित्यम्य काम्यस्य च अग्निहोत्रादेः अनुष्ठानाथासदुःखस्य तुल्यत्वाद् नित्यानुष्ठानाथासदुःखम् एव पूर्वकृतदृतितस्य फलं न तु काम्यानुष्ठानाथासदुःखम् इति विशेषो न अस्ति इति तद् अपि पूर्वकृत-दृतिकर्लं प्रसच्येत। यदि तुम यह मानने हो, कि पूर्वकृत सभी पाए-कर्म, फल देने के लिये प्रवृत्त हो जुके हैं, तो फिर निय्यकर्मिक अनुष्ठानका परिश्रमक्दप दुःख ही उनका फल है, यह विशेषण देना अञ्चक ठहरता है और नियकर्मिश्चायक शाखको भी व्यर्थ माननेका प्रसङ्घ आ जाना है। क्योंकि फल देनेके लिये अङ्क्षित हुए पापोंका तो उपभोगसे ही क्षय हो जायगा (उनके लिये निय्यकर्मोकी क्या आवश्यकता है)।

इसके सिन्ना (वास्तवमें) विहित नित्यक्रमोसे होनेवाला परिश्रमरूप दुःल यदि कर्मका फल हो तो वह उन (विहित नित्यक्रमों) का ही फल होना चाहिय, क्योंकि वह व्यायाम आदिकी भौति, उनके ही अनुगुनसे होता हुआ दिख्छायी देता हैं,अत. यह कल्पना करना कि 'वह किसी अन्य कर्मका फल हैं' युक्तियुक्त नहीं हैं।

नित्यकर्मीका विशान बीधवारिके लिये किया गया है इसलिय भी, नित्यकर्मीको पूर्वकृत पार्योका फल मानना प्राथितिक समान ही युक्तिय तार्योका फल मानना प्राथितिक समान ही युक्तिय तार्योका कर नहीं है। जिस पायकर्मक लिये जो प्राथिति विश्वित है, वह उस पायका फल नहीं है। तथापि यदि ऐसा मानें, कि प्रायिक्तिक्य दृख (जिसके लिये प्रायिक्ष किया जाय) उस पायक्य निर्मित्तका ही फल होता है, तो जीवनादिक लिये को यान आदि नित्यकर्माका परिश्वमस्य दृख भी, जोवन आदि नित्यकर्माका परिश्वमस्य दृख भी, जोवन आदि की योजना ही फल मिस्र होगा, क्योंकि निस्यक्षीय प्रायिक्षत ये दोनो ही किसी-न फिसी निर्मित्त किये जानेवाल है, इनमें कोई भेद नहीं है।

इसके निया नित्यकर्मके परिश्रमको और काम्य-अग्निहोनादि कर्मके परिश्रमकी समाजना होनेके कारण, नित्यकर्मका परिश्रम ही पूर्वञ्चन पापका फल है, काम्य-कर्मानुप्रानका परिश्रमरूप दुःख उसका फल नहीं है, ऐसा माजनेके लिय कोई विशेष कारण नहीं है, जन: वह काम्यकर्मका परिश्रमरूप दुःख मी, पूर्वञ्चन पापका ही फल माना जायगा । तथा च सति नित्यानां फलाश्रवणात् तद्विधानान्यथानुपपत्तेः च नित्यानुष्ठानायास-दुःसं पूर्वकृतदुरितफलम् इति अर्थापत्तिकल्यना अनुपपका।

एवं विधानान्ययातुपपत्तेः अतुष्ठानायास-दुःखव्यतिरिक्तफलत्वातुमानात् च नित्या-नाम्।

विरोधात् च। विरुद्धं च इदम् उच्यते नित्य-कर्मणि अनुष्टीयमाने अन्यस्य कर्मणः फलं भुज्यते इति अभ्युपगम्यमाने स एव उपभोगो नित्यस्य कर्मणः फलम् इति नित्यस्य कर्मणः फलाभाव इति च विरुद्धम् उच्यते।

किंच काम्याग्निहोत्रादौ अनुष्टीयमाने नित्यम् अपि अभिहोत्रादि तन्त्रेण एव अनुष्टितं भवति इति तदायासदुःखेन एव काम्याग्निहोत्रादि-फलम् उपक्षीणं सात् तत्तन्त्रत्वात् ।

अय काम्याधिहोत्रादिफलम् अन्यद् एव स्वर्गोदि तदनुष्टानायासदुःम्बम् अपि भिन्नं प्रसञ्चेत । न च तद् अम्नि दृष्टविरोधात् । न हि काम्यानुष्टानायासदुःस्वात् केवलनित्यानुष्टाना-यासदुःसं भिद्यते ।

किंच अन्यद् अविहितम् अप्रतिषिद्धं च कर्म तत्कालफलं न तु श्रास्त्रचोदितं प्रतिषिद्धं वा

ऐसा होनेसे 'नित्यक्रमोंका फल नहीं बतलाया गया है और उनके अनुष्ठानका विधान किया गया है, उस विधानकी अन्य प्रकारने उपपित न होनेके कारण, नित्यक्रमोंकि अनुष्ठानसे होनेबाल दुःख, पूर्वेहक पापोका ही फल है,' इस प्रकारकी जो अर्थापिकी कल्पना की गयी थी, उसका खण्डन हो गया।

इस तरह प्रकारान्तरसे नित्यकर्मोके विधानकी अनुपपत्ति होनेसे और नित्यकर्मोका अनुष्ठानसम्बन्धी परिश्रमरूप दु:खके सिवा दूसरा फल होता है, ऐसा अनुमान होनेसे भी (यह पक्ष खण्डित हो जाता है)।

इसके सिवा ऐसा माननेमें बिरोध होनेके कारण भी (यह पक्ष कट जाता हैं) | नियकमाँका अनुष्ठान करते हुए दूसरे कमोंका फल मोगा जाता है, ऐसा मान लेनेसे यह कहना होना है कि वह उपमेग ही नियकर्मका फल हैं। और साथ हो यह भी प्रति-पादन करने जाते हो, कि नियकर्मका फल नहीं है, जत: यह कथन परस्पर विरुद्ध होता हैं।

इसके अतिरिक्त, ( तुम्हारे मतानुसार ) काम्य-अग्निहोत्रादिका अनुष्ठान करने हुए नन्त्रसे नित्य-अग्निहोत्रादि भी उन्होंक साथ अनुष्ठित हो जाने हैं। अनः उस परिश्रमरूप दुःखसोगमे ही काम्य-अग्निहोत्रादिका भी फल क्षीण हो जायगा, क्योंकि वह उसके अश्रीन हैं।

यदि ऐसा मानें कि कारय-अग्निहोत्रादिका खर्गादि-ग्राप्तिक्य दुसरा ही फल होना है तो उनके अनुष्ठानमे होनेवाल परिश्रमक्य दुःखको भी निरयकर्म-के परिश्रममे भिन्न भानता आदश्यक होता। परन्तु प्रत्यक्ष प्रमाणसे विरुद्ध होनेक कारण यह नहीं हो सकता। क्योंक कार्यक्रमोकि अनुष्ठानमें होनेवाले परिश्रमक्य दुःखसे, केवल निरयक्षमें-अनुष्ठानमें होनेवाले परिश्रमक्य दुःखका, मेद नहीं है।

इसके सिया दूसरी बात यह भी है कि जो कर्म न बिहित हो और न प्रतिषिद हो, वहीं तत्काल फल देनेवाला होता है, शास्त्रविद्वित या प्रतिषिद्व कर्म तत्काक फल देनेवाला नहीं होता। यदि ऐसा तत्कालफलम् । अवेद् यदि तदा स्वर्गादिषु अपि अदृष्टकलञ्चासने च उद्यमो न स्वात् । अप्रिक्षेत्रादीनाम् एव कर्मस्वरूपाविश्चेषे अनुष्टानायासदुःस्वमात्रेण उपश्चयः । काम्यानां च स्वर्गादिमहाफलत्वम् अङ्गेतिकर्तन्यताद्या- विक्ये तु असित फलकामित्वमात्रेण इति न शक्यं कल्पयितम् ।

तसाद् न नित्यानां कर्मणाम् अदृष्टफलाभावः
कदाचिद् अपि उपपद्यते । अतः च अचिद्यापूर्वकस्य कर्मणां विद्या एव शुभस्य अशुभस्य वा अयकारणम् अशेषतां न नित्यकर्मानुष्टानम् । अविद्याकामगीजं हि सर्वेम् एव कर्म। तथा च उपपादितम् । अविद्यदिपयं कर्म विद्व-द्विषया च सर्वेकर्मसंन्यासपूर्विका ज्ञाननिष्टा।

'उमी तो न विज्ञानीतः' 'बेटाविमाशिनं नित्वम्' 'ज्ञानवंगिन सास्थानां कर्मयोगन यागि-गाम्' 'अज्ञानां कर्मसीज्ञानां 'नत्ववित्त' 'गुणा गुणेषु तस्ति होनं मन्ता न सञ्जतं' सिर्फक्रमीण मनसा सन्यस्याभ्ते' 'नैव किञ्चित करोमीति युक्तो मन्येन तत्त्ववित्' अर्थोद् अञ्चः करोमि इति ।

आरुरुक्षोः कर्म कारणम् आरूढस्य योगस्यस्य

शम एव कारणम् । उदाराः त्रयः अपि अज्ञाः,

ज्ञानीतुआत्माएव मेमतम्।

अज्ञाः कर्मिणो गतागतं कामकामा लभन्ते । अनन्याः चिन्तयन्तो मां नित्ययुक्ताः यथोक्तम् आत्मानम् आकाशकल्पम् अकल्मपम् उपासते ।

होता तो खर्ग आदि छोकोंका प्रतिपादन करनेमें और अदृष्ट फर्छोंके बतलानेमें शासकी प्रवृत्ति न होती।

कर्मलर्मे किसी प्रकारका मेद न होनेपर तथा अंग और इतिकर्तव्यता आदिकी कोई विशेषता न होनेपर मी, केवल नित्य-अग्निहोत्रादिका फल तो अनुष्ठानजनित परिश्रमरूप दुःखके उपमेगसे क्षय हो जाता है और फलेल्युक्तामात्रकी अधिकतासे काय-अग्निहार्यका खगीद महाफल होता है, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती।

सुतरा नित्यकमीका अदृष्ट फल नहीं होता यह बात कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती। इसल्यि यह सिद्ध हुआ, कि अविवापूर्वक होनेवाले सभी शुभाशुभ कर्मोका, अशेपत: नाश करनेवाला हेतु, विद्या (झान) ही है, नित्यकर्मका अनुष्टान नहीं।

क्योंकि सभी कर्म, अविद्या और कामनामूछक हैं। ऐसा ही हमने सिद्ध किया है, कि अज्ञानीका विषय कर्म हैं और ज्ञानीका बिषय सर्व-कर्मसंन्यासर्विक ज्ञाननिष्टा हैं।

'उऔं तीन विज्ञानीतः' 'बेहा विनादानं नित्यम्' 'शानदोगन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्' 'ज्ञानां कर्मसाहिताम्' 'तन्वविष्ठु' 'रगुणा गुर्वे वर्तन्त इति मत्या न सज्जते' 'सवकर्माणि मनसा संन्यस्यास्तं' 'नेव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्यत तत्त्ववित्त' इत्यादि वाक्योके जगेसे, यही सिड होता है, कि अज्ञानी ही भी कर्म करता कूँ' ऐसा मानता है ( ज्ञानी नहीं )।

आरुटके लिये कमें कर्तव्य बतलाये हैं और आरुटके लिये अर्थाद् योगस्य पुरुषके लिये उपशम कर्तव्य बतलाया है। तथा (ऐसा भी कहा है कि) 'तीनो प्रकारके अञ्चानी भक्त भी उदार है, पर ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मैं मानता हैं।'

कर्म करनेवाले सकाम अज्ञानी लोग आवागमन-को प्राप्त होते हैं और अनन्य भक्त नित्ययुक्त होकर चिन्तन करने हुए आत्मखम्ब्य, आकाशके सदश, मुक्क निष्पाप परमास्थाकी उपासना किया करने हैं।

'ददामि येन मामुपयान्ति ते।' अर्थाद न कर्मिणः अज्ञा उपयान्ति।

भगवत्कर्मकारिणो ये युक्ततमा अपि कर्मिणः अज्ञाः ते उत्तरोत्तरहीनफलत्यागा-बसानमाधनाः ।

अनिर्देश्याक्षरोपासकाः त 'अद्वेष्टा सर्व-भतानाम' इत्यादि आ-अध्यायपरिसमाप्ति उक्त-क्षेत्राध्यायाद्यध्यायत्रयोक्तज्ञान-साधनाः साधनाः च ।

अधिष्ठानादिपश्चहेत्रकसर्वकर्मसंन्यासिनाम् आत्मेकत्वाकर्तत्वज्ञानवतां परस्यां ज्ञाननिष्टायां वर्तमानानां भगवत्तन्वविदाम् अनिष्टादिकर्म-फलत्रयं परमहंसपरिवाजकानाम् एव लब्धभग-वत्स्वरूपारमैकत्वधरणानां न भवति । भवति एव अन्येषाम अञ्चानां कर्मिणाम असंन्यातिनाम इति एष गीताञास्त्रोक्तस्य कर्तव्याकर्तव्यार्थस्य विभागः ।

अविद्यापूर्वकरवं सर्वस्य कर्मणः असिद्धम इति चेत् ।

न, ब्रह्महत्यादिवत् । यद्यपि शास्त्रावगतं नित्यं कर्म तथापि अविद्यावत एव भवति ।

यथा प्रतिषेधशास्त्रावगतम् अपि ब्रह्महत्यादि-लक्षणं कर्म अनर्थकारणम् अविद्याकामादिदोष- | कामनादि दोषोंसे युक्त पुरुषके द्वारा ही हो सकते हैं.

'उनको में वह बुद्धियोग देता हूँ जिससे वे मझे प्राप्त हो जाते हैं" इससे यह सिद्ध होता है कि कर्म करनेवाले अज्ञानी भगवानको नहीं होते।

भगवदर्थ कर्म करनेवाले जो युक्ततम होनेपर भी कर्मी डोनेके नाते अवानी हैं वे चित्त-समाधानसे लेकर कर्मफलस्थागपर्धन्त जनगोनग हीन बतलाये हुए साधनोसे युक्त होते हैं।

तथा जो अनिर्देश्य अक्षरके उपासक है वे स्वाहेशा सर्वभुतानाम्' आदिसे लेकर, बारहर्वे अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त बतलाये हुए साचनोसे सम्पन्न और तेरहर्वे अध्यायसे लेकर तीन अध्यायोमें बतलाये हुए ज्ञान-साधनोसे भी यक्त होते हैं।

अधिप्रानादि पाँच जिसके कारण है, ऐसे समस्त कर्मीका जो संन्यास करनेवाले हैं. जो आसाके एकत्व और अकर्तत्वको जाननेवाल हैं. जो जानकी परानिष्ठामे स्थित हो गये हैं, जो मगकवस्य और आत्माके एकत्वज्ञानकी अरण हो चुके हैं, ऐसे भगवानके तत्त्वको जाननेवाले परमहम परिवाजको-को, इष्ट-अनिष्ट और मिश्र— ऐसा त्रिविध कर्मफल नहीं मिलता । इनसे अन्य जो संस्थास न करते-बाले कर्मपरायण अज्ञानी है, उनको कर्मका फल अवस्य भोगना पडता है. यहां गीताशास्त्रमे कहे हर कर्तव्य और अकर्तव्यका विभाग है ।

ए०-सभी कर्माको अविद्यामृतक मानना युक्ति-सदत नहीं है।

उ०-नहीं, ब्रह्महत्यादि निविद्ध कमेंकी भौति (सभी कर्म अविद्यामलक है) नित्यकर्म यद्यपि शास्त्रप्रतिपादित हैं तो भी वे अविद्यायक परुपके ही कर्महैं।

जैसे प्रतिपेध-शास्त्रमे कहे हुए भी अन्येके कारणस्य ब्रह्महत्यादि निषिद्ध कर्म अविद्या और

व्यतिरिक्तात्मिन अज्ञाते प्रवृत्तिः नित्या-दिकर्मसु अनुपपन्ना इति चेत् ।

न, चलनात्मकस्य कर्मणः अनात्मकर्तृ-कस्य अहं करोमि इति प्रवृत्तिदर्शनात् ।

देहादिसंवाते अहंत्रत्ययो गौणो न मिथ्या

इति चेत् । न, तत्कार्येषु अपि गौणत्वोषपत्तेः ।

आत्मीये देहादिसंघाने श्रद्धंप्रत्ययो गौणो यथा आत्मीये पुत्रे 'आत्मा वे पुत्र नामासि' (तैं सं २ १ १ १ ) इति, होके च अपि मम प्राण एव अयं गीः इति तद्वद् न एव अयं मिथ्याप्रत्ययः, मिथ्याप्रत्ययः तु स्थाणुपुरुषयोः अगृद्धमाणविशेषयोः।

न गौणप्रत्ययस्य मुख्यकार्यार्थत्वम् अधि-करणस्तुत्त्यर्थत्वाद् छप्नापमाग्रव्देन ।

यथा सिंहो देवदत्तः अग्निः माणवक इति

सिंह इव अग्निः इव क्रीर्यपेङ्गल्यादिसामान्य-

वन्बाद् देवदत्तमाणवक्षाधिकरणस्तुत्यर्थम् एव,

न तु सिंहकार्यम् अग्निकार्यं वा गौणञ्चब्दप्रत्यय-

क्योंकि दूसरी तरह उनमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती। उसी प्रकार नित्य-नैमित्तिक और काम्य आदि कर्म भी, अविद्या और कामनासे युक्त मनुष्यसे ही हो सकते हैं।

ए०-परन्तु आत्माको शरीरसे पृथक् समझे विना नित्य-नैमित्तिक आदि कमोंमे प्रवृत्तिका होना असम्भव हैं।

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा जिमका कर्ता नहीं हैं ऐसे चड़नरूप कर्ममें (अज्ञानियों-की) 'मैं करता हैं' ऐसी प्रशृत्ति देखी जाती हैं। यदि कही कि शगीर आदिमें जो अहंभाव हैं वह गौण हैं, मिच्या नहीं हैं। तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा माननेसे उनके कार्यमें भी गौणता सिद्ध होगी।

ए०- जैसे 'हे पुत्र ! तू मरा आत्मा ही है' इस श्रुतिवाक्यके अनुसार, जपने पुत्रमें 'अहंनाव' होता है, तथा संसारंस भी जैसे 'यह गाँ मेरा प्राण ही है' इस प्रकार प्रिय क्लुमें 'अहंमाव' होता देखा जाता है, उसी प्रकार अपने शरीराटि सधातमें भी अहंभाव गाँण ही हैं। यह प्रगीति मिन्या नहीं है। मिष्या प्रतीति तो बह है कि जो स्थाणु और पुरुषके मेदको न जानकर स्थाणुमें पुरुषकी प्रतीति होती है।

उ०-( यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि) गाँण प्रयोग लुतोपमा शन्दद्वारा अन्वितरणकी स्नृति करनेके लिये होता है, इसलिये गाँग प्रनीतिसे मुख्यके कार्यकी सिद्धि नहीं होती।

जैसे कोई कहे कि देश्दन सिंह है, या बालक अग्नि है, तो उसका यह कहना, देश्दन सिंहकें सदश कुर बीर बालक अग्निके समान पिङ्गल (गीर) वर्ण, इस प्रकारकी समानताके कारण देश्दन और बालकरूप अगिष्ठानकी स्तृतिके लिये ही है। क्योंकि गीण शस्य या गीण शानसे कोई सिंहका कार्य (किसीको मक्षण कर जाना) या अग्निका कार्य (किसीको जला डालना) या अग्निका कार्य (किसीको जला डालना)

निमित्तं किंचित् साध्यते, मिध्याप्रत्ययकार्ये

तु अनुर्थम् अनुभवति ।

गोणप्रत्ययविषयं च जानाति न एष सिंहो

देवदत्तः स्यात् न अयम् अधिः माणवकः इति ।
तथा गीणेन देहादिसंघातेन आत्मना कृतं
कर्म न मुख्येन अदंभत्ययविषयेण आत्मना
कृतं स्यात् । न हि गीणसिंहाप्रिभ्यां कृतं
कर्म मुख्यसिंहाप्रिभ्यां कृतं स्यात् । न च
क्रीयेंण पैङ्गस्येन वा मुख्यसिंहाम्योः
कार्यं किंचित् क्रियते स्तुत्यर्थत्वेन उपधीणत्वात ।

स्तूपमानी च जानीतो न अहं सिंहो न अहम् अग्निः इति, न सिंहस्य कर्ममम अग्नेः

च इति, तथा न संघातस्य कर्ममम मुख्यस्य आत्मन इति प्रत्ययो युक्ततरः स्याद् न पुनः

अहं कर्ता मम कर्म इति ।

यत् च आहुः आत्मीयैः स्मृतीच्छाप्रयत्नैः कर्महेतुभिः आत्मा करोति इति । न, तेषां मिध्याप्रत्ययपूर्वकत्वात् । मिध्याप्रत्यय-निमित्तेष्टानिष्टानुभूतिक्रयाफ्टजनितसंस्कार-पूर्वका हि स्मृतीच्छाप्रयत्नादयः।

यथा अस्मिन् जन्मिन देहादिसंघातामिमान-रागद्वेषादिकृती धर्माधर्मी तत्फलानुभवः च तथा अतीने अतीततरे अपि जन्मिन इति सिद्ध नहीं किया जा सकता । परन्तु मिथ्या प्रत्ययका कार्य (जन्म-मरणहरूप) अनर्थ, (मनुष्य) अनुभव कर रहा है।

इसके सिवा गोण प्रतीतिके विषयको मनुष्य ऐसा जानता भी है कि वास्तवमें यह देवदत्त सिंह नहीं है और यह बालक अग्नि नहीं हैं।

(यदि उपर्युक्त प्रकारसे शरीरादि संवातमें भी असममाव गीण होता तो ) शरीरादिके संवातरूप गीण आसमादारा किये हुए कर्म, अहंभावके मुख्य विषय आसाके किये हुए नहीं माने जाते । क्योंकि गीण सिंह (देवदत) और गीण असिन (बाल्क) हारा लिये हुए कर्म मुख्य सिंह और असिनक नहीं माने जाने । तथा उस कृरता और पिडुक्ताहारा कोई मुख्य सिंह और मुख्य सिंह और निकार पानिका कार्य नहीं किया । सकता, क्योंकि वे केवल स्ततिक लिये वहें हुए हानेसे हीनशांकि हैं।

जिनकी स्तुति की जाती है वे (देवदत्त और बाङक) भी यह जानने है कि भी सिंह नहीं हूँ,' भी अग्नि नहीं हूँ' तथा 'सिंहका कर्म मेग नहीं है.' 'अग्निका कर्म मेरा नहीं है ।' इसी प्रकार (यदि स्रित्तर आक्ष्मकें नहीं है — ऐसी ही प्रतीति होनी बाहिये थी, ऐसी नहीं कि भी कर्ती हूँ,' भेरे कर्म है' (सुत्रर्स यह सिंह हुआ कि स्रोरंग्से आस्म-भाव गीण नहीं' मध्या है)।

जो ऐसा कहने हैं कि अपने स्मृति, इच्छा और प्रथत इन कमेंद्रेनुओं के द्वारा आस्मा कमें किया करता है, उनका कथन ठीक नहीं; क्योंकि ये सब मिय्या प्रतीतिपूर्वक ही होनेवाल हैं। अर्थात् स्मृति, इच्छा और प्रयत्न आदि सब मिथ्या प्रतीतिसे होनेवाले, इट-अनिएक्य अनुसूत कर्मफळजनित संस्कारिको, लेकर ही होते है।

जिस प्रकार इस वर्तमान जन्ममे धर्म, अधर्म और उनके फळोका अनुभव (सुन्द-द-वि), हारोरादि संवातमें आत्मबुद्धि और राग-देशादिद्वारा क्रिये हुए होते हैं, वैसे ही भूतपूर्व जन्ममें और उससे पहलेके जन्मोंमें भी थे | अनादिः अविद्याकृतः संसारः अतीतः

अनागतः च अनुमेयः ।

ततः च सर्वकर्मसंन्यासाद् ज्ञाननिष्टायाम् आत्यन्तिकः संसारोपरम इति सिद्धम्।

अविद्यात्मकत्वात् च देहाभिमानस्य तन्नि-कृत्तौ देहानुपपत्तेः संसारानुपपत्तिः।

देहादिसंघाते आत्माभिमानः अविद्यात्मकः।
न ि लोके गवादिभ्यः अत्यः अहं मतः
च अन्ये गवादय इति जानन् तेषु अहम् इति
प्रत्ययं मन्यते कश्चित ।

अजानन् तु स्थाणौ पुरुषविज्ञानवद् अविवेकतो देहादिसंघाते कुर्याद् अहम् इति प्रत्ययं न विवेकतो जानन्।

यः तु 'श्रात्मा चै पृत्र नामासि' (तै ० सं ० २।११)

इति पुत्रे अर्हप्रत्ययः स तु जन्यजनकसंबन्ध-निमित्तो गोणः । गोणेन च आत्मना भोजना-दिवत् परमार्थकार्यं न शक्यते कर्तुं गोण-सिंडाभिन्यां ग्रस्थमिंडाभिकार्थवत ।

तानम्या सुख्यासहात्रकायवत् । अदृष्टविषयचादनात्रामाण्याद् आत्मकतृत्यं

गोंणैः देदेन्द्रियात्मभिः क्रियते इति चेत् । न, अविद्याकुतात्मकत्वात् तेषाम् । न गोंणा आस्मानो देहेन्द्रियादयः । इस न्यायसे यह अनुमान करना चाहिये कि यह बीता हुआ और आगे होनेवाला (जन्म-मरणरूप) संसार अनादि एवं अविद्याकर्तृक ही है !

इससे यह सिद्ध होता है, कि ज्ञाननिष्ठामें सर्व-कर्मोंक संन्याससे संसारकी आत्यन्तिक निष्ठति हो जाती है; क्योंकि देहाभिमान अविद्यारूप है अत: उसकी निष्ठति हो जानेपर शरीरान्तरकी प्राप्ति न होनेके कारण (जन्म-मरणहूप) संसारकी प्राप्ति नहीं हो सकती।

शरीरादि संवातमें जो आरमाभिमान है वह अविद्यारूप है क्योंकि संसारमें भी भी भी गी आदिसे अन्य हूँ और गी आदि वस्तुएँ मुझसे अन्य हैं' ऐसा जाननेवाला कोई भी मनुष्य उनमें ऐसी बुद्धि नहीं करता कि ध्वह में हैं।'

न जाननेवाला ही स्थाणुमें पुरुषकी आस्तिके समान अविवेकके कारण, शर्रारादि संघातमें भी हूँ' ऐसा आस्ममाव कर सकता है; पर विवेकपूर्वक जाननेवाला नहीं कर सकता।

तथा पुत्रमे जो 'हे पुत्र ! तु मेरा आत्मा ही है' ऐसी आत्मवुद्धि हैं, वह जन्य-जनक-सम्बन्धके कारण होनेवाली गोंण बुद्धि हैं, उस गोंण आत्मा (पुत्र) से भोजन आदिको मींति कोई सुख्य कार्य नहीं किया जा सकता। जैसे कि गोंण सिंह और गोंण अफ्रीक्स देवदन और बालकद्वारा. मुख्य सिंह और मध्य अधिका कार्य, नहीं किया जा सकता।

्व — स्वर्गादि अदृष्ट प्रायोंके लिये कर्मोका विधान करनेवाली श्रुतिका प्रमाणल होनेसे, यह सिद्ध होता है कि इसेर-इन्द्रिय आदि गौण आत्माओं-के द्वारा मुख्य आत्माके कार्य किये जाते हैं।

उ०--ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि उनका आत्मत्व अविद्याकर्तृक है । अर्थात् शरीर-इन्द्रिय आदि गौण आत्मा नहीं हैं (किन्तु मिथ्या हैं)।

और पुत्रकं भोजन करनेनं पिता तृप्त नहीं हो सकता उसी प्रकार गौण आत्मांस सुख्य आत्माका कोई भी कार्य नहीं हो सकता।

कथं तहिं।

मिथ्वाप्रस्वयेन एव असङ्गस्य आत्मनः सङ्गत्यात्मत्वम् आपाद्यते तद्भावे मावात् तदभावे च अभावात् ।

अविवेकिनां हि अज्ञानकाले वालानां द्रम्यते दीर्घः अहं गाँरः अहम् इति देहादिसंघाते अहंग्रत्ययो न तु विवेकिनाम् अन्यः अहं देहादिसंघाताद् इति ज्ञानवतां तत्काले देहादिसंघात अहंग्रत्ययो भवति ।

तसाद् मिथ्याप्रत्ययाभावे अभावात् तत्कृत

एवन गीणः।

ष्ट्रयग्गृह्यमाणविशेषसामान्ययोः हि सिंहदेव-दत्त्तयोः अग्निमाणवक्तयोः वा गीणः प्रत्ययः शन्दप्रयोगो वा स्याद् न अगृह्यमाणसामान्य-विशेषयोः।

यत् तु उक्तं श्रुनिशामाण्याद् इति । न, तत् प्रामाण्यस्य अदृष्टिविषयत्वात् । प्रत्यक्षादि-प्रमाणातुपरुज्ये हि विषये अग्निहोत्रादिमाध्य-साधनमंबन्ये श्रुतेः प्रामाण्यं न प्रत्यक्षादिविषये अदृष्टदर्शनार्थत्वात् प्रामाण्यस्य ।

तसाद् न दृष्टिमिथ्याङ्गाननिमित्तस्य अहं-प्रत्ययस्य देहादिसंवाते गौणत्वं कल्पयितुं शक्यम् । ए०-तो फिर ( इनमें आत्मभाव ) कैसे होता है ?

उ०- मिथ्या प्रतीतिसे ही सङ्गरिहत आत्माकी सङ्गति मानकर, हनमे आत्मभाव किया जाता है; क्योंकि उस मिथ्याप्रतीतिके रहते हुए ही उनमें आत्मभावकी सत्ता है, उसके अभावसे आत्मभावनाका भी अभाव हो जाता है।

अभिग्राय यह कि मूर्च अञ्चानियोंका ही अञ्चानकालमे भी बड़ा हूँ, मैं गीर हूँ। इस प्रकार शरीर-इन्ट्रिय आंटके संवातमें आस्माभिमान देखा जाता है। परन्तु भी शर्मगादि संवातसे अख्या हूँ। ऐसा समझनेवाले विवेकशीलेखी, उस समय शरीरादि संवातमें अहं-बुद्धि नहीं होती।

सुतरा, मिथ्याप्रतीतिकं अभावसे देहारमबुद्धिका अभाव हो जानेके कारण, यह सिद्ध होता है कि शरीरादिमे आत्मबुद्धि अविद्याञ्चन ही है, गौण नहीं।

जिनकी समानता और विशेषना अलग-अलग समझ ली गयी है, ऐमें सिंह और देवदत्तमे या अग्नि और बालक आदिमे ही गोण प्रनीति या गौण शब्द-का प्रयोग हो गकता है, जिनकी समानता और विशेषता नहीं समझी गयी उनमें नहीं।

नुमने जो कहा कि श्रांनको प्रमाणक्त्य मानतेसे यह पक्ष मिद्र होना है वह भी ठीक नहीं; क्योंकि उसकी प्रमाणना अदृष्टांक्यक है। अर्थात् प्रत्यक्षादि प्रमाणों के उल्लेख न होनेबां ले अग्निहोत्रादिके, साध्य, माधन और मन्द्रपक्ष निष्यमें ही श्रुतिकी प्रमाणता है. प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उपलब्ध हो जानेबाले विषयों-मे नहीं। क्योंकि श्रुतिकी प्रमाणता लदृष्ट विषयको दिख्लानेके लियं ही हैं ( आयंत्र अग्न्यक्ष विषयको वत्लाना ही उसका काम हैं)।

सुतरां टेहादि मञ्जातमे, प्रत्यक्ष ही मिथ्या ज्ञानसे होनेत्राली अहंप्रतीतिको, गौण मानना नहीं बन सकता। न हि श्रुतिशतम् अपि श्रीतः अप्रिः अप्रकाशो वा इति ब्रुवत् प्रामाण्यम् उपैति । यदि स्र्यात् श्रीतः अप्रिः अप्रकाशो वा इति अथापि अर्थान्तरं श्रुतेः विवक्षितं कल्प्यं प्रामाण्यान्ययानुपपत्तेः न तु प्रमाणान्तर-विरुद्धं स्वचनविरुद्धं वा ।

कर्मणो मिथ्याप्रत्ययवत्कर्तृकत्वात् कर्त्तुः

अभावे श्रुतेः अप्रामाण्यम् इति चेत् । न, ब्रह्मविद्यायाम् अर्थवस्वोपपत्तेः ।

कर्मविधिश्रुतिबद् त्रक्षविद्याविधिश्रुतेः अग्रामाण्यप्रसङ्ग इति चेत ।

न, बाधकप्रत्ययानुषपत्तेः । यथा ब्रह्मविद्या-विधिश्चत्या आत्मनि अवगते देहादिसंघाते अहं प्रत्ययो बाध्यते तथा आत्मनि एव आत्मावगतिः न कदाचित् केनचित् कथंचिद् अपि बाधितुं शक्या फलाव्यत्तिरेकावगतेः यथा अप्रिः उष्णः प्रकाशः च इति ।

न च कर्मविधिश्वतेः अप्रामाण्यम्, पूर्वपूर्व-प्रवृत्तिनिरोधेन उत्तरोत्तरापूर्वप्रवृत्तिज्ञननस्य प्रत्यनात्माभिद्यस्यप्रवृत्त्यादनार्थत्वात् । मिध्यात्वे अपि उपायस्य उपेयसत्यत्वा सत्यत्वम् एव स्याद् यथा अर्थवादानां विधिश्वेषाणामः ।

गी० शा० भा० ६०-

क्योंकि 'अग्नि टण्डा है या अश्काशक है' ऐसा कहनेवाली सैकहों श्रुतियों भी प्रमाणरूप नहीं मानी जा सकतीं । यदि श्रुति ऐसा कहे कि 'अग्नि टण्डा है अथवा अश्काशक है' तो ऐसा मान लेना चाहिये कि श्रुतिको कोई और ही अर्थ अभीए हैं । क्योंकि अन्य प्रकारित उसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हो सकतीं । परन्तु प्रत्यक्षादि अन्य प्रमाणोके विरुद्ध या श्रुतिके अपने वचनोके विरुद्ध श्रुतिके अर्थकी कत्युतान करना उचित नहीं ।

ए०-कार्म, मिथ्या झानगुक्त पुरुषद्वारा ही किये जानेवाले हैं, ऐसा माननेसे वास्तवमें कर्ताका आभाव हो जानेके कारण शुनिकी अप्रमाणता (अनर्षकता) ही सिद्ध होती है।

उ०-नहीं, क्योंकि ब्रह्मविद्यामें उसकी सार्थकता सिद्ध होती है ।

ए०-कर्मविधायक श्रुतिकी भौति ब्रह्मविद्या-विद्यायक श्रुतिकी अप्रमाणताका प्रसङ्घ आ जायगा, ऐसा माने तो ?

उ०-यह ठीक नहीं, क्योंकि उसका कोई बाधक प्रत्यय नहीं हो सकता । अर्थात् जैसे बाधक प्रत्यय नहीं हो सकता । अर्थात् जैसे अर्थावियाविशायक श्रुतिहारा आर्रमसाक्षात्कार हो जानेपर, टेहार्दि संवातमे आर्रमसुद्धि बाधित हो जाती है, वंसे आर्रमामें ही होनेवाला आर्रममावका बोध किसीके द्वारा किसी प्रकार भी वाधित नहीं किया जा सकता । क्योंकि वह आर्यज्ञान अपने (मिष्या ज्ञाननिवृतिकरप) फरस्से कोई अन्य वस्तु नहीं है। (वह फल्करप ही है) जैसे अग्नि उपग और प्रकाशसकरप है।

इसके सिवा (वास्तवमें ) कर्मविशायक श्रृति भी अप्रामाणिक नहीं है, क्योंकि वह पूर्व-पूर्व ( सामा-विक ) प्रवृत्तियोंको रोक-रोककर उत्तरोत्तर हार्यी-वयी ( शास्त्रीय ) प्रवृत्तिको उत्पन्न करती हुँ ( अन्तर्में अन्तःकरणको शुद्धिद्वारा साधकको ) अन्तरास्माकै प्रमुख करनेवाळी प्रवृत्ति उत्पन्न करती है । अतः उपाय मिश्या होते हुए भी, उपेयकी सायतासे, उसकी सन्यता ही है; जैसे कि विश्वित्रयक्ते अन्तर्में कहे जानेवाळे अर्थवादवाक्योंकी सन्यता मानी जाती है । लोके अपि वालोन्मचादीनां पय आदी

पाययितव्ये चूडावर्धनादिवचनम् ।

प्रकारान्तरस्थानां च साक्षाद् एव प्रामाण्य-सिद्धिः प्राग् आत्मज्ञानाद् देहाभिमाननिमित्त-प्रत्यक्षादिप्रामाण्यवत् ।

यत् तु मन्यसे स्वयम् अव्याधियमाणः अपि आत्मा संनिधिमात्रेण करोति तद् एव च ग्रुख्यं कर्तृत्वम् आत्मनः यथा राजा युध्यमानेषु योधेषु युध्यते इति प्रसिद्धं स्वयम् अयुध्यमानः अपि संनिधानाद् एव जितः पराजितः च इति च तथा सेनापतिः वाचा एव करोति क्रियाफलसंबन्धः च राज्ञः सेनापतेः च दृष्टः, यथा च ऋत्विकर्म यजमानस्य, तथा देहादीनां कर्म आत्मकृतं स्थात तत्फलस्य आत्मगामित्वात ।

यथा च भ्रामकस्य लोहभ्रामयित्त्वाद् अव्यापृतस्य एव मुख्यम् एव कर्तृत्वं तथा च आत्मन इति ।

तद् असत्, अङ्कर्वतः कारकत्वप्रसङ्गात् ।

कारकम् अनेकप्रकारम् इति चेत् । न, राजप्रभूतीनां म्रुख्यस्य अपि कर्तृत्वस्य दर्शनात् । राजा तावत् स्वन्यापारेण अपि युध्यते योधानां योधयितृत्वेन धनदानेन च म्रुख्यम् एव कर्तृत्वं तथा जयपराजयफ्लोप-भोगे । व्यवहारमें भी (देखा जाता है कि) उन्मत्त और बाल्क आदिको दूध आदि पिलानेके लिये चोटी बढ़ने आदिकी बात कही जाती है।

तथा आत्मज्ञान होनेसे पहले, देहाभिमान-निमित्तक प्रत्यक्षादि प्रमाणोंके प्रमाणल्वकी भौति प्रकारान्तरमें स्थित ( कमिविधायक ) श्रुतियोंकी साक्षात् प्रमाणना भी सिद्ध होती हैं।

तुम जो यह मानते हो, कि आगा खयं किया न करता हुआ भी सिन्नियमात्रसे कर्म करता है, यही आगाका मुख्य कर्नावन है। जैसे राजा खयं युद्ध न करते हुए भी सिन्नियमात्रसे ही अन्य योडाओं के युद्ध करतो हैं। ऐसे कहा जाता है तथा 'यह जीत गया, हार गया' ऐसे भी कहा जाता है। इसी प्रकार सेनाएनि भी केवल सिन्मियमार्थिक ही आज कि स्वाचित्रके कर्मय उनाचे देखा जाता है। तथा जैसे सुरिक्त कर्मय उनाचे नेत्र जाता है। तथा जैसे सुरिक्त कर्मय उनाच के माने जाते हैं, वैसे ही देहारि संवातक कर्म आगा हता है। स्वाचित्रके कर्मय उनाचके माने जाते हैं, वैसे ही देहारि संवातक कर्म आगा हता हो सकते हैं, क्योंकि उनका एल आगामको ही मिन्नता हैं।

तथा जैसे श्रामक ( ध्रमण करानेवाला चुम्बक ) खर्ग किया नहीं करना. तो भी वह लोहेका चलाने-वाला हैं, इसलिये उसीका मुख्य कर्तापन है, वैसे ही आत्माका मध्य कर्तापन हैं।

ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा माननेसे न करनेवालेको कारक माननेका प्रसङ्ग आ जायगा ।

गरि कहो कि कारक तो अनेक प्रकारके होते है, तो भी गुम्हारा कड़ना ठीक नहीं; क्योंकि राजा आर्टिका मुख्य कर्तापन भी देखा जाता है । अर्थान् राजा अपने निजी व्यापारहारा भी यह करना है तथा योहाओंसे युद्ध कराने और उन्हें वन देनेसे भी निःसन्देह उसका मुख्य कर्तापन है, उसी प्रकार जय-पराजय आदि फल-भोगोर्म भी उसकी मुख्यता है । तथा यजमानस्य अपि प्रधानत्यागेन दक्षिणादानेन च ग्रुख्यम् एव कर्तृत्वम् ।

तसाद् अव्यापृतस्य कर्तृत्वोपचारो यः स गौण इति अवगम्यते । यदि मुख्यं कर्तृत्वं स्वव्यापारतक्षणं न उपलभ्यते राजयजमानप्रभृतीनां तदा सिक्षिधमात्रेण अपि कर्तृत्वं मुख्यं परिकल्प्येत स्था आमकस्य लोहआमणेन न तथा राजयजमानादीनां स्वव्यापारो न उपलभ्यते । तसात् संनिधि-मात्रेण अपि कर्तृत्वं गौणम् एव ।

तथा च मति तत्फलसंबन्धः अपि गौण एव स्थात्। न गौणेन ग्रुख्यं कार्यं निर्वर्ष्येन । तम्माट् असट् एव एतट् गीयते देहादीनां व्यापारेण अव्यापृत आत्मा कर्ता भोक्ता च स्थाट् इति।

आन्तिनिमिनं तु सर्वम् उपपद्यते । यथा स्वप्ने मायायां च एवम् । न च देहाद्यात्मा-प्रत्ययश्रान्तिसंतानिबन्छेदेषु सुपुप्तिसमा-ध्यादिषु कर्तृत्वभोक्तृत्वादिः अनर्थ उपलभ्यते । तसाद् आन्तिप्रत्थयनिमिन्न एव अयं संतारश्रमो न तु परमार्थ इति सम्यन्दर्शनाद् अत्यन्तम् एव उपरम इति सिद्धम् ॥ ६६ ॥ वैसे ही यजमानका भी प्रधान आहुति स्वयं देनेके कारण और दक्षिणा देनेके कारण निःसन्देह मुख्य कर्तृत्व है।

ए०-इमसे यह निश्चित होता है कि किया-रहित करनुमें जो कर्तापनका उपचार है वह गौण है। यदि राजा और यजमान आदिमें स्वव्यापार-रूप मुख्य कर्तापन न पाया जाता तो उनका सिनिश्चिमावसे मी मुख्य कर्तापन माना जा सकता या, जैसे कि छोडेको चलानेमें चुन्वकका सिनिश्च-मात्रसे मुख्य कर्तापन माना जाता परन्तु चुन्वक-को मौति राजा और यजमानका खल्यापार उपछन्व न होता हो—ऐसी बात नहीं है। मुत्रसं सिनिश्-मात्रसे जो कर्तापन है यह भी गीण ही है।

30-ऐसा होनेसे नो उसके फलका सम्बन्ध भी गौण ही होना चाहिये, क्योंकि गौण कर्ताहारा मुख्य कार्य नहीं किया जा सकता। अत: यह मिथ्या ही कहा जाता है कि 'निश्किय आत्मा देहादिकी क्रियासे कर्ता-भोका हो जाता है।'

क्योंकि आन्त्रिक कारण सब कुछ हो सकता है। परन्तु है। जैसे कि स्वप्न और मायामें होता है। परन्तु शरीरादिमे आत्मबुद्धिरूप अज्ञान-सन्ततिका बिण्डेद हो जानेपर, सुपृति और समाधि आदि अवस्थाओंमें कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि अनर्थ उपकृष्य नहीं होता।

इससे यह सिद्ध हुआ, कि यह संसारश्रम मिथ्या झान-निमित्तक ही है, बास्तविक नहीं, अत: पूर्ण तत्त्वझानसे उसकी आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाती हैं ॥ ६६॥

सर्वे गीताशास्त्रार्थम् उपसंहत्य अस्मिन् अध्याये विशेषतः च अन्ते इह श्रास्त्रार्थ-दाट्याय संक्षेपत उपसंहारं कृत्वा अथ इदानीं शास्त्रसम्प्रदायविधिम् आइ—

इस अटारह्ये अध्यायमें समल गौताशास्त्रके अर्थका उपसंहार करके फिर विशेषस्परे इस अन्तिम स्टोदमे शास्त्रके अभिग्रायको इड करनेके लिये संक्षेपसे उपसंहार करके, अब शास्त्र-सम्प्रदायकी विधि बतलाने हैं।

## इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । न चाशुश्रुषवे वाच्यं न च मां योऽम्यस्यिति ॥ ६७ ॥

इदं शास्त्रं ने तव हिताय मया उक्तं संसारविच्छित्तये अतपस्काय तपोरहिताय न बाच्यम् इति व्यवहितेन संबध्यते ।

तपस्तिने अपि अमकायगुरुदेवभक्तिरहिताय कदाचन कस्यांचिद् अपि अवस्थायां न वाच्यम् ।

भक्तः तपस्वी अपि सन् अशुश्रृषुः यो भवति तस्मै अपि न बाच्यम् ।

न च यो मां वासुदेवं प्राकृतं मतुष्यं मत्वा अस्थन्यति आत्मप्रश्चंसादिदोषाध्यारोषणेन सम ईश्वरत्वम् अज्ञानन् न सहते असौ अपि अयोग्यः तस्सै अपि न वाच्यम् ।

भगवति भक्ताय तपस्विने शुश्रृषवे अनस्यये च वाच्यं शास्त्रम् इति सामर्थ्याद् गम्यते।

तत्र मेधाविने तपखिने वा इति अनयोः विकल्पदर्शनात् शुश्रृषाभक्तियुक्ताय तपिनने तशुक्ताय मेधाविने वा वाच्यम् । शुश्रृषाभक्ति-वियुक्ताय न तपिखने न अपि मेघाविने वाच्यम् ।

भगवति अग्रवायुक्ताय समस्तगुणवने अपि न वाच्यम् । गुरुशुश्रृषाभक्तिमते च वाच्यम् इति एप ज्ञास्तसम्प्रदायविधिः ॥ ६७ ॥ तेरे हितके लिये अर्थात् संसारका उच्छेद करनेके लिये, कहा हुआ यह शास्त्र, तपरहित मनुस्पको नहीं सुनाना चाहिये। इस प्रकार 'बाच्यम्' इस व्यवधानयुक्त पदसे 'न' का सम्बन्ध है।

तपस्ती होनेपर भी जो अभक्त हो अर्थात् गुरु या देवतामें भक्ति रखनेत्राला न हो उसे कभी— किसी अवस्थामें भी नहीं सुनाना चाहिये।

भक्त और तपस्त्री होकर भी जो श्रुश्रृपृ (सुनने-का इच्छुक) न हो उसे भी नहीं सुनाना चाहिये।

तथा जो मुझ बासुटंबको प्राकृत मनुष्य मानकर, सुझमें दोष-दृष्टि करता हो, मुझे ईश्वर न जाननेसे, सुझमें आत्मप्रशंसादि दोषोका अध्यारोप करके, सेरे ईश्वरपको सहन न कर सकता हो वह भी अयोग्य है, उसे भी (यह शास्त्र) नहीं सुनाना चाहिये।

अर्थापत्तिसे यह निश्चय होता है, कि यह शास्त्र भगवानमें भक्ति ग्यन्नेवाले, तपस्वी, ग्रुश्ना-युक्त और दोष-दृष्टिरहित पुरुषको ही सुनाना चाहिये।

अन्य स्वृत्तियोमें मेशवीको या तपस्तीको, इस प्रकार इन दोनोका क्किज्य देखा जाता है, इसक्विये यह समझना चाहिये कि शुश्रृया और भक्तियुक्त तपस्तीको अथवा इन तीना गुणोसे युक्त मेशाबीको यह शास्त्र सुनाना चाहिये। शुश्रृया और भक्तिसे रहित तपस्ती या मेशाबी किमीको भी नहीं सुनाना चाहिये।

भगवान्में दोष-दृष्टि रखनेवाळा तो यदि सर्वेतुषा-सम्पन्न हो, तो भी उसे नहीं सुनाना चाहिये। गुरू-शुश्रुषा और भक्तियुक्त पुरुषको ही सुनाना चाहिये। इस प्रकार यह शाख-सम्प्रदायकी विधि है।। ६७।। संप्रदायस्य कर्तुः फलम् इदानीम् बाह्-- । अत्र इस शाख-परम्पराको चळानेवालीके लिये फल बतळाने हैं---

> य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति । भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥

य इमं ययोक्तं परमं निःश्रेयसार्थं केशवार्जुनयोः संवादरूपं ग्रन्थं गुवं गोप्यं मझकेषु मिप भक्तिमस्सु अभिधास्यति बक्ष्यति ग्रन्थतः अर्थतः च स्थापथिप्यति इत्यर्थः। यथा त्विय मया।

भक्तेः पुनः ग्रहणात् तद्भक्तिमात्रेण केवलेन शाखसंत्रदाने पात्रं भवति इति गम्यते ।

कथम् अमिधास्त्रति इति उच्यते—
भक्ति मिथ परां कृत्वा भगवतः परमगुरोः
ग्रुश्र्षा मया क्रियते इति एवं कृत्वा इन्यर्थः।
तस्य इदं फलं माम् एव एप्यति ग्रुच्यते एव
अत्र संश्रयो न कर्तव्यः॥ ६८॥

जो मनुष्य, परम कल्याण जिसका फळ है ऐसे इस उपर्युक्त कृष्णार्जुन-संवादरूप अस्यन्त गोप्य गीताग्रम्थको मुझर्ने भक्ति रखनेवाले भक्तोंमें सुनावेगा—प्रश्वादपसे या अर्थरूपसे स्थापित करेगा, अर्थात् जैसे मैने तुझे सुनाया है बैसे €ी सनावेगा—

यहाँ भक्तिका पुन: ग्रहण होनेसे यह पाया जाता है कि मनुष्य केवल भगवान्की भक्तिसे ही शाल-प्रदानका पात्र हो जाता है।

कैंमे सुनावेगा, सो बतलाते है— सुक्रमें परामक्ति करके, अर्थात् परमगुरु भगवान्-को में यह सेवा करता हूँ, ऐसा समझकर, (जो इसे सुनावेगा ) उसका यह फल है कि यह मुझे ही प्राप्त हो जायगा अर्थात् नि:सन्टेह सुक्त हो जायगा— इत्तमें संशय नहीं करना चाहिये ॥ ६८॥

- 10 State Selve

कि च-

तथा---

न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः। भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि॥ ६६॥

न च तस्मात् श्रास्त्रसंप्रदायकृतो मनुष्येष्
प्रमुष्याणां मध्ये कश्चिद् मे प्रम वियङ्गमः
अतिशयेन प्रियकृत् ततः अन्यः प्रियकृत्तमः
न अस्ति एव इत्ययों वर्तमानेषु । न च
भविता भविष्यति अपि काले तस्माद् द्वितीयः
अन्यः प्रियत्तो सवि लोके अस्मिन ॥ ६९ ॥

उस गीताशासकी परम्परा चलानेवाले भक्तसे वडकर, मेरा अधिक प्रिय कार्य करनेवाला, मनुष्योमें कोई भी नहीं है। अर्थात् वह मेरा अतिशय प्रिय करनेवाला है, वर्तमान मनुष्योमें उससे बड़कर प्रियतम कार्य करनेवाला और कोई नहीं है. तथा भविष्यमें भी इस भूलोकमें उससे बड़कर प्रियतर कोई दूसरा नहीं होगा॥ ६९॥ यः अपि---

जो भी कोई---

अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ।

ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मृतिः॥ ७०॥

अप्येष्यते च पठिष्यति य इमं धर्म्य धर्माद् अनपेतं संवादरूपं ग्रन्थम् आवयोः तेन इदं कृतं स्यात् । ज्ञानयज्ञेन विधिजयोपांश्चमानसानां यज्ञानां ज्ञानयज्ञे मानसत्वाद् विशिष्टतम इति अतः तेन ज्ञानयज्ञेन गीताशास्त्रस्य अध्ययनं स्त्यते ।

फलविधिः एव वा देवतादिविषयज्ञानयज्ञ-

फलतुल्यम् अस्य फलं भवति इति । तेन अध्ययनेन अहम् इष्टः पूजितः स्या भवेयम् इति ने मम्म मतिः निश्चयः ॥ ७० ॥ जो मनुष्य, हम दोनोंके संवादरूप इस धर्म-युक्त गीतामन्यको पदेगा, उसके द्वारा यह होगा कि मै आनयञ्जमे (पूजित होजेंगा), विधियञ्ज, अपयञ्ज, उपांशुयञ्ज और मानसयञ्ज-इन चार यञ्जोमें ज्ञानयञ्ज मानस है इसल्पिये श्रेष्ठतम है। अत: उस ज्ञानयञ्जको समानतासे गीनाशास्त्रके अप्ययनको स्तृति करते हैं।

अथवा यो समझो कि यह फठ-विधि है यानी इसका फछ देवनादिविश्यक ज्ञानयज्ञके समान होता है—

उस अध्ययनसे में (ज्ञानयशहारा) पूजित होता हूँ, ऐमा मेरा निधय हैं || ७० ||

अथ श्रोतुः इदं फलम् —

तथा श्रोताको यह (आगे बतलाया जानेवाला) फल मिलना है---

श्रद्धावाननसृयश्च शृणुयाद्षि यो नरः । सोऽपि मुक्तः शुभाँह्योकान्त्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम् ॥ ७१ ॥

श्रद्धांगन् श्रद्धांनः अनस्यः च श्रद्धांगितः सन् इमं प्रत्यं श्र्णुवादणि यो नरः अपिश्रद्धात् किस्रुत अर्थेझानवान् सः अपिषापाद् मुक्तः श्रुमान् प्रश्नसान् लोकान् प्राप्तुयात् पुण्यकर्मणाम् अप्रि-क्षेत्रादिकर्मवताम् ॥ ७१ ॥

जो मनुष्य, इस अन्यको अअगुक और दोर-टिएरहिन होकर केवल मुनना ही है, वह भी पापोसे मुक्त होकर, पुण्यकारियोक्त अर्थान् अग्निहोत्राई श्रेष्ठ कर्म करनेवालोके, शुभ लोकोको प्राप्त हो जाना है। अपि-शन्दमें यह पाया जाना है कि अर्थ समझनेवालको तो बान हो क्या है /॥ ७१॥

शिष्यस्य शास्त्रार्थग्रहणाग्रहणविवेकवुस्रुत्सयः
प्रच्छिति । तदग्रहणे झाते पुनः ब्राहयिष्यामि
उपायान्तरेण अपि इति प्रष्टः अभिप्रायः ।

शिष्यनं शायका अभिग्राय ग्रहण किया या नहीं, यह वित्रचन करनेके छिये भगवान् पृछते हें। इससे पृछतेवालका यह अभिग्राय है; कि शाखका अभिग्राय श्रोताने म्रहण नहीं किया — यह सादम होनेयर, फिर किसी और उत्तायसे ग्रहण कराउँगा। यह्नान्तरम् आस्थाय शिष्यः कृतार्थः कर्तव्य

इति आचार्यधर्मः प्रदक्षितो भवति---कचिदेतच्छूतं पार्थ

कचिदज्ञानसंमोहः

क चित् किम् एतद् मया उक्तं श्रुतं श्रुवणेन अवधारितं पार्थ किं त्यया एकाग्रेण चेतसा चित्तेन किंवा प्रमादितम् ।

किव्द् अज्ञानसंगोहः अज्ञाननिमित्तः संमोहो विचित्तभावः अविवेकता स्वाभाविकः किं प्रनष्टः । यदर्थः अयं शास्त्रश्रवणायासः तव मम च उपदेष्टृन्वायामः प्रवृत्तः ते तव धनंजय ॥ ७२ ॥ इसके द्वारा आचार्यका यह कर्तव्य प्रदर्शित किया जाता है, कि प्रयक्षान्तर खीकार करके किसी भी उपायसे, शिध्यको इतार्थ करना चाहिये—

त्वयैकाग्रेण चेतसा।

नष्टस्ते धनंजय॥७२॥

हे पार्थ ! क्या तने मुझसे कहे हुए इस शासको एकाप्रचित्तसे सुना—सुनकर बुद्धिमें स्थिर किया व अथना सुना-अनसुना कर दिया !

हे धनंत्रय ! क्या तेरा अक्षानजनित मोह— साभाविक अविवेकता—चित्तका मुदभाव सर्वधा नष्ट हो गया, जिसके छिये कि तेरा यह शास्त्रप्रवण-विषयक परिश्रम और मेरा वक्तुःवविषयक परिश्रम हुआ है ॥ ७२ ॥

अर्जुन उवाच--

अर्जुन बोला--

नष्टो मोहः स्मृतिर्रुच्या त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव॥ ७३॥

नष्टो मोहः अज्ञानजः समन्तसंसारानधेहेतुः सागर इव दुन्तरः । स्ष्टृतिः च आत्मतस्व-विषया कञ्चा । यस्या लाभात् सर्वग्रन्थीनां विष्रमोक्षः । स्वयमादात् तव प्रसादाद् मया स्वरमसादम् आश्रितेन अन्यतः।

अनेन मोहनाग्रप्रश्नप्रतिवचनेन मर्वश्नाह्मा-र्थज्ञानफलम् एतावद् एव इति निश्चितं दर्शितं भवति यद् उत अज्ञानसंमोहनाश्च आत्मस्मृति-लाभः च इति ।

तथा च श्रुती 'अनात्मिवत् ओचामि' ( छा० उ० ७ । १ । ३ ) इति उपन्यस्य आत्मज्ञाने सर्वग्रन्थिविप्रमोश्च उक्तः ।

हे अच्युत ! मेत अज्ञानजन्य मोइ, जो कि समस्त संसाररूप अनर्थका कारण था और समुद्रकी भौत दुस्तर था, नष्ट हो गया है। और हे अध्युत ! आपकी कृपाकी आधित होकर मैने आपकी कृपासे, आत्मविश्यक ऐसी स्मृति भी प्राप्त कर ली है कि जिसके प्राप्त होनेसे समस्त प्रन्थियों——संशय विच्छिन हो जाते हैं।

इस मोहनाशिक्यक प्रश्नोत्तरसे यह बात निश्चिनरूपसे दिख्छायी गयी है, कि जो यह अञ्चानजनित मोहका नाश और आसिक्यिक स्पृति-का टाभ है, बस, इतना ही समस्त शाखोंके अर्थ-ज्ञानका फल है।

इसी तरह ( छान्दोग्य ) श्रुतिमें भी 'में बात्माको न जाननेवाला शोक करता हूँ' इम प्रकार प्रकरण उठाकर आत्म्बान होनेपर समस्त प्रन्थियोंका विच्छेद बतलाया है। 'तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपरयतः' (ई० उ० ७) इति च मन्त्रवर्णः।

अथ इदानीं त्वच्छासने स्थितः अस्मि गतसन्देही मुक्तसंशय: करिय्ये वचनं तव अहं अधीन खड़ा हूँ । मै आपका कहना कहँगा । स्वत्प्रसादात कृतार्थो न मम कर्तव्यम अस्ति अभिप्राय यह है कि मैं आपकी कृपासे कृतार्थ इति अभिप्रायः ॥ ७३ ॥

'भिद्यते हृदयम्भिः' (सु० उ० २ । २ । ८ )। तथा 'हृदयकी प्रन्थि विच्छित्र हो जाती है' 'वहाँ एकताका अनुभव करनेवालेको कैसा मोह और कैसा शोक ?' इत्यादि मन्त्रवर्ण भी हैं।

> अब मैं संशयरहित हुआ आपकी आज्ञाके हो गया हूँ ( अब ) मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है ।

परिसमाप्तः शास्त्रार्थः अय इदानीं कथा- | संबन्धप्रदर्शनार्थं संजय उवाच---

शास्त्रका अभिप्राय समाप्त हो चुका। अब कथाका सम्बन्ध दिखळानेके लिये संजय बोळा—

इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः। संवाद्मिममश्रीषमद्भतं रोमहर्षणम् ॥ ७४ ॥

इति एवम् अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः | इस प्रकार मैने यह उपर्युक्त अद्भुत—अत्यन्त अद्भुतम् अत्यन्तविसायकरं रोमहर्षणं रोमाञ्च-करम् ॥ ७४ ॥

संवादम् इमं **यथोक्तम्** अश्रीषं **श्रुतवान् असि** विस्मयकारक रोमाञ्च करनेवाला श्रीवासुटेव भगवान् और महात्मा अर्जुनका संवाद सुना ॥ ७४ ॥

> +658 153 10 151 16 20 20 --और इसे---

तंच इसम्---

व्यासप्रसादाच्छ्रतवानेतद्गुह्यमहं परम् ।

योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम् ॥ ७५ ॥

ततो दिव्यचक्षुर्लाभात् । श्रुतवान् एतं संवादं गुह्मम् अहं परं योगं **योगार्थ**-त्वात संवादम् इमं योगम् एव वा योगेश्वरात् िक ) योगिश्वयक होनेसे यह संवाद ही योग है. कृष्णात् साक्षान् परम्परातः ॥ ७५ ॥

मैने (भगवान्) व्यासजीकी कृपासे उनसे दिव्यचञ्ज पाकर इस परम गुद्ध संवादको और परम योगको (सुना)। अथवा (यों समझो अतः इस संवादरूप योगको मेने योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णसे, साक्षात् खयं कहते हुए सुना है, परम्परासे नहीं ॥ ७५॥

राजन्संरमृत्य संरमृत्य संवादमिममद्भुतम् । केरावार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः॥ ७६॥ अद्भतं केशवार्जुनयोः पुण्यं श्रवणाद अपि (परम ) पवित्र -- सुनर्नमात्रसे पापींका नाश करने-पापहरं श्रत्वा हप्यामि च मुद्दः मुद्दः प्रति-क्षणम् ॥ ७६ ॥

हे राजन् धृतराष्ट्र संस्मृत्य संस्मृत्य संबादम् इमम् 🏻 हे राजन् धृतराष्ट्र ! केशव और अर्जुनके इस वाले, अञ्चन संवादको सुनकर और बारम्बार स्मरण करके, मै प्रतिक्षण बारम्बार हर्षित हो रहा है ॥७६॥

### तच संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः। विस्मयो मे महान्राजन्हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥

तत् च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम् अत्यद्भत हरे: तथा हे राजन् ! हरिके उस अति अद्भत विश्वरूपं विस्मयों में महान् हे राजन् हृष्यामि च विश्वरूपं विस्मयों में महान् हे राजन् हृष्यामि च विश्वरूपं विस्मयों में महान् हे राजन् हृष्यामि च वश्वरूपं हो रहा है और मैं वारम्बार हिंकि हो पुन: पुन: || ७७ ||

- 3 - 7,70 200 200 200 - -

कि बहुना--

बहत कहनेसे क्या व

यत्र योगेश्वरः कृष्णां यत्र पार्थो धनुर्धरः । तत्र श्रीर्विजयो भृतिर्धवा नीतिर्मतिर्मम ॥ ७८ ॥

यत्र यसिन् पक्षे योगेश्वरः सर्वयोगानाम् । **ईश्वरः तत्प्रभवत्वात् सर्वयोगवीजस्य च** कृष्णो हि अतः भगवान् योगेश्वर हैं। जिस पक्षमें (वे) सव तत्र श्री तिसन पाण्डवानां पक्षे विजयः चनुर्वारी प्रधापुत्र अर्जुन है, उस पाण्डवोके पक्षमें तत्र एव भृतिः श्रियो विशेषो विस्तारो भृतिः ही श्री, उसीमे विजय, उसीमें विभृति अर्थात् छक्ष्मी-धुवा अव्यभिचारिणी नीतिः नय इति एवं का विशेष विस्तार और वहीं अचल नीति है-ऐसा मतिः मम इति ॥ ७८ ॥

समस्त योग और उनके बीज उन्हींसे उत्पन्न हर यत्र पार्थो सस्मिन पक्षे धनुर्धरो गाण्डीवधन्या योगोके ईश्वर श्रीकृष्ण है तथा जिस पक्षमें गाण्डीव मेरा मत है ॥ ७८ ॥

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूप-निषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जनसंवादे मोक्षसंन्यास-योगो नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

-2-01:05

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजका चार्यगोविन्दभगवत्पुज्यपादशिष्यश्रीमदाचार्य-शंकरभगवत: कृतौ श्रीभगवदीतामाप्ये मोक्षसंन्यासयोगो

नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥

with the

समाप्तिमगमदिदं गीताशास्त्रम् ।

गी० शा० भा० ६१-



# अथ श्रीमद्भगवद्गीताश्लोकान्तर्गतपदानाम-

# कारादिवर्णानुक्रमः

| पदानि अ० को०            | पदानि अ॰ ऋो॰         | पदानि अ० को।०                     | पदानि अ॰ श्लो॰                       |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 37,                     | ७-२९; १५-१२          | अञ्च: ৠ──४०                       | अत्यश्नतः ६—१६                       |
| अकर्तारम् 🚜१३;          | अगतासून् २११         | अज्ञानजम् १०—११                   | अत्यागिनाम् १८—१२                    |
| 2558                    | अग्निः ध—३७;         | ₹8८                               | अत्युच्छ्रितम् ६—११                  |
| अकर्म ४—१६, १८          | ८—२४; <b>९</b> —१६;  | अज्ञानविमोहिताः १६—१५             | अत्येति ८—२८                         |
| अकर्मकृत् ३—५           | ११—३९; १८—४८         | अज्ञानसंभूतम् ४—४२                | अत्र १—४, २३                         |
| अकर्मणः ३८, ८;          | अग्नौ १५—१२          | अज्ञानसंमोहः १८—७२                | <b>ध</b> —१६; ८—२, ४,                |
| <b>ય-</b> १७            |                      | अज्ञानम् ५—१६;                    | ५; १०-७; १८-१४                       |
| अकर्मणि २—४७;           | अधम् ३१३             | <b>१३</b> —११; <b>१४</b> —१६,     |                                      |
| <b>%</b> —१८            | अधायुः ३१६           | १७; १६—४                          | <del>२ः″</del> २६, ३३;               |
| अकल्मधम् ६—२७           | अङ्गानि २५८          | अज्ञानाम् ३—२६                    | <b>३</b> —३ <b>६</b> ; <b>११</b> —५, |
| अकार: १०—३३             | अचरम् १३१५           | अशानेन ५—१५                       | ४ <b>०; १२९</b> , ११;                |
| अकार्यम् <b>१८</b> —३१  | अचलप्रतिष्ठम २७०     | अणीयांमम् ८—९                     | १८—५८                                |
| अकीर्तिकरम् <b>२</b> —२ | अचलम् ६—१३;          | अणोः ८—९                          | अयवा ६४२;                            |
| अकीर्तिम् <b>२</b> —३४  | १२—३                 | अतस्वार्थवत् १८२२                 | १०—४२; <b>११</b> —४२                 |
| अकीतिः २—३४             | अवलः २—२४            | अतिन्द्रतः ३—२३                   | अयो ४—३५                             |
| अकुर्वत १—१             | अवला <b>२</b> —५३    | अतपस्काय १८—६७                    | अदक्षिणम् १७—१३                      |
| अकुशलम् १८—१०           | अवलाम् ७—२१          | अतः <b>२</b> —१२; <b>९—</b> २४;   | अदम्भित्वम् १३—७                     |
| अकृतबुद्धिःवात् १८—१६   | अचलेन ८—१०           | <b>१२</b> —८: <b>१३</b> —११;      | अदाह्यः २—२४                         |
| अकृतात्मानः १५—११       | अचापलम् १६—२         | १५—१८                             | अदृष्टपूर्वम् ११—४५                  |
| अकृतेन ३—१८             | अचिन्त्यरूपम् ८९     | अतितरन्ति १३२५                    |                                      |
|                         |                      | अतिनीचम् ६—११                     | अदेशकाले १७—२२                       |
| अक्रियः ६१              | अचिन्त्यः २२५        | अतिमानः १६४                       | अझुतम् ११२०;                         |
|                         |                      | अतिमानिना <b>१६</b> —३            |                                      |
| अक्रेयः २—२४            |                      |                                   | अदा ४—३; ११—७;                       |
| अक्षयम् ५—२१            |                      |                                   |                                      |
| अक्षयः <b>१०</b> —३३    |                      |                                   |                                      |
| अक्षरसमुद्भवम् ३—१५     | अञ्युत १- २१;        | अतिस्वप्नशीलस्य ६—१६              |                                      |
| अक्षरम् ८३,११;          | ११-४२; १८-७३         |                                   |                                      |
| १०२५; १११८,             | अजलम् १६—१९          | ,                                 |                                      |
| ₹७; १२१,३               |                      |                                   |                                      |
| अक्षरः ८—२१;            | 1                    | ı                                 |                                      |
| <b>१</b> ५—१६,१६        | अजः २—२०;४—६         | 1                                 | अधर्माभिभवात् १—४१                   |
| अक्षराणाम् १०—३३        |                      | अत्य <b>द्ध</b> तम् <b>१८—७</b> ७ |                                      |
| अक्षरात् १५—१८          |                      | अत्यन्तम् <b>६—</b> २८            |                                      |
| अखिलम् ध—३३;            | <b>९.—११; १३—</b> २५ | अत्यर्थम् ७—१७                    | अधःशाखम् १५—१                        |

| प्रहासि अ०                   |                | पदानि      | ঞ৹ কী৽1            | पदानि अ०                   | ক∂∘ [                                             | पदानि अ                | ৷ প্র              |
|------------------------------|----------------|------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| 13.11                        |                |            | G-5x               | अनित्याः                   | ₹-18                                              | अनेकदिव्याभर           |                    |
| अधिकतरः                      |                | अनस्यचेताः |                    | आनर्षाः<br>अनिर्देश्यम्    | १२₹                                               | णम्                    | <b>११—१</b> 0      |
| अधिकम्                       |                | अनन्यभाक्  |                    | अनिर्दिणानेतसा             | ٠ (                                               | अनेकधा<br>अनेकधा       | १११३               |
| अधिकः ६—४६                   |                |            | <b>८</b> ₹₹;       | आनाप-ग पताला<br>अनिष्टम्   | १८१२                                              | अनेकबाहूदर-            | *, ,,              |
| अधिकारः                      | २४७            | अनन्यया    |                    | आगष्टग्<br>अनीश्वरम्       | ₹६८                                               | वक्त्रनेत्रम्          | १११६               |
| अधिगच्छति                    | <b>२</b> —६४≀  |            | 1                  | अनाबरम्<br>अनुक्रम्पार्थम् | 80                                                | अनेकवक्त्र-            | 27. 11             |
| ७१; 8-₹°                     |                |            | १२—६               | अनुचिन्तयन्<br>अनुचिन्तयन् | 66                                                | नयनम्                  | १११०               |
| २४; ६—१५;                    |                |            |                    | अनुतिग्रन्ति ३             |                                                   | अनेकवर्णम्             | 8858               |
|                              | 85-86          |            | ९—२२               | _                          | -465 44<br>19 78                                  |                        | 66                 |
| अधिदैवतम्                    |                | अनपेक्षः   | १२—१६              | अनुत्तमम्                  |                                                   | अनेकाद्भुत-            |                    |
| अधिदैवम्                     | ٧١             | अनपेक्य    | १८२५               | अनुत्तमाम्                 | حγ.                                               | दर्शनम्                | 8860               |
| अधिभृतम्                     | ८१, ४          |            | १३—९               | अनुद्धिग्नमनाः             | २५६                                               |                        | { <b>१०</b> , ११;  |
| अधिय <b>गः</b>               | <b>∠—</b> ₹, ४ | अनभिसंधाय  |                    | अनुद्देगकरम्               | १७१५                                              |                        | १०; ११—८           |
| अधिष्ठानम्                   | ₹४°;           | अनभिस्नेहः | <b>२</b> —५७       | अनुपकारिणे                 | ₹9₹0                                              | अन्तकाले               | २७२३               |
|                              | <b>£</b> < 8.8 | अनयोः      | २—१६               | अनुपन्यति                  | १३३०;                                             |                        | c4                 |
| अधिष्ठाय                     | 8 - ૬:         | अनलः       | <b>3</b> 8         |                            | \$8\$°                                            |                        | <b>9</b> 20        |
|                              | 80-6           | अनलेन      | ₹₹९                | अनुपर्धान्त                | 5,00 € 0                                          | अन्तरम्                | 88603              |
| अध्यक्षेण                    | 6 60           | अनवलोकयन   | ६-१३               | अनुपन्यामि                 | १३१                                               |                        | 8.5                |
| अध्यात्मचेतमा                | <b>3</b> 3∘    | अनवासम्    | <b>३</b> २२        | अनुप्रपन्नाः               | <b>०</b> ,२१                                      | अन्तरात्मना            | ६ ४७               |
| अध्यात्मज्ञान-               |                | अनदनतः     | <b>६</b> . – १६    | अनुबन्धम                   | १८-२५                                             | अन्तरारामः             | 458                |
| नित्यत्वम                    | १३ ११          | अनस्यन्तः  | · <b>३</b> ३१      | अनुबन्धे                   | १८३°.                                             | अन्तर                  | 4-50               |
| अध्यात्मनित्याः              | <b>१</b> ७4    | अनस्यवे    | 9-1                | अनुमन्ता                   | <b>१३</b> २२                                      | अन्तर्वोतिः            | e458               |
| अध्यात्मविया                 | <b>१०</b> ३२   | अनस्यः     | १८७१               | अनुरस्यते                  | ११ -३६                                            | अन्तवत्                | 9₹३                |
| अध्यात्मसंजितम               | ११ -१          | अनहकार:    | ₹3८                | अनुवर्तते                  | <b>३</b> २१                                       | अन्तवन्नः              | <b>२</b> १८        |
| अध्यात्मम्                   | 9              | अनहवादी    | १८ २६              | अनुवर्तन्ते                | ३ - २३;                                           | अन्तम्                 | १११६               |
|                              | <b>८</b> ₹, ₹  | अनात्मनः   | ६ - ६              |                            | 818                                               | अन्तः                  | २ - १६;            |
| अध्येष्यते                   | ₹८ -७°         | अमादित्वात |                    | अनुवर्मयनि                 | ३ - १६                                            | १० -१९,                | २०,३२,४०:          |
| अध्वम्                       | 8996           | l l        | १३१२               | अनुविशीयने                 | २६७                                               | ₹ <b>३</b> – ₹         | <b>ષ; ૧૫ –</b> રે; |
|                              | •              |            | न्तम <b>११</b> -१९ | अनुशामितारम                | 6-8                                               | ,, ,                   |                    |
|                              | ₹ <b>4</b>     | 1          | ₹0३                | अनुशुश्रम                  | <b>१</b> ४४                                       |                        | ક્.૭ – ધ           |
| अनन्त                        | ११३७           |            | 23- 25             | अनुशाचित                   | ₹११                                               | अन्तःमुखः              | 468                |
| अननवाहम                      | 2229           |            | २ - ६ <b>१</b> ;   | अनुशोचितुभ                 | <b>૨</b> ૨५                                       | अन्तःस्थानि            | <b>८</b> २२        |
| अनन्तरम्                     | 12-17          | 1 .        | ₹₩६                | अन्पन्नन                   | € -6;                                             | अस्तिके                | १३१५               |
| अनन्तरूप                     | -              | अनारम्भात  |                    | .,,,,                      | 86-80                                             | अन्ते ७                | –१९; ८—६           |
| अनन्तरूपम्                   | 88             | 1 .        | -                  | अन्संतर्नान                | १५.−२                                             | अन्नमभवः               | 3 68               |
| अनन्तविजयम                   |                |            |                    | 1                          | <b>6</b> 0                                        | अस्यम                  | १५१४               |
| अनन्तवीर्य<br>अनन्तवीर्य     | 88- x          | 1          | ₹१८                | 3                          | <13                                               | NAME OF TAXABLE PARTY. | ₹१४                |
| अनन्तवीर्यम्<br>अनन्तवीर्यम् | ₹₹ <b>१</b>    | 1          | ₹—₹                |                            | <s< td=""><td></td><td><b>२</b>—३१, ४२;</td></s<> |                        | <b>२</b> —३१, ४२;  |
|                              | 8-66.8         |            | १२१९               | 1 .                        | c - ,                                             | 92                     | , u; <b>११</b> -u; |
| अनन्तः                       |                | अनिच्छन    | ₹₹€                | 1.                         | १६१६                                              | 1                      | . ,                |
| अनन्ताः                      | -              | अनित्यम्   | <b>q</b> ३३        |                            |                                                   | 1                      | • •                |
| At-1 III .                   |                | ો આગળના    | 4-65               | र्भगक्रमन्त्र[स            | द्धः ६४५                                          | <b>অ</b> শ্বস          | ₹₹                 |

| पदानि अ० श्लो०              |                            |                                      | पदानि अ॰ श्लो॰       |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| अन्यया १३११                 | अपात्रेम्यः १७—२२          | अप्रमेयम् ११ — १७, ४२                | अभिरतः १८—४५         |
| अन्यदेवताभक्ताः ९—२३        |                            | अप्रमेयस्य २—१८                      | अभिविज्वलन्ति ११—२८  |
| अन्यदेवताः ७—२०             | अपाने ध२९                  | अप्रवृत्तिः १४—१३                    | अभिसन्धाय १७—१२      |
| अन्यया ८—२६                 |                            | अप्राप्य ६३७;                        | अभिहिता २—३९         |
| अन्यम् १४—१९                | अपि १—२७, ३५, ३५,          | ९.—३; <b>१६</b> —२०                  | अभ्यधिकः ११४३        |
| अन्यः २२९, २९;              | ३८; २-५, ८, १६,            | अप्रियम् ५२०                         | अभ्यर्च्य १८४६       |
| ¥३१; ८-२०;                  | २६, २९, ३१, ३४,            | अप्सु ७—८                            | अभ्यस्यकाः १६१८      |
| ११४३; १५१७;                 | ४०, ५९, ६०, ७२;            | अफलप्रेप्सुना १८—२३                  | अभ्यस्यति १८६७       |
| <b>१६</b> १५; १८ <b></b> ६९ | ₹-4, ८, २०, ३१,            | अफलाकाङ्किभिः                        | अभ्यस्यन्तः ३—३२     |
| अन्यानि २—२२                | ₹ <b>३, ₹६; ४–६,</b> ६,    | १७११, १७                             | अभ्यहन्यन्त १—१३     |
| अन्यान् ११ ३४               | १३, १५, १६, १७, २०,        | अबुद्धयः ७२४                         | अभ्यासयोगयुक्तेन ८—८ |
| अन्यायेन १६—१२              | २२, ३०, ३६; ५-४,           | अब्रवीत् १२, २८;                     | अभ्यासयोगेन १२—९     |
| अन्याम् ७—५                 | 4, 6, 8, 88; 5,—8,         | 81                                   | अभ्यासात् १२१२       |
| अन्ये १—९; ध—२६,            | !                          | अभक्ताय १८—६७                        | १८—३६                |
| २६; ९—१५; १३—२४,            |                            | अभयम् १०-४; १६१                      | अभ्यासे १२१०         |
| <b>ર</b> ५; <b>१૭</b> —૪    | ४६, ४७; ७–३, २३,           | अभवत् ११३                            | अभ्यासेन ६—३५        |
| अन्येभ्यः १३—२५             | ₹0; ८—६; <b>९—</b> १५,     | अभिवता २—२०                          | अभ्युत्यानम् 😫 🗝     |
| अन्यशोचः २—११               | २३, २३, २५, २९,            | अभावयतः २—६६                         | अमलान् १४१४          |
| अन्तिच्छ <b>२</b> ─४९       | ३०, ३२, ३२; १० —३७,        | अभावः २—१६;                          | अमानित्वम् १३—७      |
| अन्विताः ९.—२३;             | ३९; <b>११</b> —२, २६, २९,  | १०—४                                 | अमितविक्रमः ११४०     |
| ₹ <b>૭</b> —१               | ३२, ३४, ३७, ३९, ४१,        | अभाषत १११४                           | अमी ११२१, २६, २८     |
| अपनुद्यात् २—८              | 62, 83, 42; 82-8,          | अभिक्रमनाशः २—४०                     | अमुत्र ६४०           |
| अपरम्परसभूतम् १६-८८         | १०, १०, ११; <b>१३</b> - २, | अभिजनवान् १६—१५                      | अमूढाः १५—५          |
| अपरम् ४ -४; ६२२             | १७, १९, २२, २३, २५,        | अभिजातस्य <b>१६</b> ३, ४             | अमृतत्वाय २—१५       |
| अपरा ७—५                    | ₹%; १४२; १५-८,             | अभिजातः १६५                          | अमृतस्य १४—२७        |
| अपराजितः १—१७               |                            | अभिजानन्ति ९२४                       | अमृतम् ९—१९;         |
| अपराणि २—२२                 |                            | आभजानाति <b>४</b> ः—१४;              | १०-१८; १३-१२;        |
| अपरान् १६१४                 | १३, १४; <b>१७—</b> ७, १०;  | 9-141 141 15-14                      | १४२०                 |
| अपरिग्रहः ६१०               | १२: १८—६, १७, १९,          | अभिजायते २—६२;                       | अमृतोद्भवम् १०-२७    |
| अपरिमेयाम् १६—११            | ४३, ४४, ४८, ५६, ६०,        | <b>६</b> —४१; <b>१३</b> —२३          | अमृतोपमम् १८—३७,३८   |
| अपरिहार्ये २—२७             | ७१, ७१                     | अभितः ५—२६                           | अमेध्यम् १७१०        |
| अपरे ४१५, २५,               | अपुनरावृत्तिम ५—१७         | अभिधास्यति १८६८                      | अम्बुवेगाः ११ – २८   |
| २७, २८, २९, ३०;             | अभेशनम् १६—२               | अभिधीयते १३१;                        | अम्भसा ५-१०          |
| ₹3~~₹¥; ₹८~~₹               | अपोहनम् १५—१५              | ₹9—२७; <b>१८</b> —११                 | अम्भसि २६७           |
| अपर्याप्तम ११०              | अप्रकाशः १४—१३             | अभिनन्दति २-५७                       | अयज्ञस्य ४३१         |
| अपलायनम् १८—४३              |                            | अभिष्रवृत्तः ४२०                     |                      |
| अपदयत् १२६;                 |                            | अभिभवति १—४०                         |                      |
| \$2                         |                            | अभिभूय १४—१०                         |                      |
|                             | 1                          | अभिमुखाः ११—२८                       | अयशः १०—५            |
| अपहृतचेतसाम् २—४४           |                            |                                      |                      |
| अपद्धतज्ञानाः ७१५           | अप्रदाय ३—१२               | <sup>1</sup> अभिरक्षन्तु <b>१—११</b> | A14 4-17360          |

| पदानि अ० को•                      | <sub>।</sub> पदानि अ॰ श्ली॰  | पदानि अ० श्लो०       | पदानि अ॰ श्लो॰                                           |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| २०, २४, २४, २४, १५,               | ₹₹४                          | अवाप्तव्यम् ३—-२२    | अव्ययम् २—२१;                                            |
| २५, २५, ३०, ५८;                   | अर्पणम् ४२४                  | अवाप्तुम् ६३६        | ध—१, १३; <b>७</b> —१३,                                   |
| ₹९, ३६;ध३, ३१,                    | अर्पितमनोबुद्धिः ८७;         | अवाप्नोति १५—८;      | २४, २५; ९२                                               |
| ४०; ६—२१, ३३:                     | 555R                         | १६—२३; १८—५६         | १३, ३८; ११—२, ४;                                         |
| u-24; ' c-29;                     | अर्थमा १०२९                  | अवाप्य २—८           | १४-4; १५-१, 4;                                           |
| <b>११—१</b> ; <b>१३—</b> ३१;      | अईति <b>२</b> —१७            | अवाप्यते १२५         | १८२०, ५६                                                 |
| १५-9; १७-३                        | अर्हिस २२५, २६,              | अवाप्यय ३ – ११       | अव्ययः ११—१८;                                            |
| अयुक्तस्य २—६६, ६६                | २७, ३०, ३१;                  | अवाप्स्यसि २३३)      | १३३१; १५१७                                               |
| अयुक्तः ५—१२;                     |                              | ३८, ५३; १२१०         | अन्ययातमा ४—६                                            |
| <b>१८</b> २८                      | ₹o१६; ११ ४४;                 | अविकम्पेन १०७        |                                                          |
| अयोगतः ५६                         | १६२४                         | अविकार्यः २२५        | अव्यवमायिनाम् २—४१                                       |
| अरतिः १३१०                        | अर्हाः १३७                   | अविजेयम् १३—१५       | अशकः १२११                                                |
| अरागद्वेपतः १८२३                  |                              | अविद्वांसः ३२५       | अशमः १४१२                                                |
| अरिस्दन २─४                       | अलोकुप्तम् १६—२              |                      | अशस्त्रम् १—४६                                           |
| अर्चितुम् ७-−२१                   | अत्पबुद्धयः १६—९             | १६-१७                | अशान्तस्य २६६                                            |
| અર્જીન ૨−૨, ૪५;                   |                              |                      | - "                                                      |
| <b>३</b> —७; <b>४</b> —५, ९,      | अल्पम् १८२२                  |                      |                                                          |
| ३७; ६—१६, ३२,                     | अवगच्छ १० ११                 | अविनाशिनम् २२१       | अगुचित्रताः १६—१०                                        |
| ¥€; ७१६, २६;                      | अवजानन्ति ९११                | अविपश्चितः २—४२      |                                                          |
| ८—१६, २७; <b>९</b> —१९;           | अवजातम् १७ २२                | अविभक्तम् १३—१६;     |                                                          |
|                                   | अवावडाव १ड१२                 | \$550                |                                                          |
|                                   | 21 - Add 6- 15               | अवेक्षे १-२३         |                                                          |
| <b>११</b> ४७, ५४; १८९,            | 1                            | अवेस्य २३१           |                                                          |
| ३४, ६१                            | 1                            | अव्यक्तनिधनानि २ –२८ | अशेषतः ६—२४, ३९;                                         |
| अर्जुनम् ११५०                     | 1                            | अध्यक्तमृतिंग ९—४    | المراج الاسادة                                           |
| अर्जुनः <b>१</b> —४७ <sup>;</sup> | 1                            | अध्यक्तमंशके ८१८     | अञ्चलेण <b>४—३५</b> ;<br>१ <b>०—१६</b> ; १८—२ <b>९</b> , |
| ₹¥, ५४; <b>३</b> १;               |                              |                      | , . , , , , , , , , , , , , , , , ,                      |
| ₹ <b>६; ४-४; ५</b> १;             | C - 89; 8C 40                | १२१, ३; १३५          | ६३<br>अक्षोच्यान २—११                                    |
| ६३३, ३७; ८१                       | अवशिष्यते ७—२                |                      | अशोच्यान् २—११<br>अशोष्यः २—२४                           |
| <b>१०</b> १२; १११,                | 24844 / C) (6 -1             |                      | अभन ५—८                                                  |
| १५, ३६, ५१; १२- १                 | अवनादवत् ६- ५                | अध्यक्ता १२—५        | अश्चन्ति ९२०                                             |
| ₹8 ₹ <b>१</b> ; <b>१७</b> ₹;      | ાગાલાવેન દે કંગ              | अव्यक्तान् ८-१८, २०  | अक्षामि ९,२६                                             |
| १८१, ७३                           | Lucian's 23 23               | अव्यक्तादीनि २-२८    | अश्चामि ९२७                                              |
| अर्थकामान् २—५                    | 1                            | अव्यक्तासकः-         |                                                          |
|                                   | १३—३२<br>अवस्थितान् १ २२, २७ | चेतमाम् १२५          |                                                          |
|                                   |                              | अव्यभिचारिणी १३१०    | ६—२८; १३—१२                                              |
|                                   |                              |                      | १४—२०                                                    |
|                                   | 1                            |                      |                                                          |
| अर्थार्थी ७—१६                    |                              | /                    | अश्रद्धानाः ९३                                           |
| अर्थे १—३३; <b>२</b> —२७;         | 'अवाच्यवादान् २—३६'          | १४२७                 | अश्रद्धया १७—२८                                          |

| पदानि अ० को०                  | पदानि अ० श्लो०     | पदानि अ० क्लो०                      | पदानि अ० क्षो०      |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|
| अश्रपूर्णांकुलेक्षणम् २१      | असुखम् ९—३३        | अस्याम् २७२                         | अहेतुकम् १८२२       |
| अश्रीषम् १८७४                 | अस्ष्रात्रम् १७-१३ | अस्तर्ग्यम् २२                      | अहो १४५             |
| अभारयम् १५१, ३                | असी ११—२६; १६—१४   | अहत्वा २—५                          | अहोरात्रविदः ८१७    |
| अश्वत्यः १०—२६                |                    | अहरागमे ८—१८, १९                    | अंशः १५७            |
| अश्वरथामा १—८                 |                    |                                     | अंशुमान् १०२१       |
| अश्वानाम् १०—२७               |                    | अहम १२२, २३;<br>२४, ७, १२;३२,       | आ.                  |
| अश्विनौ ११६,२२                | < k; <b>q</b> 29;  |                                     | आकाशस्थितः ९६       |
| अष्टधा ७—४                    | १०-१८, १९, ३९,     | २₹, २४, २७; ⊌—१,                    | आकाशम् १३.–३१       |
| असक्तबुद्धिः १८—४९            | ¥0; <b>११</b> —४३; | ५, ७, ११; ६ ३०,                     |                     |
| असक्तम् २—९;                  | १६१३, १५;          | ₹₹, ₹¥; <b>७</b> ₹, ₹,              | आस्व्यातम् १८ -६३   |
| १३—१४                         | 8680               | ८, १०, ११, १२, १७,                  | आख्याहि ११३१        |
| असक्तः ३—७, १९, १९,           | अस्त २४७: ३१९;     | २१, २५, २६; ८—४,                    | आगच्छेत् ३३४        |
| २६                            | ₹₹₹₹, ₹९, ¥0       | १४; ९४, ७, १६,                      | आगताः ४—१०; १४—२    |
| अनक्तात्मा ५२१                |                    | १६, १६, १६, १६, १६,                 | आगमापायिनः २१४      |
| असक्तिः १३—९                  |                    | <b>१</b> ६, १६, १७, १९, <b>१</b> ९, | आचरतः ४२३           |
| असङ्गरास्त्रेण १५⊷ ३          | अस्माकम् १ - ७,१०  | १९, २२, २४, २६, २९,                 | आचरति ३२१;          |
| असतः २१६                      |                    | २९; <b>१०</b> - १, २, ८,            | <b>१६</b> २२        |
| असत् ९१९:                     |                    |                                     | आचरन् ३—१९          |
| <b>११</b> —३७; <b>१३</b> —१२; |                    | २१, २३, २४, २५, २८,                 |                     |
| १७ -२८                        |                    | २९, २९, ३०, ३०, ३१,                 |                     |
| असत्कृतम् १७ २२               |                    | ३२, ३२, ३३, ३३, ३४,                 | आचार्यम् १२         |
| असत्कृतः ११—४२                | . , ,              | ३५, ३५, ३६, ३६, ३७,                 | आचार्यान् १२६       |
| असस्यम् १६ – ८                |                    | ₹८, ३९, ४२ <b>;११२</b> ३,           |                     |
| असद्ग्राहान् १६१०             |                    | ४२, ४४, ४६, ४८, ५३,                 | आचार्योपासनम् १३७   |
| असपत्नम् २—८                  | (-2) (0) (-3) (-3) | ५४; १२७; १४३,                       | आन्यम् ९—१६         |
| असमर्थः १२ १०                 |                    | ¥, ₹७; <b>१'4—१</b> ३,              | आढ्यः <b>१६</b> —१५ |
| असंन्यस्तसंकल्पः ६२           |                    | १४, १५, १५, १५,                     | आततायिनः १३६        |
| असंमृदः ५२०;                  |                    | १८; १६—१४, १४,                      | आतिष्ठ ४—४२         |
| <b>१०</b> ३; <b>१</b> ५१९     | 11 10 -0 (1)       | १४, १९; १८—६६,                      | आत्थ ११—३           |
| असंमोहः १०४                   | 1                  | ७०, ७४, ७५                          | आत्मकारणात् ३१३     |
| असंयतात्मना ६ ३६              | 10 (0-1            | अहकारविमृदातमा ३२७                  | आत्मतृप्तः ३—१७     |
| असंशयम् ६—-३५; ७—१            |                    | अहकारम् १६—१८;                      | आत्मनः ४—४२ः        |
| असंशयः ८७; १८६८               | 1 10 1 17 17       | १८५३, ५९                            | 4-98; 5-4, 4,       |
|                               | 1                  | अहकारं: ७—४; १३—५                   | 4, 22, 25; c-22;    |
| असि ध—३,३६;८—२;               | 1                  | अहकारात् १८:-५८                     |                     |
| १०१७; ११३८,                   |                    | अहंकृतः १८—१७                       | 25: 80-85:          |
| ४०, ४२, ४३, ५२,               |                    | अहः ८१७, २४                         | 1                   |
| ५३; १२१०, ११;                 | 1                  | अहिताः २ –३६; <b>१६</b> – ९         | 1                   |
| ₹4-4;₹८-E¥, E4                | 1 11 11 11         | अहिंसा १०—५; १३—७;                  |                     |
| असितः १०—१३                   |                    | 1                                   |                     |
| असिद्धौ ४२२                   | १५३                | 1 8£-5; 50-18                       | १०-१५;१३-२४,२८      |

| पदानि अ० स्को॰ वदानि अ० को० वदानि अ० स्को॰ वदानि अ० स्को॰ आस्तित स्प्रियानम् १५ १२ आसीः ७—१६ आसित्यानम् १५ १२ आसीः ७—१६ आसीतम् १५ १२ आसीः ७—१६ आसीतम् १५ १२ आसीतः १८—७० आसीतम् १५ १२ आसीतः ८—१६ आसित्यानम् १७ २१ स्थानितः ८—१६ आसिताम् १७ १० स्थानितः ८—१६ आस्त्रात्वम् १८—३० आस्त्रात्वम् १८—३० आस्त्रात्वम् १८—३० आस्त्रात्वम् १८—३० आस्त्रात्वम् १८—३० आस्त्रात्वम् १८—३० आस्त्रात्वम् १८—१० आस्त्रात्वम् १८—३० आस्त्रात्वम् १८—४० आस्त्रात्वम् १८—१० आस्त्रात |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| प- २१; ६-१८) २०; आहेत्सवर्षम ८-१ आसंति अपानिः १४-२३ आहेत्सवर्षम १०-२१ आहेत्सानाम् १०-२१ आहेत्सानाम् १०-२१ आहेत्सानाम् १०-२१ आहेत्सान् १७-६ आहेत्सान् १७-६ आहेत्सान् १७-६ आहेत्सान् १७-१ आहेत्सान् १७-१ आहेत्सान् १७-१ आहेत्सान् १७-१ आहेत्सान् १०-१ आ |
| है, २९; १३—२४; आदित्यानाम् १०—२१ आवितः ८—१६ आव्यान् १७—६ आदित्यान् ११—६ आदित्यान् ११—६ आदित्यान् ११—१८ आदित्यान् १८—१० आदित्याः १८—१० आदित्यान् १८—१० आदित्याः १८ |
| प्राप्त   प्र   |
| १८ - १८   आदित्या   १८ - ६   आदित्या   १८ - ६   आदित्या   १८ - ६   आदित्या   १८ - ६   आदित्या   १८ - १८   |
| आस्तरदेश १६-१८ आदिदेवम १०-१२ आविष्ट १८-१८ आदिदेव ११-१८ अदिदेव ११-१८ अ |
| जासन्तर्भ १८—२७ जादिवः ११—१८ जादिवः ११—४० जाद्याः १८—४० जाद्याः १८—१० जाद्याः  |
| आहमान स् १०—११ आदि स् १६—१६ आदि १६—१६ आदि १६—११ आदि १६—११ आदि १६—११ आदि १६—११ आदि १६—११ आदि १६—११ आदि १८—११ आद १८—११ आदि १८ |
| श्रीमायवा   श्र   |
| श्री हैं। प्राप्त   श्र   |
| अवस्थानात   ११-४०   अवस्थानात   ११-४०   अवस्थानात   ११-४०   अवस्थानात   ११-४०   अवस्थानात   ११-४०   अवस्थानात   १४-४०   अवस   |
| आत्मवित्तमः १ - १० आत्मवित्तमः १ - १० आत्मवित्तमः १ - १० अवित्तमः १ - १ अवत्तमः १  |
| आत्मवन्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| आत्मवर्तवः २—६४ आस्मता २—४ आस्मता २—४ आस्मता २—४ आस्मता २—४ आसमता १२—८ आसमता १२—८ आस्मता १२—८ आस्मता १२—८ आस्मता १२—८ आस्मता १२—८ आस्मता १२—८ आस्मता १२—१ अनेश्वर ८—११ आस्मता १८—१ अस्मता |
| अग्रस्तान्   २-४५   आपस्त   १२-८   आपस्ताः   १२-१   आपस्ताः   १२-१   आपस्ताः   १२-१   आपस्ताः   १२-१   आपस्ताः   १२-१   आपस्ताः   १२-१   आप्ताः   १२-२   आपस्ताः   १२-१   आप्ताः   १२-२   आप्ताः   १२-२   आपस्ताः   १२-२   आप्ताः   १२-२   आपस्ताः   १२-२   १२-२   आपस्ताः   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १२-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२   १2-२      |
| आलमितमसः १३—७ अभावा ५-१०; ८-१२ आवेश्व ८-१०; ५७-१८; अन्१८; १७-१८; अन्१८; १७-१८; अन्१८; १९-१८; अन्१८; अन्१८; १९-१८;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| श्राम्य १०-१६ आस्प्रियम १०-१४ आस्प्रियम १० अस्प्रियम १० अस्प्रियम १० अस्प्रियम १० अस्प्रियम १० अस्प्रियम १० अस्प्रियम १० अस्प |
| आस्विप्तयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १ १६, १९ आपका: १६ १० आधावयत १ ५८ ११ ११ आपा: १५ १० आधावयत १ ५८ ११ ११ आपा: १५ ११ आधावयत १ ५८ १ १९ ११ आपा: १५ ११ आध्यं १ १ १ ११ १ आध्यं १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| आत्मभित्रुद्धये ६-१२ आतः २-२३, ७०; आशारावातः १६-१२ आह्यं १३५ आशारावातः १६-१२ आह्यं १३५ आह्यं १३५ आह्यं १३५ आह्यं १३५ आह्यं १३० आह्यं ११५ आह्यं १४० आह्यं १५-० आह्यं १५-० अह्यं १०-० अ                 |
| आसम्बद्धये ५—११<br>आत्ममंभिताः १६—१७<br>आस्पर्ये ११—३०<br>आस्पर्ये ११—३०<br>आप्यंगापम २—७०<br>श्रीमार्थे १५—१०<br>अप्यंगापम २—७०<br>श्रीमार्थे १५—१९<br>अप्यंगापम २—१०<br>अप्रकारमा १५०—८०<br>१९,२९ आहुः ३—१९<br>अप्रकारमा १५०—८०<br>१९,२९ आहुः ३—१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| आत्ममंभाविता: १६—१७ आपूर्य ११—२० आध्यं २ —६५ आहार: १७—७ आपूर्वभाषम २—७० आपूर्वभाषम २—७० आपूर्वभाषम २—७० अगुर्वभाषम २—१९ आहार: १७ –८ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| आसमेवय- आपूर्वमाणम २—७० २%, २% आहु: १७ -८, १९ अगावमंत्रम १—१६, अगावमंत्रम १—१६, अगावमंत्रम १—१६, ११ -८, १९ आख्याम १—१८ आप्तमा ३—२० आप्तमाम ३—२० आप्तमाम ३—२० आप्तमाम ३—२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| योगाज्ञी <b>४</b> —२७ आसुम् ५—६; १२—९ आख्रांण ११—६ <b>४</b> —१९; ८—९१;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| आस्त्राण ६च अप्रत्याण ३च आस्त्राण ११६ ४१९; ८१९)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| आत्मा १५, ६, ६, आप्तवस्ति ८१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| इ. ० ० १ अर्थाते ३१० आश्रितम् ९-११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| १० -२०: १३ -३२ ३ -१९ ४ -२१: आस्तः १२११: आहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 V. 4-82; 8<-Y0, 4c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| आवसम्बनात ८—१६ आश्रताः ७ -१५; स्थावने प्र१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| र २० अयुधानाम् <b>१०</b> —२८ - १९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| आर्थः सत्त्ववारात्म्यः आर्थः ५ १४ २३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| \$5- \$0; \$2- 49   00 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| अस्तियामात ११ ५० र उन्होते १९ - ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| २८, २९; १८—१६, ५१ आरम्यते १८—२५ आसक्तमनाः ७—१ इच्छन्तः ८—११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| आत्मीपम्येन ६—३२ आरम्भः १४—१२ आसने ६—१२ इच्छिमि ११—७;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| आत्यन्तिकम् ६—२१ आरुरुक्षोः ६—३ आसनम् ६—११ १८—६०,६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| आदत्ते ५१५ आर्जवम् १३७; आसम् २१२ इच्छा १३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| आदर्शः ३—३८ १६—१; १७—१४; आसाच ९—२० इच्छाद्वेपसमुत्थेन ७—२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| आदिकर्त्रे ११—३७ १८—४२ आसीत् २—५४,६१; इच्छामि १—३५;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| <b>વदानি ৯</b> ০ কঠ                 | पदानि अ॰ श्लो॰                                     | पदानि अ० दलो०            | पदानि अ० श्लो•                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>११</b> — ३, ३१, ४६               | : इैन्द्रियकर्माणि ४२७                             | इपुभिः २—४               | उग्रम ११ -२०                      |
| १८                                  | इन्द्रियगोचराः १३ -५                               | इष्टकामधुक् ३ ⊸१०        |                                   |
| इज्यतं १८११, १                      | २ इन्द्रियद्यामम् ६ — २४३                          | इष्टम् १८ १२             | उम्रेः ११ ४८                      |
| इज्यया ११५                          | <b>१ १२</b> −४                                     | इष्टः १८—६४, ७०          | उद्यः १ १२                        |
| इतगः ३ २                            | १ इन्द्रियस्य ३—३४, ३४                             | इष्टानिष्टंपपत्तिप् १३९  | उच्चै:श्रवसम १० - २७              |
| इत: ७५, १४-                         | १ इन्द्रियामिषु ४ २६                               | इशन ३१२                  | उच्छिएम १.७ १०                    |
| इति १२५,४४; २                       | इन्द्रियाणाम २८, ६७३                               |                          | उच्छोपणम २ ८                      |
| ४२: ३२७, २८: ध-                     |                                                    |                          | उच्यते २ २५,४८,                   |
| ٧, १४, १६; '٠                       | , इन्द्रियाणि २५८. ६०,                             | इह २ ५,५,४०,४१,          |                                   |
| 9; ६- २, ८, १८, ३१                  | ₹ ₹, ₹ ८; ₹ ७, ४°,                                 | ५०,३ १६, १८, ३७३         | ,                                 |
| •                                   | 8 ( 8 %) 3 44;                                     | ४ २, १२, ३८              |                                   |
| <b>9</b> ¥, ६, १२, १ <sup>,</sup>   | 1                                                  | ५ १९, २३;६ ४०            | १७,२०,२०;१४ २५;                   |
| ८१३, २१; ९ <u>-</u> -               | 313 15                                             | ७- सं११—७, ३२:           | १५—१६; १७ -१४,<br>१५, १६, २७, २८; |
| १०—८; ११ <u>—</u> ४, २              | , इन्द्रियारामः ३ - १६                             | (4-4) (4 68)             | १८ २३.२५,२६,२८                    |
| ४१, ४१, ५०; १३                      |                                                    | \$5 65 55                | ₹ - ¥•;                           |
| १,१४,१८, २२,१४-६                    | ,                                                  |                          |                                   |
| ११, २३; १५ -१८                      | ह ११३ ८<br>इ.स.च्याच्यु                            | 1                        | उल्हामति १५.८                     |
| २०; <b>१६—१</b> १, १९               | :1                                                 | र्ट- ५०<br>इंड्यम् ११ ४४ | उन्हासन्तम १५१०                   |
| १७ -२, ११, १६,२                     |                                                    | इंडक् ११ - ४९            | उत्तमविदाम १४१४                   |
| २३, २४, २५, २६, २६                  |                                                    | इंटराम २                 | उत्तमम् ४ ३; ६ २७:                |
| २०, २८, १८३,                        | ' ४ः -१·२·९ ८ः ३३;                                 | र्दशम ११ १५, ४४          |                                   |
| 年, と, 9, 22, 22, 元                  |                                                    | 1.                       |                                   |
| <b>પ્</b> લ, <b>દ્</b> રે, ૬૪ હતા હ | 1                                                  | रंडवरम १३ २८             | उत्तमः १५१७, १८                   |
| इदम १-१०, २                         | इमानि १८-१३                                        | र्दश्वर: ४६:             | उत्तमाङ्गः ११ -२७                 |
| २८: २ -१, २, १                      | , इमान १०१६;                                       | \$14- C. \$10, \$\$ 28;  | उत्तमीजाः १-६                     |
| <b>१</b> ७; <b>३</b> —३१. ३,        | १८ - १७                                            |                          |                                   |
| 10 D. b. 10. P                      | 2 30 V2                                            | ईहते ७ २२                | ত্তনিম ২ - ই, ইঙ;                 |
| / 22. 2/. Q -                       | र; इमा ३ - २४; <b>१</b> ० ६                        | इंहर्ने १६ १२            | ध- ४२: ११— ३३                     |
| 2. v: 30v                           | रः इमे १- ३३: २ १२,                                | ₹.                       |                                   |
|                                     | 99                                                 | उक्तम ११ - १, ४१,        | उत्मन्नकुल                        |
| \$\$, \$0, \$\$, \$                 |                                                    |                          |                                   |
|                                     | ः इयम <b>७</b> ४, ५                                | \$14                     | उत्भादनार्थम् १७ १९               |
|                                     |                                                    |                          | उत्माद्यन्ते १ ४३                 |
|                                     | राइव १—३०; २—१०,                                   |                          | उत्सीदेयुः ३ – २४                 |
| ₹                                   | १, ५८, ६७: ३. २, २                                 | उन्ताः २१८               | उत्स्जामि ९—१९                    |
| रसः १३ः १३ः २                       | रः ३६; ५ - १०: <b>६</b> ३४ <sup>°</sup> ,          | उक्त्वा १४७; २- ९,       |                                   |
|                                     | ७ ३८; ७—७; ११४४,                                   |                          | 1                                 |
| इदानीम् ११५                         | ₹; <b>₹</b> ¥; <b>₹</b> ₹₹ <b>ξ</b> ; <b>₹</b> %∠; | उग्रकमाणः १६ - ९         | १७१                               |
|                                     | E 86 80, 86, 86                                    | ! उग्ररूपः <b>११</b> ३१  | उदपाने २-४६                       |
| নী• হাা৹ মা৹                        | <b>६</b> २                                         |                          |                                   |

| प्रशासि अ० स्त्री० वस्ति अ० स्त्री० अल्याति अ० स्त्री० वस्ति अ० स्त्री० वस्ति अ० स्त्री० अल्याति अ० स्त्री० वस्ति अ० स्त्री अ० स्त्री० वस्ति अ० स्त्री अ० स्त्री० वस्ति अ० स्त्री० वस्ति अ० स्त्री० वस्ति अ० स्त्री अ० स्त्री० वस्ति अ० स्त्री अ०   | उदाराः<br>उदामीनवत<br>उदामीनः<br>उदाहृतम्<br>१७—१<br>१८—२<br>उदाहृतः | 0-82  9-8  98-8  98-8  98-8  98-8  98-8  98-8  98-8  98-8  98-8                               | उपाविशन<br>उपाश्रिताः<br>उपाश्रितः<br>उपाश्रित्य<br>उपाश्रित्य<br>इपासते<br>१२—२,<br>उपनः<br>उपनः | \$-80 8-90; \$\$-99 \$\$-99 \$2-40 \$-95; \$3-74 \$39-7                  | उधना<br>उपित्वा<br>उ<br>जितम्<br>जर्ष्वमूरुम्<br>जर्भम्<br>१४— १८;<br>जर्भम्। | \$0 - 36<br>\$                          | एके<br>एतत् <b>२</b><br>ध - ३,<br>३९, ४२<br>११३,<br>१३ - १, | १८. 3<br>}, ६; ३ – ३२<br>४; ६ – १६,<br>; १० १४;<br>१५; १२ ११;<br>६, ११, १८; |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| उदानीमवन् १ — १ । अपिकाः १ — २० । अपिकाः १ — २० । अपिकाः १ — १० । उदानिमाः १ — १० । इस् न्या । इस्  | उदामीनवत<br>उदासीनः<br>उदाहृतम्<br>१७—१<br>१८—२<br>उदाहृतः           | (                                                                                             | उपाश्रिताः<br>उपाश्रित्य<br>उपाश्रित्य<br>उपाश्रित्य<br>इपाश्रित्य<br>इपाश्रित्य<br>उपाश्रित्य    | 8—90;<br>!&—?!<br>!&—?!<br>!<40<br>e24; !4;<br>e; !3 -24<br>e 30<br>!~~? | उषित्वा<br>उ<br>ऊर्जितम्<br>ऊर्ज्वमूलम्<br>ऊर्ज्वम्<br>१४ १८;<br>ऊप्पपाः      | ₹                                       | एतत् २<br>४ - ३,<br>३९, ४२<br>११३,<br>१३ -१,                | 1, 4; 3 – 37<br>¥; 5 – 94,<br>; 80 – 9¥;<br>84; 97. – 98;<br>6, 98, 96;     |
| 28-42    34   जिल्ला   28-45    34   जिल्ला   38-45    34   जिल्ल    | उदामीनः<br>उदाहृतम्<br>१७—१<br>१८—२<br>उदाहृतः                       | \$8-78<br>\$2-8;<br>\$3-8;<br>\$3-8;<br>\$7, 78;<br>\$4, 78, 89<br>\$5-74<br>\$5-74<br>\$6-74 | उपाश्रित्य<br>उपामते<br>१२—२,<br>उपनः<br>उपनाः                                                    | १६—११<br>१४—१;<br>१८—५७<br>६ १४, १५;<br>६; १३ -२५<br>६ ३७<br>१२—२        | उ<br>जितस्<br>ज्ञानंम्हम्<br>ज्ञानंम्<br>१४ १८;<br>ज्ञानमाः                   | ₹0 -४१<br>१५-१<br>१२-८;                 | 8 - 3,<br>39, 47<br>888,<br>83 -8,                          | ¥; ६ –१६,<br>; १०१४;<br>१५;१२११;<br>६, ११, १८;                              |
| उदालीन: १२—६६ १८—१६ १८—१६ अर्जिस १० - ८१ ११ १६ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | उदाहृतम्<br>१७—१<br>१८—२<br>उदाहृतः                                  | \$ <del>2</del> — \$ 6<br>\$ 3 — 6 ;<br>\$,                                                   | उपामते<br>१२—२,<br>उपनः<br>उपनाः                                                                  | १४—२;<br>१८—५७<br>९ १४, १५;<br>६; १३ -२५<br>६ ३७<br>१२—२                 | क्रवितम्<br>कर्ष्वमूलम्<br>कर्ष्वम्<br>१४ १८;<br>कप्पपाः                      | १० -४१<br>१५−१<br>१२−८;                 | ₹९, ४२<br>११३,<br>१३ -१,                                    | ; १० १४;<br>१५;१२११;<br>६, ११, १८;                                          |
| 3वाह्निम् १३–६; १७–१९ २६; उवाह्नि १८–१० १६; १३ –१० १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | उदाहृतम्<br>१७—१<br>१८—२<br>उदाहृतः                                  | ₹3—६;<br>९, २२;<br>२, २४, ३९<br>१५—१७<br>१७—२४<br>१७—२१                                       | उपामते<br>१२—२,<br>उपनः<br>उपनाः                                                                  | १८—५७<br>९ १४, १५;<br>६; १३ -२५<br>६ ३७<br>१२—२                          | कर्ष्वमूलम्<br>जन्बम्<br>१४ १८;<br>कप्मपाः                                    | १५−१<br>१२−८;                           | ११३,<br>१३ -१,                                              | ₹५;१२११;<br>६, ११, १८;                                                      |
| २०—१९) २२। उपायते १०—१८,१६। उपायते १२—८,१६। उपायते १२—८। १२ २५ १८। १८ ००००००००००००००००००००००००००००००००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १ <b>७</b> —१<br>१८—२<br>उदाह्यनः                                    | ९, २२;<br>२, २४, ३९<br>१९—१७<br>१७—२४<br>१७—२१                                                | १२—२,<br>उपनः<br>उपनाः                                                                            | ९ १४, १५;<br>६; १३ -२५<br>६ ३७<br>१२२                                    | कर्षम्<br>१४— १८;<br>कप्मपाः                                                  | १२— ८;                                  | ₹ <b>३</b> -१,                                              | ६, ११, १८;                                                                  |
| \$2 — २२ २४ १ १ १ १ — २० ३ वि. ३० — २० १८ — २८ ३० १८ — २० ३ वि. ३० — २० ४ वि. ३० — २० ३ वि. ३० — २० वि. ३० — २० ३ वि. ३० — २० वि. ३० — २       | १८—२<br>उदाहुतः                                                      | ₹, ₹¥, ₹९<br><b>१</b> °१— ₹७<br><b>१</b> .5— ₹४<br><b>१</b> .5— ₹१<br><b>१</b> .0 — ¥°        | १२—२,<br>उपनः<br>उपनाः                                                                            | ६; १३ -२५<br>६ ३७<br>१२२                                                 | १४— १८;<br>ऋष्मपाः                                                            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                                             |                                                                             |
| प्रशाहनी हैं - १९ - १७ व्रवाहन हैं - १० व्यवहन हैं - १० व्यव  | उदाहुत:                                                              | \$0 -80<br>\$058<br>\$1,4 \$0                                                                 | उपनः<br>उपनाः                                                                                     | ६ ३७<br>१२—२                                                             | ऋध्मवाः                                                                       | १्५ - २                                 | \$4-50                                                      | ; १६२१;                                                                     |
| प्रशाहत्व १.७—२१ प्रशेषाः १.२—२ प्रशेष १.०—१२ प्रशेष १.०—१२ प्रशेष ८—१५, १६ प्रशेष ८—१५ प्रशेष १००० १६ प्रशेष ८—१५ प्रशेष ३३४ थे. १८ ०००, १६ प्रशेष १००० १६ प्रशेष १०० १६ प्रशेष १०० १६ प्रशेष १०० १६ प्रशेष १०० १६ प्रशेष    |                                                                      | \$040<br>\$048<br>\$348                                                                       | उपताः                                                                                             | १२— २                                                                    | 1                                                                             |                                         |                                                             |                                                                             |
| प्रशास १०—११ प्रशास ८—१६, ६६ प्रशास १०—११ प्रशास १०—१४ प्रशास १०—४४ प्रशास १०—४४ प्रशास १०—४४ प्रशास १०—४४ प्रशास १०—१४ प्रशास १०—१५ प्रशास १० ००० १६ ९० ००० १६ ९० ००० १६ ९० ००० १६ ९० ००० १६ ९० ००० १६ ९० ००० १६ ९० ००० १६ ९० ००० १६ ९० ००० १६ ९० ००० १६ ९० ००० १६ ९० ००० १६ ९० ००० १६ ९० ००० १६ ९० ००० १६ ९० ००० १६ ९० ००० १६ ९० ००० १६ ९० ००० १६ ९० ००० १६ ९० ००० १६ ९० ००० १६ ९० ००० १६ ९० ००० १६ ९० ००० १६ ९० ००० १६ ००० ००० १६ ००० ००० १६ ००० ००० १६ ००० ०००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      | \$0-80<br>\$0-86                                                                              |                                                                                                   |                                                                          |                                                                               | ११ २२                                   | १७ १६                                                       | , ===;                                                                      |
| चित्रा १ ० − ४० दे चेत्रा ८ − ४६, ६६ चुंचाता १ ० − ४६ चुंचाता १ ० − ३६ चुंचाता १ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | उदाहुत्य                                                             | \$0 -X0                                                                                       | उपेत्य                                                                                            |                                                                          | श्र                                                                           | . 1                                     | १८ ६३                                                       | , ७२, ७५                                                                    |
| प्रदेशनाः १० - ४४ विश्वान ० - २० स्ट व्यवान १० - ४४ व्यवान ० - २० स्ट व्यवान १० - ४४ व्यवान ० - २० स्ट व्यवान १० - ४४ व्यवान ० - २० स्ट व्यवान १० - ४५ व्यवान १० - १० व्यवान १० व्यवान १० - १० व्यवान १   | उद्दिय                                                               | -                                                                                             |                                                                                                   | 5-16, 18                                                                 |                                                                               |                                         | <b>एत</b> र्यानीनि                                          | <b>૭</b> ξ                                                                  |
| जिसा १०—१४ प्रश्निक १२ - १० २८ प्रश्निक १० - १४ प्रश्निक १० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | उद्देशतः                                                             |                                                                                               | उपैति                                                                                             | <b>६</b> —₹७;                                                            |                                                                               |                                         | एतयाः                                                       | ۶ - پ                                                                       |
| जनाता १ - ४५ अमानिकाशः ६ - २८ अमानिका १० - ६५ १६ ८६ १८ ४६ अमानिकाशः ६ - १८ अमानिकाशः १८ - १८ १८ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ १८ ४६ ४६ ४६ ४६ ४६ ४६ ४६ ४६ ४६ ४६ ४६ ४६ ४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | उद्भन्                                                               | <b>€</b> — <sup>6</sup> ,                                                                     |                                                                                                   | ٥ ٢٥, ٩٥                                                                 |                                                                               |                                         | ए तस्य                                                      | ६ ३३                                                                        |
| जनाताः १ - ४५ अस्पविभाशः ६ - ३८ अस्पनाताः १ - ४६ अस्पनाः १ - ४० २० अस्पनाः १ - ४० १० ०००००००००००००००००००००००००००००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | उद्भवः                                                               | 80-38                                                                                         | उपैध्यमि                                                                                          | ۶, ۶۷                                                                    | ऋनम                                                                           |                                         | ण्तानि १                                                    |                                                                             |
| च्याम १—१० १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | उचताः                                                                | 5-86                                                                                          | उभयविश्वष्टः                                                                                      | ६३८                                                                      |                                                                               | ١٥ ३५                                   | 914                                                         |                                                                             |
| जिस्मान १०-१० १५ वर्ष प्रमान प्रमान १००० १६ वर्ष प्रमान १००० १६ १९ १६ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | उचम्प                                                                | १२०                                                                                           | उभयोः                                                                                             |                                                                          | 1 ".                                                                          | 99.30                                   |                                                             |                                                                             |
| प्रतिक्षेत्र १.—१० १ १.—१० अस्यायः १. २६; १८ १६ १६ १६ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | उद्दिजत                                                              | १२ १५, १५                                                                                     | રહ: ગ                                                                                             | ٠ ١٠٠, ١٩:                                                               | 1                                                                             | ₹6                                      | રૂપ, ર                                                      |                                                                             |
| ज्ञालाकी २—६६। ज्ञी २—१६। ५—१६ स्थान १०० ६६ १ स्थान १०० ५६ स्थान १०० १०० ५६ स्थान १०० स्थान   | उद्विजेत्                                                            |                                                                                               |                                                                                                   | 4-5                                                                      |                                                                               | ષ ૨૫;                                   | ₹१,                                                         |                                                                             |
| \$ 1 कि के कि के कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | उन्मिपन्                                                             | ,i6                                                                                           | उमे                                                                                               | ې او ه                                                                   | -                                                                             | १० १३                                   |                                                             |                                                                             |
| \$ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | उपजायने                                                              |                                                                                               | उमी २                                                                                             | - 662 , 4£1                                                              | ऋ पिनिः                                                                       | ₹ <b>3</b> - ४                          | एनाम १                                                      |                                                                             |
| अपब्रह्मित अ-१५ उत्तेन ३-२, २, २५ जिल्लाम ६-३० तहे ११, -५५ उर जिल्लाम ६-३० तहे १८ जिल्लाम ६-३० तहे १८ जिल्लाम ६-३० तहे १८ जिल्लाम १८ वर वर जिल्लाम १८ वर वर जिल्लाम १८ वर वर जिल्लाम १८ वर वर वर वर जिल्लाम १८ वर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                                                               |                                                                                                   | 8386                                                                     | 1 -                                                                           | કુક કલ્                                 |                                                             |                                                                             |
| उपस्विति थ—रेष उपनेत ह—२० १ एक्सम ६ -३० । ११ -४० १ प्रतिस्थित थू—रेष उपनित्त ह—१ १ -५० १ १ १ ८० १ १ ८० १ १ ८० १ १ ८० १ १ ८० १ १ ८० १ १ १ ८० १ १ १ ८० १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | उपजायन्त                                                             | -                                                                                             | उरगान्                                                                                            | 88-60                                                                    | 1                                                                             |                                         | एनि ४                                                       |                                                                             |
| प्रतिस्थिति क्षेत्र के जिल्लान है — ३०, २४, विकालान के अव विकाल के अव विकाल के वित   | 0                                                                    |                                                                                               | उल्बेन                                                                                            | <b>३</b> —१८                                                             | 1 '                                                                           |                                         | 1                                                           |                                                                             |
| उपहास १- पर्व २५,००३ २०,००३ । एकतीचे: ७ १७ । एकताचे: ० १७ । एकताचे: ० १७ । एकताचे: ० १७ । एकताचे: ० ११ । ११ । ० ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | उपदेख्यनि                                                            | ,                                                                                             | उबाच १                                                                                            | -1, 2, 24,                                                               |                                                                               |                                         | 1                                                           |                                                                             |
| उत्पासन द—दे १ — दे १ , ४०, ४०, ४०, ४०, ४०, ४०, ४०, ४०, ४०, ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | उपद्रष्टा                                                            |                                                                                               | २५,४७;                                                                                            | <b>₹—</b> ₹, ³, ₹,                                                       | 1                                                                             |                                         | ૨ १५;                                                       |                                                                             |
| 3वायतत र—नेर है—रर्ट   ५१: ६ 3—०; ६, ४०। प्रकाम ११ प्र<br>३दः नेर १४: ५ - १४: ६ - १४: ४० - १३: १३ - १४: ४० - १३: १३ - १४: ४० - १४: १४ - १४: ४० - १४: १४ - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४: ४० - १४ |                                                                      |                                                                                               | 85 °55 °                                                                                          | 0, 55, 48,                                                               | 1                                                                             |                                         | S —₹८}                                                      |                                                                             |
| \$ 4 - ₹ 2 (₹ ८ - ० ) दि , देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                               | ५५: ३-                                                                                            | -º, ₹, ºo,                                                               |                                                                               |                                         | ₹ <b>१-</b> ३३                                              | is 9.c- 94                                                                  |
| उपायम २१५ ६, ५-५, १६१, एक्सिम १८ २६ प्लेबाम ११० उपाम ६१० उपाम १०-१० ७०, १८१, १५ ५, १०१, ५८ ५, १०१, ५८ ५, १०१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १८१, १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                                                                                               | ३६, ३७                                                                                            | ; 8-1; Y                                                                 |                                                                               |                                         | गतेन ३                                                      | -39; 60 - RS                                                                |
| उपाम र— र इ.इ. १६० १८० १८० जिल्ला 3 — २१ ५—१ । जिल्ला १ — १६३ ३ - ८० १ उपामिन १० — १० १८ — १० १८ १८ ४ ६१ १८ — २० १६ १८ — १० १८ १८ १८ — १० १८ १८ १८ २० ६६ । ज्यापित ४ १७ १८ १८ १८ २० ६६ । ज्यापित ४ १७ १८ १८ १८ १६ १८ — १० १८ १८ १८ १८ १८ १६ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | उपपन्नम्                                                             |                                                                                               | 69 64-                                                                                            | ۶, ۶; ६+ ١,                                                              | 1                                                                             |                                         | <i>प्</i> नेपाम                                             | 3 80                                                                        |
| उपसिन १०-१ (७-१: ८-१: वे: ४) ६; ६०-१६; १९-१६ १९-१६ १९: १९-१; १०-१: १९: १९: १९: १९: १९: १९: १९: १९: १९: १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                                                                               | ३३, ३५                                                                                            |                                                                          | nen 3-                                                                        |                                         | πá                                                          | ×3: 3 - 60.                                                                 |
| उससम् २ -१ ६ १ १ १ १ १ १ - १ १ - १ १ १ - १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                    | -                                                                                             | 91:                                                                                               | - ,                                                                      | Y. 4:                                                                         |                                         |                                                             | - 1                                                                         |
| उपासन है—है १९, ११, १९, १९, १९, १९, १९, १९, १९, १९,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                                                               | ۹,۲;                                                                                              | 10-1, 17.                                                                |                                                                               |                                         | ١.                                                          |                                                                             |
| उपरमत द—१९ १६, ३२, ३५, ३६, एहा २ - ४१ एतम २—१९, १९,<br>उपरम्भते १५—३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                                                                                               | 1 663 55                                                                                          | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   |                                                                               |                                         | . marte                                                     | ક રેહ                                                                       |
| उपलभ्यत १५-२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                               | ۶۴, ۶:                                                                                            | २, ३५. ३६.                                                               |                                                                               |                                         |                                                             | ₹ <b>-</b> ₹₹; ₹९                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                                                                               |                                                                                                   | , <b>५</b> ૦, ૬૨                                                         | 1                                                                             | E . 20                                  | २१, २                                                       | <b>२, २३, २३</b>                                                            |
| उपनित्यते १३—१२, १२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                                                               |                                                                                                   |                                                                          |                                                                               |                                         | 36, 3                                                       | E. 29, 29                                                                   |
| उपविद्य ६—१२ १९ १९ १ १९ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                                                                                               |                                                                                                   |                                                                          | Transmit.                                                                     |                                         | 1                                                           |                                                                             |
| उपमगम्य १२ १४१, २१, २२; एकाग्रेण १८७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | उपमगम्य                                                              | ş5                                                                                            | 18-1                                                                                              |                                                                          | एकाग्रेण                                                                      |                                         | 4.23                                                        |                                                                             |
| उपनेवतं १५-९ १५-१; १६-१; एकान्तम् ६१६ ४४२; ६२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | उपसेवत                                                               | 8,4-6                                                                                         | १५-१;                                                                                             | ક <b>ફ</b> — ર                                                           |                                                                               |                                         | 1 m-x3                                                      | <b>६</b> २७                                                                 |
| उपहन्याम् ३-२४ १७-१, २: १८-१, एकारोन १०-८२ ११-५०; १५-३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | उपह्न्याः                                                            | 358                                                                                           | १७१,                                                                                              | ₹; १८१;                                                                  |                                                                               | १०- ४२                                  | 128-4                                                       | 0; १५३                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | उपायतः                                                               | <b>६</b> —३६                                                                                  | ١ ج,                                                                                              | ⊌₹, <b>υ</b> γ                                                           | एकेन                                                                          | <b>११</b> २0                            | 1                                                           | ११, ११                                                                      |

| पदानि         | अ०                     | इलो॰           | पदानि          | अ०             | इल                            | ि        | पदानि                | ঝ৹          | <b>इ</b> लो०        | पदानि         | अ०           |                                       | इलो०             |
|---------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------|----------------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------|------------------|
| एनाम्         |                        | <b>२</b> —-७२  | ₹ <b>५</b> ४,  | <b>19</b> ,    | ۹, १                          | ۷,       |                      | औ.          |                     | कर्ता         | <b>3</b>     | ₹४,                                   | ₹७;              |
| ঢ়৸: ৩        | १३; १                  | ر—۲۰           | १५,            | १६;            | १६                            | ٧,       | औपधम                 |             | ९१६                 | १८-           | 9४,          | ? (,                                  | ٤٩,              |
| एभ्यः         | <b>3</b> १२; (         | \$ - t \$      | E, 88          | ₹•;            | १७—                           | ₹,       |                      | क.          |                     |               | २६           | , २७                                  | , २८             |
| एव            | <b>१</b> −१,           | <b>ξ</b> , ζ,  | ३, ६           | , ,            | ₹, १                          | ₹,       | कचित्                | •••         | <b>६—</b> ₹८;       | कर्तारम्      |              | 8-                                    | -{;              |
| ۲۶,           | ११, १३                 | , १४,          |                |                |                               | ড;       |                      | 9.4-        | –७२, ७२             | <b>£8</b> -   | ۶ <b>۴</b> : | ۶,۷-                                  | — १६             |
| १९,           | २७, ३०                 | , ३४,          |                |                |                               | ر,       | कट्यम्लल             |             |                     | कर्तुम १      | 8 b          | ; २-                                  | -१७:             |
| <b>३</b> ६,   | ४२;                    | <b>२</b> —५,   | \$1 \$1        |                |                               |          | तीक्ष्णरू            | नविदा       | हेनः                | ₹—₹           | ٥;           | 9                                     | —२;              |
| ξ,            | <b>१</b> २, १२         | , २४,          |                | ₹ <b>५</b> , ४ |                               | ۰,       |                      |             | १७—९                | १२            | ११:          | १६-                                   | - २४:            |
| २८,           | २९, २९                 | ζ, γυ,         | € <b>₹</b> ,   | <b>ξ</b> ξ,    |                               | ١٤       | कतरत्                |             | २—६                 |               |              | १८-                                   |                  |
| ५५;           | <b>₹</b> ¥,            | ₹₹,            | 1 '            | <b>१</b> —२)   |                               |          | कथय                  |             | १०—१८               |               |              | c4-                                   | <b>−</b> १४      |
| १७,           | १७, १८                 |                | 3-5            | २५<br>३—१६     |                               | €,       | कथयतः                |             | १८- ७५              | कर्म व        |              |                                       |                  |
|               | २१, २२;                |                |                |                |                               | ₹,<br>₹, | कथयन्तः              |             | ξο—.;               | 6 6           |              | ?'·,                                  | ۲٩,              |
| ११,           | 84, 20                 |                |                |                | ક્રિક <del>ર</del><br>-કહ્, ર |          | कथयिप्यन्ति          |             | <b>२</b> ३४         | ₹°.,          | ₹४;          | 8                                     | -٩,              |
| २५,           | ₹५,                    | ₹६:            | 9-38           |                |                               | J. I     | कथयिप्या             |             | 50-66               | I             |              | ξĒ,                                   | <b>ξ</b> ξ,      |
|               | ٠, १३,                 | ۶٩,            |                |                |                               | ٠;<br>و: | कथम                  | •           | -३७, ३९;            | 1             |              | ₹3.                                   | ₹₹:              |
| १८,           | ۰۰.,                   | १२,            | 13             |                |                               | ٧,       | ₹—४,                 | २१:         |                     | 4 - 5         |              |                                       |                  |
|               | २४, २७                 |                | 814-8          |                | <b>१८</b> —                   |          | <del>۲</del> ۶,      | ₹; !        | १०—१७;              |               | °.:          |                                       | — ₹;             |
| ٤ - :         |                        | ۴,             | एवस्प:         |                | ۶۶                            | ار,      |                      |             | १४२१                | १६<br>१८      | ₹8;<br>},    | بري<br>دريا                           | - २७;            |
|               | . १६, १                |                | एवविधः         |                | - <b>.</b><br>- હ્રુ, દ       |          | कदाचन                |             | ২—४७;               | ١             | •            | ζ.<br>(5)                             | 361              |
| ęs.           | २४. २६                 |                | एप:            | રુ—.<br>રુ—.   |                               | !        |                      |             | १८६७                |               |              | ्राः<br>२४।                           | २५,              |
| 5-1           |                        | S 8.           | ₹७, ३          | (e; \$         |                               |          | कदाचित्              |             | ₹ <del></del> ₹0    | , .,          | 88           |                                       | 86               |
| १२०           | 22, 86                 |                |                |                | १८ - १                        | ۰۰۱      | कपिष्यज्ञ.           |             | <b>१</b> —२०        | कर्मचीदन      |              |                                       | - 8.6<br>8.6     |
| ₹/,           | १८५ २१                 |                | एपा            | २ ३            | ९, ७                          | 5 I      | कपिल:                |             | ₹0—?Ę               | कर्मजम्       | H            | رد-<br>ع.                             |                  |
| 2-1           | د نږ. و<br>۱۹۷۶ وه     | ŧ, υ,<br>, ₹३, |                |                | <u></u>                       | . · I    | क.मलपत्राः           |             | \$ ? <del>-</del> ? | कर्मजा        |              | · ·                                   | - १२             |
|               |                        |                | ण्याम          |                | 8 3                           | / D      | कमलामनः<br>करणम      |             | ₹ <b>१</b> -१५      | कर्मजान       |              | y                                     | <del>३</del> २   |
| ₹८.           | <b>९</b> १२,<br>१०. २३ |                | एप्यति         |                | १८ ६                          | : .1     | करणम<br>करिप्यति     | <b>₹</b> 2- | -१४, १८             | कर्मणः        | 3-           | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 8.               |
| ₹७;<br>३०,    |                        | , 78,<br>o {,  | एष्यमि ८       | ডঃ             | ९ -३                          | 1        | कारप्यात<br>करिध्यसि |             | ३—३३<br>२—३३:       | 8             |              | ,                                     | ₹७;              |
|               | . ५०. ५<br>५, ११,      | ,0 (,<br>१₹,   |                |                | १८::::                        | ٠.       | कारञ्जात             |             | १८६०                | 58-           |              | /I9                                   |                  |
| ە;<br>بەر,    | ₹0, ₹1                 |                | 1              | ે.             |                               | - 1      | करिध्ये .            |             | १८ -७३              | कर्मणा        |              |                                       | -Ro;             |
|               | ₹१, <b>४१:</b> १       |                | ऐकान्तिक       |                | १४ :                          | I        | कारप्य .<br>करुण:    |             | १८ -७३<br>१२ -१३    |               |              |                                       | -ξo              |
| ₹₹,           |                        | .`<br>२६,      | गंश्रसम् €     |                |                               | . 1      | करणः<br>करोति        |             | 8                   | क्रमंगाम      |              |                                       | 8.               |
| ₹८,           | ₹*, ₹₹                 |                |                |                | ۷,                            | - 1      | 480<br>40-1101       |             | 5—₹°;               |               | ₹:           | ٠.                                    |                  |
| <b>3</b> 4,   | 80, 80                 |                | एंराबनम        |                | ęo :                          | રહ       |                      |             | ₹3— <b>३</b> १      | ₹8            |              | 8/                                    | <b>२</b>         |
| ٧ξ,           |                        | ٠<br>२ - ४,    |                | ओ.             |                               |          | क्रगेमि              |             |                     | कर्मणि व      |              | -                                     |                  |
| <b>ξ</b> , ८, | ८, १३; १               |                | ओजमा           |                | १५                            | - 1      |                      |             | 2,70                |               | २३.          |                                       | ₹4;              |
|               | ري اردن<br>دي اردن     |                | એપ <b>ધી</b> ઃ |                | ر ،<br>ورم                    |          | कराति<br>कर्णम       |             | 88                  |               |              |                                       |                  |
| ₹₹,           | ١٠, ३५                 |                | ١.             |                | <u>د</u> —۱                   | - 1      | कर्णः<br>-           |             | 1-6                 | ₹ <b>9</b> —: |              | ۶,۷-                                  | -84              |
|               | १४१०,                  |                |                |                | <br>-२३, ३                    |          | कर्तस्यम्            |             | 3 22                | 1 1           |              | ? <b>?</b> ~                          | _ ۶ <del>२</del> |
| ٧,٥           | १७, २२                 |                | ओकार:          |                |                               | - 1      | कर्नस्यानि           |             |                     | कमफलन         |              |                                       | १ <del>१</del>   |
|               |                        |                |                |                | - '                           | - 1      |                      |             |                     |               |              | •                                     |                  |

| पदानि अ॰ इलो॰ पदानि अ॰ इलो॰ पदानि अ॰ इलो॰ पदानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अ० इलो०                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| कर्मफलप्रेप्तुः १८—२७ कल्पते २—१५; कामधुक् १०—२८ ६—१;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १८- ५, ९, ३१                            |
| कर्मकलसंयोगम् ५-१४ १४-२६; १८-५३ कामभोगार्थम् १६-१२ कार्याकार्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| कर्मफलहेतुः २—४७ कल्पादी ९-७ कामभोगेषु १६—१६ व्यवस्थिती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १६ - २४                                 |
| कर्मफलम् ५—१२; कत्याणकृत् ६-४० कामराग- कार्याकार्ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १८ -३०                                  |
| ६ १ कवयः ४ -१६; १८ २ बलान्वितः १७५ कार्ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १८२२                                    |
| कर्मफलासङ्गम् ४२० किवम ८९ कामराग- कालम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ८२३                                     |
| कर्मपत्रे ४—१४ कृषः १०—३७ विवर्जिनम ७—११ कालः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १०-−३०,                                 |
| कर्मबन्धनः ३९ कवीनाम १०३७ कामरूपम ३४३ १२.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>१</b> १ ३२                           |
| कमंबन्धम २—३९ कश्चन ३१८; ६ -२; कामरूपेण ३—३९ कालानल-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| कर्मबन्धनैः ९१८ ७ २६: ८-२७ कामसकल्य सनिभानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ११२ १                                   |
| कर्मान: ३—२१: कश्चित २ -१७, २९, २९; विजिता: ३—१९ काले ८—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ર <b>ર; ૧૭ −૨</b> ૦                     |
| 8—१४ ँ कालन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ध ∹२, ३८                                |
| कमयोगम ३—७। " कामम १६—१०, १८; । कालपु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | و ، و ، ي                               |
| कमयोगः ५२, २ ७३, ३; १८-६९ १८-५३ काशिसजः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ર્ - પ                                  |
| कर्मयोगेन ३-३; करमलम् २-२ कामः २-६२; ३-३७; काव्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ર ૧૭                                    |
| १३ - २४ कस्मान् ११—३७ <b>७—</b> ११; १६—२१ काम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | દ ફેડ                                   |
| कर्ममद्विनाम ३-२६ कम्यचित् ५-१५ कामान्मानः २-४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कि.                                     |
| कर्ममिद्रिपु १४१५ कम् २२१, २१ कामात् २६२ किम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | કૃ <b>१. ફ</b> ર.                       |
| कर्ममङ्केन १४ ७ कन्दर्यः १०२८ कामान् २१५ ७१: ३२ ३५,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
| > ov[s: /—?: 5_=5v: 9_=??]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 46; B 7,                                |
| कर्मनग्रहः १८—१८ ११—३१. १६—१५ कामाः २—७० ३३: ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>ι</u> ς. <b>१</b> ६                  |
| minform (-3) - attitude 3/-9x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ş. ». », <u>१</u> ,                     |
| कर्ममंन्यामात् ५-२ हा १-३६: २-२८ कामे. ७-२० ९ ६३.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
| कमेमु २—५०: ६—४। कामेपभाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १६ ८                                    |
| १७: ९.—९ कार्अनि ५.—३: परमाः १६—११ किमानारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28 ES                                   |
| क्रमांग २४८: । इस्यानाम १८१८:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | રૂ ફર                                   |
| ३ - २७, ३०: ४—१४, १२—१३; १४—१२; कायक्रेशभयात् १८—८ किचन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 544                                   |
| ४१: '१०, १४: वार्याशस्त्रायम ६१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | દુ ૨૬,                                  |
| ६-९: १२-६, १०: कार्याः विस्तान ११-४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १३ - ६                                  |
| 75-4"; 72-9:1 .   STAR   4-27!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | શેર રધ                                  |
| 22, 82 WH SHRIFT 8-3: 3: 0 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
| कर्मानुबन्धीनि १५-२ विकास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 34                                    |
| कर्मिश्यः ६—४६ कामकामी २—७० कारणानि १८ -१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 84 -63                                  |
| कर्मन्द्रियाणि ३—६ कामकारनः १६—२३ कारयन् ५१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | की.                                     |
| कमीन्द्रयः ३ ७ कामकारण रूप्पर क्षापण्यदापा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| कशयन्तः १७ ६ कामकोध- पटतस्वभावः २ ७ कीर्तयन्तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9. 14                                   |
| कर्राति १० ७ परायणाः १६-२२ कार्यकरण कीर्तिभ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>२</b> - ३३                           |
| dealing the second seco |                                         |
| केरोप रेड ३ कर्मा रेड ११ मानका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १० ३४                                   |
| क्यांत रेव व स्थान रेव रहा कानकर्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ₹ο <b>३</b> ४<br><b>5</b> 5.            |

| चिन्देश हीर पर व्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                        |                     |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| क्रमानेकः १ - १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | স <b>০ ক্ষী</b> ০ ঘ্রানি স০ ক্ষী <b>০</b> | पदानि अ० क्यो          | पदानि अ० को         | पदानि अ० अञ्जे             |
| क्रालीयुवः १-१६ क्रालावाः १८ - १६ क्रालावाः १८  | ष्११                                      | केवलै: ५१              | किमी: <b>२</b> -५८  | ₩₹१; ११-४३                 |
| कुल्लीयुनः १ - १६ हुलकुलाः १ ५ - २६ हुलकुलाः १  | १-३१; २-५४: क्रोधात् - २६३                | केशव १-३१; २-५४        | 1.                  | कुन्तिभोजः १५              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3—₹; १०—१४ हो.                            | 3-1; 80-11             |                     | कुन्तीपुत्रः ११६           |
| स्वता स - १६, ६५, ६५, ६५, ६८, ६८, ६८, ६८, ६८, ६८, ६८, ६८, ६८, ६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | । ११—३५ हिंदबिल २—६३                      | केशक्या ११३८           |                     |                            |
| हर्माने १ - १ हर्मान १८ १८ हर्मान १८ हर्मान १८ १८ हर्म | 3-1-11                                    | dentification of the   |                     | 8                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | केशिनिपदन १८           |                     |                            |
| क्रमान २-२१ ४ - २३ हिलान १८ - २३ हिलान २ - २४ हिलान २ -  | 10-(3, (0)                                | केपु १०-१३, १७         | 1                   |                            |
| क्षेत्र स्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | कें.                   |                     | •                          |
| कुत्तरहार स्थान है । स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स  |                                           | 1 1 1 - 2 + 1 18 - 2 t | 1 .                 | -                          |
| कुरुमान कर स्थान कर  | *                                         |                        | 1                   | •                          |
| क्ष्मा के त्रि क्षमाणात्र के त्रि के त्रि क्षमाणात्र के त्र के त्रि क्षमाणात्र के त्र के त्रि क्षमाणात्र के त्र के त्र क्षमाणात्र के त्र के त्र क्षमाणात्र के त्र के त्र के त्र के त्र क्षमाणात्र के त्र के त्र क्षमाणात्र के त्र के त्र के त्र क्षमाणात्र क   |                                           |                        |                     | •                          |
| कुरुवा ११ - ४८ । स्वास्त्र संभ्यं १८ - ६ - १६ - १६ - १६ - १६ - १६ - १६ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Toring a second                           |                        |                     | <b>६</b> ४३; १ <b>४</b> १३ |
| कुरुब है १ १ । १ । स्वकार कर से १८ ८ २ । १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Coffee 5 15                               |                        |                     | कुरुप्रयोग ११ - ४८         |
| कुरुष्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | '                                         |                        | 1 ,                 |                            |
| कुरुम न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 . 56 .                                  | í                      |                     |                            |
| करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 cm 4 cm 1 a                             |                        |                     | कुरुष ९२७                  |
| कुरान ह - द स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | orne to the                               |                        | 3. 21.1             | कुरुमनम ४३३१               |
| क्ष्मण ३ - २४ विकास १ - २८ वि  | श्रयाच १६                                 |                        |                     | *                          |
| प्रशास कर है । स्वाप्त कर है  | ATE 29 -27                                |                        | 2 "                 |                            |
| हे रे. रे. रे. रे. रे. रे. रे. रे. रे. रे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 877: 7 - 7                                |                        | ,                   |                            |
| स्वाः १ १८-१० १८ प्रणाः २ ४० क्र. असिः।  स्वाः १ १८ ६ क्र. १ १८ १ क्र. १ १८ १८ १ क्र. १ १८ १ १८ १ १८ १ १८ १ १८ १ १८ १ १८ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  | ,                      |                     | कुर्वन् ४ २१;५-७,          |
| पुर्वाना ३ २५। इत्तर १ १८ २ १ इत. १ १ ८ १ ६ ६ ६ ६ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | े   क्षा.                                 |                        |                     | १३: १६१०: १८               |
| क्रमांन दे पैर्श् हुम्म १ द ४४ हिमांगश्य १८ ४५ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 豖.                     |                     |                            |
| कुलाय है । १८ - १६ । विसाधक विस्ताधक व |                                           | त्रतुः ९.—१६           |                     | •                          |
| कुलाल कुलाल है - १८ ।  कुलाल वह तम १ - १८    कुलाल वह तम १ - १८ ।  कुलाल वह तम १ - १८ । |                                           | क्रि                   |                     |                            |
| कुलाब कृतम १ १८ ६८ हुए १ १८ १२ १४ १४ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19.                                       |                        |                     | ~                          |
| कुलकाय १ ४० १ ६ २४ २४ । कियमा १५०-२ । कियमायान १८०-२ । कियमायान १८०-२ । कियमायान १८०-२ । कियमायान १८०-२ । कियमायान १८०-४ । कियमायान १८०-१ । क |                                           |                        | -                   |                            |
| कुल्लमान १ ४२, ८३ हैं हैं ११ हैं हैं हैं हैं कि बमाणान 3 रे.) शीणकरमया: कुल्लमां १ ४०, ८३ हैं एकम ११–३५ १३ नर शिष्ट<br>कुल्लमां १ ४०, ८३ हैं एकम ११–३५ १३ नर शिष्ट<br>कुलम् १ ४० के लगार १८–७५ दिमानिया वहुलाम १ ४० के कि १८–१ के वहुलाम १ ४० के कि १८–१ के कि स्वित्त स्वात १३ के अविश्वेत्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                        |                     |                            |
| कुल्लामा १ ४९, ४६ है । १९ १९ १९ १९ १९ १९ १९ १९ १९ १९ १९ १९ १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Author-ports to the                       |                        |                     | •                          |
| ক্তন্তম হ প্রত্য ক্রমের হ প্রত্য ক্রমের হ প্রত্য ক্রমের হ প্রত্য ক্রমের হ প্রত্য করের হ প্রত্য করে  | letter 9 3 v                              | 1                      |                     |                            |
| कुलिया १ ८ १ कृण्यात १८ ७५ कियाविय स्ट्रिस<br>कुलम् १ ८०<br>कुले ६ ४४ के वित्र ११ ८२ १ क्याविय १५ १ से से संस्थापन<br>क्याले १८ १० १ से से वित्र ११ ८२ १ अस्तान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ) at                                      |                        |                     | 2                          |
| कुल १ - ४० के १२ - १३ के के १२ - १३ के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                        |                     | •                          |
| কুন্ত হ—४५ के १२—१ क. अंतर्भक्रा.<br>कबाले १८ १० केचिन ११—२१,२७, अरान् १६—११ संयोगान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | i di-                                     |                        | à.                  |                            |
| कशले १८-१० केचित् ११-२१, २७, करान् १६-१९ मयागान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | At 4 at 4 at 4 13 4 0                     | 4 to 14                | कं १२१              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.                                        | ₹₽,<br>2002 95—9°      | केचित् ११ – २१, २७, |                            |
| रमणास्त्रः ६० १६ दि रहे शित्रज्ञम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अत्रज्ञम १३—२                             |                        | १३ २४               |                            |
| कुतुमाकरः १०२५ केन ३३६ की. क्षेत्रज्ञः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | क्री. क्षेत्रज्ञः १३—१                    | का.                    |                     |                            |
| क्रि. केनचित् १२ १९ कोयम १६ १८. क्षेत्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.0                                       | कोधम १६ १८.            | केनचित् १२ – १९     | ₹.                         |
| क्टस्थम १२ - ३ केवलम् ४ २१: १८ ५३ क्षेत्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १८-५३<br>क्षेत्री १३-३३                   | १८-५३                  | केवलम् ४—२१ः        | कृटस्थम् १२३               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                         | क्रांघः २ -६२;३-३०;    | १८ – १६             | कृडस्थः ६ ८; १५ १६         |

|                  |                            |               |                          |              | (1(114(3)            |            |       |              |                          |                  |                    |
|------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|--------------|----------------------|------------|-------|--------------|--------------------------|------------------|--------------------|
| पदानि            | <b>अ∘</b><br>—             | स्रो          | पदानि                    | ઍ•           |                      | पदानि      | अ     | • स्त्रे     | ॰ पदानि                  | अ०               | स्रो               |
|                  | ख.                         |               | गरीयान्                  |              | ίζ <b>κ</b> ∌        | 10.1       |       | २ –५,        | 4 6,6,9                  | , ११,            | १३, १३             |
| स्रम्            |                            | <b>9</b> 8    |                          |              | ₹8₹                  | 3          | Ŧ.    | <b>९</b>     |                          |                  |                    |
| स्त्रे           |                            | 9-6           |                          |              | ३—३८                 |            |       | १५ २         |                          |                  |                    |
|                  | ₹.                         |               | गिवि                     |              | 4-16                 | 300        | Ţ     | १८६          |                          |                  | २९, २९             |
| गच्छ             | 8                          | < ξ ₹         | गहना                     |              | <b>u</b> 80          | गुह्मम्    |       | ११           | 1                        |                  | ₹१, ३१             |
| गच्छति           | €—                         | ₹७,४०         | गाण्डीवम्                | गा.          |                      | 1          | १८    | ६८, ७        |                          |                  |                    |
| गच्छन्           |                            | 4-0           |                          |              | १ — ३०               | गुह्मात्   |       | १८६          |                          |                  | ₹                  |
| गच्छन्ति         | :                          | २—५१;         | गात्राणि<br>गायत्री      |              | १-२९                 | गुह्यानाम  | {     | 80-3         |                          | ,                |                    |
| e480             | , ,                        | <u>د</u> —۹४; |                          |              | १० ३५                | 1          | गृ.   |              | २३, २४,                  |                  |                    |
| १४१              | ۲, ۹۲;                     | १५—५          | गाम्                     | <b>a</b>     | <b>१</b> ५१३         | गृगन्ति    | ٠.    | 888          |                          |                  | ₹ <b>२, ३</b> ३,   |
| गजेन्द्राणाम     | ٤ )                        | o २७          | गिराम                    | गि.          | ₹o—२५                | गृह्णम्    |       | ` '4         | 1.                       |                  |                    |
| गतरसम्           | 9:                         | 9-10          | I TOTAL                  | गी.          | ₹0—₹ <b>₹</b>        | गृह्णाति   |       | ર ર          | `,                       | ८, ६६            |                    |
| गतव्यथः          | 9                          | २—१६          | गीतम्                    | 411.         | ₹3—¥                 | गृहीन्वा १ | 4-6   |              |                          |                  | (b, १८,            |
| गतमङ्कस्य        | 1                          | <b>ક</b> २३   |                          | गु.          |                      | गृह्यते    |       | €3           |                          |                  |                    |
| गतसन्देह:        | ۶,                         | <u> </u>      | गुडाकेश                  | ٠, ١         | o-20;                |            | गे.   | * *          |                          |                  | , ,,,<br>,,,,,     |
| गत:              | 9 :                        | ۶,4,8         | \                        |              | § § 0                | गेह        | ٠,    |              | I                        | ະວຸ<br>ວວ, ວ     | ,                  |
| गनागतम्          | •                          | <b>र</b> — २१ | गुडाकेश:<br>गुडाकेशन     |              | ۶ ۹                  | *16        |       | £ - X1       | ¥0, 50:                  | ,                | ,                  |
| गनासून           |                            | ٠٠٠)          | गुडाकशन<br>गुणकर्मावम    | ग्रायो:      | ₹—२४<br><b>३—</b> २८ |            | मां.  |              | 4, 54,                   | 5 C. 5           | , ", ",<br>        |
| गताः ८           | به زبه د-                  | 8-7:          | गुणकर्मविभ               |              | 8-13                 | गोविन्द    |       | i \$ 5       | ₹0: €                    | s s.             | د، د،<br>د، ۹،     |
|                  | 7                          | **X           | गुणकर्ममु                |              | 3- २९                | गोविन्दम्  | _     | ર ૧          | 13, 16,                  | ィ、 ィ<br>ィモ、 5    | ۰٬ ۲۰<br>ډه ټو     |
| गतिम्            | <b>E</b> - 31              | 9, 84;        | गुणनः                    | 5            | 658                  |            | ग्र.  |              | 25, 22.                  | .વ, .<br>૨૧, ફ.  |                    |
| 9 १८:            | c- 5                       | ३, २१:        | गुणप्रवृद्धाः<br>गुणभदनः |              |                      | प्रममानः   |       | <b>११</b> ३० | 34. V3                   |                  | , .                |
| <b>९</b> ,—३२;   |                            | -२८;          | गुणमदनः<br>गुणभोक्तृ     |              | 3-18                 | ग्रसिष्ण्  |       | १३ -१६       |                          | /                | ઉક તં,<br>ઽ, કર,   |
| <b>१६</b> २०     |                            |               | गणमयी                    | 7            | 9-88                 |            | म्ला. |              | νξ, νο,                  | 57, 28<br>28, 28 | , ,                |
| गनिः 😮 —         | <sup>૭</sup> ૭; <b>ર</b> ્ | -26:          | गणमयः                    |              | S ?3                 | ग्लानिः    |       | ধ- ৩         |                          | . '              |                    |
|                  |                            | <b>२</b> ५    | गुणसङ्घः                 |              |                      |            | घा.   |              |                          | . ,              | ۷,                 |
| गनी              |                            |               | गुणसमृदाः                | •            |                      | घानयनि     |       | २ - २१       |                          |                  |                    |
| पना १ <b>४</b> - | - 94; 9                    |               | ु<br>गुणसंख्याने         | 9            | ۲- ۱۹                |            | धो.   |              | ,,                       | C; 9, -          | ¥, <sup>(</sup> ر, |
|                  | 28 - 21                    | 1             | गुणातीत:                 |              |                      |            |       |              | ६, ९, १२,<br>१७, १९, १   |                  |                    |
| न्तिच्य <b>म</b> | 8                          | - 1           | •                        |              | - 1                  | धोरम ११    | 8%;   |              |                          |                  | , <b>?</b> \$,     |
| न्तामि           |                            | 42            | 3                        |              | 30 56                | थोंग       |       | 3 \$         | ,                        |                  | .,                 |
| न्धर्वयक्षा-     |                            |               | गुणान्यितम्              | , (1)        | 4 50                 | गपः        |       | ₹ १९         | है। ४० ४० ४<br>१३, १७, १ |                  |                    |
| मुरमिद्धमद्या    | : ११.                      | - 1           | गुणाः                    | ,            | -36                  |            | ਸ਼.   |              |                          |                  | . ,                |
| न्धर्वाणाम्      |                            | २६            |                          | 58           | ,                    | ान:        |       |              | ۶۵, २५, ۶<br>د د د د     |                  | , २४,              |
| न्धः             |                            |               | <u>યુખે</u> યુ           |              | ₹-₹८                 |            |       | १३५          | २६, २७, २                |                  |                    |
| न्धान            | 9%                         |               | गुणे+यः ।                | (3 i         | 2, 88                |            | घा.   | - 1          | ₹०, ₹०, ₹                |                  |                    |
| <b>4</b> :       | 2                          | 1 7           | [भें:                    | <b>३</b> — ५ | , ২৬; স              | ाजम्       |       | اجـــوا      | ₹₹,३₹,₹                  |                  | ₹४,                |
| -यते             |                            | -4            | ₹ <b>3</b> —₹            | : १४         | <b>−२३</b> ;         |            | ਚ.    | - 1          |                          | ११ - २           | , ۷,               |
| 1यमे             | 88-                        | - 1           |                          | ۲—۶          |                      |            |       | - 1          | ૭, १५, १५                |                  | •                  |
| वेद:             |                            | 10            | स्ता                     |              |                      | ₹१,        |       |              | २२, २२, २३               | , २२,            | २४,                |
| 17.              | ٠,                         | – ६ 'गु       | ₹:                       | 3.8          | ×3                   | ٤, ६, ६,   | E, C. | 661          | રહ, રહ, ર                |                  |                    |

| पदानि           | अ०          |             | श्लो० | पदानि                 | अव          | श्लो०                       | पदानि       | 310         |            | श्लो० | पदानि            | স্ত                 | श्लो॰         |
|-----------------|-------------|-------------|-------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|-------|------------------|---------------------|---------------|
| ३४, ३६,         | ₹ξ,         | ₹'૭,        | ₹८,   | चञ्चलत्वान            | Ţ           | <b>६—</b> ३३                | चेतना १     | o ? ?       | : १३       | -Ę    | जनादंन ध         | -३६,                | ₹°,,४४;       |
| ३८, ३९          | ₹°.,        | ٧₹,         | ٧₹,   | चञ्चलम्               | <b>ξ</b>    | २६, ३४                      | चेतसा८-     | c; {c       |            | ,७२   | 3                | ۰<br>۶; १ ه         | · 82;         |
| 84, 86          | ٧٩,         | ٤0,         | ५३,   | चतुर्भुजेन            |             | ११—४६                       | चेष्टत      |             | <b>३</b> – | - ₹ ३ | [                | 8                   | १ - ५१        |
| <b>५४,</b> ५४   | ; १२        | ₹,          | ₹,    | चतुर्विधम्            |             | 81468                       | चेष्टाः     |             | 86-        | - 88  | जनाः ७           | १६; ४               | <u></u> १७,   |
| શ્રુ, કલ્       | 95,         | ۶८,         | १८;   | चतुर्विधाः            |             | ७—१६                        | 1           | <b>च</b> .  |            |       | २४; ९            | २२; १               | ξ -u;         |
| ₹₹₹,            | ₹,          | ₹, ₹        | , ₹,  | चत्वारः               |             | <b>१ο</b> —ξ                | चैलाजिन     |             |            |       |                  | १७                  | ٠٧, ٤         |
| ३, ४, ५         | , ۴,        | 4. 6        | ٠,,   | चन्द्रमसि             |             | ₹< ? ?                      | कुशानरम     |             | ξ          | -११   | जन्तवः           |                     | ام –ولر       |
| ۶٥, ١٤:         |             |             |       | चमृम्                 |             | ₹—₹                         | -           | च्य.        |            |       | जन्म २           | २७; ४               | ٠ ٧, ٧,       |
| ۶۴, ۶۵,         |             |             |       | चरताम                 |             | <b>२</b> —६७                | च्यवन्ति    |             | ۹-         | २४    | °., °.; <b>६</b> | -४२; ८              | ٠ १५,         |
| ۶६, ۶८,         | ۶٩,         | ۶۰,         | ۶°,   | चरति २-               | -ს₹;        | <b>३</b> ₹                  |             | छ.          |            |       |                  |                     | १६            |
| २२, २२,         |             |             | -     | ` `                   |             | २६४                         | छन्दमाम     | 1           | ξo -       | ३५    | जन्मकर्मफ        | लप्रदाम् ।          | २ -४३         |
| २९, ३०,         |             |             | 1     | चरन्ति                |             | <del>د</del> ۱۶             | छन्दामि     |             | १५         | ٤     | जन्मनाम्         |                     | 989           |
| ξ, ξο,          |             |             | - 1   | -                     |             | १३१५                        | छन्दांभिः   |             | १३.        | -8    | जन्मनि           | 88                  | २०, ₹०        |
|                 |             |             | 1     | चराचरम्य              |             | ₹\$¥₹                       | छलयनाम      | 1           | ņ.         | ३६    | जन्मवन्धवि       | निर्भक्ताः          |               |
| २२, २२,         |             |             |       | चराचरम                |             | १०३°                        |             | छि.         |            |       |                  | . 1                 | २ ५१          |
| £ 01 5.4-       |             |             |       | चलनि                  |             | <b>६</b> ५१                 | छिचा ४      | - ४२;       | ٤٠,        | ₹     | जन्ममृत्युज      | रादुःखैः            |               |
| ¥, <, °,        | , ",        | ۰,,         | ۶۶.   | चलम् ६                |             |                             | छिन्दन्ति   |             | ₹          |       |                  | -                   | <b>⋠-</b> ₹०  |
| ۶၃. ۶၃.         | ۶ą.         | ۶٩,         | ۶٤,   | चलितमान्स             | 1:          | <b>ξ</b> —₹७                | छिन्नई वाः  |             | ď          | २५    | जन्ममृत्युज      |                     |               |
| १५,१८,१         | ६.१६        | 36          | 965   |                       | चा.         |                             | छिन्नमश्य   | : 1         | 3.5        | १०    | दुःखदोप          | ानुदर्श <b>न</b> म् |               |
| २०: १६-         | <b>-</b> ۶, | ۶. ٤        | , Y   | चात्र्वण्यम           |             | <b>ध</b> —१३                | छिन्ना श्रम |             | ξ.         | ₹८    |                  | 1                   | १३८           |
| ¥, Ę, 3         | 9,          | э,          | ۶٤,   | चान्द्रममम्           |             | c २५                        |             | छे.         |            | -     | बन्भानि          |                     | 8. 4          |
| 28. (C)         | ક્ડ         | —२,         | ₹,    | चापम                  |             | 1-60                        | छत्ता       |             | ફ          | ₹0.   | जपयजः            |                     | o २५          |
| ४,६,१०          | , ,,        | <b>१</b> २, | ₹¥,   |                       | चि.         |                             | छेत्रम्     |             | ξ          | 30    | जयद्रथम्         |                     | ζ∮&           |
| ફળ, કળ,         |             |             |       | चिकीर्पः              | 14.         | ३२५                         |             | ज.          |            | `     | जयः .            | -                   | >—३६          |
| २१, २२,         |             |             | - 1   | चित्तम<br>-           |             | <del>۶ ۲۰</del><br>-۶۲، ۲۰; | जगनः ए      | <b>9</b> ξ; | ,          | ၃ξ,   | जयाजया           | ;                   | ₹₹८           |
| २६, २७,         |             |             |       | [पत्तन                | 4           | १२—ः                        | 314777      |             | १६         | -01   | जयम              |                     | ₹६            |
| १८३ १८-         |             |             | - 1   | चित्रस्थः             |             | १५—.<br>१०—२६               | जगत् ७      | 4, 43       |            | 8,    | जययुः            |                     | ₹६            |
| ે, કર્          |             |             | - 4   | ाचनस्यः<br>चिन्तयन्तः |             | ço—                         | 20; 20-     |             | ११-        |       | जरा .            |                     | २ १३          |
| es, es,         |             |             | - 1   | चिन्तयेत              |             | ₹—२4                        | १३, ३०,     |             |            | ١٠٠ ا | जगमरणमे          |                     | <b>७</b> २९   |
| ९५, ३०,         |             | ₹∘,         |       | चिन्ताम्<br>चिन्ताम्  |             | १६११                        |             |             | १६         | 2     | जहाति            |                     | ર ५૦          |
| २१, २१,         |             |             | ,     | चिन्त्य:              |             | ₹ <b>0</b> —₹७              | जगताने      |             | ξo         | ۶٤    | जहि ३ -          | ४३; १               | ₹ - ₹४        |
| ₹", <b>₹</b> °, |             |             |       | चिगत्<br>चिगत्        |             | ₹ <del>2</del> —७           | जगन्निवास   | ۶           | 9          | ٠4.   |                  | जा.                 |               |
| ४३, ५१,         |             |             | 1     | चिंग्ण                |             | (q                          |             |             | მუ,        | ૪૫    | जागति            |                     | <b>२</b> ६९   |
| ६৬, ६°,         |             |             | ۰,'و  | 1419                  | -           | 7-4                         | जधन्यगुण    | वृत्तम्थाः  | १४-        | 22    | जाग्रनः          | 1                   | दे—१६         |
| ৩४, ৩६,         |             |             | - 1   |                       | चू.         |                             | जनकादयः     |             | 3          | २०    | जाग्रनि          |                     | २ –६९         |
| चक्रहस्तम्      |             | ११          | - 1   | चूर्णितैः             |             | ११-+२७                      | जनयेत्      |             | <b>3</b> . | २६    | जानस्य           |                     | २ २७          |
| चक्रम्          |             |             | -१६   |                       | चे.         |                             | जनममदि      | 1           | <b>१</b> ३ | 20    | जानाः            | १                   | ٠ - Ę         |
| चकिणम्          |             |             |       | चेकितानः              |             | <b>?</b> 4                  | जनः         |             | <b>3</b> — | २१    | जानिधर्माः       | -                   | ₹ <b>9</b>    |
| वक्षुः ५—       | -२७;        | ११-         | -८;   | चेत् २३               | ₹; ३-       | <b>−</b> ₹, ₹¥;             | जनाधिपाः    |             | <b>ર</b>   | १२    | बातु <b>२</b>    | १२;                 | <b>ર</b> — ५, |
|                 |             | 80          | -•.   | ध−३६; <b>९</b>        | <b>-</b> ₹∘ | 16-46                       | जनानाम्     |             | <u> </u>   | २८    | - '              |                     | 23            |
|                 |             |             |       |                       |             |                             |             |             |            | - 1   |                  |                     |               |

| पदानि        | अ०             | ক্ষা•         | पदानि               | अ∘ 4ओ∘                             | पदानि              | খ্ৰ ক       | 10  | पदानि       | ঞ৽                 | 彻。         |
|--------------|----------------|---------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|-----|-------------|--------------------|------------|
| जानन्        | 6-             | —२७           | ₹8÷:                | ₹8 <b>&gt;</b> ¥;                  | जानात              | १२          | १२  | तत्         | १ — १०,            | ٧٤;        |
| जानाति       | <b>१</b> ५-    | -۶۹           |                     | १८- ७५                             | ज्ञानाम            | १४ -        | ?   | ર હ         | , १७, ५৬           | , ધહ,      |
| जाने         | <b>१</b> १-    | _=÷4          | ज्ञानगम्यम          | १३ १७                              | जानावस्थित         |             | - 1 | ξυ;         | ₹ -१, २            | , २१,      |
| जायते        | <b>१</b> —२९   | , ४१;         | जानचक्षपः           | १५ - १०                            | चेतमः              | 8           | २३  | ₹᠈,         | २ <b>१; ४</b> – १६ | · ₹¥,      |
| ₹₹           | o; <b>१४</b> १ | 6.86          | ज्ञानचक्ष्या        | १३ - ३४                            | जानामिना           | 81          | r2  | : 6;        | يسوي اس            | १६;        |
| जायन्ते      | १४१३           | २, १३         | जानतपमा             | 8 50                               | ज्ञानिनः           | 3 3         | ٩;  | £           | 4; c-1             | . २३       |
| जाह्नवी      |                | ३१            | जानदीवित            | પ્ર ર્                             | ४                  | ₹४; ७       | و ب | ٠٠.         | ٤ ٠,               | ११,        |
|              | জি.            |               | जानदीपन             | 90- 59                             | ज्ञानिभ्यः         | ۶           | ζξ  | ₹१,         | ₹८; ९,             | २६,        |
| जिगीपना      | म् १०          | -36           | ज्ञाननिर्धृत        |                                    | সানা ও             | ١٤. ١٥,     | ١2  | . ≥ 3;      | १० ६९,             | ₹ ९•       |
| जिन्न        |                | 4-6           | कत्मवाः             | 1. 19                              | जाने               | 8 -         | ३३  | 6 % 1       | 48. B              | . K1       |
| जिजीविप<br>- | रामः ः         | २ -६          | जानप्रवेन           | પ્ર ૩૬                             | जानेन ४            | 36; 4 -     | ۶ξ  | ٧٥,         | 8°, 84             | 893        |
| जिज्ञामुः    | ६ ४४; ड        | ۶Ę            | जानयजः              | 8 . 33                             | जाम्यसि            |             | ,   | ૧૩          | २, ३, ३            | १२,        |
| जितसङ्ग व    | दोषाः १        | દ્યું હ્      | भानयजेन             | Q _>⊌;                             |                    | ब्रे.       | - 1 | 95.         | १३, १६, १६         |            |
| जितः         | 14 -593        | ६६            |                     | 8/ 90                              | जयम १              | ३९;१३ १     | ٠,١ | Ŗ 5·,       | २६; १४             | ن, د;      |
| जितात्मन     | T: '           | દ ૭           | जानयाग              |                                    | १६,                | ? o, :      | ۷.  | 5           | ૪, ५, ६, ૧         | . १=;      |
| जितात्मा     | १८             | 89            | <i>্</i> যব্যিমানি: | १६ -१                              |                    | १८          | 12  | १ड          | ₹3, °6             | ۴٩,        |
| जिल्बा २     | ३७; ११         | ₹₹            | जानयोगन             | a. ₹                               | जेप.               | ५ - ३. ८    | ₹   | ÷0,         | ιφ. 21, 23         | ٠, ۲, ۷,   |
| जितेन्द्रिय  | <b>7</b> : '   | وا- يا        | ज्ञानवताम           | 90 36                              |                    | ज्या.       | - 1 | ī/,         | ٠, ٥ کې            | - २१५      |
|              | जी.            |               | जानवान ३            | ३३;७ -१९                           | ःयायमी             | 3           | ?   | 11.         | २३, २४, २          | , ჵა,      |
| जीणांनि      | ર≎             | <b>υ</b> , υυ | গানবিগান            |                                    | च्याप <sup>*</sup> | . 3         | - 6 | ₹5.         | 36 .6,3            | , so,      |
| जीवति        | 3-             | १६            | तमाना               | 8 - 6                              | 1                  | ज्या.       | 1   |             | ¥5, €              | ورو و د    |
| जीवनम्       | ,              | 99            | जानविज्ञान-         |                                    | ःयोशनपाम           | १० न        | ११: | तत्पस्म     | Ģ                  | १६;        |
| जीवभृतः      | : 9            | ن په          | नाशनम               | 3 83                               |                    | ક્ રૂ       | १७  |             | 5,5                | -३७        |
| जीवभृता      | i∓ √           | <b>ુ</b> ધ્   | ज्ञानमङ्गेन         | ક્ષ્કુ −દ્                         | रयोगिः ।           |             | 4:  | नगर.        | 8                  | - 45       |
| जीवलोक       | ६ ६            | ং ড           | সান্দভিত্ন          |                                    |                    | १३          | १७  | नवगय        | णाः ५              | ورو        |
| जीवितन       | ?              | ३२            | मदायम               | 8 -83                              |                    | ज्व.        | - 1 | त-प्रभाद    | <br>ात १८          |            |
|              | जु.            |               | ज्ञानस्य            | 8% 4                               | व्यवद्भिः          | 8.8         | 20  |             | <br>૧ માર          | ٤٩,        |
| जुहै।पि      | ۹,             | ર્હ           | गानम                | ₹ ₹°,, ४०:                         | .वल <b>न</b> म     |             | ₹९  | -4          | 8 - 12,            | 83;        |
| সুহ্বনি প্র  |                |               | ध -३४               |                                    |                    | झ.          | - [ | ۷.          | 96. PY1            | 243        |
|              |                | ે, રેંગ       | <b>Q</b> 95         | <sup>9</sup> ર; ૭ - ૨ <sub>;</sub> | अपाणाम             | ١,0         | ٤;  | 88 -        |                    |            |
|              | जे.            |               | Q - 2;              | ₹0 6, ₹6:                          |                    | त           | - 1 |             |                    |            |
| जेनार्म      | ११             | -₹४           | १२ %                | २; १३ २. २,                        | ननम २              |             | ₹;  | ₹८-         | ४, १६.             | 50         |
| जीपयेत्      | 3              | २६            | 25,20               | ? ¿: <b>?!-</b> ?,                 | 9 - 8;             |             | (0) | तस्वज्ञान   |                    |            |
|              | ज्ञा.          |               | ۶, °,               | 9 k, ku;                           | नतः १              |             | 8   | दशंनम्      |                    | - ११       |
| जानव्यम्     | - (            | 9 –₹          | શુભ ક               | 13 16 16                           | ₹ <b>३</b> ३       |             | ¿:  | तत्त्वतः    | ध·९; ६             | ₹₹         |
| शतुम्        | ११             | 48            | ۶٠,, ₹              | o, २१, २१,                         |                    | , २६, २६, ४ | 3,  | <b>9</b>    | ₹; <b>१</b> .      | oo         |
| जानेन        | ۶۰۰            | કરે           | 1                   | ४२, ६३                             |                    | - २२; ११ -  | ٧,  |             | ال د               | મ, ધ્ધ     |
| आखा ४        | - १५, १६       | , ₹२,         | ज्ञानाग्निद्यः      | <b>{</b> -                         | 9-885 8<br>83 9    |             |     | नत्त्वदरि   |                    | —₹¥        |
| રૂપ; પ       | ;₹ <b>९;</b> ଓ |               | कर्माणम             | ४ १९                               | ₹4¥;               | १६ ३        | 0,  | तत्त्वदर्शि | ામિઃ વ             | १६         |
| ٠, ١,        | १३; <b>१३</b>  | -१२;          | श्चानाश्चिः         | ¥ ફેછ                              |                    | ८५५,        | ξ¥  | तत्त्ववित   | (३ –२८;            | <b>4</b> 6 |

| पदानि               | अ•                | ধ্যা ০                                  | पदानि        | ঞ্              | श्लो०                               | पदानि     | अ०            | સ્ત્રો∙                     | पदानि          | अ०               | 4ন্তী ০                      |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| तत्त्वम्            |                   | १८१                                     | १४, १        | ५,१६,           | १७, १८,                             | 9-        | २१, २१        | <b>ে</b> -१४;               | तिग्रन्ति      |                  | १४—१८                        |
| तत्त्वेन ९-         | —२४; <sup>६</sup> | ર્શ—५૪                                  | १९,          | २८; १८          | <b></b> ષ, ષ,                       | ११-       | -१२;          | १५२;                        | तिप्रसि        |                  | १०१६                         |
| तथा १               | ८, २६,            | ₹४, ₹४;                                 |              |                 | ४२                                  |           | १८            | ৬, १५                       |                | ਰੂ.              |                              |
| <b>ર</b> १          | , १३,             | २२, २६                                  | तपःमु        |                 | ১—२८                                | तस्याम्   |               | २—६९                        | तु १.—₹        | , 6, 8           | o; २—५,                      |
| २९;                 | ३१५               | , ₹८;                                   | तपामि        |                 | ९१९                                 | तस्याः    |               | ७ –२२                       |                | ४, १६,           | १७, ३९,                      |
| ४ १                 | <b>१</b> , २८,    | २९, ३७;                                 | तपोभिः       |                 |                                     | 1         |               | ; ४ –१९;                    | 1 ,,,,         | —ა, <sup>გ</sup> | .,                           |
| <b>c4</b> 5         | ¥; <b>€</b> (     | <b>ৣ</b>                                | तपोयजा       |                 | 8                                   |           |               | ₹;७–२०,                     | 1 ''           | ₹₹ <b>,</b> }    |                              |
| c 5                 | ५; <b>९</b> —     | -६, ३२                                  | तसम्         | ₹ <b>0</b> —    | १७, २८                              |           |               | Ę, º,                       |                |                  | १४, १६                       |
|                     |                   | શ્રુ, રૂપ;                              | तप्यन्ते     |                 | بــــوş                             | ₹₹,       | ,             | ۹ २१;                       | Ι              |                  | ३५, ३६,                      |
|                     |                   | २३, २६,                                 | તમલઃ લ       | -               | १३१७;                               | ١.        | -₹o;          | १३—१;                       | 1 '''          |                  | १२, १८                       |
|                     |                   | ४६, ५०;                                 |              | 4.8-            | —१६, <b>१</b> ७                     | 1 64      |               | <b>૧્૭</b> —-૧૨;<br>—૪૬, ૬૨ |                |                  | د                            |
| १२                  |                   | 3-963                                   | तममा<br>तममि | 0.,             | १८—३२                               | 1         | , ,,          | - 645 47                    | 1 ' '          |                  | ١; ٩٢                        |
|                     | २, ३३; १          | (8-60,                                  |              | १४—             | -१३. <b>१</b> ५<br>, ૧ <u>૫</u> —-૫ |           | ता.           |                             |                |                  | ₹oYo;                        |
| १५;                 |                   | ₹' <b>२</b> ३;                          |              | /               | ₹0, ₹0;                             | तान       |               | € -80                       | 1              |                  | १२ — ३,                      |
| १६                  |                   | ڊ <b>ي</b> —و,                          | l °, '       | ., (0)          | १०, १०;<br>१ <b>७—</b> १            | तानि      | 2 81          | ; &                         | 1 "            |                  | <b>રજ્ઞ</b> —-૨५;<br>૧૪, ૧૬; |
|                     |                   | . ५०,६३                                 | तमोद्वार     |                 | १६२२                                |           |               | १८—! <b></b>                | 1 ,,           |                  | (8) (4)<br>9—2, 0,           |
| तदनन्तर             | <del>I</del> Į    | १८५५                                    | 281          |                 | : ५ २२                              | 1         |               | ড, <b>২</b> ড               | 1,,            | . , .            | y—⟨, ⊍,<br>:—ξ, ⊍,           |
| नदर्शम              |                   | 3°                                      | तयो:         |                 | )<br>  \ \ \ \ \                    | 1         |               | <b>–</b> ₹९, ३२             |                |                  |                              |
| तद्धीयः             | Ę                 | <b>१७</b> २७                            | तरनिन        |                 | ر                                   |           |               | . फ—१२ <u>.</u>             |                |                  | ( ₹४) <b>₹</b> ६             |
| नदा १-              | —₹, २१            | ; २५२,                                  | तरिष्या      | म               | 86-46                               | 1         |               | ९; १ <b>७</b> ६             | 1              |                  | - १३, १९                     |
| <b>પ્</b> રૂ, દ     | <b>,५</b> ; ४ –   | <b>⊌;ξ</b> γ:                           | तव १         | _ 3: <b>२</b> _ | _३६, ३६;                            | 1         | प्रियम्       | १७१०                        |                | -                |                              |
| 161                 | ११-१३;            | १३–३०;                                  |              |                 | ₹ <b>0—</b> ४२                      | 1         | Į.            | १७ - १३                     |                | Kiron-10-3       | <b>१8</b> —₹४                |
|                     | १४-               | ११, १४                                  | ११-          | –१५,            | १६, २०                              | 1         | ٠, ६२:        | <b>१</b> —२२                | तस्यनिन        | दास्त्रतिः       | <b>१२</b> —१९                |
| तदा-मा              | <b>4</b> :        | وب- دو                                  | 26,          | २९, ३०          | , ३१, ३६                            | i         |               | २५, ३९                      |                |                  | १४ –२४                       |
| तदबुद्धय            | r:                | او ۔۔۔۔ او                              | 88,          | <b>૪</b> ૭, ৬,۶ | ₹ <b>८</b> —७३                      | तामम      | : १८-         | <b>-</b> ७, ₹८              |                |                  | - २५, २ <b>५</b>             |
| तःद्वावभ            |                   | ۵ ۶                                     | तस्मात       | <b>?—</b> ⊋⊍    | ; <del>२</del> —१८                  | नामम      | T:            | <b>७</b> १२                 | तुष्टः         | • •              | <b>ર</b> ५५                  |
| नद्दत               |                   | ₹—७०                                    | 1            |                 | , ₹u, ५o.                           | 9         | <b>8—</b> {C; | १७ – ४                      | नुष्टिः        |                  | 80 -4                        |
| तद्विदः             |                   | १३—१                                    |              | 3—              |                                     | 1 नामसं   |               | १७ –२                       | Butter         |                  | ६२०                          |
|                     | a . 54            | Q 89                                    | 1 '          | 8               |                                     | 1         | १८-           | - ₹२, <b>₹</b> ¹            | . नुप्यन्ति    |                  | ₹09                          |
| तनुन्<br>तन्निष्ठाः |                   | · ·                                     | ł            |                 | .∖. ∘∖<br>ξ. γξ                     | - Utal    | -             | ₹ - <b>४</b> ६              | 1 .            | त्.              |                              |
| ताश्वशः<br>तपन्तम्  |                   | 88—89                                   | 1            | ,               | ્ય.<br>ક્રફ-३३:હ                    | dial.     | _             | <b>i8</b> −/                | 1,             |                  | ₹ •,                         |
|                     |                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 1            |                 |                                     | વાન્      | <b>૭</b> —ર   | ۶; < ۶ ه                    |                | तृ.              |                              |
| तपसा                |                   | ११५३                                    | 1            |                 | २१, २४                              | 1         |               | १७                          | तृतिः<br>नणामः | вишел            | १०१८<br>म् <b>१४</b> ७       |
| तपसि                |                   | ₹ <b>७</b> २७                           | 1            |                 | - ६९,६९                             | 1         | ति            |                             | 5-1102         | ते.              | 7 70 0                       |
| तपस्यसि             |                   | ९२७                                     |              |                 | ίβ                                  | 1         |               |                             |                |                  | ; २—६,                       |
| तपस्विभ             | यः                | <b>६—</b> ४६                            | 1            |                 | २५७                                 | 1         |               | ₹—₹1                        | 1              |                  | 80, 80,                      |
| तपस्विपु            |                   | 90                                      | 46,          | ६१, ६८          | ;३१७                                | , নিম্বনি | ₹—५;          | ₹३१३                        |                |                  | {—₹, ∠,<br>₹; ¥—₹,           |
| तपः                 | <b>৩—</b> ९;      | ₹o५                                     | ? 2;         | 86              | ₹; ६—३                              | ·         |               | १८६                         |                |                  | ८, <b>छ</b> —२,<br>–१९, २२;  |
| १६                  | -ং; १७            | <u>—</u> ჯ, ც,                          | ξ,           | ₹∘,             | ₹४, ४०                              | तिष्ठन    | तम्           | <b>१३</b> —२                |                |                  | १४, २८,                      |
|                     | गी० इ             | ∥০ মা• ১                                | ₹₹           |                 |                                     |           |               |                             |                |                  |                              |
|                     |                   |                                         |              |                 |                                     |           |               |                             |                |                  |                              |

|                               |                    | 32,143(1/1)               | (अनग-(।•।               | (1441-11          | 4             |               |                    |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| पदानि अ•                      | श्लो• वदानि        | अ०                        | <sup>अहो०</sup>   पदानि |                   | ক <b>া</b> •  | पदानि         | অ৹ ২ঠা৹            |
| २९, ३०; ८११                   | , १७;              | त्य.                      | त्रैविद्य               | ſ:                | ९—२०          | दमः १         | o                  |
| <b>९.</b> —१, २०, २१          | २३ त्यक्तजी        | विताः १                   | ,                       | त्व.              |               |               | १८—४२              |
| २४, २९, ३२; १०                |                    | परिग्रहः <b>४</b> -       | -२१ त्वक्               |                   | १३०           | दम्भमान       |                    |
| १०, १४, १९; ११                | ३ः त्यक्तुम्       |                           | ११ त्वत्तः              |                   | ११२           | मदान्वित      | ाः <b>१६—</b> १०   |
| ८, २३, २५,२७                  | ३१) त्यक्त्वा      | १-३३; २                   | _३, त्वत्प्रसा          | दान्              | १८-७३         | दम्भः         | 888                |
| ३७, ३९, ३९,                   | 14-                |                           | २०; त्वलमः              | :                 | <b>११</b> —४३ | दम्भार्थम्    |                    |
| <b>४०</b> , ४९; <b>१२</b> —२  |                    |                           | १२; त्यदन्यः            |                   | <b>६</b> —३९  | दम्भाहका      |                    |
| २०; १३—२५,                    | ३४३ ६ -            |                           |                         | त ११ —            | ४७, ४८        | संयकाः        | 80-4               |
| <b>१६</b> ८, १७,              | 783                |                           |                         | <b>(</b> —₹₹;     | ११—१,         | दम्भेन        | १६१७:              |
| १८—५९,६३,६४                   | ६५) त्यजति         |                           |                         | ₹°, ₹८; ₹         | c67           |               | १७—१८              |
|                               | , ७२ त्यजन         | ۷                         |                         |                   | ર—ર઼!         | दया           | <b>१६</b> —२       |
| तेजस्वनाम् ७—                 | १०; त्यजेत         | १६                        |                         | T: \$             | १२७           | दर्पः         | ₹ <b>६</b> —४      |
| १०                            | –રેદ               | ₹€ €,                     | 'I                      | ११, १             |               |               | - १८; १८- ५३       |
| तेजः ७-९,                     | १०; त्यागफल        |                           | ृ २७,                   | ₹∘, ₹             |               | दर्शनकाहि     |                    |
| १०३६; १५                      |                    | 86-                       |                         | ·, ४१;            |               |               | <b>११</b> —४, ४५   |
| १२; <b>१६</b> —३; <b>१</b> ८— | -४३ त्यागम         | १८२                       | 11                      | (; १० १           | ۷, وق, ا      | दर्शयामास     |                    |
| તેગોમિઃ ११—                   | -३० व्यागः         | १६                        |                         | ₹१ - <b>३</b> ,   | ¥, ₹८,        | दशितम         | ११—४७              |
| तेजोमयम् ११—                  | -80                | १८ −४:                    |                         | 6, 26, 3          | 3, 38,        | दश            | १३ ५               |
| तेजोराशिम् ११—                | -१७ त्यागात्       | <b>१</b> २                | 1                       | ٤, ३८، ३          |               | दशनान्तर      | ११ - २७            |
| तेजोऽशसंभवम् १०-              | -४१ त्याभी         |                           | `                       | 19; १८            |               | दहति          | <b>२</b> —२३       |
| तेन <b>३—</b> ३८; ४—          | २४; त्याम          | 86-                       | -8                      | त्वा.             |               | दशकराला       | नि ११ २५,          |
| <b>५</b> —१५; <b>६</b> —      | -४४ व्याज्यम्      | ?ડ—३, ૅર,                 | ५ है वा ३               | —२; ११            |               |               | २७                 |
| १११, ४६:१७                    | २३;                | त्र-                      | -                       | २, ३२: १          |               |               | दा.                |
| १८—                           |                    | ?६—:                      | ( 5 )                   |                   |               | दाश्यम        | <b>१८−</b> -४३     |
| तेपाम् ५—१६; ७—               | १७, त्रायत         | त्राः<br>२—≀              |                         | ₹,१७.११           | ] :           | दानत्यम्      | १७२०               |
| २३१९—२२;१०—                   |                    | त्रि.                     | 20,                     |                   | 1             | रानकियाः      | <b>૧૭</b> ૨૫       |
| ११; १२ —१, ५,                 | ७; त्रिधा          | ₹८ - £                    |                         | 88, 88,           | - 1-          | ानवाः         | 8088               |
| १७१                           | ৬ রিশি:            | ·s?                       |                         | ०२, ००:<br>२—१;१५ | 71.           | शनम १०        | 4; १६ १;           |
| तेपु <b>२</b> ६२; ५           | १२३ १६-            | -२२; १८—४                 | 0                       | ₹., ৻৻            | -4.           |               | २०, २०, २१,        |
| <b>७</b> १२; ९४,              | ९, त्रिविधम<br>१७— | ક્રફ ર<br>૧ <b>૨—-</b> ૧૭ | १;   दक्षः              |                   | —१६           | २२; १८        |                    |
| २९; १६-                       | -0 (0-             | २९, <del>२८</del>         |                         | _                 |               | ाने           | १७२७               |
| ते.                           | त्रिविधः           | ₹७-७,२                    |                         |                   |               | ानेन          | 88 4 <b>8</b>      |
| •••                           | 0.0                | १८४, १                    | Z 2011                  |                   |               | ानेप <u>्</u> | ८—२८               |
| तैः ३१२; ५१                   | ९; त्रिविधा        | ₹ <b>७</b> − :            | 3                       | •                 |               | ानै:          | 3386               |
| 9                             | रं॰ त्रिप्         | १८१<br><b>३</b> २         | `. ا <sup>،</sup>       |                   |               | स्यन्ते       | ₹—१२               |
| _                             | 1,                 | त्री.                     | 1                       | -                 | , ]           | ास्यामि       | १६-१५              |
| तो.                           | त्रीन् १४-         | - २०, २१, २               | १ ददासि                 |                   | -70           |               | <b>દ્ધિ.</b> `` `` |
| तोयम् ९                       | र६                 | त्रै.                     | दधामि                   |                   |               |               |                    |
| ताँ.                          | त्रेगुण्यविपः      | मः २४                     |                         |                   | -82           |               | ₹ <b>८</b> ४०      |
| •                             | त्रैधर्म्यम        | <b>९</b> २                | 1 . 3                   |                   | ८ १५ दि       | व्यगन्धान्    |                    |
| तौ २—१९; ३—                   | ४ त्रैलोक्यराज     | यस्य १—-३                 | दमयताम्                 |                   | —₹Z           |               | 28-88              |
|                               |                    |                           |                         | •                 |               |               |                    |

| दिव्यमास्पापरप्रस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                   |                                         |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| श्रिक्षम स-१, ८-८, १८   द्वाका मार्या श्रिक्ष   ११ - १०   १८ व्या   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १०   १८ - १८   १८ - १८   १८ - १८   १८ - १८   १८ - १८   १८ - १८   १८ - १८   १८ - १८   १८ -    | <b>વદાનિ અ</b> ં જોં         | पदानि अ० इलो०                                     | पदानि अ० झ्टो०                          | पदानि अ० इली०          |
| देशमा   श्र-५  १८-८  १८-८  १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०   १८-४०      | दिव्यमा <b>ऱ्या</b> म्बरधरम् | दुःखयोनयः ५२२                                     | देवन्ः १०१३                             | दोपै: १४३              |
| हिलामा १०-४० हु ज्लास ५-६१ १८ -१८ हिलामा १०-४० हु ज्लास ५-६१ १८ -१८ हु ज्लास ५-११ १८ -१८ हु ज्लास ६८ -११ हु ज्लास | ११११                         | दुःखदोकामयप्रदाः १७- ९                            | देववर ११—३१                             | द्या.                  |
| है के | दिव्यम् ४ ९; ८८              | दु:खमंयोगवियोगम्                                  | देवत्रताः ९.—२५                         | द्यावाप्रथिव्याः ११—२० |
| हिल्लामि ११ - ५ १६ - ६० १६ १८ - ६० १६ १८ - ६० १६ १८ - ६० १६ १८ - ६० १६ १८ - ६० १६ १८ - ६० १६ १८ - ६० १६ १८ - ६० १६ १८ - ६० १६ १८ - ६० १६ १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ - ६० १८ १८ - ६० १८ १८ - ६० १८ १८ - ६० १८ १८ - ६० १८ १८ - ६० १८ १८ - ६० १८ १८ - ६० १८ १८ - ६० १८ १८ - ६० १८ १८ - ६० १८ १८ - ६० १८ १८ - ६० १८ १८ - ६० १८ १८ - ६० १८ १८ - ६० १८ १८ - ६० १८ १८ - ६० १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १0; १०१२; ११                 | €₹₹                                               | देवम् ११ ११, १४                         |                        |
| दिखानि ११—५ इ.स. ५—६ १ ६—१० ६ १८—१० ६८ ८०० १८ १८—१० ६८ ८०० १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | दिव्यानाम् १०४०              | दु:खहा ६१७                                        | देवानाम् १० - २, २२                     | 20 Se 35               |
| दिखान का निर्माण का   | दिव्यानि ११—                 | दुःलम् ५ ६; ६ - ३०;                               | देवान् ३११; ७२३;                        | · .                    |
| हिस्थाम १-२० , विकास १८ -१६ , १८ , १८ , १८ , १८ , १८ , १८ , १८ ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | दिव्यानेकोद्यतायधम           | १०-४; १२ -५;                                      | e,२५; <b>११</b> १५;                     | 1                      |
| दिखा   ११६, १९   १८   १८   १८   १८   १८   १८   १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | १३-६; १४ -१६;                                     | ₹9४                                     |                        |
| हर - १५ व्याप्त १० - १६ १८ व्याप्त १८ - १६ व  | दिव्यान् ९,२०                | ₹6-6                                              | देवाः ३ ११, १२;                         |                        |
| दिया: १०-१६, १९ दुलालयम ८-१५ दुला १८-२५, ३७, ४५ दूला १८-१६ १८ १८-२०, १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                   | १०१४: ११५२                              | ,                      |
| दिया प १-४ वृष्ण  |                              |                                                   | देवेश ११२५, ३७,४५                       |                        |
| दिशा ६ १३, ११, -२०, ११, १४ १८, १३, १४ १८, १३, १४ १८, १३, १४ १८, १३, १४ १८, १३, १४ १८, १३, १४ १८, १३, १४ १८, १३, १४ १८, १३, १४ १८, १३, १४ १८, १३, १४ १८, १३, १४ १८, १३, १४ १८, १३, १४ १८, १३, १४ १८, १३, १४ १८, १३, १४ १८, १३, १४ १८, १३, १४ १८, १३, १४ १८, १३, १४ १८, १३, १४ १८, १३, १४ १८, १३, १४ १८, १३, १४ १८, १४ १८, १३, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४ १८, १४     |                              |                                                   | देवेपु १८—४०                            |                        |
| द्री. १८ - ३१ देश हर्या १८ - ३१ देश हर्या १८ - ३१ देश १४ - १४ देश १४ देश १४ - १४ देश १४ |                              |                                                   | देश ६ - ११; १७२०                        |                        |
| हीता स्वाचनित्रम १११४ है. व्याचनाय १९१४ है. व्याचनाय १११४ है. व्याचनाय १९१४ हे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                   | देहस्ता १८११                            |                        |
| दीविद्यावन्त्रेयम १११४ द्वा दिवान्त्रेयम १११४ द्वा दिवान्त्रेयम १११४ द्वा द्वा द्वा १११४ द्वा द्वा द्वा १११४ द्वा द्वा १११४ द्व १११४ द्वा १११४ द्वा १११४ द्वा १११४ द्वा १११४ द्व १११४ द्वा १११४ द्वा १११४ द्वा १११४ द्वा १११४ द्व १११४ द्वा १११४ द्वा १११४ द्वा १११४ द्वा १११४ द्व १११४ द्वा १११४ द्वा १११४ द्वा १११४ द्वा १११४ द्व १११४ द्वा १११४ द्वा १११४ द्वा १११४ द्वा १११४ द्व १११४ द्वा १११४ द्वा १११४ द्वा १११४ द्वा १११४ द्व १११४ द्वा १११४ द्वा १११४ द्वा १११४ द्वा १११४ द्व १११४ द्वा १११४ द्वा १११४ द्वा १११४ द्वा १११४ द्व १११४ द्वा १११४ द्वा १११४ द्वा १११४ द्वा १११४ द्व १११४ द्वा १११४ द्वा १११४ द्वा १११४ द्वा १११४ द्व १११४ द्वा १११४ द्वा १११४ द्वा १११४ द्वा १११४ द्व १११४ द्वा १११४ द्व १११४ द्वा १११४ द्वा १११४ द्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                   |                                         |                        |
| दीनश्वन स्थापन ११ - १९ व्याचिक्य ११ - १० व्यच्य | दीपः ६१                      | द्रेण २४९                                         | देहसत् १४—१४                            | द्रुपदपुत्रेण १३       |
| होता है - २४  | दीप्तविशालनेत्रभ ११२         |                                                   | देहर्याद्धः १२५                         | द्भादः १—४, १८         |
| दोनास ११ - २४ दिनामा ५ - १८ - १४ दिनामा ५ १८ - १४ दिनामा ११ - १४ दिनामा १४ १४ दिन | दीसहुतादावक्त्रम ११ - १९     | • 1                                               | देहसभुद्धवान १४-२०                      | द्रो.                  |
| हैं - २० देवं हैं हैं - २० देवं हैं - २० दे | दीसम् ११२                    | .   हरूत्रताः ७५८;९,१४                            |                                         | द्रोणम २४; ११३४        |
| २१४० व्हान ११४० वहान १४४० वहान १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | दीमानलार्ऋग्रुतिम्           | 1                                                 | 81088                                   | ड्राणः ११—२६           |
| हार्यात १७ -२०, २२, २२ हण्यात् ११- ५०, ५३ हाहितम ३-४, १४ -५० हण्यात् १८ -२८ हण्यात् १६ -५० हण्यात् १५० -१० हण्यात् १५० -१० हण्यात् १५० -१० हण्यात् १५० -५० हण्यात् | 88                           | हिटेस १५३                                         |                                         | द्रौ.                  |
| देशमधी द | दीप्तिमन्तम ११ - १५          | हप्रवृतंम ११४७                                    | देहाः २१८                               | द्रीपदेयाः १६, १८      |
| हुं स्वया १० १० हुं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | दीयते १७ -२०, २१, २          | हिष्टवान् <b>११</b> ५२, <b>५</b> ३                |                                         |                        |
| द्वागावस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | दीर्घमत्री १८२४              | हण: <b>२</b> १६                                   |                                         |                        |
| द्वास्थ्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 1                                                 |                                         |                        |
| हुगानिस द - ४ र - ५ र - ५ र र र र र र र र र र र र र र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                            | 9                                                 |                                         |                        |
| द्वासित्स ६ - ४० । १६, २४० १४५, ४५० । १६, १८० १४५, ६४० । १६, १८० १४५, ६४० । १६, १८० १४५, ६४० । १६, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८० १४५, १८ |                              | 1 177 11 1                                        |                                         |                        |
| वृतिमध्यम् १२ १७ ५ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | २३, २४, २५, ४५,                                   |                                         | द्वा.                  |
| द्विनेश्वस्य ११ - १० दि. दे. १२ - १३ - १२ - १३ - १२ - १३ - १२ - १३ - १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 1 - 11 (1                                         | 1                                       | द्वारम १६२१            |
| दुर्भतः १८-१६ । १८-१६ । १८-१६ । १८-१६ । १८-१६ । १८-१६ । १८-१६ । १८-१६ । १८-१६ । १८-१६ । १८-१६ । १८-१६ । १८-१६ । १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६   १८-१६ |                              | · • •                                             |                                         |                        |
| दुर्गाशाः १८—३५ देवाः ४ १२ देव्यानाः १८—३५ देव्यानाः १८—३५ देव्यानाः १८—३५ देव्यानाः १८—३५ देव्यानाः १८—१५ देव्यानाः १८—१५ देव्यानाः १८—१५ देव्यानाः १८—१५ देव्यानाः १८—१५ देव्यानाः १८—६५ देव्यानाः १८—१५ देव्यानाः १८—१६ देव्यानाः १८—१८ देव्यानाः १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 23 99 - 94. XX. X6                                | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | द्विजीनम १७            |
| हुनोधन:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | ਫ਼ਿਰਗ: ৩ 90                                       | द,                                      |                        |
| हुस्भित्रम् ६—४२<br>तुष्कृताम् ४—८<br>तुष्कृताम् ४—१<br>तुष्कृताम् ४—१<br>तुष्कृताम् ४—१<br>तुष्कृताम् १—११<br>तुष्मम् १६—१०<br>तुष्मम् १६—१०<br>तुष्मम् १६—१०<br>तुष्मम् १६—१०<br>तुष्मम् १८—१०<br>तुष्मम् १८—१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                   |                                         | हिपतः १६१९             |
| द्वाप्तिका ४— देवदेवस्य ११> ३ त्याः १६— ६ ६ द्वाः १६— ६ द्वाः १९ — १ द्वादिवस्यकारुमानम् द्वापः १९ — १९ द्वादिवस्यकारुमानम् १९ — १९ देवीः १९ — १९ देवीः १९ — १९ देवीः १९ — १९ देवस्याः १९ — १९ देवस्याः १९ — १९ देवस्याः १८ — १९ देवस्याः १९ वर्याः १९ व    | 0                            | दिवदेव १० - १५                                    |                                         | हे.                    |
| पुष्कृतिनः ७१५ देवदिज्युरुपाल्युजनम् देवी ७१५; १६१५<br>दुषाद्व १४१ १७१५<br>दुप्यूम्म १६१० देवभोगान् ९२०<br>दुप्यूग्म ३१९ देवस्थाः ९२१ दोलस्य १८१ देगः<br>दुप्यापः ६१६ देवशिः १०१३ दोसम् १३८; ३९ द्वीः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | <del>272271271                             </del> |                                         | हेपः १३—६              |
| हुणामु १४१ देशभागान् ९२४ देशभागान् १५१५ ११२५ १४२५<br>हुण्युम् १६-१० देशभागान् ९२६ दोग्यः १८१ देश-१<br>हुण्युलः ३११ देशकाः ७२१ दोशन् १८१ देशनः ९१<br>हुण्यानः ६३६ देशिः १०१३ दोगम् १३८,३९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 6 7                        | 5 . C                                             |                                         |                        |
| ड के .<br>इप्पोण ३—३९ देवसका: ७—२३ दोलनत् १८—३ देप्पः ९—२९<br>इप्पापः ६—३६ देवर्षिः १०—१३ दोसम् १—३८,३९ <b>डी.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                            | \$ 6058                                           | 1                                       | १२१७; १४२२;            |
| दुष्पापः ६—३६ देवर्षः १०—१३ दोषम् १—३८,३९ द्वौ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | दुष्पूरम् १६—१               | ० देवभोगान् ९—२०                                  |                                         |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                   | दोपनत् १८—३                             | इंप्यः ९२९             |
| दु:खतरम् २—३६ दिवर्गिणाम् १० -२६ दिग्पेण १८—४८ द्वौ १५—१६; १६—६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                   |                                         |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | दु:खतरम् २—३                 | ६ दिवर्षिणाम् १० – २६                             | दोपेण १८४८                              | ्रोद्यो १५—१६; १६—६    |

|                                  | -11 12 1 16 11 11 11 11                                    |                         |                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| पदानि अ० को०                     | गदानि अ॰ इस्रो∙                                            | पदानि अ० क्लो०          | पदानि अ॰ इलो॰                  |
| ધ. '                             | वार्यते ७—५                                                | ९, ११, १२, १२, १२,      | १५३, ३, ३, ३, ४,               |
| धनमान-                           | ધી.                                                        | १२, १२, १२, १३, १५,     | E, E, E, E, Po, PP;            |
| मदान्विताः १६१७                  | वीमता १—३                                                  | १६, १६, १७, १९, १९,     | १६—३, ७, ७, ७, ७,              |
|                                  | ग्रीमताम् ६—४२                                             | १९, २०, २०, २०, २०,     | २३, २३, २३;१७—२८;              |
| धनंजय २—४८, ४९;                  | वीरम् २१५                                                  | २३, २३, २३, २३, २५,     | १८ ३, ५, ७, ८, १०,             |
| 888; vv; €                       | वीरः २१३;                                                  | २६, २७, २९, ३०, ३१,     | १०, ११, १२, १६, १७,            |
| ९—९; १२—९;                       | १४—२४                                                      | ३१, ३३, ३८, ४०, ४०,     | १७, १७, १७, ३५, ४०,            |
| १८२९, ७२                         | ધુ.                                                        | ४२, ४४, ५७, ५७, ६६,     | 80, 80, 48, 48, 46,            |
| धनजयः 🐞 १ -१५;                   | र्मः र—२५                                                  | EE, 60, 67; 3-8,        | ५९, ६०, ६७, ६७, ६७,            |
|                                  | रूम<br>समेन ३—३८; १८—४८                                    | 8, 4, 6, 84, 86, 86,    | ६७, ६९, ६९                     |
| धनानि १३३                        | ¥.                                                         | १८, १८, २२, २२, २३,     | नकुलः १—१६                     |
| धनुर्धरः १८७८                    | - 1                                                        | २४, २६, २८, २९, ३२,     | नक्षत्राणाम् १०—२१             |
| धन: ₹ <b>-२०</b>  `              | गुतराष्ट्रस्य ११—२६                                        | ₹४; 8 4, 9, १४,१४,      | नदौनाम् ११२८                   |
| धमकामाथान १८—२४।                 | त्तराष्ट्रः ११                                             | १४, २०, २१, २२, ३१.     | नभः १—१९                       |
| ध्यक्षत्र ११।                    | ातिग्रहीतया <b>६</b> —२५                                   | ३५, ३८, ४०, ४०, ४०,     | नभःस्पृशम् ११२४                |
| भ्रमसम्बद्धाताः २७।              | ातिम् <b>११</b> —२४<br>।तिः <b>१०</b> —३४ <b>; १३</b> - ६; | ¥۶; ٤٠—٤, ٤, ٤, ٤,      | नमस्कुरु ९३४;१८-६५             |
| ज्ञासम्बाधनाथाय २८।              |                                                            | ان، د، وه، وي، وي،      | नमस्यन्तः ९,—१४                |
| धर्मस्य २४०; ४-७;                | १६— ३; १८—३३,३४,<br>३५, ४३                                 | १४, १४, १४, १५, १५,     | नमस्यन्ति ११—३६                |
| <b>९</b> ३; १४२७                 | id: १८—२९                                                  | ₹0, ₹0. ₹₹; <b>६</b> १, | नमः ११—३१, ३५, ३९,             |
| धमम १८३५,३२।                     |                                                            | १, २, ४, ४. ५, ११,      | ₹%, ₹%, ₹%, ४०, ४०             |
| STEP 2 - 39 -                    | त्या १८३३, ३४, ५१                                          | ११, १६, १६, १६, १६,     | नमरन ११—३७                     |
| धर्माविरुद्धः ७ ११ <sup>धृ</sup> | ्रयुत्माह्ममन्त्रितः                                       | 8°, 78, 77, 77, 74,     | नयेन् ६२६                      |
| धर्म १४०                         | १८ –२६                                                     | ₹0, ₹0, ₹₹, ₹८, ₹९,     | नरकस्य १६ २१                   |
| धम्यम् २१२:।                     | ष्टिकेतुः १—५                                              |                         | नरकाय १४२                      |
| 97; 8€00 g                       | ष्टिशुप्तः ूर-१७                                           |                         | नरके १-४४: १६१६                |
| धर्म्यात २—३१                    | ધે.                                                        |                         | नरपुद्भवः १-५                  |
| 4.41.800                         | नृनाम् १•─२८                                               |                         | नग्लोकपीनाः ११२८               |
| ધા. <u>'</u>                     | ध्या.                                                      | 4, 4, 9, 78, 79, 79,    | नरः २—२२; ५—२३;                |
|                                  | पानयोगपरः १८-५२                                            | ₹१;१०₹,₹,७.१४,          | ₹ <b>२</b> —१९; <b>१६</b> —२२; |
|                                  | शनम् <b>१२</b> —१२<br>शनात <b>१२</b> —१२                   | ₹¥, ₹८, ₹९, ₹९, ¥०;     | १८-१५, ४५, ७१                  |
|                                  | भागेन १३—२४                                                |                         | नगणाम् १०२७                    |
| १०१२; ११३८; ह                    | पायतः २—६२                                                 | २४, २५, २५, ३१, ३२,     | नराधमान् १६१९                  |
| 8.4- € 85                        | गायन्तः १२—६                                               |                         | नरायमाः ७१५                    |
| धारयते १८—३३,३४                  | म्रु.                                                      | 86, 86, 43, 43, 43,     | नराधिपम् १०२७                  |
|                                  | वम् २—२७; <b>१२</b> —३<br>वः <b>२—२७</b>                   | 47; 87-6, 6, 9,         | नरेः १७१७                      |
| धारयाम १५१२                      |                                                            |                         | नवद्वारे ५१३                   |
| धातराष्ट्रस्य १—२३               | न.                                                         |                         | नवानि २—२२, २२                 |
| धार्तराष्ट्राणाम १—१९            |                                                            | २३, २८, ३१, ३१, ३२,     | नश्यति ६—३८                    |
| धार्तराष्ट्रान् १२०, ३६, न       |                                                            |                         | नश्यतम् ८—२०                   |
| , ,-1                            | ₹२, ₹५, ₹७, <b>₹८,</b><br>₹ <b>९; २</b> —₹, ६, ६, ८,       | रर, रर, रर, रर;         |                                |
|                                  |                                                            |                         |                                |

| पदानि                   | अ०             | ₹ओ०        | पदानि                | अ०     | *સ્ત્રે    | • पदानि                     | अ•   | 48             | ० पदानि                  | ¥10           | <i>1</i> 8) ০ |
|-------------------------|----------------|------------|----------------------|--------|------------|-----------------------------|------|----------------|--------------------------|---------------|---------------|
| नष्टात्मानः             | १६             | ٩          | नित्यशः              |        | c १        | ४ नियाजितः                  | :    |                | ६ निश्चयेन               |               | €— <b>?</b> ₹ |
| नष्टान्                 | ₹~             | -३२        | नित्यसत्त्वस         | थः     | <b>ર</b> ४ | ५ निरम्भिः                  |      |                | १ निश्चरति               |               | ६—२६          |
| नप्टे                   |                |            | नित्यसन्या           | मी     | ٠          | <b>रै</b> निरहंकार:         | :    |                | ; निश्चला                |               | 2-43          |
| नः १-                   | <b>३२, ३३,</b> |            |                      |        | ₹१         |                             |      |                | ३<br>निश्चितम्           |               |               |
|                         | ₹€             | , ξ        | नित्यम् २            | —२१,   | २६,३०      | i<br>निरागीः                |      |                | ; निश्चिता               |               | ?६—११         |
|                         | ना.            |            | ३—१५                 | , ₹१;  | ₹ξ         |                             | २१;  |                | निश्चित्य                |               | 32            |
| नागानाम्                | ₹0-            | -२९        | १०९                  |        | १५२        | , निराभयः                   |      | 8              |                          | ३—३;          | ₹9—₹;         |
| नानाभावा                |                |            |                      | ; {    | lc -4;     | निसहारस                     | 7    | 2-4            | 1                        |               | <b>?</b> <40  |
| नानावर्णाष्ट्           |                |            | नित्यः               | ₹      | ₹0, ₹४     | निरीक्ष                     |      | ₹—- <b>₹</b>   | निस्त्रेगुण              |               | <b>2</b> —84  |
| नानाविधा                |                |            | नित्याभियुत्त        |        |            | निरुद्धम्                   |      |                | निहताः                   |               | ११—३३         |
| नानाशस्त्रप्र           |                | 9          | निद्रालस्यप्रम       |        |            | निकथ्य                      |      | c-17           | निहन्य                   |               | <b>१</b> —३६  |
| नान्यगामिन              |                | -4         |                      | ۶      | ८३९        | निर्गुणत्वात्               | . 1  | 338            | नि:श्रेयम                | करी           | 4             |
| नामयज्ञेः               |                |            | निधनम्               |        |            | निर्गुणम्                   | 1    | ₹ <b>3—</b> ₹४ | निःस्पृहः                | <b>२</b> —७१; | 816           |
| नायकाः                  |                |            | निधानम्              |        |            | निर्देशः                    | ę    | ६५- छ          | 1                        | नीः           |               |
| नारदः                   | १०-१३,         |            |                      |        |            | निदीपम्                     |      | 4 88           | नीतिः                    | ۶             | o—₹८;         |
| नारीणाम्                |                |            | निन्दन्तः            |        | २ - ३६     | निद्दंन्द्वः २              |      | 4-3            | 1                        |               | 6-06          |
| नीवम्                   |                |            | निवदः                | ۶,     | ८ -६०      | निर्ममः २-                  | -08; | <b>३</b> ₹0;   | 1                        | नु.           |               |
| नाशनम्                  | १६             |            | निवध्नन्ति           | 8      | - 1)       |                             |      | ८—५३           | न ।                      | ુ.<br>₹—३५;   | 355           |
| नागयामि                 | ξο             |            |                      |        |            | निर्मलत्वान                 |      | १४— ६          | 1                        | े ह. े        |               |
| नाशाय<br>नाशितम         | ११२९,          | · · I .    |                      |        |            | निर्मलम्                    |      | R18            | नुलोके                   |               | ₹—×<          |
| नागशतम्<br>नामान्यस्तर- | 4-             |            | नियन्थाय<br>नेबध्यते |        |            | निर्मानमेहाः                |      | १o५            | <b>न</b> पु              |               | 9-6           |
|                         |                | ł          |                      |        |            | निर्योगक्षेम:               |      | <b>ર</b> ४५    |                          | नै.           |               |
| चारिणी                  | tq7            | 1.6        |                      |        |            | निर्वाणपरमा<br>०-ऽ'         | -    |                | नंष्क्रम्यंसि            | डेम् १        | 6-69          |
| नासिकाग्रम्             | Ę ;            | 17         | नेबोध १              | ७; रूट | 1          |                             |      |                | नैफर्म्यम्               |               | ₹४            |
| नास्ति                  | २६             | ٤ .        |                      |        | ٥٠         | निर्वेदम्                   |      |                | नेप्कृतिकः<br>ऽ००        |               | < <u>−</u> ₹< |
| 1                       | नि.            |            | र्नामत्तमात्रम       | * * *  | ३३         | निर्वेर:<br>ठिक्को र        |      | <b>?—</b> ५५   | नेष्टिकीम्               | _             | 4-65          |
| निगच्छनि                | <b>०</b> ,३    |            | नमित्तानि<br>रमिषन्  |        |            | निवर्गते २-                 |      |                |                          | नो.           |               |
|                         | १८ −३          | ۰۱<br>۱۵ م | सम्पन्<br>स्यतमानमः  |        | 6 -6       | निवर्गन्ति<br>निवर्गन्ते ८- |      | 14-K           | ना                       | 80            | <b>9—</b> ₹८  |
| निगृहीतानि              | ₹—ξ            | 1 4        | ।वतमानमः             |        |            | ।गपनस्य ८-                  |      | - 1            |                          | न्या.         |               |
| नियद्वामि               |                |            | वितस्<br>वितम् १     |        | او—د<br>ا  |                             |      | <b>α</b> —ε    |                          | 80            | <u> १५</u>    |
| निग्रहम्                | Ę.—ફ           | ۲] ۱       |                      | 88, 2  | 2-2;       | निवर्नितुम                  |      | ३९             | न्यासम्                  | ۶             | ₹—2           |
| निग्रह:                 |                |            | यतात्मभि:            | 12     | 22 45      | निवसिष्यमि                  |      | ₹८             |                          | ٧.            |               |
| नित्यजातम्              | 2 21           |            | यताहाराः             |        |            | निवातस्य:<br>-              |      |                | पक्षिणाम्                | १०            | — <b>३</b> ०  |
| नित्यतृप्तः             | 8              |            | यताः                 |        |            | निवासः                      |      | -16            |                          | 3             | <b></b> ₹₹    |
| नित्ययुक्तस्य           | 6-8            |            | यमभ                  | 10     |            | नितृत्तानि<br>नितृत्तिम     |      | २२             |                          | १५            | -84           |
| नित्ययुक्तः             | ·9             | 9 17       |                      | ₹७     |            | ાન <b>ા</b> કાત્તમ્         |      |                | पञ्च १३                  | -4; १૮        |               |
| नित्ययुक्ताः            | <b>९</b> १४    | ;          |                      |        | - 48       | Printer                     |      | ₹o             |                          |               | १५            |
|                         | <b>१२</b>      | ۹          | योख्यति              |        | _40        |                             |      | 2              |                          | १८            | -68           |
| नित्यवैरिणा             |                |            | योजयसि               |        | -421       |                             |      | 2, 44          | पणवानकरो।<br>स्थितन्त्रस |               |               |
|                         |                |            |                      | •      |            | गव्यवस्                     | ۲.   | c-8.           | गण्डतम्                  | R             | -66           |

| पदानि अ० ऋो०।                             | पदानि अ॰ को                 | पदानि अ० श्लो०            | पदानि अ० श्लो॰         |
|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
| पण्डिताः २—११;                            | १०—४0; ११—५४                | । पवित्रम् ४३८; ९२,       | वापेषु <b>६९</b>       |
| 4-8, 86                                   | ₹ <b>८</b> —¥               | १७; १०१२                  | वाप्मानम् ३-४१         |
| पतङ्गाः ११२९                              | यरम्पराश्राप्तम् ४—ः        | र पश्य १३, २५; ०५;        | पारुप्यम् <b>१६</b> ४  |
| पतन्ति १-४२; १६-१६                        | परः ध—४०;८—२०,२२            |                           | पार्थ १२५; २३,         |
| पश्रम् ९—२६                               | <b>१३</b> —२                | र पश्यतः २—६९             | २१, ३२, ३९, ४२, ५५,    |
| पथि ६—३८                                  | परा ३-४२; १८-५              | पस्यति २२९; ५५१           |                        |
| पदम् २-५१;८-११;                           | पराणि ३-४                   | 1                         | 1                      |
| १'५—४, ५; १८—५६                           | पराम् ध३९                   | ;                         | ,                      |
| पद्मपत्रम् ५—१०                           | <b>€</b> —४५;७—५;९—३३       | 1                         | 1                      |
| परतरम् ७-७                                | <b>१३</b> —२८; <b>१४</b> —१ | 1                         | 1                      |
| परतः ३—४२                                 | १६२२, २३:१८-५४              | 1                         | , ,                    |
| परधर्मः ३—३५                              | £ 7, 5,                     | 1                         |                        |
| परधर्मात् ३३५;                            | परिकीर्तितः १८—७, २।        | 1 22 200 20 2             | 1                      |
| १८४७<br>परमम् ८३,८, १:                    |                             |                           | ३२, ३३, ३४, ३५, ७२     |
|                                           | परिक्रिप्टम् १७—२           |                           | पार्थः १२६; १८७८       |
| ₹ <b>०</b> —१, १२; ११—१,                  |                             |                           | पार्थस्य १८—७४         |
| <b>९</b> , १८; १५—६;<br><b>१८</b> —६४, ६८ |                             | 25 210 20                 | पार्थाय ११ ९           |
|                                           |                             | 1                         | पावकः २२३:             |
| परमः ६—३२                                 | 1                           | 'l ` _                    | १० २३; १५६             |
| परमात्मा ६ ७;                             |                             | 1                         | पायनानि १८-५           |
|                                           | परिणामे १८३७, ३८            | 1                         |                        |
| परमाम् ८—१३, १५, २१;                      | :                           | ,                         | पि.                    |
|                                           | परित्यामः १८                |                           |                        |
| परमेश्वर ११—३                             | 1                           | 1                         | पिता ९१७; ११ -४३,      |
| परमेदवरम् १३२७                            | परिटह्मते १—३               |                           | 66; 88-8               |
| परमेप्वासः १—१७                           |                             | }                         | पिनामहः १—१२:९,१७      |
| परया <b>१</b> —२८; <b>१२</b> —२;          |                             | पाण्डवानाम १०—३७          | पितामहान १ २६          |
| <b>१७</b> १७                              | परिप्रदनेन ४ ३              | 1                         | पिताभहाः १३४           |
| परस्तात् ८९                               | परिमार्गितव्यम १५           |                           | पितृबनाः <b>९.</b> —२५ |
| परस्परम ३—११; १०—°                        | परिगुप्यति १-२              |                           | िवृणाम १०२९            |
| परम्य १७—१९                               |                             | ₹ेपालकम् १—-३८            | भितृन १२६; ९२५         |
| परम् २—१२, ५०;                            | पर्जन्यः ३—१                | ४ पात्रे १७२०             | र्पी∙                  |
| ₹—११, १९, ४२, ४३;                         |                             | < पापकृत्तमः <b>ध</b> —३६ | पीडया १७१९             |
| 8-Y; G-23, 26;                            | वर्णान १५                   | १ पापयोनयः ९.—३२          | g.                     |
| < وه، ۶८; ٩. − وو;                        | पयवतिष्ठते २६।              | 1                         | पुण्यकर्मणाम् ७२८;     |
| ₹o१२,१२;११-१८;                            | पर्याप्तम् ११               |                           | 85-08                  |
| ₹८,₹८,४७; ₹३—१२,                          |                             |                           |                        |
| १७, ३४; <b>१४</b> —१, १°.;                |                             | ° पापात् १—३९             | , ,                    |
| १८- ७५                                    | पर्युपितम् १७१              | • पापाः ३—१३              | पुण्यम् ९—२०;१८—७६     |
| पग्तप २३,९;४२,५,                          | पवताम १०-३                  | 1.                        | पुण्यः ७९              |
| ₹ <b>३; ७—२७; ९—</b> ३;                   |                             | श्रीपांपन्यः ४३६          | पुण्याः ९—३३           |

| पदानि अ० श्लो०                | पदानि अ॰               | स्रो॰ पदानि अ०                         | श्लो०            | पदानि अ                            | ০ *ঠা•                                |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| पुण्ये ९—२१                   | पुष्पम् ९-             | -२६ प्रकाशम्                           | १४२२             | <b>ग्रतपन्ति</b>                   | ११—३०                                 |
| पुत्रदारग्रहादिपु १३९         | पुष्पिताम् २-          | ४२ प्रकाशः ७—-२५;                      | १४—११            | प्रतापवान्                         | ११२                                   |
| पुत्रस्य ११४४                 | पुंमः २—               |                                        | ११३६             | प्रनि                              | ₹४३                                   |
| पुत्रान् १—२६                 | ų.                     | प्रकृतिजान्                            | <b>१३</b> २१     |                                    | ९—३१                                  |
| पुत्राः १—३४; ११—२६           | पूजाहीं २              | _४ प्रकृतिजै: ३५;                      | १८—४०            | प्रतिजाने                          | १८६५                                  |
| पुनः ध१, ३५; ५ १;             | पृच्यः ११—             | . <sub>४३</sub> प्रकृतिसंभवान्         | १३—१९            | प्रतिपद्यते                        | <i>\$8</i> —₹8                        |
| •                             | प्रत्यायाः ७           | -२० प्रकृतिसभवाः                       | <b>१</b> 8 ધ     | प्रतियोत्स्यामि                    | ₹¥                                    |
| ८१५, १६, १६, २६               | प्रताः ४               | -१० प्रकृतिस्थः                        | <b>१३</b> २१     | प्रतिष्ठा                          | १४२७                                  |
| ९७, ८, ८, ३ <b>३</b> ;        | पृति १७-               | -१० प्रकृतिस्थानि                      | १५७              | प्रनिष्ठाप्य                       | €११                                   |
| <b>११—</b> १६, ३९, ४९,        | पुरुषः ३१९,            |                                        |                  | प्रतिष्ठितम्                       | <b>३—१</b> ५                          |
| ५०; १६१३; १७२१:               |                        | <sub>- ود</sub> ا ه - <i>د</i> ; ۶ - ۱ |                  | प्रतिश्विता २-                     | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| · <b>१८</b> .—२४,४०,७७,७७     | पृर्वम् ११—            | -३३ १३: ११-५१                          |                  |                                    | ६१, ६८                                |
| पुमान् २७१                    | पूर्वाभ्यामेन ६-       |                                        | २३               | प्रत्यक्षावगमम्                    | ९२                                    |
| पुग्स्नात् ११—४०              | पूर्वे १०              |                                        |                  |                                    | <b>१</b> १—३२                         |
| पुरा ३— -३,१०; <b>१७</b> - २३ | पूर्वः <b>४</b> १५,    | १५ १३२०;                               |                  |                                    | ₹४०                                   |
| पुरावाम ८- ९                  | ą.                     | प्रकृतः ३२७,                           | २९, ३३;          | प्रत्युपकारार्थम्                  | ₹9 <b>₹</b> ₹                         |
| पुराणः २—२०;११—३८             | पुन्छामि ३-            |                                        | 0,               | प्रथितः                            | १५१८                                  |
| पुगणी १५४                     | प्रयक्ष १ -१८,१८; ५-   | –४; प्रकृत्या                          | نوه:             | प्रदश्मतुः                         | १—१४                                  |
| पुराननः ४—३                   | ₹3-¥; ₹< ₹,            | 2 1                                    | <b>१३</b> - २९   | प्रदिष्टम्                         | ८२८                                   |
| पुर्वाजन १—५                  |                        | 96. Nadi                               | १०—२८            | प्रदीसम्                           | ११—- <b>१</b> ९                       |
| युरुपर्यभ २—१५                | १८२१,                  | ১০ স্বহাব                              | <b>ર</b> ५५      | प्रदुष्यन्ति                       | ₹— <b>४</b> १                         |
| पुरुपःयाद्य १८—४              | पृथिययम १८             | - १४ प्रजिह                            | ₹४१              | प्रद्विपन्तः                       | १६ –१८                                |
| पुरुषस्य २६०                  | पृथग्विधान् १८ -       |                                        | १८३१             | प्रनष्टः                           | १८७२                                  |
| पुरुषम २ - १५; ८८,            | पुर्वाग्वधाः १०        | - ५ प्रजानामि                          | ११३१             | प्रपथते                            | ७१९<br><b>१</b> ५४                    |
| १०; १०—१२;                    |                        | -१८ प्रजापतिः                          |                  | प्रपद्ये<br>प्रपद्यन्ते <b>४</b> १ |                                       |
| १३१९, २३; १५-४                | पृथियीम् १ -           | n==== 0                                | 8838             | 44441 0-1                          | १५, २०                                |
| पुरुषः २ - २१; ३४:            | प्रियन्याम् ७-         | _ °,; यजाः <b>३</b> —                  | -१0, २४;         | प्रवस्                             | २ <b>७</b>                            |
| ८—४, २२: ११ <del>—</del> १८,  | ₹ <b>८</b> ~           | more to live to                        | <b>१०</b> १६     |                                    | 88—88                                 |
| ३८ <b>; १३</b> २०, २१,२२;     | पृष्ठतः ११             | -४० विशास्य ५०५७, ५८<br>प्रशाबादान्    | , ۹۲, ۹۵<br>ع—۶۶ |                                    | ₹₹९                                   |
| १५१७; १७३                     | पौ.                    | प्रशास प्रशास                          | <b>₹</b> —-६७    |                                    | ₹८                                    |
| पुरुषाः ९३                    | योण्ड्रम् १ -          | -१५ प्रणस्य ११११                       |                  |                                    | ₹ <b>१</b> —३९                        |
| पुरुषोत्तम ८-१;               | 2                      | .र्६ प्रणयेन                           | ११ -४१           |                                    | c-19                                  |
| ₹ <b>०</b> १५; ११ ३           | पोत्राः १-             |                                        | 9-6              | प्रभवन्ति ८।                       |                                       |
| पुरुपात्तमम् १५१९             | पौरुपम् ७८; १८         |                                        | <b>२</b> ६३;     | प्रभवम्                            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| पुरुषोत्तमः १५—१८             | 2                      |                                        | »; <b>९</b> —-३१ |                                    | ६; ९—१८;                              |
| पुरुषो १५—१६<br>पुरे ५—१३     |                        | प्रणश्यन्ति                            | 8-80             |                                    | <b>30</b> 6                           |
| पुरोधसाम् १०—२४               |                        | ६ प्रणस्यामा<br>६ प्रणस्यामि           |                  | प्रभविष्णु                         | <b>१३</b> —१६                         |
|                               | 1                      | -१६; प्रणिधाय                          | 88-88            | प्रभा                              | ۷                                     |
| पुष्कलाभिः ११—२१              | प्रकाशयति ५—<br>१३—३३, |                                        | 8                |                                    | ₹— <b>५</b> ¥                         |
| पुष्णामि १५—१३                | · (३—२२)               | रर आण्यावन                             | G{ 5             | 4-1174                             | 448                                   |

```
पदानि
                    इली॰ पदानि
           अ०
                                      ঞ
                                               श्लो० पदानि
                                                                 अ ०
                                                                         स्हो॰ पदानि
                                                                                           अ०
                                                                                                    श्लो
 प्रभः ५---१४:९--- १८,२४ प्रविभक्तानि
                                           88---28
                                                    प्राक
                                                                      4-23
                                                                                प्रीतिपूर्वकम
                                                                                               20-20
 प्रभो ११---४; १४---२१ प्रविलीयते
                                            ४—१३ प्राञ्जलयः
                                                                     22----22
                                                                                प्रीति:
                                                                                                 १—३६
 प्रमाणम ३ --२१; १६-२४
                          प्रविश्वनित
                                       ₹--७०, ७०
                                                     प्राणकर्माणि
                                                                      ध- - २७
                                                                               <u>जीयमाणाय</u>
                                                                                                 80--8
 प्रभाषि
                           प्रवत्तः
                                           ११---३२ प्राणम ध-
                                                              -75:6-80,87
                                                                                          ब्रे.
 प्रमाचीनि
                  २ - ६० प्रवृत्तिम्
                                          22--32:
                                                               . . ३३; ४---३०
                                                                               प्रेतान
                                                                                                 8-8
 प्रमादमोही
                28-10
                                १४--२२; १६--७: प्राणापानगती
                                                                               प्रेत्य १७-२८: १८-१२
                                                                      8---8
 प्रमाद:
                88---83
                                          १८--३० प्राणापानसमायक्तः१५ --१४
                                                                                          प्रो.
                                                                                प्रोक्तवान
 प्रमादात
                ११-४१ प्रवृत्तिः
                                         १४--१२ प्राणापानी
                                                                                               4--- 2,8
                                                                      وج.....ي
 प्रमादालस्य-
                                 १५--४; १८--४६ प्राणायामपरायणाः ४ ---२९
                                                                               प्रोक्तम् ८--१; १३-
 निटाभिः
                          प्रवृत्ते
                                            १--२० प्राणिनाम
                                                                     86---88
 इाम्प्र
                          प्रवृद्धः
                                          ११--- ३२ प्राणे
                                                                      प्रमुख
                           प्रबद्धे
                                          88--88
                                                     प्राणेप
                                                                           ₹0
प्रमञ्यते ५---३: १०---३
                                                                               प्रोक्ता
                           प्रवेष्टम
                                          ११--५४
                                                     प्राधान्यतः
                                                                    25-09
                                                                               प्रोक्तानि
प्रयच्छति
                 ९----२६
                          प्रव्ययितम ११---२०,४५
                                                     प्राप्त:
                                                                    86-40
                                                                                               86---83
                                                                               प्रोच्यते
 प्रयतात्मनः
                  ९----२६ प्रव्यथिनान्तरात्मा ११-
                                                     प्राप्तयात
                                               -5X
                                                                    १८--७१
                                                                               प्रोच्यमानम्
                          प्रव्यायताः
                                                                                               १८----२९
प्रयत्नात
                    -- ४७
                                          ११— २३
                                                     प्राप्तवन्ति
                                                                      82---×
                                                                               प्रोतम्
प्रयाणकाले
                ·0 = - 20:
                          प्रशस्ते
                                          39 -- 03
                                                     प्राप्य
                                                                   _६७, ७२.
              <--- 2, 20
                          प्रशास्त्रमसम
                                           e5--3
                                                       ې ۶۰۶ چ ... ۲۶<del>۰...</del>
                                                                               फलंहतवः
प्रयाताः
             ८---२३, २४
                          प्रशान्तस्य
                                                                     9-33
                                                                               पलम्
                                                                                       ₹--4 8; tq--8:
मयाति
              ८---५, १३ प्रशान्तात्मा
                                                     प्राप्यते
                                           ×8---3
                                                                                     9---- ? $; 9.--- ? $;
प्रयक्तः
                 ३-- -३६
                          प्रसक्ताः
                                          39-39
                                                     प्राप्त्यमि
                                                                     ₹---₹७,
                                                                                      १४---१६,१६,१६;
प्रयुज्यने
                १७---२६ प्रमङ्गेन
                                          86--3x
                                                                    63-38
                                                                                      ૧૭--- ૧૨,૨૧, ૨५;
प्रलपन
                          प्रमञ्जानेतसः
                                           ₽--E4
                                                     प्राप्य
                                                                    98---83
                                                                                           १८- 3, १२
प्रलयम
           १४--१४, १५
                          प्रमञ्जानमा
                                          86-4X
                                                     प्रारभते
                                                                    26--24
                                                                                फलाका<del>ङी</del>
                                                                                               84-28
प्रलय:
         9--- 8; e,--- 8C
                          प्रमन्त्रेन
                                          88-83
                                                     प्रार्थयन्त
                                                                               फलानि
                                                                                                १८---६
प्रलयान्ताम
                          प्रसमम् २---६०:११--४१
                                                     व्राह
                                                                       8--5
                                                                               फले
                                                                                                99---
प्रलये
                          प्रमविष्यध्वम्
                                                     प्राह:
                                                             ६--२: १३ - १:
                                                -90
                                                                               फलेच
                                                      84 -8;
                                                                                                2----Y9
प्रलीन:
                28 - 25
                          प्रसादय
                                               -86
                                                                                          ਕ.
                                                               प्रि.
प्रलीयतं
                    -80
                          प्रसादम
                                           २ - ६४
                                                    प्रियचिकीर्घवः
                                                                      १.-. २३
                                                                               बत
                                                                                                प्रलीयन्ते
                    -91
                          प्रसादे
                                           २ --६५
                                                    प्रियक नमः
                                                                    93 -- 58
                                                                               बद्धाः
                                                                                               98-82
प्रवश्यामि ४ -- १६: ९ -- १; प्रमिद्धचेत
                                             3---
                                                    विवतः:
                                                                    96--- 39
                                                                               बध्नाति
                                                                                                $ 8---E
                          प्रमीद ११-- २५, ३१, ४५ प्रियहितम्
                                                                        -- १५
                                                                               बध्यत
                                                                                                3-68
प्रवक्ष्ये
                          प्रसता
                                               — ४ त्रियम
                                                                               बस्धम
                                                                                              86---30
प्रवदताम
                          प्रसताः
                                                -२ प्रियः
                                                                ৩--- १७, १७;
                                                                               बन्धात
                          प्रहसन्
                                                         - ₹%;
                                                                               बन्धः
                                                                                              Ę--- 4, Ę
                          प्रहास्यसि
                                                    १२--१४, १५, १६, १७,
                                                                               बन्धन
                                                                                               १----२७
                                                    १९३ १७-0; १८-६4
प्रचर्तन्ते
                  - 20:
                                           ५--२० वियाः
                                                                              बभुव
                                                                    १२---२०
               १७--२४
                          प्रहाद:
                                                    प्रियायाः
                                                                              बलवताम
                                                                                               9--- 88
                                                                    88-
प्रवर्तितम
                ३---१६
                                    प्रा.
                                                                              बलवत्
                                                                                               ¥ $---3
प्रविभक्तम
               ११--१३ । प्राकृतः
                                         १८---२८ | प्रीतमनाः
                                                                   88-88
                                                                              बलवान
```

| पदानि अ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | स्रो०                                                                                                            | पदानि                                                                                                                                                      | अ०                                                                                                                            | स्रो०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | पदानि                                                                                                                  | ঝ৹                           | *स्रो∘                                                                                                           | पदानि                                                                                                  | अ०                                                                         | <i>न</i> ज़ी ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| बलम् १—१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , १०;                                                                                                            | बुद्धियोगम्                                                                                                                                                | १                                                                                                                             | <b>0</b> १0;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १४                                                                                                                     | २७; १                        | <b>७</b> —-२३                                                                                                    | ११                                                                                                     | <b>५</b> ४;                                                                | १८५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ७११; १६-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -१८;                                                                                                             |                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | c-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                              | ४—२४                                                                                                             |                                                                                                        | तम्                                                                        | <b>९.—</b> २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ५३                                                                                                               | बुद्धियोगात्                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ब्रह्मणि ५-                                                                                                            |                              | १९, २०                                                                                                           | भगवन्                                                                                                  | १०-                                                                        | <b>-</b> ₹४, १७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| बलात् ३-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३६                                                                                                               | बुद्धिमंयोग                                                                                                                                                | Ą                                                                                                                             | <b>€</b> ¥₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ब्रह्मनिर्वाणम                                                                                                         | Ę                            | २—७२;                                                                                                            | भजताम्                                                                                                 |                                                                            | ₹0₹o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| बहवः १९; ४-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १०३                                                                                                              | बुढिम् ः                                                                                                                                                   | ₹₹;                                                                                                                           | १२—८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Ц</b>                                                                                                               | <b>−</b> ₹४,                 | २५, २६                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                            | १५—१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 88-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २८                                                                                                               | बुद्धिः २-                                                                                                                                                 | -३९, ١                                                                                                                        | ४१, ४४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ब्रह्मभूतम्                                                                                                            |                              | ६—२७                                                                                                             | भजते                                                                                                   | <b>६</b> —४७                                                               | ;९—३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| बहिः ५—२७; १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 94                                                                                                             | ५२,                                                                                                                                                        | ५३, ६                                                                                                                         | ५, ६६;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ब्रह्मभूतः                                                                                                             |                              | <b>५</b> -–२४;                                                                                                   | भजन्ति                                                                                                 | ٩                                                                          | १३, २९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| बहुदंष्ट्राकरालम् ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २३                                                                                                               | ₹₹                                                                                                                                                         | 80,87                                                                                                                         | ₹;9—४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                      |                              | १८—५४                                                                                                            | भजन्ते                                                                                                 | 9-                                                                         | –१६, २८;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| बहुधा ५१५;१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ર્⊸૪                                                                                                             | १०;१                                                                                                                                                       | <b></b> ¥;                                                                                                                    | १३५;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ब्रह्मभृयाय                                                                                                            | 8                            | ४२६;                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                            | ₹0-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| बहुना १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —४२                                                                                                              | <b>१८</b> —                                                                                                                                                |                                                                                                                               | , ३१,३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                              | १८५३                                                                                                             | भजस्व                                                                                                  |                                                                            | ९—३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| बहुबाहूरुपादम् ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २३                                                                                                               | बुद्धेः                                                                                                                                                    | <b>3</b>                                                                                                                      | ४२, ४३,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ब्रह्मयोगयुक्त                                                                                                         |                              | 4                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                            | 8-66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| बहुमनः २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —३५                                                                                                              |                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                             | <b>१८</b> —२९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ब्रह्मवादिना                                                                                                           | Ą :                          | १७ २४                                                                                                            | 1                                                                                                      |                                                                            | १८—३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| बहुलायासम् १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —२४                                                                                                              | बुद्धी                                                                                                                                                     |                                                                                                                               | <b>ર</b> —४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ब्रह्मवित्                                                                                                             |                              | ५२०                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                            | ३५, ४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| बहुबक्त्रनेत्रम् ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २३                                                                                                               | बुद्धया २-                                                                                                                                                 | –३९; '                                                                                                                        | <b>५—१</b> १;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ब्रह्मविदः</b>                                                                                                      |                              | ८—२४                                                                                                             |                                                                                                        | नि                                                                         | ११—२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| बहुविधाः 😮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —३२                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | १८—५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              | ६ २८                                                                                                             | ŀ                                                                                                      |                                                                            | १८—३•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| बहुशास्त्राः २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४१                                                                                                               | बुद्ध्वा ३                                                                                                                                                 | -४३; १                                                                                                                        | ₹५₹०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ब्रह्मसूत्रपदेः                                                                                                        |                              | ₹38                                                                                                              | 1 .                                                                                                    |                                                                            | <b>३</b> ३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| बहूदरम् ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २३                                                                                                               | बुधः                                                                                                                                                       |                                                                                                                               | 4-55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ब्रह्माझी                                                                                                              |                              | –२४, २५                                                                                                          | भयेन                                                                                                   |                                                                            | ११—४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| बहूनाम् ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १९                                                                                                               | बुधाः ध                                                                                                                                                    | -१९;                                                                                                                          | ₹0- ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              | ११—१५                                                                                                            | 1                                                                                                      |                                                                            | ; 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| बहूनि ध—५;१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ₹६                                                                                                               |                                                                                                                                                            | 逗.                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ब्रह्मोद्धवम्                                                                                                          |                              | ३१५                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                            | १;१३–२६;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| बहून् २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३६                                                                                                               | बृहत्साम                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                             | १०३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | त्रा.                        |                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                            | १८३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| बा∙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  | बहस्पतिम                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                             | १ <b>०</b> २४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | बाह्यणक्षत्रि                                                                                                          | यविशा                        | म्                                                                                                               | भरतश्रेष्ठ                                                                                             |                                                                            | १७१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                              |                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| बालाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Q8                                                                                                               | 50.11.14                                                                                                                                                   | वो.                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                              | १८—४१                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                            | १८—४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>५</b> ४                                                                                                       |                                                                                                                                                            | वो.                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 212700777                                                                                                              |                              | १८—४१<br>२—४६                                                                                                    | भर्ता ९                                                                                                | -90                                                                        | १३२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| बाह्यसर्शेषु ५<br>बाह्यान् ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  | बोडव्यम् ध<br>बोधयन्तः                                                                                                                                     | वो.                                                                                                                           | , १७, १७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 212700777                                                                                                              |                              | १८—४१                                                                                                            | भर्ता <b>९</b><br>भव                                                                                   | .—१८<br>२—४ <sup>।</sup>                                                   | ; <b>१३</b> २२<br>५; <b>६—</b> ४६;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| बाह्यस्पर्शेषु ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २१                                                                                                               | बोडव्यम् ध                                                                                                                                                 | बो.<br>ঃ—१७:                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ब्राह्मणस्य                                                                                                            |                              | १८—४१<br>२—४६                                                                                                    | भर्ता <b>९</b><br>भव                                                                                   | ५—१८<br>२—४।<br>८—२७                                                       | ; <b>१३</b> २२<br>५; <b>६—</b> ४६;<br>७; ९—३४;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| बाह्यसर्शिषु ५<br>बाह्यान् ५<br><b>बि.</b><br>बिमर्ति १५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २१                                                                                                               | बोडव्यम् ध<br>बोधयन्तः                                                                                                                                     | वो.                                                                                                                           | , <b>१७</b> , १७<br>१० ९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ब्राह्मणस्य                                                                                                            |                              | १८—४१<br>२—४६<br><b>९</b> —३३;                                                                                   | भर्ता <b>९</b><br>भव                                                                                   | ∖—१८<br><b>२</b> —४ <sup>१</sup><br>८—२७<br>–३३,४                          | ; <b>१३</b> २२<br>९; <b>६—</b> ४६;<br>१; ९—३४ <sub>;</sub><br>६;१२-१०;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| बाह्यसर्शेषु ५<br>बाह्यान् ५<br><b>बि.</b><br>बिभर्ति १५<br><b>बी.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २१<br>२७<br><b>१७</b>                                                                                            | बोडव्यम् ध<br>बोधयन्तः<br>व्रवीमि                                                                                                                          | बो.<br>:—१७:<br>त्र.                                                                                                          | , १७, १७<br>१० —९<br>१ <del>—</del> ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | श्राह्मणस्य<br>श्राह्मणाः                                                                                              |                              | १८—४१<br>२—४६<br>९—३३;<br>१७—२३                                                                                  | भर्ता <b>९</b><br>भव                                                                                   | ∖—१८<br><b>२</b> —४ <sup>१</sup><br>८—२७<br>–३३,४                          | ; <b>१३</b> २२<br>५; <b>६—</b> ४६;<br>७; ९—३४;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| बाह्यस्पर्शेषु ५<br>बाह्यान् ५<br><b>बि.</b><br>बिभर्ति १५<br><b>बी.</b><br>बीजप्रदः १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  | बोडव्यम् ध<br>बोधयन्तः<br>व्रवीमि<br>व्रवीपि                                                                                                               | बो.<br>;—१७<br>त्र.<br>इ.                                                                                                     | , १७, १७<br>१० — ९<br>१ <b>—</b> ७<br>१ <b>—</b> ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ब्राह्मणस्य<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणे                                                                                 |                              | १८—४१<br>२—४६<br>९—३३;<br>१७—२३<br>५—१८                                                                          | भर्ता ९<br>भव<br>११-                                                                                   | ५—१८<br>२—४।<br>८—२७<br>−३३,४<br>१८-<br>ध—४;                               | ; <b>१३</b> २२<br><; <b>६-</b> ४६;<br>; ९३४;<br>६;१२-१०;<br>५७, ६५<br>; <b>१४</b> १७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| बाह्यस्पर्शेषु ५<br>बाह्यान् ५<br>बि.<br>बिमार्ति १५<br>बी.<br>बीजप्रदः १<br>बीजम् ७—१०; ९-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | बोडव्यम् ध<br>बोधयन्तः<br>प्रवीमि<br>अत्रीपि<br>ब्रह्म३—१                                                                                                  | बो.<br>;—१७;<br>त्र.<br>१,१५;                                                                                                 | , ₹७, <b>१</b> ७<br><b>१०</b> — ९<br><b>१—</b> ७<br><b>१०</b> — १३<br>%— ₹४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ब्राह्मणस्य<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणे                                                                                 | <b>ब</b> ्र                  | १८—४१<br>२—४६<br>९—३३;<br>१७—२३<br>५—१८                                                                          | भर्ता १<br>भव<br>११-<br>भवतः<br>भवति                                                                   | {₹<br>-₹¥<br>-₹₹,¥<br>-₹<br>\$¥<br>\$¥                                     | ; {\frac{2}{2}??<br>e; {\frac{2}{2}??<br>e; {\frac{2}{2}?e;<br>'46, {\frac{2}{2}?e<br>; {\frac{2}{2}?e<br>; {\frac{2}{2}?e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| बाह्यस्तर्शेषु ५<br>बाह्यान् ५<br>बि.<br>बिमर्ति १५<br>बी.<br>बीजम्दः १<br>बीजम् ७—१०; ९-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  | बोडव्यम् ६<br>बोधयन्तः<br>व्रवीमि<br>व्रवीपि<br>व्रद्ध३—१<br>२४,२                                                                                          | बो.<br>१७<br>त्र.<br>१,१५;<br>४,३१;                                                                                           | , ₹७, ₹७<br><b>₹०</b> — ९<br><b>१—</b> <sup></sup> ७<br><b>१०</b> — १३<br><b>४</b> — ₹४,<br><b>; ५</b> — <b>६</b> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | आह्मणस्य<br>आह्मणाः<br>आह्मणे<br>आह्मी                                                                                 | <b>ब</b> ्र                  | १८—४१<br>३—४६<br>९—३३;<br>१७—२३<br>५—१८<br>३—७२                                                                  | भवां १<br>भव<br>११-<br>भवतः<br>भवति                                                                    | ₹—₹₹<br>₹—¥₹<br>₹₹<br>₹₹<br>₹<br>₹<br>₹<br>₹<br>₹<br>₹<br>₹<br>₹<br>₹<br>₹ | ; {\frac{2}{2} ? ?<br><; \frac{2}{2} ? ?<br><; \frac{2}{2} - ? \frac{2}{2};<br>\frac{2}{2} - ? \frac{2}{2};<br>\frac{2}{2} - ? \frac{2}{2};<br>\frac{2}{2} - \frac{2}{2};<br>\frac{2}{2} - \frac{2}{2};<br>\frac{2}{2} - \frac{2}{2};<br>\frac{2}{2} - \frac{2}{2};                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| बाह्यसर्वीषु ५<br>बाह्यान् ५<br>चि.<br>विभाति १५<br>बी.<br>बीजप्रदः १<br>बीजम् ७—१०; ६.<br>१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २१<br>२७<br>१७<br>१८;<br>३९                                                                                      | बोडव्यम् ४<br>बोधयन्तः<br>ब्रवीमि<br>ब्रवीपि<br>ब्रह्म३—१<br>१९: ७                                                                                         | बो.<br>:—१७:<br>त्र.<br>१,१५;<br>४,३१;<br>:—२९:                                                                               | , १७, १७<br>१० — ९<br>१ <b>०</b> — १३<br>४ — २४,<br>६ ५ — ६,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | आह्मणस्य<br>आह्मणाः<br>आह्मणे<br>आह्मी                                                                                 | त्र <sub>ः</sub><br>२—<br>भ. | १८—४१<br>३—४६<br>९—३३;<br>१७—२३<br>५—१८<br>३—७२                                                                  | भती व<br>भव<br>११-<br>भवतः<br>भवति<br>३                                                                | ₹—₹८<br>₹—¥1<br>₹-₹3,8<br>₹6-<br>₹6-<br>₹8,8<br>₹-₹8,8                     | ; {\$??<br><; {\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| बाह्यसर्शेषु ५<br>बाह्यान् ५<br>बि.<br>बिमतिं १५<br>बीजप्रदः १<br>बीजम् ७—१०; ९-<br>१०<br>बुद्धयः २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  | बोडव्यम् ध्र<br>बोधयन्तः<br>व्रवीमि<br>व्रवीपि<br>ब्रह्म३१<br>१९; ध्र<br>३,१३                                                                              | बो.<br>:—१७:<br>त्र.<br>त्र.<br>५,१५;<br>४, ३१;<br>!—२९;                                                                      | \$ \cdot \cdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | आसणस्य<br>आसणाः<br>आसणे<br>आसी<br>शृहि                                                                                 | त्र <sub>ः</sub><br>२—<br>भ. | ₹८—४१<br>₹—४६<br><b>₹</b> —३३;<br>₹७—२३<br>६—१८<br>₹—७२                                                          | भती व<br>भव<br>११-<br>भवतः<br>भवति<br>३-<br>६-<br>उ-                                                   |                                                                            | ; {\$??<br>4; {X6;<br>6; {X6;<br>6; {?0;<br>6; {%0;<br>6; {%0;<br>6; {%0;<br>6; {%0;<br>6, {%0;<br>6                                                                                                              |
| बाह्यसर्शेषु ५<br>बाह्यान् ५<br>बि. विभिन्ने वि.<br>बीजप्रदः १<br>बीजम् ७—१०; ९.<br>पु.<br>बुह्याः २<br>बुह्याह्यम् ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  | बोडव्यम् ध्र<br>बोधयन्तः<br>व्रवीमि<br>व्रवीपि<br>ब्रह्म३१<br>१९; ध्र<br>३,१३                                                                              | बो.<br>१७<br>त्र.<br>त्र.<br>५,१५;<br>४,३१;<br>२९;<br>१२,३०;                                                                  | , १७, १७<br>१० — ९<br>१— ७<br>१० — १३<br>४ — २४,<br>; ५ — ६,<br>; ८ — १,<br>० — १२;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | आह्मणस्य<br>आह्मणाः<br>आह्मणे<br>आह्मी<br>श्रृहि                                                                       | त्रु.<br>२—<br>भ.<br>—-१;    | ₹<¥₹<br>₹¥€<br>₹₹₹<br>₹9₹₹<br>\$₹₹<br>\$₹₹;<br>\$₹₹;                                                             | भती व<br>भव<br>११-<br>भवतः<br>भवति<br>३<br>६<br>१४-                                                    | ( (<<br>2 ( ( ( ( (                                                        | ; {\$?<br>; {\$-\}<br>; {\$-\}<br>;; {\-\}<br>;; {\-\}<br>;<br>; {\}<br>;<br>; {\}<br>;<br>;<br>;<br>;<br>;<br>;<br>;<br>;<br>;<br>;<br>;<br>;<br>;<br>;<br>;<br>;<br>;<br>;<br>;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| बाह्यस्थांपु ५<br>बाह्यान् ६<br>बि.<br>बिमति १५<br>बीजमदः १<br>बीजम् ७—१०; ६-<br>१०<br>बुद्धमः २<br>बुद्धमाह्यम् ६<br>बुद्धमाह्यम् इ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  | बोडव्यम् ध्र<br>बोधयन्तः<br>व्रवीमि<br>व्रवीपि<br>व्रद्ध३—१<br>२४,२<br>१९; ॥<br>३,१३                                                                       | बो.<br>१७<br>त्र.<br>श्र.१५;<br>४,१५;<br>                                                                                     | , 80, 80<br>80-8<br>8-0<br>80-8<br>8-8<br>8-8<br>54-8,<br>54-8,<br>0-88,<br>88-8,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | श्रह्मणस्य<br>श्राह्मणाः<br>श्राह्मणे<br>श्राह्मी<br>श्रृहि<br>भक्तः ४                                                 | त्रु.<br>२—<br>भ.<br>—-१;    | ₹८—४१<br>₹—४६<br><b>९</b> —₹३;<br><b>१७</b> —₹३<br>५—१८<br>₹—१८<br>9;<br>•—₹१;<br><b>९</b> —₹१;<br><b>१</b> —₹१, | भती १<br>भव<br>११-<br>भवतः<br>भवति<br>३-<br>६-<br>१४-<br>१७-                                           | (                                                                          | : {\$?{<br>: {\$\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}\$\frac{\ |
| बाह्यसर्वेषु ५<br>बाह्यान् ६<br>बि. वि. दिश्<br>वी. देश<br>वीजप्रदः १<br>बीजप्रदः १<br>बुद्धयः २<br>बुद्धयास्य १<br>बुद्धिमास्य २<br>बुद्धमास्य १<br>बुद्धमास्य १<br>बुद्धमास्य १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २१<br>२७<br>१७<br>१७<br>१९<br>२१<br>६१<br>६१                                                                     | बोडव्यम् ६<br>बोधयन्तः<br>ब्रवीमि<br>ब्रवीपि<br>ब्रह्म३—१<br>१९; ७<br>३,१३<br>१३—                                                                          | बो.<br>१७<br>त्र.<br>त्र.<br>१५,१५;<br>४,३१;<br>१२९;<br>१२,३०;                                                                | , 80, 80<br>80-8<br>8-0<br>8-24,<br>64-8,<br>64-8,<br>64-8,<br>64-4,<br>84-4,<br>84-4,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | आह्मणस्य<br>आह्मणः<br>आह्मणे<br>आह्मी<br>शृहि<br>भक्तः ४                                                               | त्रु.<br>२१;<br>१;           | ₹<¥₹ ₹¥€ ₹¥€ ₹₹₹ ₹9₹₹ \$4₹ \$4₹ \$4₹ \$2₹ \$2₹ \$2₹ \$2₹                                                         | भवां १<br>११-<br>भवतः<br>भवति<br>३-<br>१५-<br>१४-<br>१७-                                               | (                                                                          | ; {\frac{2}{2} - \frac{2}{3}}; {\frac{2}{4} - \frac{2}{3}}; {\frac{2}{4} - \frac{2}{3}}; {\frac{2}{4} - \frac{2}{3}}; {\frac{2}{4} - \frac{2}{3}}; {\frac{2}{3} - \frac{2}{3}}; {\frac{2}{3}}; {\fra                                                                                                               |
| बाह्यसर्वेषु ५ वाह्यस्य ५ वि.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २१<br>२७<br>१७<br>१८;<br>१८;<br>१८;<br>१८;<br>१८;<br>१८;<br>१८;<br>१८;<br>१८;<br>१८;<br>१८;<br>१८;<br>१८;<br>१८; | बोडव्यम् ध्र<br>बोधयन्तः<br>प्रवीमि<br>प्रवीपि<br>प्रदार्भ-१<br>१९; ध<br>२,१३<br>१३                                                                        | बो.<br>१७<br>त्र.<br>त्र.<br>१५,१५;<br>४,३१;<br>१२९;<br>१२,३०;                                                                | \$ - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | आह्मणस्य<br>आह्मणः<br>आह्मणे<br>आह्मी<br>प्रकः ४<br>भक्तः ९—                                                           | त्रु.<br>२—<br>¥.<br>३३;     | ₹<                                                                                                               | भर्ता १<br>भवतः<br>भवतः<br>भवति<br>३—<br>६—<br>१४-<br>१७-<br>भवन्तम्<br>भवन्तः                         | (                                                                          | ; {\frac{2}{2},?\cdot \}; \frac{2}{4},?\cdot \}; \cdot \] \[ \text{6}, \text{7}; \cdot \] \[ \text{6}, \text{7}; \cdot \] \[ \text{6}, \text{7}; \cdot \] \[ \text{7}; \cdot \] \[ \text{8}, \text{7}; \text{8}; \text{7}; \text{8}; \text{7}; \text{8}; \text{8}; \text{9}; \text{8}; \text{9}; \text{9}; \text{8}; \text{9}; \text{9}; \text{8}; \text{9}; \text{9}; \text{9}; \text{8}; \text{9}; \text                                                                                                                     |
| बाह्यस्तांतु ५ वाह्यस्त् । प्राप्तान् ५ प्राप्तान् ५ प्राप्तान् १ प्राप्तान् । १ वीजप्रदः १ प्राप्तान् । १ वीजप्रदः १ प्राप्तान् । १ वीजप्रदः १ वीजप्रदः १ वीजप्रदः १ वीजप्रदानाः १ वीजपानाः १ वीजपानाः १ वीजपानाः १ वीजपानाः ५ विजपानाः ५ वीजपानाः ५ विजपानाः ५ विजपानाः ५ विजपानाः ५ विजपानाः ५ विजपानाः ५ विजपानाः ५ विजपान |                                                                                                                  | बोडव्यम् ६<br>बोधयन्तः<br>ब्रवीमि<br>ब्रवीपि<br>ब्रह्म३—१<br>१९; ७<br>३,१३<br>१३—                                                                          | वो.<br>;—१७;<br>त्र.<br>५,१५;<br>४,३१;<br>)—२९;<br>२४;१<br>१२,३०;                                                             | \$ - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | श्राह्मणस्य<br>श्राह्मणाः<br>श्राह्मणे<br>श्राह्मी<br>भक्तः ४<br>भक्तः ९—                                              | त्रु.<br>२—<br>¥.<br>३३;     | \$<                                                                                                              | भर्ता १<br>भवतः<br>भवतः<br>भवति<br>३—<br>१४-<br>१४-<br>१४-<br>१४-<br>भवन्तम्<br>भवन्तः<br>भवन्तः       | (                                                                          | ; {\frac{2}{2} - \frac{2}{2}; \frac{2}{3} - \frac{2}{3}; \frac{2}{3}; \frac{2}{3} - \frac{2}{3}; \fr                                                                                                               |
| बाह्यस्तींतु ५ वाह्यान् ५ विभिन्नं १५ विभिन्नं १५ विभिन्नं १५ विभन्नं १६ विभ |                                                                                                                  | योडव्यम् ध्र<br>योधयन्तः<br>प्रवीमि<br>प्रवीपि<br>प्रकार्-१<br>१९; ध्र<br>१, १३<br>१३<br>प्रकारमम्<br>प्रकारमम्<br>प्रकारमम्                               | बी.<br>;—१७<br>त्र.<br>१५,१५;<br>।—२९;<br>१२,३०;<br>११२,३०;                                                                   | \$ \{\begin{align*} \{\begin{align*} \{\begin{align*} \{\begin{align*} \{\begin{align*} \(\begin{align*} \begin{align*} \(\begin{align*} \(\begin{align*} \begin{align*} \(\begin{align*} \begin{align*} \(\begin{align*} \begin{align*} \begi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | श्राह्मणस्य<br>श्राह्मणाः<br>श्राह्मणे<br>श्राह्मी<br>भक्तः ४<br>भक्तः ९—<br>भक्तिमान्<br>भक्तिमान्                    | त्रु.<br>२—<br>¥.<br>३३;     | \$<                                                                                                              | भर्ता व<br>भव<br>११-<br>भवतः<br>भवति<br>३-<br>१५-<br>१५-<br>१७-<br>भवन्तम्<br>भवन्तः<br>भवन्ति         | (                                                                          | ; {\frac{2}{2} - \frac{2}{3}; \frac{2}{4} - \frac{2}{3}; \frac{2}{4} - \frac{2}{3}; \frac{2}{3}; \frac{2}{3} - \frac{2}{3}; \frac{2}{3}; \frac{2}{3} - \frac{2}{3}; \frac{2}{3}; \frac{2}{3} - \frac{2}{3}; \frac{2}{3}; \frac{2}{3} - \frac{2}{3}; 2                                                                                                                     |
| बाह्यस्तांतु ५ वाह्यान् ५ विस्तान् ५ विस्तान् ६५ विस्तान् १५ विस्तान् १५ विस्तान् १५ विस्तान् १५ वुद्धस्ताः २ वुद्धस्तावाः ३ वुद्धस्तावाः ३ वुद्धस्तावाः ३ वुद्धस्तावाः ३ वुद्धस्तावाः ३ वुद्धस्तान् ५ वुद्धस्तान् ५ वुद्धस्तान् ५ वुद्धस्तान् ५ वुद्धस्तान् ५ वुद्धस्तान् ५ वृद्धस्तान् ५ वृद्धस्तान्य |                                                                                                                  | बोडव्यम् ध<br>बोधयन्तः<br>व्रवीमि<br>व्रवीपि<br>बढा ३—१<br>१९; ध<br>२,१३<br>१३—<br>ब्रह्मकर्म<br>ब्रह्मकर्मम्<br>ब्रह्मचर्यम्                              | ची.<br>:१७:<br>झ.<br>१५,१५:<br>२९:<br>१२२,३०:                                                                                 | , 80, 80<br>8-0<br>8-3<br>8-8;<br>6-8;<br>6-8;<br>6-8;<br>8-4;<br>8-4;<br>8-74<br>8-84<br>8-84<br>8-84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | आह्मणस्य<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणे<br>ब्राह्मी<br>भक्तः ४<br>भक्तः ९—<br>भक्तिमन्<br>भक्तिमन्<br>भक्तिम्<br>भक्तिम्   | ब्रु.<br>२<br>भ३;<br>३३;     | ₹८—¥१<br>₹—¥६<br>₹—₹३;<br>१७—₹३;<br>५—१८<br>३; ५—१<br>५—₹१,<br>२०<br>१४—₹६<br>१४—₹१<br>१४—६८<br>१३—१०            | भर्ता व<br>भव<br>११-<br>भवतः<br>भवति<br>३-<br>१५-<br>१५-<br>१५-<br>भवन्तम्<br>भवन्तः<br>भवन्ति         |                                                                            | ; {\frac{2}{2} - \frac{2}{2}, \frac{2}{3} - \frac{2}{3},                                                                                                                |
| बाह्यसर्वायु ५ वाह्यस्य १ विश्वस्य १ विश्यस्य १ विश्वस्य १ विश्यस्य १ विश्यस |                                                                                                                  | बोडव्यम् ध<br>बोधयन्तः<br>व्रवीमि<br>व्रवीपि<br>बहा ३—१<br>१९; प<br>३,१३<br>१३—<br>बहाकर्मनम्<br>बहाचर्यम्<br>बहाचारिक<br>बहाणः ध                          | ची.<br>:—१७:<br>त्र.<br>१५:१५:<br>(५:१५:)<br>(१:१५:३०:)<br>(१:१५:३०:)<br>(१:१५:३०:)<br>(१:१५:३०:)<br>(१:१५:३०:)<br>(१:१५:३०:) | , 20, 20<br>20 - 2<br>20 - 2<br>20 - 2<br>20 - 2<br>30 - 2<br>40 - 2<br>52 - 2<br>40 - | श्राह्मणस्य<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणे<br>ब्राह्मी<br>भक्तः ६-<br>भक्तः ६-<br>भक्तमन्<br>भक्तियोगन<br>भक्तिय्<br>भक्तः | ब्रू.<br>भ.<br>              | ₹८—¥१<br>₹—¥६<br>₹—₹३;<br>१७—₹३<br>५—१८<br>₹—१८<br>₹2—₹१,<br>₹3—₹8<br>₹2—€2<br>₹3—₹8                             | भर्ता १<br>भव<br>११-<br>भवतः<br>भवति<br>३-<br>१४-<br>१४-<br>१४-<br>भवन्तः<br>भवन्तः<br>भवन्तः<br>भवान् |                                                                            | ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| बाह्यसर्वेषु ५ वाह्यस्य ५ विस्तितं ६५ विस्तितं ६६ विस्तितं ६ विस्तितं विस्तितं ६ विस्तितं विस्तितं विस्तितं विस्तितं विस्तितं विस्तित |                                                                                                                  | बोडव्यम् ध्रेयाध्यन्तः  स्रवीमि स्रवीपि स्रव्यक्तः  १९१७ २९११ १९१० सम्बद्धम्म सम्बद्धम्म सम्बद्धम्म सम्बद्धम्म सम्बद्धम्म सम्बद्धम्म सम्बद्धम्म सम्बद्धम्म | ची.<br>:—१७:<br>त्र.<br>१५:१५:<br>(५:१५:)<br>(१:१५:३०:)<br>(१:१५:३०:)<br>(१:१५:३०:)<br>(१:१५:३०:)<br>(१:१५:३०:)<br>(१:१५:३०:) | , 20, 20<br>20 - 2<br>20 - 2<br>20 - 2<br>20 - 2<br>30 - 2<br>40 - 2<br>52 - 2<br>40 - | आह्मणस्य<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणे<br>ब्राह्मी<br>भक्तः ४<br>भक्तः ९—<br>भक्तिमन्<br>भक्तिमन्<br>भक्तिम्<br>भक्तिम्   | ब्रू.<br>भ.<br>              | ₹८—¥१<br>₹—¥६<br>₹—₹३;<br>१७—₹३;<br>५—१८<br>३; ५—१<br>५—₹१,<br>२०<br>१४—₹६<br>१४—₹१<br>१४—६८<br>१३—१०            | भर्ता १<br>भव<br>११-<br>भवतः<br>भवति<br>३-<br>१४-<br>१४-<br>१४-<br>भवन्तः<br>भवन्तः<br>भवन्तः<br>भवान् |                                                                            | ; {\frac{2}{2} - \frac{2}{2}, \frac{2}{3} - \frac{2}{3},                                                                                                                |

```
पदानि
         ঞ
                अहो । पदानि
                              अ०
                                      स्हो । पदानि
                                                    अ०
                                                            क्हो॰ पदानि
                                                                          ঞ্জ
                                                                                 को०
भवाप्ययौ
              ११-- २ भीतम
                                  28-40
                                             २०,२२;११-२;१३-१५;
                                                                         ਸ਼.
भवाग्रि
              १२--७ भीतानि
                                  ₹₹—₹
                                                        38-38
                                                                       4-70; 6-60
भविता
             १८-६९ भीताः
                                           भ तिः
                                                        20--28
                                  88---88
                                                                          ₩.
                                                         ९---२५
                                           भतेज्याः
भविष्यताम्
             १०---३४ भीमकर्मा
                                   2-24
                                           भूतेश
                                                        १०--१५ सक्तः
                                                                              96--09
भविष्यति
             १६--१३ भीमाभिरक्षितम
                                   8---80
                                           भतेष ७-११: ८-२०:
                                                                              8--8xi
भविष्यन्ति
             ११---३२ भीमार्जनसमाः
                                            ₹3-- ₹4, ₹b; ₹4-₹;
                                                                          १८-40, 46
             ७--२६ भीष्मद्राणप्रमुखतः १--२५
भविष्याणि
                                                                 मश्चित्ताः
             २---१२ भीष्मम १---११: २---४;
भविष्यामः
                                           भत्वा २--२०, ३५, ४८;
                                                                 मणिगणाः
                                            3-30; 6-19, 19;
भवेत १--४६; ११--१२
                                                                 मतम
                                            22-40; 24-23, 28
         ४--३७, ३७ भीष्मः १--८; ११--२६
                                           ममिः
                                                          8-8
                                                                  9--- १८; १3-7; १८-E
                     भीष्माभिरक्षितम्
                                  भूमी
                                                          २--८ मतः ६--३२, ४६, ४७;
भारत १--२४; २--१०,
                                           भूयः २--२०; ६--४३;
  १४, १८, २८, ३०; भुकत्वा
                                   9---71
                                            ७--२; १०--१, १८; मता
  ३-- ३५; ४--७, ४२: मुङ्के ३--१२; १३--२१
                                            ११-३५, ३९, ५०। मताः
             ११--६: मङ्ख
                                  ₹₹—₹$
                                                        १४--१; मितिः ६--३६। १८--७०,
                                             ₹3----₹$;
  ₹३—२,३३; १४—३,
                      भुञ्जते
                                    $--F
                                            84--X;
                                                        82-- 88
  ८, ९, १०; १५--१९, भुजानम्
                                  24-20
  २०:१६---३:१७--३: भुझीय
                                                                               6---38
                                     2--4
                                                                 मलर्मकृत्
                                                                              22-44
             86--67
                                  १८--६९
                                                   मे.
                                                                 मत्कर्मपरमः
भावना
              २--६६
                                    १७--४ भेदम् १७--७; १८--२९ मत्तः
                      भूतगणान्
भावयत
              3--68
                                           भेर्यः
                                                         १—१३
                                                                  20-4, 6; 24-84
                      भृतप्रामम् ९--८; १७--६
भावयन्तः
                                   e-19
              3--- 8
                      भृतग्रामः
भावयन्त
                                                                 मत्परमः
                      भृतपृथग्भावम्
                                  83-30
भावसमन्विताः
              80-6
                                                                 मत्वरमाः
                                                   भो.
                      भृतप्रकृतिमोक्षम् १३--३४
भावसंद्यक्रि:
                                                                 मत्पर:
            39---88
                                                                              २--६१;
                                           भोक्ता ९—२४; १३—२२
                      भूतभर्न
                                  १३---१६
         9-14, 2x;
                                           भोल एक
                                                                      E- 28; 9c-40
                                  १०-१५ भानतम्
  भूतभावन
                                                                 मत्परायणः
                                    9-4
भावः २---१६; ८---४, भृतभावनः
                                           भोक्तत्वे
                                                        83--20
                                                                 मत्पराः
        २०: १८---१७ | मतभावोद्भवकरः
                                    ८-- १ मोध्यमे
                                                         ₹---₹७
भावाः ७--१२; १०--५
                                           भोगान २---५; ३---१२
                     भृतभृत
                                                                 मत्वा ३---२८; १०--८.
भावेष
             १०--१७ भतमहेश्वरम
                                   ९--११ भोगाः १--३३; ५--२२
भावै:
                                                                              ११--४१
             ७---१३ भूतविशेषसंधान ११---१५ भोगी
                                                        88---88
भाषसे
              २--११ भूतसर्गी
                                   १६-६ मागेश्वर्यगतिम
                                                         2----×3
                                                                 मलंखाम
भाषा
                                    ९---५ भोगीश्वर्य-
              २---५४ भतस्यः
                                                                 मतस्थानि
                                                                          9-8, 4, 5
भासयते
          १५-६, १२ भतम
                                  १०—३९ प्रसकानाम
                                                         ₹—४४
                                                                 मदनग्रहाय
                                                                               88--8
भास:
        ११--१२, ३० भृतादिम्
                                   ९- १३ भोगै:
                                                         9-39
                                                                 मदर्धम
                                                                              22--- 20
भास्वता
             १०-११ भृतानि २--२८, ३०, ३४, भोजनम
                                                        80--80
                                                                 मदर्थे
भाः
             ११----१२
                        ६९; ३--१४, ३३;
                                                    म्र.
                                                                 मदर्प णम्
                        ध--३५; ७---६, २६; भ्रमति
                                                                 मदम्
भिन्ना
                                                                              8c--34
                                                   आ.
                                                                 मदाश्रय:
                              १५---१३, १६ भ्रातन्
भीतभीत:
             ११--३५ | भूतानाम् ४--६; १०--५, । भ्रामयन्
                                                        १८--६१ मद्रतप्राणाः
```

| पदानि अ० %ो०                    | पदानि अ० शहो०             | पदानि अ॰ ऋो॰                    | पदानि अ॰ स्रो॰               |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| मद्रतेन ६—४७                    | मनःषष्ठानि १५—७           | १५—२०; <b>१६—</b> १३,           | महारयः १४, १७                |
| मझकः९—३४; ११-५५;                | मनीषिणः २—५१;             | १४, १५; १८—६३                   | महारयाः १—६; २—३५            |
| १२-१४, १६; १३-१८;               | १८३                       | मयि ३३०; ४३५;                   | महाराङ्कम् ११५               |
| १८—६५                           | मनीषिणाम् १८—५            | <b>६</b> —₹०, ₹१; ७— <b>१</b> , | महाशनः ३—३७                  |
| मद्रकाः ७२३                     | मनुष्यलोके १५२            | ७, १२; ८७; ९-२९;                | महिमानम् ११४१                |
| मद्गक्तिम् १८—५४                | मनुष्याणाम् १४४;          | ₹ <b>२</b> —₹, ६, ७, ८, ८,      | महीकृते १३५                  |
| मद्रक्तेषु १८६८                 | 9−₹                       | 6, 9, 8x; <b>१३</b> १0;         | महीक्षिताम् १२५              |
| मद्भावम् ४—१०                   | मनुष्याः ३२३;४११          | १८—५७, ६८                       | महीपते १—२१                  |
| ۶ ۲۶ ۲۶ ۶۶                      | मनुष्येषु ४—१८;           | मरणात् <b>२</b> ३४              | महीम् २—३७                   |
| मद्भावाय १३—१८                  | १८—६९                     | मरीचिः १० २१                    | महेश्वरः १३२२                |
| मद्रावाः १०—६                   | मनुः ४—१                  | महतः ११—६, २२                   | महेप्वासाः १४                |
| मद्याजिनः ९२५                   | मनोगतान् २—५५             | मस्ताम् १०२१                    | मंस्यन्ते २—३५               |
| मदाजी ९—३४;                     | मनोरथम् १६१३              | मत्यंलोकम् ९—२१                 | मा.                          |
| <b>१८</b> —६५                   | मन्तव्यः ९—३०             | मर्त्येष १०—३                   | मा २३, ४७, ४७, ४७;           |
| मग्रोगम् <b>१</b> २—११          | मन्त्रहीनम् १७—१३         | मलेन ३—३८                       |                              |
| मद्रचपाश्रयः १८—५६              | मन्त्रः ९१६               | महतः २—४०                       | १६—५; १८—६६                  |
| मधुसूदन १—३५; २—४;              | मन्दान् ३२९               | महता ४२                         |                              |
| <b>६</b> ३३; ८ २                | मन्मनाः ९—३४;             | महति १-४४                       | मातुलान् १—-२६               |
| मधुस्दनः २—१                    | १८—६५                     | महतीम् १—३                      | मातुलाः १—३४                 |
| मध्यम् १०२०,३२;                 | मन्मयाः ४१०               | महत् १—४५; ११—२३                |                              |
| ११—१६                           | मन्यते २१९; ३२७;          | महद्बद्ध १४—३                   | माधव १३७                     |
| मध्ये <b>१</b> —२१,२४;          | ६२२; १८३२                 | महद्योनिः १४—४                  | माघवः ११४                    |
| ₹-१0; ८-१0;                     | मन्यन्ते ७—२४             | महर्पयः १०-२,६                  | मानवः ३१७;१८-४६              |
| ₹8— <b>१८</b>                   | मन्यसं २२६;               | महर्पिसिद्धसंघाः ११२१           | मानवाः ३—३१                  |
| मनवः ६०—६                       | ११-४; १८-५९               | महर्चीणाम् १०—२, २५             | मानसम् १७—१६                 |
| मनवे <b>ध</b> —१<br>मनसा ३—६,७; | मन्ये ६—३४; १०—१४         | महात्मनः११-१२; १८-७४            |                              |
| 4-28, 83; 8-28;                 | मन्येत ५८                 | महात्मन् ११—२०, ३७              |                              |
| رد, در, در, د—ره,<br>د—وه       | मम १—७, २९:३—८            | महात्मा ७१९; ११-५०              | 1 82-86; 88-84               |
| यनसः <u>३</u> —-४२              | 3                         | महात्मानः ८-१५; ९-१३            |                              |
| मनः १—३०;२—६०,                  | <b>3−</b> ₹¥, ₹७, ₹¥;     | महानुभावान् २—५                 |                              |
| €0; ₹¥0, ¥2;                    | رم. روي<br>د—وو; ع—د, وو; | 1                               | मानुषीम् ९—११<br>मानुषे ४—१२ |
| 4                               |                           | महापाप्मा ३३७                   | मामकम् १५१२                  |
| ₹४, ₹५, ₹६, ₹४,                 | ११—१, ७,४९, ५२            | महाबाहुः १—१८                   | मामकाः ११                    |
| ₹4; <b>७</b> —४; <b>८</b> —१२;  | १३—२; १४—२, ३             | महावाहो २२६, ६८;                | मामिकाम् ९७                  |
| <b>१०</b> —₹२; <b>११</b> —४५;   | १५—६, ७; १८—७८            | 2 24 1/21 1/2 2                 | मायया ७१५; १८-६१             |
| <b>१२</b> —२, ८; १५—९;          | मया १—२२; ३—३;            |                                 | माया ७१४                     |
| \$0— <u>8</u> 8                 | 8-1, 21; 9-2;             |                                 | मायाम् ७-१४                  |
| मनःप्रसादः १७—१६                | S-8, 20; 20-20,           |                                 | मास्तः २—२३                  |
| मनःप्राणेन्द्रिय-               | ₹९, ४०; <b>११</b> —२, ४,  | 1                               | मार्गशीर्थः १०—३५            |
| कियाः १८—३३                     |                           | महायोगेश्वरः ११—९               |                              |
| ाममाः <b>५८</b> ३३              |                           | Indialesco                      | 1-114-25 646                 |

| पदानि अ० को०।पदानि अ० को०।पदानि अ० को०।प                                           |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1                                                                                  | বানি अ॰ ধ্রীণ                    |
| मासानाम् १०-३५ मुखे ४-३२ १८,३१,४५,४५,४७,                                           | ब्रि.                            |
| माहात्म्थ्रम् ११-२ मुख्यम् १०-२४ ४९; १२-२, १४, १५,                                 | ग्यते २—२ <i>०</i>               |
| मान (-४६; २-७; मुज्यन्त ३-१३, ३१) १६, १७, १९, २०:                                  | य.                               |
| ३-१;४-९, १०,११, सनयः १४-१ १३-३;१६-६, १३;                                           | ••                               |
| ₹ १ १ १ १ १ ५ — २ ९ ] चीनिः २ — ५६; ५ — ६, १८ — ४, ६, १३, ३६, न                    | नरक्षसाम् १०—२३                  |
| 4 ₹0, ₹₹, ४७; ₹८; ₹0 ₹६ ५०, ६४, ६४, ६५, ६९, ८९                                     | नरक्षांति १७—४                   |
| ७१, ३, १०, १३, १४ मिनीनाम् १०-३७ ६९, ७०, ७७                                        | 14-14                            |
| 12, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 14, 14, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17 | कुदः १ <b>७—</b> ३               |
| १४, २५, २६, २८, २९, प्राधामः ४१५ मेघावी १८१०                                       | , -//                            |
| १०, १०; ८५, ७, ७; विद्वः १८७६, ७६ मिरः १०२३                                        |                                  |
| १रे, १४, १५, १६; उद्यात २१३; ८२७                                                   | न्ते ध-१२; ०,२३;                 |
| 4-50 426 622 682 applied d-50 Has: 33-33-                                          | <b>₹—</b> १७; <b>१७</b> –१, ४, ४ |
| १४,१५, २०, २२,२३, मृ.                                                              | 7 - 10                           |
| 48, 44, 45, 46, \$0, 4enten (3-66)                                                 | क्षपितकस्मपाः ध३०                |
| 44) 44) 48) 48) Janual (8-64)                                                      | नपसाम् ५—२९                      |
| (0-4) C' 60' 40:                                                                   | तपःक्रियाः १७—२५                 |
| 58, 48, 40; \$5-5' 401: a-54! 6-55! man                                            | रानतपःकर्म १८३                   |
| 47, 44; 82-9, 8; 8E-70                                                             | रानतपःक्रियाः १७—-२४             |
| ६। ९: १३२: मृतयः १४-४                                                              | , , ,                            |
| १४-२६; १५-१९ मिर्म ८-१२                                                            | - (-                             |
| 13 (4-15) 601 (511)                                                                | ग्हामृतमृजः ४∼३१                 |
| 19-41 (5-44) 4                                                                     | গ্রাহাথীন: ২— १३                 |
| ५५, ६५, ६६, मृगाणाम् १०-३ मोषम् ३-१६ यसम्                                          |                                  |
| ६७, ६८ मरोहर: १०-३० मधिश: ९-१२                                                     | १७१२, १३                         |
| मि, मतस्य २ मारियं १६१५ वर्गः                                                      | ₹ -१४; ९१६;                      |
| मेत्रद्रोहे १—३८ मतम २—३६ मोहकलिलम २—५२ १६                                         | १; १७», <b>११</b> ;              |
| मेत्रारिपक्षयोः १४— २५ मृत्यसंसारवर्त्मात                                          | १८५, ५                           |
|                                                                                    | ₹—68; R—\$\$!                    |
| मेथ्या १८—५१ मत्यम १३—२५ मोहयमि ३—२ पशाना                                          |                                  |
| मध्याचारः ३—६ मृत्युः २—२७; ९—१९. माहम् ४—३५; १४—२२ यशाय                           |                                  |
| मेश्रम १८—१३ १० वर्ष मोहः ११—१: १५१३ वशाय                                          |                                  |
| मु. मे १८७३ वसाः                                                                   | ध—३२; १७—२३                      |
| (क्सक: ३९: १८-२६ के ० ० मोहात १६ -०० वर्ग ३                                        | <b>₹</b> -१५; १७—२७              |
|                                                                                    | 8 54                             |
| कम १८-४० ३० ३० ४० ४० ४०                                                            | 6 26                             |
| क्तिः ५-३८। १५ - १५ विश्वः                                                         | 860                              |
| 85-86.85 36 36 37 303                                                              | , ,,                             |
| सरवा ८५ ५, १८, ४७, ७४, माहिनाम् ९,१२ यतिचः<br>सरवा ८५ ५, १८, ९,५,२६,२९, मी.        | तात्मा ४२१;                      |
|                                                                                    | <b>६</b> —१०                     |
| वाति १९ वर्ष वर्षाचर                                                               |                                  |
| राज्य १८—१९ १८,१९६,११—४,५,८, मोनी १२—१९ यतचेत                                      | ताम् ५२६                         |

|                                         | 1_0                                    | 1                            | I                   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| पदानि अ० १                              | , , , , ,                              | पदानि अ० को०                 | 1                   |
| यततः २—                                 |                                        |                              |                     |
| यतता ६                                  |                                        |                              |                     |
| यतताम् ७                                |                                        | 1                            | -                   |
| यतति ७-                                 |                                        |                              | 10                  |
| यतते ६—                                 |                                        | 1                            | 1                   |
| यतवाकायमानसः १८-                        |                                        | ,                            | ,                   |
| यतन्तः ९—                               | ¥; ₹८,२९,५३; १२—२०                     |                              | 1                   |
| १५११,                                   |                                        | 1                            | 3                   |
| यतन्ति ७                                |                                        |                              | 2 161.00            |
| यतमानः ६—                               |                                        |                              | युक्ते ११४          |
| यतयः ४२८; ८                             | ११ यथावत् १८—१९<br>यदा २५२, ५३, ५५,    | ,                            | युक्तीः १७१७        |
| यतः ६-२६, २६; १३-                       | \$; 4C; 8-0, 0; E-8                    | 1.0,00                       | युक्तवा ९३४         |
| १५४; १८                                 | (E                                     | 1 (3) (3) 3 7 7 1            | युगपत् १११२         |
| यतात्मवान् १२-                          | (8) (5, (5-40), (8-(1))                | या.                          | युगमहम्बान्ताम् ८१७ |
| यतात्मा १२-                             | यदि १- ३८,४६;२-६;                      | या २६९;१८३०,                 | युगे ४—८,८          |
| यतात्मानः ५—                            | 24 3—?\$; <b>&amp;</b> —??             | ३२, ५०                       | युज्यते १०७; १७२६   |
| यतीनाम् ५—ः                             | ₹ ₹₹—8, ₹₹                             | TERRETOR DA 0.               | युज्यस्व २—३८,५०    |
| यतेन्द्रियमने।बुद्धिः '५                | ८ यहच्छया २ -३२                        | यानि ६-४५; ८-५, ८,           | युञ्जतः ६१९         |
| यत् १—४५; २—६,                          | <sup>७,</sup> यहच्छालाभमत्तृष्टः ४—२२  | १३, २६; १३२८;                | युक्तन् ६१५,२८;७१   |
| ८, ६७; ३—२१, २                          | <sup>१,</sup> यद्वत २—७०               | १8−१४; १६२२                  | युष्त्रीत ६१०       |
|                                         | <sup>५;</sup> यद्विकारि १३—३           | यादव ११-४१                   | युञ्ज्यात् ६१२      |
| <b>५</b> —-१, ५, २१;६—-२                | 14-41-0114 10-41                       | यादमाम् १०—२९                | युद्धविशारदाः १९    |
| 87; G-7; C-8                            | <sup>१</sup> , यम: १ <b>०</b> २९; ११३९ | याहक् १३३                    | युद्धम् २—३२        |
|                                         | ८; यया २—३९;७—५;                       | यान् २—६                     | युद्धात् २३१        |
| <b>९</b> १, २७, २७, २                   |                                        | यान्ति ३-३३;४-३१;            | युद्धाय २३७, ३८     |
| <b>१७</b> , २७; १०—१, १                 | 1 1-1- 7- 17 17 11                     | 9-23, 23, 20;                | युद्धे १—२३,३३;     |
| <b>₹९,</b> ₹९,४१,४१; <i>११</i> ~        | 10.47                                  | c- २३; ९-७, २५,              | १८४३                |
| <b>6,</b> ₹6, <b>४</b> ₹, <b>४</b> ₹, ४ | <ol> <li>यस्मात् १२—१५;</li> </ol>     | २५, २५, २५, ३२;              | युधामन्युः १—६      |
| <b>५२; १३</b> २, ३,                     | ₹ः १५—१८                               | <b>१३—</b> ३४; <b>१६</b> —२० | युधि १४             |
| ११, १२, १२; १४—                         |                                        | 778F71 9- 05                 | युधिष्ठिरः ११६      |
| १५—६,८,८,१२,१                           | २, यस्य २ –६१,६८;                      |                              | युध्य ८—७           |
| <b>१२; १७</b> —१०,१२,१                  |                                        |                              | युध्यस्व २—१८;३—३०; |
| १८, १९, २०, २१, २                       | २, १८—१७, १७                           | यावान् २४६; १८५५             | ११—३४               |
| ₹८; ₹८—८, ९, १                          | यस्याम २—६९                            | वास्यसि २३५; ४३५             | युयुधानः १४         |
| २१, २२, २३, २४, २                       | यम् २१५,७०; ६२,                        |                              | युयुत्मवः १—१       |
| ₹७, ₹८, ₹९, ४०, ६                       | ₹₹; <b>८—</b> ₹; ₹;                    | याः १४४                      | युयुत्सुम् १—२८     |
| ξο, ξο, ξη, εο, ξ                       |                                        | यु.                          | ये.                 |
| यत्प्रभावः १३—                          | 70, 01, 2-4, 0,                        |                              | "                   |
|                                         | 10, 10, 10, 10,                        | -                            |                     |
| यत्र ६२०, २०, २                         | ₹;  ¥—९, ₹¥, ₹८, ₹८;                   | युक्तचेष्टस्य ६—१७           | ं ३१, ३२; ध—११;     |

```
पदानि
                स्हो॰ पदानि
         अ०
                              ঞ 
                                     श्लो॰ पदानि
                                                   অ৹
                                                          न्हो॰ पदानि
                                                                                स्हो ०
                                                                        37.0
 ५-२२; ७--१२, १२, योगात
                                   ६-३७ रजोगुणसम्द्रवः ३--३७ राज्यम
                                                                        १--- ३२, ३३:
 १४, २९, ३०; ९--२२, योगाय
                                   २--५० रणसमद्यमे
                                                        ₹—₹₹
                                                                     2-6: 22-43
                 ३२; योगारूढस्य
         २९,
                                    ६—३ रणात
                                                       २--३५ राज्येन
                                                                             १---३२
 ११---२२,३२; १२--१, योगारुद्धः
                                    ६-४ रणे १-४६; ११-३४ रात्रिम
                                                                             6---20
 १, २, ३, ६, २०: योगिनम
                                   ६-२७ रताः ५--२५; १२-४ रात्रिः
                                                                             c--- 24 .
 १३-१४: १७-१, ५ योशिनः
                                  ध--२५; रथम
                                                        १---२१ राज्यागमे
                                                                         c- ? 6: 29
       2-10: 3-2:
                      4-12:
                                  ६--१९; रयोत्तमम्
                                                        १---२४ राधनम
                                                                             55---6
                      ८-१४, २३; १५-११ स्थोपस्य
 8-34:8-4:6-77:
                                                        १-४७ रामः
                                                                            $5--09
                     योगिनाम
 ₹0- ₹0; ₹2- ₹9;
                                   ₹---₹;
                                          रमते ५--२२; १८--३६
                                                                        ₹.
                                  -- 87, 80
         86--- 30, 84
                                          रमन्ति
                                                        १०-९ रिपः
                     योगिन
येषाम १--३३; २--३५:
                                          रविः १०—२१:१३—३३
                     योगी
 4-14, 19: 5-96:
                                          रसनम
                                                        १५-९ रहाणाम्
                      ६--१, २, ८, १०, १५,
                                           रसवर्जम्
                                                        २-५९ च्डादित्याः
                      २८, ३१, ₹२, ४५, ४६,
                                                                            28--28
                                          ₹स:
                                                  २-५९;७-८ ह्हान
योक्तव्यः
                      ४६, ४६;
                                                                             7-99
              89---3
                                          रसात्मक:
                                                       १५-१३ हदस्या
योगक्षेमम
             Q----- ? ?
                      ₹७,
                          26;
                                                                             रस्याः
                                                        १७-८ हिंधरप्रदिग्धान
योगधारणाम
              <u>د ۱</u>۶۳
                                     <del>--</del>३९
                                          रहित
                                                        E- ?0
                     योगेन १०--७; १२--६;
योगबलेन
                                          रदृस्यम्
                                                         8---3
                      ₹३----₹४;
                                  १८--३३
                                                                रूपस्थ
योगभ्रष्ट:
              84—3
                                                   ₹1.
                     योगेश्वर
                                   88--8
                                                                स्पम् ११---३, ९, २०,
योगमायासमावतः ७---२५
                     यागेश्वर:
                                  १८--७८ राक्षसीम
                                                       9-19
                                                                 ₹₹,
योगयज्ञाः
              योगेश्वरात्
                                  १८-७५ रागद्वेपवियक्तैः
                                                       2- 48
                                                                89, 40, 48, 42.
योगयक्तः
                     योगै:
                                    ५-५ रागहेपी ३--३४;१८-५१
              c-70
              ६---२९ योत्स्यमानान्
योगयक्तात्मा
                                   १--२३ रागात्मकम
                                                        १४-७ स्पाणि
              १२--१ यात्स्ये २--९; १८--५९ रागी
योगवित्तमाः
                                                       १८-- २७ रूपेण
                                                                            88--8E
                     योद्धव्यम
योगस ज्ञितम
                                   १---२२ राजगह्मम
              89-3
                                                         ŧī.
                     योद्ध कामान
                                   १-२२ राजन् ११-९; १८-७६, रोमहर्पणम्
योगसंन्यस्त-
                                                                            86-08
                     योधमरूयैः
 कर्माणम
                                 39---39
              8-X8
                                                           ७७ रामहर्षः
                                                                             १--२९
                     योधवीरान
                                 ११--३४ राजर्पयः ४---२; ९--३३
योगसंसिद्धः
             8-3c
                                                                        ऌ.
योगमंसिद्धिम्
                     याधाः
                                 ११- ३२ राजविद्या
                                                         ९—२ | लघाची
             8--30
                                                                            १८—५२
                     योनिप
योगसेवया
             8---3
                                 १६-१९ राजसस्य
                                                       १७-९ लब्धम
                     योनिम
                                 १६--२० राजसम् १७-१२, १८,
योगस्यः
                                                               लब्ध्वा ४ - ३९: ६---२२:
                     यं।निः
                                   PK---3
                                           २१; १८--८,
योगस्य
                                                         ₹₹,
योगम २-५३: ४-१.
                             यी.
                                                       २४, ३८ लमते ४--३९: ६--४३:
 ४२; ५--१, ५; ६--२, यीवनम्
                                          राजस;
                                  53---
                                                      86--38
                                                                19--- 27: 25--- 84, 48
                                          राजसाः ७—१२; १४-१८; | लभन्ते २---३२; ५---२५:
 3, 27, 29; 19-2:
                    रक्षांसि
                                 36---98
                                                       80--8
 9-4; 80-0, 86;
                                                                            99----28
    ११-८; १८-७५ रजमः
                             १४--१६, १७ राजसी
                                                       १७---२; लभस्व
                                                                           ११---३३
योगः २-४८,५०:४--२,
                             १४--१२, १५
                                                  १८--३१, ३४ लमे
                                                                           ₹₹----₹4
 ३: ६-१६, १७, २३, रजः १४-५, ७, ९, १०, राजा
                                                    १--२, १६ लभेत
                                                                            86--6
                         १०, १०; १७--१ राज्यमुखलोभेन १-४५ लभ्यः
                                                                            6--- 28
```

| वदानि               | 340               | छो∘          | पदानि    | अ०            | इलो∙             | पदानि   | ঞ              | श्लो •              | पदानि        | अ०      | इलो०             |
|---------------------|-------------------|--------------|----------|---------------|------------------|---------|----------------|---------------------|--------------|---------|------------------|
|                     | ला-               | ı            |          | व.            |                  | वस्नाम  | Ţ              | १०२३                | विकान्तः     |         | १६               |
| लाघवम्              | ર                 | -३५          | वक्तम्   |               | १०—१६            | वसून्   |                | ११—६                | विगतकल्म     | षः      | ६२८              |
| लाभम्               | €-                | -२२          |          |               | २८, २९           | वहामि   |                | <b>९</b> २२         | विगतज्वर     | :       | ₹₹०              |
| लाभालाभौ            |                   | -३८          | वस्थामि  |               | رصروء:<br>د—وء:  | विद्व:  |                | 3—३८                | विगतभीः      |         | ६—१४             |
|                     | लि.               |              | 9.       | ٠,            | १८—६४            | a:      | ₹—१०           | , ११, १२            | विगतस्पृह    | :       | <b>२</b> ५६;     |
| लि <b>ब्रै</b> ः    | १४-               | -२१          | वचनम् १  |               | ्८—२५;<br>११—३५; | 1"      |                | , , , , , ,         | l            |         | १८४९             |
| लिप्यते             | ·v                | ₹0;          | 1442     | . (9          | १८७३             |         | वा-            |                     | विगतः        |         | ११—१             |
| \$ <b>3</b> —\$     | ११; <b>१</b> ८-   | ₹७           | वचः २    | ? o:          | ₹0—१;            | वाः     | ₹—३२;          | २६, ६,              | विगतेच्छा    | भयक्रोध | ाः <b>५</b> २८   |
| लिम्पन्ति           | 8-                | -88          | 8        | -             | <b>१८</b> ६४     | २०,     | २०, २६         | , ३७, ३७;           | विगुणः ३     | —३५;    | 8580             |
|                     | ख∙                |              | वज्रम `  | ,             | १०२८             | ε       |                | २; ८—६;             | विचक्षणा     | :       | ₹८₹              |
| <b>छ</b> प्तपिण्डोत | दककियाः १-        | _४२          | वद       |               | 3?               | 10-     | -88;           | ११—४१;              | विचालये      | ₹       | ₹₹९              |
| लु•धः               | <b>१८-</b>        | —২৩          | बदति     |               | <b>ર</b> —- २९   | 1 '     |                | ; <b>१७</b> –१९,    | विचाल्यत     | t       | ६२२;             |
|                     | ले.               |              | वदनैः    |               | ₹₹₹०             | 28:     |                |                     |              |         | १४२३             |
| लेलिह्यसे           | 88-               | <b>_</b> ₹ø  | वदन्ति   |               | < <<             | 1 ,,,   |                |                     | विचेतसः      |         | <b>९</b> —१२     |
|                     | ત્ <del>ય</del> ે | •            | बदसि     |               | <b>₹0</b> —₹४    |         | ₹8             | , 80, 80            | विजयम        |         | १—३२             |
| लोकक्षयकु           |                   | ३२           | वदिष्यनि | 3             | २—३६             | वाक्    |                | ₹0\$8               | विजयः        |         | <b>१८—७८</b>     |
| लोकत्रयम्           |                   | -२o;         | वयम      | <b>?</b> —३   | 10, Y4;          | वाक्यम  | ₹ <b>~</b> ?   | १; २—१;             |              |         | २४६              |
|                     | 84                | १७           |          |               | ₹१२              | 1       |                | १७—१५               | विजानीत      |         | <b>२—१९</b>      |
| लोकत्रये            |                   | -83          | वर       |               | <×               | वाक्येन | Ŧ              | ₹₹                  | विजानीय      | ाम्     | 88               |
| लोकमहेश्वर          |                   |              | वरुणः १  | 029           | ३११-३९           | वाड्यय  | म्             | १७१५                | विजितात      | ग       | · 6              |
| लोकसंग्रह           |                   |              | वर्णसकर  |               |                  | वाचम्   |                | <b>२</b> ४२         | विजितेन्द्रि | यः      | ६८               |
| लंकस्य ५            |                   | ×₹           | कारकैः   |               | १—४३             | वाच्यः  | Ą              | १८—६७               | विज्ञातुम्   |         | ११—३१            |
| लोकम् ९-            | —३३ <b>:१३</b> -  | _ <b>३</b> ३ | वर्णमकर: |               | १- 69            | वादः    |                | ₹ <b>0</b> ३२       | विज्ञानसर्ग  | हतम्    | ९१               |
| लोक:३               | -9,78;8           | -₹₹,         | वर्तते ५ | — <b>२</b> ६; | <b>ξ</b> —₹₹;    | वादिन   | 1:             | <del>2</del> —४१    | विज्ञानम्    |         | १८४२             |
| Y0; 3               | —२५; <b>१०</b>    | —ξ;          | 1        |               | १६—२३            | वायुः   |                | 0; <b>७</b> − ४;    | विज्ञाय      |         | १३१८             |
|                     | १२-               | – १५         | वर्तन्ते | <b>३</b> —₹   | c; <b>५</b> %;   | 1 .     | ₹ <b>१</b> ₹−३ | १९३ १५-८            | वितताः       |         | ध३२              |
| लोकात्              | <b>१</b> २-       | <b>- १</b> ५ |          |               | १४२३             | वायाः   |                | €38                 | वित्तेशः     |         | ₹9— <b>0</b> 9   |
| लोकान् ६            | ४१; <b>१०</b> -   | -१६;         | वर्तमानः | <b>६—</b> ३१  | ; <b>१३</b> –२३  | वाष्णं  | -              | १; ३ –३६            | विद्धामि     |         | 9                |
| ११३                 | १०, ३२;१४         | -१४;         | वर्तमाना | ने            | <b>७</b> —२६     | वामवः   |                | १०२२                | विदितात      |         | ५२६              |
|                     | १८१७              |              | वर्ते    |               | <b>३२</b> २      | वासः    |                | <b>6</b> —88        |              |         | <b>ः ८</b> —२८   |
| लोकाः ३-            | <del></del> १४; ८ | -१६;         | वर्तेत   |               | <b>ξ</b> ξ       | वासानि  |                | <b>२</b> —२२        |              |         | () c{c           |
|                     | ११२३              | , २९         | वर्तयम्  |               | <b>३—</b> २३     | वामुवि  |                | १०-२८               | 1 ~          |         |                  |
| लोके                | 54; 3·            |              |          | ३२1           | १; <b>ध</b> −११  | वामुदे  |                | १८-७४<br>७१९;       | 1            | ₹0;     | <₹७;             |
| 813                 | .,                | -४२;         | वर्षम्   |               | <b>९१</b> ९      | वामुदे  |                | ,                   | 1,           |         | ₹₹—₹४;           |
| ₹₹                  | ,                 |              | 1        | <b>ર</b> —-₹૪ | ; <b>६</b> —-२६  | Ι΄      |                | ११—५०               | 1            |         | ; १८—२           |
|                     | १८; १६            |              | वशात्    |               | <b>९—</b> ८      |         | वि.            |                     | विदि २       |         |                  |
| लोकेषु              | •                 | २२           | वशी      |               | e463             |         |                | ₹₹                  | 1            |         | -१३, ३२,         |
| છોમ:                | <b>१४</b> १२,     |              | वशे      |               | २६१              | विकर्ण  |                | <b>?</b> — <i>c</i> | 1            |         | — ५, <b>१</b> ०, |
|                     | • •               | २१           | वश्यात्म | ŧF            | <b>६</b> ≃–३६    | विकर्म  |                | 8                   | 1            | -       | २४, २७;          |
| स्रोभोपहत           | चतसः १-           | -\$6         | वसवः     |               | ११२२             | । विकार | ान्            | १ <b>३—</b> १९      | <b>१३</b>    | २, १९   | , १९, २६;        |
|                     |                   |              |          |               |                  |         |                |                     |              |         |                  |

| पदानि अ० इलो०           | पदानि अ० दलो०       | पदानि अ॰ इलो॰           | पदानि अ० इस्रो०         |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| ₹8—७, ८; <b>१५</b> —१२; | विभावसौ ७९          | विशिष्टाः १७            | विस्मयः १८—७७           |
| १७-६,१२;१८-२०,          | विभुम् १०१३         | विशिष्यते ३७; ५२;       | विस्मयाविष्टः ११—१४     |
| २१                      | विभुः ५१५           | €<; v9 १७; १२ १२        | विस्मिताः ११२२          |
| विद्यः २—६              | विभृतिभिः १०१६      | विशुद्धया १८—५१         | विद्याय २१२, २२, ७१     |
| विद्यते २१६, १६, ३१,    | विभृतिमत् १०-४१     | विशुद्धातमा ५७          | विहारशस्यासन-           |
| ४0; ₹१७; ¥₹८;           | विभूतिम् १०-७, १८   | विश्वतोमुखम् ९१५;       | भोजनेषु ११४२            |
| <b>६</b> ४०; ८-१६; १६-७ | विभृतीनाम् १०-४०    | 8868                    | विहितान् ७२२            |
| विद्यात् ६२३;१४११       | विभूतेः १०-४०       | विश्वतोमुखः १०—३३       |                         |
| विधानाम् १०३२           | विमत्सरः ४२२        | विश्वमूर्ते ११४६        | बी.                     |
| विद्याविनयसंपन्ने ५१८   | विमुक्तः ९२८;       | विश्वरूप १११६           |                         |
| विद्याम् १०—१७          | १४२०; १६२२          | विश्वस्य १११८, ३८       |                         |
| विद्वान् ३२५,२६         | विमुक्ताः १५-५      | विश्वम्१११९, ३८, ४७     |                         |
| विधानोक्ताः १७२४        | विमुच्य १८—५३       | विदवे ११२२              | वातरागमयकाधाः ४—१०      |
| विधिदृष्टः १७११         | विमुद्धति १८३५      | विश्वेश्वर ११—१६        |                         |
| विधिहीनम् १७१३          | विमुद्याति २७२      | विषमे २२                |                         |
| विधीयते २—४४            | विमृदः ६—३८         | विषयप्रवालाः १५—२       | ₹,                      |
| विधेयात्मा २—६४         | विमृद्धभावः ११४९    | विषयान् २६२, ६४;        | वकोदरः ११५              |
| विनङ्ध्यसि १८—५८        | विमृदातमा ३—६       | ¥                       | बुजिनम् ४—३६            |
| विनद्य १—१२             | विमृदाः १५-१०       | १८५१                    | वृष्णीनाम् १०३७         |
| विनश्यन्ति ४४०;८२०      | विमृहय १८—६३        | विषयाः २५९              | वे.                     |
| विनश्यत्स १३२७          | विमोक्षाय १६—५      | विषयेन्द्रिय-           | वेगम् ५२३               |
| विना १०३९               | विमोध्यम ४—३२       | सयोगात् १८-३८           | वेला ११—३८              |
| विनाशम् २—१७            | विमोहयति ३-४०       | विषम् १८—३७, ३८         | वेत्ति २१९; ४९;         |
| विनाशः ६—४०             | विराटः १-४, १७      | विपादम् १८—३५           | ६२१; ७-३; १०-३,         |
| विनाशाय ४८              | विलग्नाः ११—२७      | विषादी १८—२८            | ७; १३१, २३;             |
| विनियतम् ६-१८           | विवस्वतः ध४         | विपीदन् १—२८            | ₹8१९; <b>१८-</b> २१, ३० |
| विनियम्य ६२४            | विवस्वते ४१         | विपीदन्तम् २—१,१०       | बंत्य ४-५; १०-१५        |
| विनिवर्तन्ते २५९        | विवस्तान् ४—१       | विष्टभ्य १०—४२          | वंद २—२१, २९; ४—५;      |
| विनिवृत्तकामाः १५५      | विविक्तदेश-         | विष्टितम् १३—१७         | ७ २६, २६; १५१           |
| विनिश्चितैः १३—४        | संवित्यम् १३१०      | विष्णुः १०—२१           | वेदयज्ञाध्ययनैः ११—४८   |
| विन्दति ध३८;५२१;        | विविक्तमेवी १८—५२   | विण्णा ११२४, ३०         | वंदवादरताः २-४२         |
| १८—४५, ४६               | विविधाः १७—२५;      | विसर्गः ८—३             | वंदिवत् १५-१,१५         |
| विन्दतेः ५-४            | 8458                | विस्जन् ५९              | वेदविदः ८-११            |
| विन्दामि ११२४           |                     | विस्जामि ९७, ८          | वेदानाम् १०-२२          |
| विपरिवर्तते ९,१०        |                     | विसुज्य १—४७            | वेदान्तकृत् १५१५        |
| विपरीतम् १८१५           |                     |                         | वेदाः २४५; १७२३         |
| विपरीतानि १—३१          |                     | विस्तरशः११—२; १६—६      | वेदितव्यम् ११—१८        |
| विपरीतान् १८३२          | विशते १८५५          |                         | वेदितुम् १८१            |
| विपश्चितः २—६०          | विशन्ति ८—११; ९—२१; |                         | वेदेषु २४६; ८२८         |
| विभक्तम् १३—१६          | 1 1                 | विस्तरेण १०१८           | वेदे १५१८               |
| विभक्तेषु १८—२०         | विशालम् ९—२१        | विस्तारम् <b>१३—</b> ३० | वेदैः ११५३; १५१         |

| पदानि अ०         | स्हो•                  | पदानि अ                 | - স্টা•          | पदानि                 | अ० स्हो०           | पदानि अ                    | ০ ধঠা•               |
|------------------|------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|
| वेद्यम् ९—१७     | ; ११—३८                | व्यासः १०               | —१३, ३७          | शरीरस्थम्             | १७—६, ६            | शास्त्रविधानोक्त           | म् १६—२४             |
| वेद्यः           | १५१५                   | व्याहरन्                | <b>८</b> —१३     | शरीरस्थः              | १३—३१              | शास्त्रविधिम्              | १६२३;                |
| वेपथुः           | १—-२९                  | न्यु                    |                  | शरीरम् १३             | - <b>?; ?</b> ५८   |                            | १७१                  |
| वेपमानः          | ११—३५                  | <b>ब्युदस्य</b>         | १८—५१            | शरीराणि               | <b>ર</b> २२        | शास्त्रम् १५               | 70: 8 <b>E</b> -28   |
| वै.              |                        | च्यू                    |                  | शरीरिणः               | ₹१८                | হি                         |                      |
| वैनतेयः          | ₹o३0                   | व्यूडम्                 | ₹₹               | शरीर १-               | - <b>२९; २</b> २०; | शिखण्डी<br>शिखण्डी         | ·<br>११७             |
| वैराग्यम् १३     | C: 86-42               | ब्यूढाम्<br>ग्र.        | १३               |                       | १११३               | शिखरिणाम                   | <b>१०</b> २३         |
| वैराग्येण        | ६—३५                   | न्न.<br>विज             | १८ ६६            | शर्म                  | <b>११</b> २५       | शिरमा<br>शिरमा             | \$8 — 88             |
| वैरिणम्          | <b>३</b> —३७           | यजेन                    | 248              | शशाङ्कः               | <b>११</b> ३९;      | शिध्यः                     | ₹.—⟨৽                |
| वैश्यकर्म        | 86-88                  | য়.                     |                  |                       | १५६                | शिष्येण                    | १—३                  |
| वैश्याः          | .९३२                   | शकोति                   | <b>५</b> —२३     | शशिसूर्यनेत्र         | म् १११९            | ्री शी                     |                      |
| वैश्वानरः        | 8468                   | शक्रोमि                 | १—३०             | शशिसूर्ययोः           | <b>3</b> —c        | शीतोध्णमुख <b>तुः</b>      |                      |
| व्य.             |                        | शकोपि                   | १२—९             | शशी                   | 8058               | शीतोणमुखदुः                |                      |
| व्यक्तमध्यानि    | ₹—₹८                   | शक्यमे                  | ११—८             | शश्चन्                | ९ ३१               | - 13.13.                   | ₹ <b>२</b> —१८       |
| व्यक्तयः         | 6-86                   | शक्यम् १ <b>१</b> ४     | ; १८११           | शस्त्रपाणयः           | १४६                | য়                         |                      |
| व्यक्तिम ७२      |                        | शक्यः ६ — ३६            | ११—४८,           | शस्त्रम्ताम्          | १०- ३१             | गुरू कृष्णे<br>-           | ८२६                  |
| व्यतिनरिष्यति    | <b>ર</b> —             |                         | ५३, ५४           | श <b>स्त्र</b> मंपाने | १२०                | 5135:                      | C                    |
| <b>्य</b> नीतानि | જ - 4                  | शङ्खम्                  | ₹१२              | शस्त्राणि             | ₹—-२३              | । छ <i>ानः</i><br>शुचः १६५ |                      |
| ध्यथन्ति         | ₹8—₹                   | গল্পা:                  | ₹ १३             | शङ्करः                | 80 83              | शुचिः                      | १२१६                 |
| ब्यथयन्ति        | <b>२</b> १५            | शङ्खान्                 | 856              | शमिम                  | ·                  | ग्रचीनाम्                  | £४१                  |
| ब्यथा            | ११— ४९                 | शङ्खा                   | १—१४             |                       | शा.                | शुनी                       | <b>६</b> —११         |
| व्यथिष्ठाः       | 88 - 58                | गट:                     | <b>१८</b> -२८    | शास्त्राः             | १५ —२              | ग्रनि                      | 496                  |
| ब्यदारयत्        | 866                    | शतशः                    | શ્રૄ—-५          | गाधि                  | ₹—-७               | ग्रुभान्                   | १८-७१                |
| व्यनुनादयन       | ₹—- ₹°.                | दात्रुखे                | ξξ               | शान्तर जमस्           | १ ६—२७             | ग्रुभाग्रुभपरित्य          | -                    |
| व्यपाश्चित्य     | <b>२</b> , ३२          | गत्रवत्                 | ξξ               | शान्तः                | <b>१८</b> ५३       | शुभाशुभफ्लै:               | 992                  |
| व्यपेतभी:        | 88-88                  | शत्रुम्<br>शत्रः        | ₹४३<br>१६१४      | शान्तिम्              | २७०, ७१;           | ग्भाग्रभम                  | و<br>و با            |
| व्यवसाय:         | १०—३६;                 | शतुः<br>शत्रुन्         | १६—१३<br>११ —३३  | 854                   |                    | হ্                         |                      |
|                  | १८५९                   | शत्री                   | १२-१८            | ६१५                   |                    | शुद्रस्य                   | ۰۰<br>۶۷—۶۶          |
| व्यवसायात्मिका   | २ –४१)                 |                         | <b> २५</b> , २५  | 1                     | १८—६२              | अवस्थात                    | ₹<×₹                 |
|                  | **                     | शब्दब्रहा               | £ -88            | शान्तिः २-            | —६६; १२-१२;        | श्रुमाः                    | <b>€</b> ,—३२        |
| व्यवसितः         | <b>९.—</b> ३०          |                         | ₹ <b>₹; ७—</b> ८ |                       | <b>१६</b> २        | श्रुगः                     | ₹—×, °               |
| ब्यवसिताः        | \$ Red                 | गब्दादीन् <b>४</b> -    | ,                | शारीरम् ४             |                    | 1 19                       |                      |
| व्यवस्थितान्     | ₹₹0                    | शमम्                    | ११—२४<br>३; १०४; |                       | गोप्ता ११—१८       | l `                        | ;•<br>₹९;७१ <u>.</u> |
| व्यवस्थिती       | ₹₹४                    | ामः ६—                  | २, १७४;<br>१८४२  |                       | ₹%₹७               |                            | ₹5, <b>3</b> —₹;     |
| व्या             |                        | शरणम् २४                |                  |                       | ₹ <b>0</b> —₹₹;    |                            | १ <b>७</b> २,        |
| व्यात्ताननम्     | <b>११</b> — <b>२</b> ४ |                         |                  | 1                     | १८—५६, ६२          |                            |                      |
| व्यातम्          | ११—२०                  | शरीरयात्रा              | ₹८               | शाश्वतः               | <b>२</b> —२०       |                            |                      |
| व्यामिश्रेण      | ₹₹                     | शरीरवा <b>ड्य</b> ानोभि |                  | शाश्वताः              | <b>₹</b> ¥३        | 1                          | ३६, ४५, ६४           |
| व्याप्य          | १०१६                   |                         | १८१५             | शाश्वतीः              | <b>£</b>           | 03                         | <b>१</b> ८—७१        |
| व्यासप्रसादात्   | १८७५                   | शरीरविमोक्षणाः          | र् ५—२३          | शाश्वते               | ८२६                | शृणोति                     | <b>२</b> २९          |
| गी०              | য়া০ মা০ ६             | 4-                      |                  |                       |                    |                            |                      |

| पदानि अ० क्लो०                    | पदानि अ॰ ऋो॰                                           | पदानि अ० स्हो०                           | पदानि अ० श्लो०                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| शृण्वतः १०—१८                     | १२२; १३१;                                              | स.                                       | सस्वसंशुद्धिः १६—१                                  |
| शृण्यम् ५—८                       |                                                        | सक्तम् १८—२२                             | सत्त्वस्थाः १४—१८                                   |
| ลิ.                               | <b>१६—१</b> ; <b>१७—</b> २;                            | सक्तः ५—१२                               | सस्यम् १०—३६, ४१;                                   |
| शैब्यः १५                         | १८२                                                    | सकाः ३२५                                 | <b>१३</b> —२६; <b>१४</b> —५, ६,                     |
| शो.                               | श्रीमताम् ६—४१                                         | सस्वा ४३; ११४१                           | ९, १०, १०, १०, ११;                                  |
| द्योकमंबिग्नमानसः १४७             | श्रीमत् १०—४१                                          | AA.                                      | १७-१; १८-४०                                         |
| शोकम् २—८; १८—३५                  | श्रीः <b>१०</b> —३४; १८—७८                             | सस्तीन् १—२६                             | सस्वात् १४१७                                        |
| शंचित १२—१७;                      | <b>¾</b> .                                             | मन्त्रे ११—४१                            | सत्त्वानुरूपा <b>१७—</b> १<br>सत्त्वे <b>१४—१</b> ४ |
| ₹८—५४                             | अतवान १८—७५                                            | सस्त्युः ११४४                            | सदमद्योनिजन्ममु १३—२१                               |
| शोचितुम् २२६,२७,३०                | श्रुतस्य २—५२                                          | सगद्रदम् ११—३५                           | मदा ५—२८; ६—१५.                                     |
| शोषयति २२३                        | श्रुतम् १८—७२                                          | सङ्करहितम् १८—२३                         | ₹८; ८—६; <b>१०</b> —१७;                             |
| ฆ้า.                              | श्रुतिपरायणाः <b>१३</b> —२५<br>श्रुतिविप्रतिपन्ना २—५३ | सङ्कर्वार्जतः ११—५५<br>सङ्कविवजितः १२—१८ | १८-4६                                               |
| याः<br>शौचम् १३७; १६३,            | श्रुती ११—२                                            |                                          | सहराम् ३३३; ४३८                                     |
| u; 29—{x; 26—x?                   | अत्वा २—२९: ११—३५:                                     | सङ्ग्रम् २—४८; ५—१०,<br>११; १८—६, ९      | महन्नः १६१५                                         |
| शौर्यम् १८—४३                     | \$3— <b>?</b> 4                                        | मङ्गः २—४७,६२                            | महशी <b>११</b> — १२                                 |
| क्या.                             | શ્રે                                                   | मङ्गात २६२                               | मदोपम् १८-४८                                        |
| रयालाः १—३४                       |                                                        | सद्यामम २३३                              | मद्भावे १७—२६                                       |
| . અ.                              | श्रेयः १—३१; २—५, ७ः                                   | सचराचरम् ९१०।                            | मनाननमध – ३१; ७ – १०                                |
| श्रद्धानाः १२२०                   | ३१; ३२, ११, ३५                                         | <b>११</b> —७                             | ननागनः २ — २४;८ — २०;                               |
| अद्भवा ६—३७; <b>७</b> —२१,        | ५१; १२१२;                                              | सचेताः ११५१                              | ११—१८; १५—७                                         |
| २२; <b>९</b> — २३; १ <b>२</b> —२; | ₹ <del>-</del> -₹₹                                     | सञ्छब्दः १७२६                            | मनातनाः १४•                                         |
| ₹ <b>७</b> —₹, ₹७                 | श्रेयान् ३३५; ध३३;                                     | मजनं ३२८                                 | स <b>न् ४</b> ६, ६                                  |
| <b>প</b> ৱা <b>१७</b> ₹, ₹        | <b>१८</b> ४७<br>શ્રેष્ठः <b>३</b> २१                   | मजन्ते ३२९                               | सन्तः ३१३                                           |
| भद्रामयः १७—३                     |                                                        | स्तनयुक्तानाम् १०—१०                     | सपत्नान् ११३४                                       |
| श्रद्धावन्तः <b>३</b> —३१         | প্সা.                                                  | मनतयुक्ताः १२—१                          | मप्त <b>१०</b> ६                                    |
| श्रद्धावान् <b>४-३९</b> ; ६-४७;   | श्रोतव्यस्य <b>२</b> ५२                                |                                          | ममक्षम् ११४२                                        |
| १८७१                              | श्रोत्रम् १५—९                                         |                                          | मसयम् ४२३; ७१;                                      |
| भ्रद्धाविरहितम् <b>१७—१</b> ३     | श्रोत्रादीनि ४-२६                                      | १२—१४; <b>१७</b> —२४:                    | ११३०                                                |
| भद्राम् ७२१                       | श्रोध्यमि १८५८                                         | 85-40                                    | समग्रान् ११३•                                       |
| श्रि.                             | શ્વ.                                                   |                                          | ममचित्रत्वम् १३—९                                   |
| श्रिताः <b>९—१</b> २              | श्रमाके ५.−१८                                          | TIE 0 991 99 311                         | समता १०—५                                           |
| श्री.                             | श्वगुरान् १—२७                                         | मत् ९१९; ११३७;<br>१३१२; १७२३,            | समतीतानि ७२६                                        |
| श्रीभगवान् २—२,११,                | श्रञ्जराः १—३४                                         | २६, २७, २७                               | ममतीत्य १४—२६                                       |
| 44; 3 3, 30; 8 2,                 | श्वसन् ५९                                              | सत्कारमानपूजार्थम् १७-१८                 | समत्वम् २—४८                                        |
| 4; 4-7; 58, 34,                   | થે.                                                    | सत्यम् १० -४; १६२,                       | समदर्शिनः ५१८                                       |
| ¥0; ७-१; ८-₹;                     | क्वेतीः १ —१४                                          |                                          | समदुःखमुखम् २—१५                                    |
| <b>९—१; १०—१</b> , १९;            | ष.                                                     | ,                                        | समदुःखसुखः १२—१३ <sup>i</sup>                       |
| ११—५, ३२, ४७, ५२                  | गण्मासाः ८२४, २५                                       |                                          | <b>\$8</b> —58                                      |
|                                   |                                                        |                                          | •                                                   |

|                         | I                                                  | I_A \                                                      | 1 ^                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|                         | 1                                                  |                                                            | पदानि अ० स्त्रो०       |
| समधिगच्छति ३—४          | समे २—३८                                           | सर्वधर्मान् १८—६६                                          | ७-७, १३, १९;           |
| समबुद्धयः १२—४          | समी ५—२७                                           | मर्वपापेभ्यः १८—६६                                         | , . ,                  |
| समबुद्धिः <b>६</b> —९   | सम्यक् ५४; ८१०;                                    | सर्वपापैः १०-३                                             | 50 C' 68: 66-80!       |
| समलोष्टाश्म-            | <b>९</b> १—३०<br>सरसाम् <b>१०</b> —२४              | सर्वभावेन १५१९;                                            |                        |
| काञ्चनः ६८;१४२४         | सर्गः '१—१९                                        | १८-६२                                                      | सर्वः ३५; ११४०         |
| समवस्थितम् १३२८         | सर्गाणाम् १०३२                                     | मर्नभृतस्यम् ६२९                                           | मर्वाणि २—३०, ६१;      |
| समवेतान् १—२५           | मर्गे ७—२७; १४ २                                   | सर्गभूतस्थितम ६३१                                          | ३—३०; ४—५, २७;         |
| समवेताः १-१             | सर्पाणाम् १०२८                                     | मर्बभूतिहिते ५-२५;                                         | - 0. 0.                |
| समम् ५—१९; ६—१३,        | मर्च ११—४०                                         | <b>१२</b> ४                                                | १५-१६                  |
| ३२;१३—२७, २८            | सर्वकर्मणाम् १८-१३                                 |                                                            | सर्वान् १२७; २५५,      |
| समन्ततः ६ –२४           | सर्वकर्मफलत्यागम् १२ — ११;                         | सर्वभृतानाम् २—६९;                                         |                        |
| समन्तात् १११७, ३०       | १८२                                                | (456; @60;                                                 |                        |
| ममः २—४८; <b>४</b> —२२; | मर्वकर्माणि ३२६;                                   |                                                            | सर्वारम्भपरित्यागी     |
| 9,                      | <b>४</b> —३७; ५—१३;                                | १४-३; १८-६१                                                | १२१६; १४२५             |
| १८ –५४                  | १८— ५६, ५७                                         |                                                            | मर्वारम्भाः १८-४८      |
| समागताः १-२३            | मर्वकामे स्यः ६ १८                                 | <b>૭</b> —₹७; ९—४, ७;                                      |                        |
| समाचर ३°, १९            | सर्विकिन्बिपैः ३—१३                                | १८ –६१                                                     | मर्वाश्चर्यमयम ११११    |
| समाचरन् ३-२६            | भर्गक्षेत्रेषु <b>१३</b> २<br>मर्वगतम <b>३</b> १५; | मर्थभृताशयस्थितः १०—२०                                     | सर्वाः ८१८;            |
| ममाधातुम् १२—९          | मर्वेगतम <b>३</b> १५;<br><b>१३-</b> -३२            | मर्बभूतेष ३—१८                                             | ११- २०; १५१३           |
| ममाधाय १७—११            |                                                    | (9 <b>९</b> ;                                              | सर्वे १-६, ९, ११;      |
| समाधिम्थस्य २५४         | 2                                                  | ११- ५५; १८२०                                               |                        |
| समाधी २,-४४,५३          | मर्प्रशानविमृद्धान् ३३२                            | मर्बस्त् <b>१३</b> -१४                                     |                        |
| समाप्रोपि ११-४०         | सर्वतः २—४६; ११—१६,                                | मर्नयज्ञानाम् ९२४                                          |                        |
| समारम्भाः ४ - १९        | 80                                                 | मर्गयोगिषु १४—४                                            | सर्वेन्द्रिय-          |
| समासतः १३—१८            | मर्वन पाणिपादम <b>१३</b> —१३                       |                                                            | गुणाभासम् १३१४         |
| समासेन १३ – ३, ६;       | मर्चनःश्रुतिमत् १३ – १३                            | मर्यवित् १५ -१९                                            | सर्वेन्द्रिय-          |
| ₹८५०                    | मर्वतोऽक्षिरिगरे।-                                 | सर्ववृक्षाणाम १०२६                                         | विवर्जितम् १३ —१४      |
| समाहर्तुम् ११३२         | मुलम १३—१३                                         | सर्ववदेषु <b>७</b> -८<br>सर्वदाः <b>१</b> १८; <b>२५</b> ८, | सर्वेभ्यः <b>४</b> —३६ |
| ममाहितः ६—७             | सर्वत्र २५७:६-३०                                   |                                                            | सर्वेपाम् १२५; ६४७     |
| ममाः ६४१                | ३२; १२—४;१३ २८;                                    | 8-81: 80-81                                                | सर्वेषु १११; २४६;      |
| समितिंजयः १८            | ₹२; १८४९                                           | 83—2°                                                      | ∠—७, २०, २७;           |
| समिदः ध—३७              | सर्वत्रगम् १२—३                                    | सर्वमंकरपमंन्यामी <b>६</b> —४                              | १३-२७; १८-२१, ५४       |
| समीक्य १—२७             | मर्बत्रगः ९ -६                                     | नर्यस्य २—३०;                                              | सर्वैः १५१५            |
| समुद्रम् २७०; ११२८      | मर्वत्रममदर्शनः ६२९                                | 9-74; C-9;                                                 | मविकारम् १३—६          |
| समुद्धर्त १२-७          | 4441 6-413 64 16                                   |                                                            | सविज्ञानम ७१           |
| समुपस्थितम् १—२८; २–२   | 043 4114 10 10                                     | १७८; १ <b>७</b> ३, ७                                       | सब्यसाचिन् ११—-३३      |
| समुपाश्रितः १८-५२       |                                                    | सर्वहरः <b>१०—३</b> ४                                      |                        |
| समृद्धवेगाः ११—२९, २९   |                                                    |                                                            | सह १२२;११२६,           |
|                         |                                                    | ध—३३, ३६; <b>६—३</b> ०;                                    |                        |
| समृद्धम् ११—३३          | [askin3 22—(1                                      | 5 (t) (t) 4 -(v)                                           | 14) 14 -14             |

| पदानि        | अ० १हो०             | पदानि               | अ० হলী০            | पदानि                | अं∘ इले             | <sup>। पदानि</sup>  | জ০ হলী০             |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| सहजम्        | 86-YC               | संन्यासिनाम्        | १८—१२              | c-                   | -84; <b>86</b> 1    | ५ मास्विकः          | १७११;               |
| महदेय:       | १—१६                | संन्यासी            | Ę 8                | संसिद्धी             | <b>६</b> —∤         | (3)                 | १८—९, २६            |
| सहयजाः       | 3                   | संस्थामेन           | 98-89              | मं <del>स</del> ाभ्य | ₹١                  | (३ सान्विकाः        | ७–१२; <b>१७</b> –४  |
| सहसा         | ११३                 | संपत्               | १६—५               | संस्पर्श <b>जी</b> ः | ·                   | २ सास्विकी          | १७—२;               |
| सहस्रकृत्यः  | 88-38               | संपदम !             | <b>₹</b> —₹, ४, ५  | <b>संस्मृ</b> त्य    | १८—७६, ७            | Ę,                  | १८३०, ३३            |
| सहस्रवाहो    | ११—४६               | मंपदाते             | <b>!3</b> 30       |                      | 1919, t             | ७ साधर्म्यम्        | ₹8₹                 |
| सहस्रयुगपर्य | न्तम् ८—१७          | संपदयन              | 3—₹•               | सं <b>ह</b> रते      | <b>2</b>            | ८ साधिभृता          | धेदैवम् ७—३०        |
| महस्रदाः     | 88-6                | संप्रकीर्तितः       | १८४                | i                    | सः.                 | साधियज्ञम           | <b>9</b> —₹•        |
| महमोषु       | 93                  | <b>मं</b> प्रतिष्ठा | 8.4—3              | म: १—                | -१३, १९, २          | ः साधुभावे          | <b>१७</b> —२६       |
| संकरस्य      | ₹—₹४                | संप्रवृत्तानि       | <b>१४</b> — २२     |                      | २१, ७०, ७           |                     | <b>8</b> 9          |
| संकर:        | <b>१</b> —४२        | संग्रेक्य           | €,₹३               |                      | , १२, १६, २         |                     | ९३०                 |
| सकल्पप्रभव   | ान् ६—२४            | <b>मंग्छतोदके</b>   | ₹४६                |                      | -२, <b>३</b> , ९, १ |                     | 8                   |
| संख्ये १     |                     |                     | 8-38               |                      | , २०; ५—            |                     | ११२२                |
| सप्रहेण      | 6-11                | संभवन्ति            | 88-X               |                      | , .<br>२१, २३, २    | 1                   | 9,10                |
| मघातः        | १३६                 | सभवः                | ₹४—३               |                      | <b>६१</b> ,२३,३     |                     | २ ३६                |
| संजय         | १- १                | संभवामि             | 8-4, 6             |                      |                     | ७: मामवेदः          | १० - २२             |
| सजयः १       | <b>−</b> ₹, ₹४, ४७; |                     | <b>≒</b> —३४       |                      | १८, १९, २           | 1 .                 | य १० –३३            |
| २१,          | ९; ११-९,            | संमोहम्             | g20                |                      | ₹o, ₹₹, ⊁           |                     | १०३५                |
| ३५,          | 40; 26-68           | मंमोह:              | <b>२</b> ६३        |                      | , ९३०, ३            | 1 .                 | 1485                |
| भजनयन्       | ११२                 | <b>मंमोद्या</b> त   | २६३                |                      | ७; १११              | 71                  | ६३३                 |
| सजयि         | ₹8°, °              | संयतेन्द्रिय:       | 8-35               |                      |                     | ., माःकारेण         | १८ २४               |
| मजायने       | <b>२</b> —६२;       | मयमताम              | ₹0—₹ <b>९</b>      | , .                  | ৬; १३               | ३, माग्ययंगि        | اً لا لا            |
| १३-          | -२६; <b>१४</b> १७   | सयमाग्निप           | ध२६                |                      | २९:१४१              | •                   | اهِادِ              |
| संजार्थं म्  | ₹—o                 | मंयमी               | २६९                | २५, २६               | : १५—१, १           | ्; साख्याना         | इ ह                 |
| सनरिष्यसि    | <b>४</b> -३६        | संयम्य २-           | - <b>६१; ३</b> -६; |                      | ₹; <b>१७</b> -– ३,  | 1 -                 | —३९; <b>१८</b> —-१३ |
| संतुष्टः     | <b>३</b> —१७;       | <b>E</b> -          | -१४; 6१२           | ११; १८               | -6, 9, 8            | १, मारुयेन          | १३२४                |
|              | १२१४, १९            | मयानि २-            | -२२ <b>; १५</b> —८ |                      | १६, १७,             | ५१ साम्ब्यैः        | نع ــــنر           |
| महब्यन्ते    |                     | ,                   | ৩০,৬४,७६           |                      | सा.                 | }                   | सि-                 |
| संनियस्य     | <b>१२</b> ४         | सबृत्तः             | ११-५१              | सा २ -               | -६°; %१             | ९: सिद्धये <b>७</b> | -=; १८१३            |
| संनिविष्टः   | 8080                | संशयस्य             | <b>६</b> —३९       | 85                   |                     | २: मिडमयाः          | ११३६                |
| सन्यसनान्    | ₹—¥                 | मंशयम् ध-           | -¥ <b>२; ६</b> ३°, | ₹८ –३                |                     | २, भिडः             | 8888                |
| सन्यस्य ३-   | - ३०; ५१३;          | संदायः ८-           | -4; to-0;          | , ,                  | ₹₹- ₹ <b>४</b> ,    |                     |                     |
| १२           | - ६; १८-५७          |                     | १२-८               | माक्षात              | 861                 |                     | ₹ <b>0</b> —₹       |
| संन्यासयोग   |                     | मंशयात्मनः          | 8-80               | 1                    | ٠                   | ८ गित्रिम           | 3४: <b>છ−</b> १२:   |
| युक्तानमा    | 9 - 76              | मंशयात्मा           | 8-80               | सागर:                | 80-                 | 8 32-               | १०; <b>१४</b> —१;   |
| मंन्यामस्य   | १८१                 | <b>मशितवताः</b>     |                    | सान्यकिः             | ę:                  | 1                   |                     |
| संस्थासम्    | ५—१; ६—२;           |                     |                    | सास्विकप्रिय         | -                   |                     | ४६, <b>५</b> ०      |
|              | १८२                 | संश्रिताः           |                    | मास्त्रिकम्          |                     | ६; सिद्धिः          | ध—१२                |
| संन्याम:     | ५—२, ६;             | मसारेप              | १६१९               | ₹७-₹                 |                     | ः भिद्धी            | 8                   |
|              |                     | संसिद्धिम           | ₹२०;               |                      |                     | ७ सिद्धथसिः         |                     |
|              | 1- 0                |                     | - (-)              |                      |                     |                     |                     |

| पदानि अ• इलो•                | पदानि अ॰ इलो॰                | पदानि अ• इलो°                            | पदानि अ० इलो०                              |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| १८२६                         | सुसुखम् ९—-२                 | <b>स्क</b> .                             | स्थिराम् <b>६</b> —३३                      |
| सिंहनादम् ११२                | सहत् ९-१८                    | स्कन्दः १०-२४                            | स्थिराः १७८                                |
| सीः                          | सुद्धदम् ५२९                 | स्त.                                     | <b>स्थे</b> ∙                              |
|                              | बुहृदः १—२७                  | स्तब्धः १८—२८                            | स्थैर्यम् १३७                              |
| सीदन्ति १—२९                 | सुहृन्मित्रार्युदासीन-       | स्तब्धाः १६१७                            | स्त्रि.                                    |
| सु.                          | मध्यस्यद्वेष्यबन्धुप् ६—९    | स्तु <sub></sub> .                       | रिनम्धाः १७—८                              |
| सुकृतदुष्कृते २—५०           | ਜ਼.                          | स्तुतिभिः ११—२१                          | <u>,</u> ₹प.                               |
| सुकृतस्य १४—१६               | स्क्रमत्वात् १३—१५           | स्तुवन्ति <b>११</b> —२१<br><b>स्ते</b> . | स्पर्शनम् १५—९                             |
| सुकृतम् ५—१५                 | स्तपुत्रः ११—२६              | <b>१त.</b><br>स्तेनः <b>३</b> —१२        | स्पर्शान् ५—२७                             |
| मकृतिनः ७—१६                 | सुत्रे ७—७                   | स्तिः                                    | <b>स्पृ.</b><br>स्पृशन् ५—८                |
| मुखदुःखे २—३८                | स्यते ९—१०                   | म्बियः <b>९</b> —३२                      | रवहा स-१४: १स-१२                           |
| मुखदु:खसंजै: १५—५            | स्यसहस्य ११—१२               | स्री                                     | ₩,                                         |
| मुखदु:खानाम् १३२०            | सूर्यः १५—६                  | स्त्रीयु १—४१                            | स                                          |
| सुखसङ्कोन १४—६               |                              | स्याः                                    | स्मरति ८१४                                 |
| मुखस्य १४—२७                 | स्.                          | स्थाणुः २—२४                             | समरन् ३६; ८५, ६                            |
| सुखम् २—६६;४—४०;             | मुजति ५—१४                   | खानम ५५; <b>८—</b> २८;                   | स्मृ.                                      |
| 4-2, १३, २१, २१;             | स्जामि ४—७                   | ९:-१८; १८६२                              | स्मृतम् १७—२०, २१;                         |
| ६—२१, २७, २८, ३२;            | सृती ८—२७                    | म्याने ११—३६                             | ₹८—₹८                                      |
| <b>₹ο—</b> γ; ₹ <b>३</b> —६; |                              | स्थापय १—२१                              | स्मृतः १७—२३                               |
| <b>१६</b> २३; १८३६,          | सङ्घा ३१०                    | स्थापयित्या १—२४                         | स्मृता ६—१९                                |
| ३७, ३८, ३९                   | से.                          | स्थावरजङ्गमम् १३—२६                      | स्मृति ब्रंशात् २—६३<br>स्मृतिविभ्रमः २—६३ |
| सुग्वानि १—३२,३३             | <br> मेनयोः <b>१—</b> २१,२४, | स्थावराणाम् १०२५                         | स्मृतिः १०—३४।                             |
| मुलिनः १—३७; २—३२            | ₹७, ₹—१०                     | स्थास्यति २—५३                           | 84-84; 86-33                               |
| मुखी ५—२३: १६—१४             |                              | स्थि.                                    | स्य.                                       |
| सन्वे १४—९                   |                              | स्थितप्रज्ञस्य २—५४                      | स्यन्दने ११४                               |
| सुलोन ६—२८                   | भेवने १४२६                   | स्थितप्रज्ञः २—५५                        | स्या.                                      |
| मुखेप २—५६                   | त्रेवया <b>४—</b> ३४         | स्थित्वा २—७२                            | स्यात् १—३६; २—७;                          |
|                              | सं.                          | स्थितधीः २ — ५४, ५६                      | ३—१७; १०—३९;<br>११—१२;१५—२०;               |
| सुधोपमणिपुष्पकी १—१६         | सन्यस्य १—७                  | स्थितम् ५—१९;                            | \$5R0                                      |
| सुदुराचारः ९—३०              | मो.                          | १३-१६; १५-१०                             | स्याम १—३७                                 |
| सुदुर्दर्शम् ११—५२           | मोद्रम् <b>५—</b> २३; ११—४४  | स्थितः ५—२०; ६—१०,                       | स्याम् ३२४; १८७०                           |
| सुदुर्लभः ७१९                |                              | १४, २१, २२;१०—४२;                        | स्यु.                                      |
| सुदुष्करम् ६—३४              |                              | <b>१८</b> —७३                            |                                            |
| सुनिश्चितम् ५१               | सोमः १५—१३                   | स्थितान् <b>१</b> —२६<br>स्थिताः ५—१९    | स्र.<br>स्रमते १३०                         |
| सुरगणाः १०—२                 | सी.                          | स्थितिम ६—३३                             | स्रमते <b>१</b> —३०<br>स्रो.               |
| मुरसंघाः ११—२१               | मौक्ष्म्यात् १३—३२           | स्थिति:२७२; १७२७                         | स्रोतसाम् १०—३१                            |
| -                            | सौभद्रः १—६, १८              | स्थितौ १—१४                              | स्व.                                       |
|                              | सौमदत्तिः १—८                | स्थिरबुद्धिः ५२•                         | स्वकर्मणा १८४६                             |
| -                            | सौम्यत्वम् १७—१६             | स्थिरमतिः १२१९                           | स्वकर्मनिरतः १८४५                          |
| सुलभः ८—१४                   |                              | स्थिरम् ६११; १२९                         | स्वकम् ११-५०                               |
| सुविरूढमूलम् १५३             | सिम्यम् ११—५१                | 'स्थिरः ६—१३                             | स्वचसुषा ११—८                              |
|                              |                              |                                          |                                            |

| पदानि अ                   | ० इलो०           | पदानि अ            | ० इलो०                             | पदानि                      | ঞ <b>়</b>           | खो•   | पदानि                     | अव          | बलो०                  |
|---------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------|---------------------------|-------------|-----------------------|
| स्वजनम् १—-               | १८, ३१,३७,       | स्बम्              | <b>६</b> १३                        | हवि:                       | 8-                   | -98   |                           | हु.         |                       |
|                           | 84               | ख                  | ſ. ·                               | हस्तात्                    | <b>१</b>             | -₹0   | हुतम् ध-                  | -78; 9      | · १६;                 |
| स्वतेजमा                  | 66-66            | स्थाध्यायशानय      | गाः <b>४</b> —२८                   | हस्तिनि                    | 9-                   | -१८   |                           | 8           | 39-0                  |
| स्वधर्मम् =               | <b>र</b> —३१, ३३ | स्वाध्यायः         | <b>१६</b> —१                       |                            | हा.                  |       |                           | ₹.          |                       |
| स्वधर्मः३ ३९              | 4; 86-80         | स्वाध्यायाभ्यम     |                                    | हानिः                      | <b>2</b> -           | -६५   | हृतज्ञानाः                | 4           | ەج—و                  |
| स्वधर्मे                  | <b>३—</b> ३५     | स्वाम् ४           | ., .                               | 1                          | हि.                  |       | हत्स्थम्                  |             | 8-82                  |
| म्बधा                     | ९—१६             | स्वे               | ī.                                 | हि १-                      | —१ <b>१</b> , ३७,    | ٧२;   | हृदयदौर्बर                | यम्         | ₹                     |
| म्बनुप्रितात्             | <b>ર</b> —ર્ષ    |                    | <b>८—</b> ४५, ४५                   | 36                         | ري و <i>د</i> ې و دی | 37.   | हृदयानि                   |             | 298                   |
|                           | 86-80            | स्वेन              | १८—६०                              | 88,8                       |                      |       | इदि ८—                    | -१२; १      | <b>ર્</b> —१७;        |
| स्वपन्                    | 4-6              | ह                  |                                    |                            |                      |       |                           | \$          | 4                     |
| स्वप्रम                   | १८—३५            | ह                  | ₹—९                                |                            | ૭ <b>; રૂ—</b> ૫, ૫  | -     | हृदेशे                    | 1           | C 6 8                 |
| स्वयान्धवान्              | १—३७             | इतम्               | <b>२ १९</b>                        | १२२,१                      | ९, २०, २३,           | ₹6;   | ह्याः                     |             | १७—८                  |
| म्बभावजम् १८              |                  | हतः २—३।<br>हतान   | ક; <b>१६</b> —१४<br><b>११</b> -−३४ | 8- ₹                       | ७, १२, १७            | ,₹८;  | हृपितः                    |             | <b>?</b> —४५          |
|                           | 88,88            |                    | १९ २४<br>१, <b>३</b> ६, ३७;        | <b>५</b> —₹,               | १९, २२; ह            | ί−₹,  | हपीकेश १                  |             |                       |
| स्वभावजा                  | ₹७₹              | 2-4,               |                                    | 8, 4,                      | 3,36,39,             | 60.   | हृपीकेशम्                 |             | <b>१</b> —२१;         |
| स्वभावजेन                 | ₹८—६०            | इनिप्ये            | τ, τ <b>ε</b> —τυ<br><b>≀ε</b> —εγ | 88.81                      |                      | ,     | हापीकेगः                  | 9           | २ - ९<br>५, २४:       |
| स्वभावनियतम               |                  | इन्त               | ₹ <b>0</b> १९                      | 861                        |                      | -: Ę; | E.4140-11                 |             | ₹, ₹8;<br>₹१०         |
| स्वभावप्रभवै:             |                  | हन्तारम्           | ₹—१९                               |                            |                      |       | हाइसेमा                   | 5           | 2-28                  |
| स्वभावः ५-                | <b>१८—४१</b>     | इन्नि इ            | ₹९, २१;                            | 3-4                        | ,                    | ₹₹;   | हज्यति<br>इ <u>ष्य</u> ति |             | 2 80                  |
|                           | -8x; c3          |                    | 86-93                              | \$0                        | र, १४ <b>, १</b> ६,  | 26,   | हुः पामि                  |             | ৬ ছ, ৬ ৬              |
| स्वयम् ४— ३८              |                  | हन्तुम् १—         | ر.<br>غ الله الله الله             | ર°; ર્                     | १—२, ३०,             | २१,   |                           | हे.         | - (,                  |
|                           | <b>५</b> ; १८—७५ | इन्यते             | २—१९, २०                           | ₹४,३                       | १; <b>१</b> २ - ५,   | ۶٠;   |                           | 4-          |                       |
| स्वया                     | 9                | हन्यमान            | ₹₹0                                | १३-                        | २१,२८, <b>१४</b> -   | -73;  |                           |             | ४१, ४१                |
| स्वर्गतिम्                | <b>९—</b> २०     | हन्युः             | १४६                                | ١ ٩.                       | -6, 22,              | 61    | हतवः                      | ,           | १८१५                  |
| स्वर्गद्वारम्             | <b>२</b> —३२     | हये:               | 55€                                | दिनकाम्य                   | या १०                |       | हेतुना<br>हेतुमद्भिः      |             | e,—१०<br>१३ —४        |
| म्बर्गपराः<br>स्वर्गलोकम् | ₹—४३             | हरिन               | <b>२</b> —६७                       | हिनम्                      | 21-                  | - Ę ¿ | हत्:                      | <b>१३</b> — |                       |
| स्वरालाकम्<br>स्वराम      | <b>९</b> −२१     | इरन्ति             | ₹६०                                |                            |                      | -33   | हिता:<br>  हेता:          | 24          | ₹34                   |
| स्वराम्<br>स्वरूपम्       | <b>२</b> ३७      | हरिः<br>-          | ११९                                | हित्वा<br><del>किल्ल</del> | •                    |       |                           | हि.         | 2 .41                 |
| स्वस्ति                   | 5-80             | हर:                | ec-53                              | हिनमिन                     | १३                   |       |                           | 10.         |                       |
| रवास्त<br>स्यम्यः         | \$\$ <b>\</b> \$ | हर्पशोकान्यितः<br> | , -                                | हिमालय:                    | ₹o-                  |       | हियन                      | ही.         | <b>ξ</b> — <b>४</b> ४ |
| स्वस्थाः<br>स्वस्थाः      | <b>88</b> —58    | हर्पम              |                                    | हिंगात्मकः<br>~            | •                    |       |                           | 61.         |                       |
| Autorite.                 | <b>२</b> २२      | हर्पामर्पभयोद्धेरै | : १२—१५                            | हिसाम्                     | 84-                  | –રૃષ  | हो:                       |             | £ = - 5               |

## 一つけんではない

## समाप्तिमगमद्यं श्रीमद्भगवद्गीताश्लोकान्तर्गतपदानां

वर्णानुक्रमः ।

## गीताप्रेस, गोरखपुरकी गीताएँ

| <b>श्रीमद्भगवद्गीता</b> -[ श्रीशांकरभाष्यका सरल हिन्दी-अनुवाद ] इसमें मूल भाष्य तथा भाष्यके |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| सामने ही अर्थ लिखकर पढ़ने और समझनेमें सुगमता कर दी गयी है।                                  |             |
| पृष्ठ ५२०, चित्र ३, मूल्य साधारण जिल्द २॥), बढ़िया कपड़ेकी जिल्द ····                       | रा॥)        |
| <b>श्रीमद्भगवद्गीता</b> -मुन्न, पदच्छेद, अन्त्रय, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान और       |             |
| सूक्ष्म विषय एवं त्यागसे भगवत्प्राप्तिसहित, मोटा टाइप, कपड़ेकी जिल्द,                       |             |
| पृष्ठ ५७६, चित्र ४, मूल्य                                                                   | (1)         |
| श्रीमद्भगवद्गीता-[मझली ] प्रायः सभी विषय १।) वाली नं०२ के समान, विशेषता                     |             |
| यह है कि स्लोकोक सिरेपर भावार्थ छपा हुआ है, साइज और टाइप कुछ छोटे,                          |             |
| पृष्ठ ४६८, मृल्य ॥≤), सजिल्द                                                                | 111=)       |
| श्रीमद्भगवद्गीता गुरका (पाकेट-साइज) १।) वाली गीताकी ठीक नकल, साइज                           |             |
| २२×२९=३२ पेजी, पृष्ठ ५९२, सजिल्द, मृत्य                                                     | II)         |
| श्रीमद्भगवद्गीता रशेक, साधारण भाषाठीका, ठिप्पणी, प्रधान विषय, मोटा टाइप,                    |             |
| पृष्ठ ३,१६, मृल्य ॥). सजिल्द                                                                | li=)        |
| श्रीमद्भगवद्गीता-मूल, मोटे अक्षरवाली, सचित्र, मूल्य ।/), सजिल्द                             | 1三)         |
| श्रीमद्भगवद्गीता-केवल भाषा, अक्षर मोटे हैं, पृष्ठ १९२, १ चित्र, मृत्य ।), स <b>०</b> ····   | <b> =</b> ) |
| श्रीमद्भगवद्गीता-पञ्चरत्न, मूल, सचित्र, मोटं टाइप, पृष्ठ ३२८, सजिल्द                        | 1)          |
| श्रीमद्भगवद्गीता-विष्णुसहस्रनामसहित, म्ल, छोटा टाइप, साइज २॥×३। इच, स० म्०                  | =)          |
| श्रीमद्भगवद्गीता—साबारण भाषाटीका, पाकेट साइज, सचित्र, पृष्ठ ४००, मृ० 🗐, सजिल                | =)          |
| श्रीमद्भगवद्गीता-मूळ तात्रीजी, साइज २×२॥ इंच, पृष्ठ २९६, सजिल्द, मूल्य                      | =)          |
| <b>श्रीमद्भगवद्गीता</b> —विष्णुसहस्रनामसहित, पृष्ठ १२८, सचित्र, सजिल्द, मूल्य               | -)11        |
| श्रीमद्भगवद्गीता-मूल, महीन अक्षरोंमें, पृष्ठ-संख्या ६४, मून्य                               | )[[         |
| श्रीमद्भगवद्गीता -(अंग्रेजी-अनुवादसहित) पाकेट साइज, सचित्र, पृष्ठ ४०४, मूल्य ।), सजिल       | द (=)       |
| हाकसर्च अलग । पता-गीताप्रेस. गो                                                             | रस्वपर      |

